मकाशक मार्तेण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

> प्रथम बार : १९६४८ मूल्य दस रुपए

> > सुद्रक श्रमरचन्द्र राजहंस प्रेस, दिही।

## समर्पण

सत्य श्रोर श्रिहिंसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन किया है श्रोर जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के श्रसंख्य पुत्र-पुत्रियों ने खुशी-खुशी श्रपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए महान त्याग श्रोर बलिदान किये हैं। खा॰ पट्टाभि सीतारामच्याः लिखित कांग्रेस के इतिहास के दूसरे खब्ड का यह हिन्दी-संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रसन्नता हो रही है वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण बहुत पहले प्रकाशित हो जाना चाहिए था। देर हुई, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोषी तो हैं, परन्तु कुछ कारण ऐसे थे कि जिनके रहते हम अपनी इच्छा पूरी न कर सके। आज के समय में कागज और प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का बस नहीं है।

इस संस्करण में १६३४ से १६४२ तक का इतिहास आता है। तीसरे यानी अन्तिम खण्ड का अनुवाद प्रेस में है। वह शीघ्र ही पाठकों के सामने आने वाला है।

श्रनुवाद को यथाशक्ति सुबोध श्रौर प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न किया गया है। हम श्रपने इस प्रयत्न में कहाँतक सफल हुए हैं, यह पाठक स्वयं देख सकेंगे।

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में सर्वश्री बलराज बौरी एम॰ ए॰, सुरेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा,ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमें जो सहयोग मिला है उसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनथक परिश्रम के बिना इसके प्रकाशन में सम्भवतः कुछ और विलम्ब हो जाता।

— मंत्री

## दो शब्द

कांग्रेस के इतिहास का यह दूसरा खणड पहले खणड का उत्तर-भाग है।

किसी न्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-समारोह एक मंज़िल का निशान है और हीरक-महीस्सव उसकी बढ़ी हुई उम्र का परिचय श्रीर उसकी हासोन्मुखी श्राशाश्रों का प्रदर्शन। संस्थाश्रों के लिए, यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी उम्र की कोई हद नहीं होती। उनकी श्रुरू-धात तो होती है, पर श्रन्त नहीं। क्या कांग्रेस ऐसी ही संस्था है ? नहीं, हाबांकि यह एक संस्था है तो भी यह श्रिधकतर जीवधारी के समान—एक न्यक्ति के समान है; क्योंकि यह १८८१ हं में एक खास मकसद के लिए एक हस्ती की शक्त में बनी थी। इसका उहे श्य पूरा हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दरश्रमल साठ साल की लम्बी कोशिशों के बाद कांग्रेस संघर्ष करनेवाली जमात नहीं रही, वह तो किसी भी तरह हिन्दुस्तान को विदेशी हक्सत से छुटकारा दिलाने के काम में ही लगी रही। बदकिस्मती से उसकी पुरज़ोर कोशिशों के बाद भी मकसद श्रभीतक एसिल नहीं हो सका है। श्राशा है कि 'प्लाटिनम'—महामहोस्तव के श्राने ( यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साल हो जाने ) के बाद कांग्रेस श्रपना निर्धारित काम पूरा कर लेगी।

१६४१ और १६४२ से १६४४ तक जेन की जिन्दगी में काफी फुर्सत मिली, जिससे नेखक यह लम्बा इतिहास निख सका। अवकाश मिलना निखने की दृष्टि से सुविधा की बात होती है, पर चालू जमाने का इतिहास निखना कोई सुविधा जनक बात नहीं है। सबसे पहली बात तो इसमें अनुपात समक्तने की होती है। जो ऐतिहासिक वर्णन किसी ज़माने में काफी महत्त्व के होते हैं, वे भी यकायक अपनी अहमियत और विश्वस्तता खो बैठते हैं। इसी निष्णु जो इतिहास-कार अपने निखे हुए को छाती से नगाये रहता है, यह अपनी इतिहासकारिता का उपहास कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए ही, जितनी सामग्री प्रकाशित हो रही है उससे दुगमी बड़ी कठोरता से और कुछ अफसोस के साथ अस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि पोशी भारी न होने देने के निष्णु अनेक बहुमूल्य विवरण छोड़ देने पहें हैं।

जो विद्यार्थी बीते दस साब की घटनाओं का घनिष्ट अध्ययन करना चाहेंगे, वे 'कांग्रेस बुकेटिन' का एक सेट इस खरड के साथ और रख लेंगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी हो जायगी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी' मामक सरकारी पुस्तिका का जवाब 'गांघीजी का जवाब' भी एक ऐसी पुस्तिका है तो इस विषय को पूरे तौर पर समक्तने के लिए ज़रूरी है। अगस्त (१६४२) की क्रांति के बाद जो घटनाएँ हुई हैं उनकी पूरी फेहरिस्त महीं दो जा सकी है। उसकी स्चनाएं (अगर घह देनी हो हुई' हो) अब भी इकट्टी करनो हैं। सबसे ज़्यादा दिखचस्य वर्षन वह है जहाँ न्याय और शासन विभागों का संघर्ष होता है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' सम्बद्ध गुकदमों के बारे में एक बड़ी जिल्द प्रकाशित कर चुका है। इसके अलावा, उस अवधि की घटनाओं को विषयवार कई लेखकों ने संप्रदीत किया है। इन एकों में कांप्रेस के दृष्टि-विन्दु से उसके कार्य-काल का वर्णन किया गया है। इसमें अर्थ, व्यापार और उद्योग-सम्बन्धी अध्याय जोड़े जा सकते थे—राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम आदि को भी जोड़ा जा सकता था। देशी राज्यों के बारे में भी एक अध्याय जोड़ना असंगत न होता, विक उससे इस पुस्तक की उपयोगिता ही बढ़ती। कांग्रेस और लीग के संबंध जिस भयंकर स्थिति में पहुंच चुके हैं उसके वर्णन के लए एक अलग ही पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है। बंगाल और उड़ीसा के अनुष्यक्तत दुष्काल की विस्तृत गाथा भी कोई बिना आंसू बहाये न पढ़ता। लेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के साथ सीधा सम्बन्ध खण्डनात्मक मार्ग का ध्वलम्बन किये बिना न होता। यह और कितने ही अन्य विषय एकत्र करने पर इमारे ज़माने का इतिहास' तैयार हो जाता, 'कांग्रेस का इतिहास' नहीं।

तेखक दो नवयुवक मित्रों—श्री के० वी० श्रार० संजीवराव श्रीर वी० विट्ठन बाबू बी० ए०—को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तन्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हींने इसके लिए श्रपनी कष्टपूर्ण सेवाएँ श्रपित की हैं। लिखना श्रामान है — जिस तरह भवन-निर्माण सरल है, पर उसे सुथरे रूप में पेश करने में बड़े ध्यान श्रीर शक्ति की झरूरत होती है, जो मौजवान ही दे सकते हैं।

नई दिल्ली, दिसम्बर, १६४६ ः —बी० पट्टामि सीतारामय्या

कांग्रेस का इतिहास मुख्यतः मानवीय इतिहास है । इम इसे गिन्यन के शन्दों में "इन्सान के अपराधों, मूर्खताओं और बदिकस्मितियों का लेखा" कैसे मान सकते हैं ? हिन्हुस्तान में तो इन तीनों ही बातों की इस इतिहाल-काल में बहुत अधिकता रही है । फिर क्या इम इसे लाई बेलफ़ोर के शब्दों में छोटे यह में एक के टंढा हो जाने के संचित्त और अविश्वसनीय प्रसंग' के रूप में वर्णन करें ? यह दोनों ही इम काफ़ी तौर पर कर चुके हैं । तो फिर क्या इम ऐक्टन के शब्दों में सारी कहानी का सार "आज़ादी"—जैसी ऊँचे मक़सद की चीज़ हासिल करने के लिए "मानवीय भावनाओं का संघर्ष मात्र" कह लें । हाँ, आज़ादी इस मावना की चाह है, यहकांग्रेस का प्यारा मक़सद है और कांग्रेस ने इस आज़ादी को पूरे तौर पर हासिल करने के लिए अपने भक्तों पर सेवा और कष्टसहन की शर्व लगायी है और तकलीफों को आमंत्रित करके तथा उन्हें वर्दाश्त करते हुए दुश्मनों को अपने ध्येय की न्याय-संगतता का विश्वास दिलाया है । यह, सब सच है, पर सवाल यह है कि हमें हतिहास कब जिखना चाहिए—जल्दी में या फ़र्सत के समय ? -

वाल्टर इिलयट ने कहा था—''श्राव्रवारनवीसी साहित्य नहीं हैं। हाँ, उसके श्रोंचित्य श्रोर शिक्ति का प्रदर्शक श्रवश्य है।'' यह समसामयिक 'रिकार्ड' है। उसकी भवित्य की जानकारी भी समकाजीन पुरुष श्रोर स्त्रियों सम्बन्धी हैं; श्रोर किसी विषय की नहीं। इसीजिए इतिहासकार के जिए उसका मृत्य है। यह हतिहास शायद जल्दी में जिखा गया है। यह ठीक ही कहा गया है कि इस ज़माने के हतिहासकार श्राम तौर से जल्दवाज़ी करते हैं—घटनाश्रों का तत्काजिक उपयोग करने श्रीर 'रायल्टी' वसुज करने के जिए ही वे वैसा करते हैं। 'प्रतिष्ठित जेसक' श्रनेक कारणों से बहुत-सी बातों के चारे में मीठी बातें करते हैं—जिन में व्यक्ति-विहें प, निष्टा, सुविधाश्रों के जिए एहसानमन्दी श्रीर पाठकों को खुश करने की वार्त श्रीदि होती हैं। कुछ भी हो, जेसक की दृष्ट वहुत सीमित है चाहे वह कैंची हो या नीची। वर्तमान दरय-विन्दु का देखना ही मुश्किज है; धीस वर्ष तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार श्रव ठीक नहीं है। श्राप सचाई को बाद की श्रपेण मौजूदा ज़माने में श्रासानी से देख सकते हैं वशर्ते कि श्राप श्रावरयक तथ्य प्राप्त कर सकें। परन्तु बड़ी घटनाश्रों में से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतिहास सुनानेवाले की उस योग्यता पर निर्मर करते हैं जो श्रतृकृत तथ्यों से युक्त हो। मानहानि-सम्बन्धी पुराने कान्नों के होते हुए, श्रासकर टहे रयों के बारे में, बहुत-सी वातों का विवरण महीं दिया जा सकता। हर शख्स जानता है कि विना नाम की स्वक्तित रायों के खूबसूरत पहलुकों का वर्णन करना भी कितना मुश्किज हो सकता है।

यह भी कहा गया है कि "बड़ी घटनाएं अपने पीड़े सुखद बातें बहुत ही कम छोड़ती हैं।" वह हमारे पुस्तकालयों को तो सजा देती हैं; किन्तु सम-सामयिक ट्रिहास के बारे में जिस्री गई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें विचित्र अदमताएँ पाई जाती हैं। जैसा कि मेटलैंग्ड ने कहा है, ऐसा इतिहास जिखने के कुछ गम्भीर प्रयत्न किये'गए हैं जिनके सम्बन्ध में विचार करने या दुवारा मूल्याङ्कन का अवसर नहीं मिला और जिनके बाद में जिखे जाने पर अधिक कह होती। यह सच है कि सम-सामयिक इतिहासकार को इस व्यंग के द्वारा चिदाया जाता है कि उसकी रचना तो सिर्फ 'अखवार-नवीसी' है, इतिहास नहीं। लेकिन अगर ऐसा इतिहास-लेखक ईमान-दार है और अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे व्यंग का कोई असर नहीं पढ़ सकता।

श्राजिर, श्राज का इतिहास कता राजनीति था जो सार्वजनिक श्रालोचना की ज़र्वद्स्त रोशनी से परिपक होकर इतिहास बन गया है श्रीर इसी तरह श्राज की राजनीति संशुद्ध श्रीर ठोस बनकर कल का इतिहास बन जायगी। इस तरह राजनीति तो इतिहास का श्रग्रद्द है श्रीर इतिहास अपनी दौड़ में श्रपने रचयिता को इसिलए नहीं भूल सकता कि कहीं वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूल जाय। जब दोनों के श्रध्ययन समुचित रूप से मिश्रित श्रीर श्रन्तसंम्बन्धित हों तो ज्ञान के साथ दृद्धि का समावेश हो जाता है श्रीर इतिहास-वेत्ता दार्शनिक बन जाता है यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि इस प्रकार का सिम्मश्रण कठिन है, यही नहीं बिक बहुत कम हो पाता है श्रीर यह बात तो श्रालोचक पर निर्भर करती है कि वह देखें कि इन पृष्ठों में 'पत्तपात श्रीर श्रनुचित श्रावेश'हैं या नहीं। यूनान के इतिहासकार मिलफोर्ड ने श्रपने लिए गर्वपूर्धक कहा था कि वह सम-सामयिक इतिहासकार के लिए श्रावरयक गुणों से मिण्डत है। ऐसे देखना यह चाहिए कि इतिहासकार उस निर्जितता श्रीर संतुलन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नहीं, श्रीर यह कि लार्ड ऐक्टन की शब्दावली में 'ये पृष्ठ याददारत पर बोक श्रीर श्रात्मा के लिए प्रकाश'—चाहे वह कितना ही चीण क्यों न हो—प्रदान कके हैं या नहीं।

फिर भी यदि काज लेखक की उक्तियों को पलट दे तो उसे यह याद करके तसछी हो सकती है कि उसने ऐसी श्रानिवार्य सेवा की है, जिसके विना राजनीतिज्ञ तरकाज जानकारी नहीं हासिज कर सकता श्रीर न श्रपने से पहले के राजनीतिज्ञों की ग़जतियों से फ्रायदा उठाकर अपने तरकाजीन कर्तं क्य का निश्चय ही कर सकता है। श्राखिर, सभी तरह के लोग दो श्रेणियों में विभाजित किये जाते हैं कुछ तो श्रपने तजरवे से जानकारी हासिज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के अनुमव से जाम उठाते हैं। निस्सन्देह इस दूसरे प्रकार के लोग श्रिषक ्रें ख़ौर कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के अनुमव से लाम उठाते हैं। निस्सन्देह इस दूसरे प्रकार के लोग श्रिषक ्रें ख़ौर ज़न्हें मिसाल या चेतावनी के तौर पर सम-सामयिक या चालू ज़माने का हतिहास प्रवन्त की श्रावश्यकता होती है। भावी राष्ट्रीयता के जिए तसमय-समय पर उसकी सफलताओं का जिपियद होना श्रावश्यक है जिससे भावी नेता बदले हुए ज़माने श्रीर परिवर्तित स्थिति के श्रनुसार अपना रास्ता तय कर सकें, हसिलए हिन्दुस्तान के संघर्ष की कहानी को ऐसे समय पर चालू ज़माने तक की बनाने श्रीर परी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिशों करने की ज़रूरत है, जब कि श्रंप्रेज जून। १६६४ तक हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हैं।

ठीक ही कहा गया है कि "प्रिया दुनिया का केन्द्र है।" मौगोलिक दृष्टि से यूरोप उस-की शासा है, श्रश्नीका उप-महाद्वीप है श्रीर श्रास्ट्रेलिया उसका टाप्। प्रिया एक पुराना महाद्वीप है जो बड़ी परेशानी-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया है। प्रिया के भौगोलिक-स्वण्ड श्रीर ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा उलक्कन-भरा नमूना उपस्थित करते हैं जो अपनी ही परम्परा श्रीर प्रक्रियाश्रों से संयुक्त हैं। श्राधुनिक 'टेकनिक' ने उस नमूने को विश्वस्त कर दिया है। 'श्रपरिवर्तित पूर्व' की कहावत श्रव पारचात्य श्रहम्मन्यता की श्रोतक रह गई है। "पिरिद्यमी सम्यता के बाहर, पुराने के ख़िलाफ़ नये का जो संवर्ष हुआ है उसका नतीजा" यह हुआ है कि एक बड़ी गहरी बेचैनी फैल गई है। एशिया में यह मावना बहुत ज़ीरदार वन गई है। इस परिवर्तन की रफ्तार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी हद तक नहीं पहुंचा है, न वह और जगहों में इतना दुःखद, या ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण वन सका है। यह महाद्वीप न केवल उबल रहा है, बल्कि इसमें आग लग चुकी है। ऐशिया के परिवर्तन का विस्तार बड़ी दूर तक की सरहदों तक हुआ है और करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है। इसके संघर्ष वड़े प्रवल हुए हैं—दूसरी जगहों की विनस्वत यहां ज्यादा चोभ फैला है। हिन्द-महासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यह सब हो रहा है। वेंघम कॉनिंश के इथनानुसार भूगोल का सम्बन्ध महत्त्व पूर्ण भूखपड़ों से होता है और हितहास का विशिष्ट थुगों से।

इसीलिए किसी देश के ऐतिहासिक भूगोल में हमें निश्चयं करना होता है कि उसकी कहानी के कौन-से विशिष्ट युग में अनुकृत परिस्थितियां आई थीं। मौजूदा ज़माने में ऐति- हासिक भूगोल एशिया के हक़ में मालूम पड़ता है। १८४२ से पिड्जिमी ताक़तों ने चीन में जो छुछ हासिल किया था वह करीब-करीब सभी खो दिया। आर्थिक दृष्टि से भी अब एशिया दुनिया में मुख्य सामाजिक स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

१६वीं सदी की छुरुश्रात का ज़माना ऐसा था जब उपेलित भूखएडों का सावका हुनिया की बड़ी-बड़ी कौमों से पढ़ा। इस सम्बन्ध से पृशिया का पुनर्स्थापन हो गया श्रीर वह श्रपने श्रादशों की छाप बाहरी दुनिया पर डालने लगा। टैगोर श्रीर गांधी पृशिया के बौदिक प्रसार की मिसालें हैं। सिकन्दर महान् का पूर्व श्रीर पिरचम को मिलाने का स्वम पुनर्जीवित हो रहा है। पृशिया का समन्वयकारी श्रादर्श एक ऐसे विकास की श्रीर ले जा रहा है, जो मुक्ति की दिशा में है। पृशिया महाखण्ड श्रपने भविष्य में विश्वास रखता है श्रीर उसका यह भी विश्वास है कि वह संसार को एक सन्देश देगा। उसमें श्रात्म-चेतनता जग रही है, जो चंगेज़ खां की वह यादगार ताज़ी कर देती है जिसने सब से पहले पृशिया की एकता का श्रान्दोलन चढ़ाया था। उन भावनाश्रों को जापान में समुचित उर्वर भूमि मिली। पर सारा पृशिया इस बात को महसूस करता है कि कनफ्यूशियस के शब्दों में हम श्रभी तक श्रव्यवस्थित हालत में जी रहे हैं, इस उस शांति की मंजिल से दूर हैं, जिससे 'कुछ स्थिरता' मिलती है श्रीर वह 'श्रन्तिम शांति की श्रवस्था' तो श्रभी हमारी दृष्ट में नहीं श्राई है।'

दुनिया श्रव जुदा-जुदा कीमों का समूह नहीं है। राष्ट्रीयता को न्यापक थर्थ में श्रन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत में बदल देने पर भी उसे उस दूर तक पहुँचानेवाले परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में नहीं मिजता जो दूसरे विश्व-न्यापी महायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया है। इसी की बदौजत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र श्रलग हुकड़े के रूप में वर्ताव नहीं हुशा। इसी कारण हुनिया मि० विन्सटन चिंच के इस मांसे से परितुष्ट नहीं हुई कि हिन्दुस्तान का मामला तो इंग्लैयह का श्रपना है श्रीर श्रटलांटिक का सममौता बिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों पर लागू नहीं होगा। हिन्दुस्तान श्रय बिटिश-भवन का महत्वपूर्य माग नहीं रहा। यह बात श्रय श्राम तौर पर स्वीकार कर ली गई है कि हिन्दुस्तान संवार के धर्मों का सिन्ध-संस्कृति का एक संस्थल है, पर साथ ही यह देश संसार के ध्यान में ध्रय-

१ एशिया और समेरिका, ज्न १६४४, एष्ट २७४

तारा बन गया है, श्रौर संसार की दिलचस्पी का केन्द्र हो गया है। जिस प्रकार भूमण्डल के उस गोलार्द में श्रमेरिका है, उसी तरह इस गोलार्द में यह श्रटलांटिक श्रीर प्रशांत महासागर' का सन्धि-स्थल है। कन्याकुमारी जाकर श्राप पवित्र 'केप' के छोर पर खड़े होकर समुद्र की श्रोर मुंह की जिए। श्रापके दाहिने हाथ श्ररव सागर होगा जो 'केप श्राव गुडहोप' ( श्रर्थात् श्रफ़ीका के दिचेणी छोर पर स्थित श्राशा श्रंतरीप ) पर जाकर श्रटलांटिक महासागर से मिकता है, और आपके बार्ये हाथ की श्रोर बंगाल की खाड़ी होगी, जो प्रशांत महासागर से जा मिलती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व श्रौर पश्चिम के मिलने का स्थान है, प्रशांत-स्थित राष्ट्रों की श्राजादी की कुंजी है और श्रटलांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियंत्रण है। हिन्दु-स्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार है जिसकी स्वतंत्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पड़ गई थी और उसने वहां के ४१ करोड़ निवासियों की आज़ादी को संकट में डालने की कोशिश की थी, पर श्रव खुद विजेता के गवींले चरणों पर गिरा पड़ा है। जापानी साम्राज्यवाद के भयंकर रोग की एक दवा श्राज़ाद चीन है। पर गुलाम हिन्दुस्तान श्राधे-गुलाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था। या युरोप को गुलाम नहीं बना सकता था। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान की स्राज़ादी नई सामा-जिक न्यवस्था का द्विनयादी तथ्य कायम करेगी और इस देश के चालू सामृहिक संवर्ष का ध्येय ऐसे ही आज़ाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना है। इस जहाई में अगर हिन्दुस्तान निष्क्रिय दर्शक की तरह बैठा यह देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुलाम बनाने के वास्ते परिचालित युद्ध में भाग लेने के लिए भाड़े के टटू भर्ती किये जा रहे हैं और भारत की श्रपनी ही श्राज़ादी-जैसी वर्तमान समस्या की उपेचा की जा रही है, तो इस का मतलब भावी विश्व-संकट को निमंत्रण देना होता. क्योंकि बिना श्राज़ादी हासिल किये हुए हिन्दुस्तान पर लालच-भरी निगाह रखनेवाले नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोसी या पड़ोसी के पड़ोसी की लार टपकती। उस समय भारत की श्रमिनव राजनीति. संसार की श्रार्थिक परिस्थिति श्रीर विविध नैतिक पहलुश्रों के वाहरी दवाव के कारण कांग्रेस ने एक योजना की कल्पना की श्रीर १६४२ में सामृहिक श्रवज्ञा श्रारम्भ करने का निरचय किया। इन पृष्ठों में उस संघर्ष के विभिन्न रूपों श्रौर उसके परिणामों का वर्णन है जो वर्म्बई में = अगस्त १६४२ में किये गए फैसले को श्रमल में लाने के लिए किया गया था। 'भारत छोड़ी' का नारा इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का मूल-विन्दु, था -जिसके चारों श्रोर उसी के श्रनुसरण में श्रान्दोलन चलता था। जल्द ही यह लड़ाई का नारा बन गया जिसमें स्त्री-पुरुप श्रीर बच्चे सभी समा गये; शहर, कस्वे श्रीर गांव सभी जुट गये; पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिनित हो गये; न्यापारी श्रीर कारखानेदार, परिगणित जातियां श्रीर श्रादिम निवासी सभी इस भावना के भंवर में, हंगामा और क्रांति की जहर में आगये। श्रलग-श्रलग जमाने में विभिन्न शताब्दियों में जुदा-जुदा राष्ट्र ऐसे ही प्रभावों में वहते रहे हैं। किसी समय श्रमेरिका की बारी थी, कमी फ्रांस की, किसी दशाब्द में यूनान की तो कभी जर्मनी की। इन सभी विद्रोहों के कार्य-कारण का तात्विक मूल एक ही।था। सरकारों की शरीर-रचना, शासन की श्रवयव-क्रिया श्रीर राजनैविक जमातों का रोगाण निदान सभी जमाने में श्रीर सभी मुल्कों में हुश्रा है।

-

जूितयन हिनसते ने कहा है—' श्राखिर इतिहास उन कलाश्रों में नहीं है जो मानवीय संदर्भों — तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुंचाती हैं। किसी स्वर से चित्र को उटदोधन नहीं मी मिल सकता, श्रोर चित्र का कोई कहानी कहना भी ज़रूरी नहीं है। पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों और बचों-सभी के वारे में होता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा होता है—चाहे उसे श्वारमा कह लीजिए, या श्रीर कुछ । हितहासकार उस निर्णयात्मक श्वातमपूरक तत्व की उपेचा नहीं कर सकता, जिसके बारे में किवयों श्रीर लेखकों के सामान्य श्रनुभव श्रीर भविष्य- पाणी से हमें शिचा प्राप्त हुई है। श्रीर सब से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की विजय श्रीर हु:खद घटनाश्रों का श्रर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करता है श्रीर एक छोटे-से परिवार में ही ऐसे कितने ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक विभिन्नताश्रों के नमूने मिलते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनमें से चार को लिखा था—रक्त प्रकृति या श्राहमाभिमानी, उच्चा प्रकृति या चिहचिद , उदासीन स्वभाव के श्रीर मन्दप्रकृति या भोले। शाधुनिक विश्लेषण के श्रनुसार मनुष्य के दो ही प्रकार हैं—एक विहर्मु बी प्रकृति का श्रीर दूसरा श्रन्तमुं बी प्रकृति का। इनके श्रीतिरिक्त चार वर्गीकरण श्रीर हैं जिनका श्राधार है—विचार-शक्ति, भावना, श्रनुभृति श्रीर श्रनुसरण। यूरोप के उन सुपरिचित मनोवैज्ञानिक श्रीर देहिक नमूने का साहश्य हमें श्रुप्तीका में मिलता है। काला रंग, नीप्रो सुख-मुद्रा श्रीर श्रन्य जातीय चाल-चलन तो श्रावरणमात्र है। इसके भीतर रस-वाहिका निकाश्रों से हीन मांसपेशी वाले, स्नायविक निर्माण वाले श्रन्तमुं क मनोवैज्ञानिक श्राधार वाले विभेद ऐसे हैं जो मानव-जाति की विभिन्नताश्रों के नमूने के रूप में श्रप्तीका में भी देखने में श्राते हैं श्रीर यूरोप में भी।

श्रनसर दुनिया में जो लड़ाइयां हुई हैं उनमें शस्त्रास्त्रों श्रीर साज-सरंजामों की उत्कृष्टता को ही सब से ऊंचा महत्व प्राप्त हुआ है। एक इतिहासकार ने कहा है कि मैसीडोनिया के भालों की बदौत्तत यूनान की संस्कृति एशिया में पहुँची है श्रीर स्पेन की तंतवार ने रोम को इस योग्य बनाया था कि वह त्राजकत की दुनिया को श्रपनी परम्परा प्रदान कर सका है। इसी तरह १६४४ में जर्मनी के 'उड़ानेवाले बमों' द्वारा लड़ाई का पजड़ा हो पलट जानेवाला था, पर वह व्यर्थ हो गया। तो भी तथ्य यह है कि यूरोप के युद्ध-कौशल के श्रविरिक्त युद्ध में काम देने वाली श्रीर शक्तियां भी होती हैं जिनका वर्णन वेकन ने इस प्रकार किया है-- 'शारीरिक वल शीर मानव-मस्तिष्क का फ़ौलाद, चतुरता, साहस, धप्टता, दढ़ निश्चय, स्वभाव श्रीर श्रम।" इस यात है बावजूद कि बेकन एक दार्शनिक श्रीर चैज्ञानिक था, वह सामान्य बुद्धि के स्तर से श्रधिक कँचा नहीं उठ सका और जहां यह उठा वहां वह साहस से बढ़कर घौर गुणों की करपना नहीं कर सका । हिन्दुस्तान में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य श्रीर श्रहिंसा के जिए कप्ट•सहन करते हुए जड़ाई जारी रखी है, भीर इस तरह हम सःयामह की जिस उँचाई पर पहुँचे हैं। उसते निस्तन्देह इतिहास का रूप यदल गया है, श्रीर शक्ति घीर श्रिषकार, सत्य श्रीर मूठ, हिंसा श्रीर अहिंसा तथा पशु-बल एवं श्रात्म-बल के संवर्ष में विजय की सम्भावना भी परिवर्तित हो गई है। जिस युद्ध को संसार' का दूसरा सहायुद्ध कहा जाता है उसका श्रीगणेश किसी केँ वे सिदांत को लेकर नहीं हुआ था और श्रव्वांटिक का समकाता-जो एक साल याद हुआ था, टीका-टिप्पणी के बाद भी हिश्दुस्तान और वर्मनी के लिए एक वैसा किसी पर भी लागू न होनेवाला होगा। उससे बोसबीं सदी के घारिन्नक चालीस वर्षों के युद-नायकों धा असली रूप प्रकट हो गया । श्रीर उस पर भी तुर्रा यह कि यह युद्ध सर्वप्राही युद्ध बन गया जिसने खुत्ते रूप में एकाधिकार के द्वारा धौर मनमाने इंग से-शायोजित रूप में जनता की मैनिक भर्ती करके युद्-संचालन किया शीर शाजादी तथा प्रजातन्त्रं की सभी ऊँपी बार्ते ह्वा, भाष श्रीर सुन्दर वाश्यालंकार की तरह टर गई। सब कट-

ग्रस्तों के दावों पर श्रपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का श्रवसर श्राया श्रीर चर्चित की 'श्रपने पर दह रहने' की श्रस्पष्ट वात को कार्यान्त्रित करने का मौका श्राया तो ब्रिटेन श्रीर हिन्दुस्तान के नामधारी राजद्रोहियों को दण्ड देने, श्रपने पसन्द की सम्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने श्रीर समाचारपत्रों तथा पत्र-व्यवद्दार तक पर कठोर निरीचण-सेंसर रखने की नीति वस्ती गई। यदि युद्ध का यही उद्देश्य था श्रीर उसे जीतने के जिए यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात के लिए बदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलैयड, चेकोस्लवाकिया, युनान श्रीर फिनलैयड को आज़ाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह और उत्तेजना क्यों नहीं प्रदर्शित की। केवल विटेन साम्राज्यवादी श्रीर श्रनुदार नहीं है, बल्कि रूस ने भी वह वैदेशिक नीति प्रहण क्रली जो ज़ारशाही के शासन के लिए अधिक उपयुक्त होती श्रौर सीधे निकोलस द्वितीय द्वारा परिचालित होने पर श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती। पोलैंग्ड का उद्धार करने के लिए जो युद्ध संचालित किया गया था उसका नतीजा यह हुआ कि उसके दुकड़े हो गये और उसे रूस की निर्दयतापूर्ण इच्छा पर छोड़ दिया गया श्रोर उन्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रुस ने बसराविया श्रोर बुको-विना, फिनलैंग्ड श्रौर लटविया तथा इस्टोनिया श्रौर लिथुश्रानिया तक पर श्राक्रमण किया श्रौर ढार्डेनिल्स के द्वारा मेहिटरेनियम या सृतक सागर पर भी कब्ज़ा जमाने की मांग की। डार्डेनिल्स पर रूस का हाथ होने का सत्तलव था फ़ारस की मौत । इस युद्ध में हिन्दुस्तान की, विना उससे पूछे या जांचे ही प्रस्त कर तिया गया। यह वह युद्ध था जो भ्रपने साथ ब्रिटेन के लिए 'भारत-छोड़ो' का नारा लगाया जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दण्ड भोगना पड़ा—सैकड़ों को वेंत लगाये गये, हज़ार से प्रधिक को गोली से उड़ा दिया गया, कितने ही हज़ारों को जेल में टूंस दिया गया और करीव दो करोड़ के सामृहिक जुर्माने वसूल किये गये।

यद्यपि इतिहास का विकास सारे संसार में सामान्य सिद्धांतों पर होता है, विशिष्ट राष्ट्रों, देशों श्रीर राज्यों के विकास का मार्ग उनकी श्रपनी विजक्त स्थित में होता है। खासकर हिन्दु-स्तान में इन स्थितियों का जन्म श्रीर विकास विचित्र रूप में हुत्रा है। एक ऐसे विस्तृत देश का. जो लम्बाई-चौड़ाई में महाद्वीप के समान ग्रौर ज़मीन श्रौर श्राकृति में विभिन्न है, लगभग दो सदी तक पराधीन रहना एक ऐसी बात है जिसका उदाहरण श्राधुनिक इतिहास में नहीं मिल सकता। इसके जिए हमें संसार के इविहास में बहुत पीछे तक सुदना पड़ेगा जब ईसा की श्रारम्भिक शता-विदयों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में निटेन से पूर्व में मिस्र तक था भीर जो लगभग चार सदियों तक कायम रहा था। किन्तु इस पराधीनता के उदाहरण में एक जगह साहश्य समाप्त हो जाता जब सुक्ति की प्रक्रिया श्रारम्भ होती है तो हिन्दुस्तान में यह पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर लेती है जैसा संसार के इतिहास में कहीं भी देखने 'में नहीं श्राता। हिन्दुस्तान में गत चौथाई सदी से घटनात्रों ने जो रूप धारण किया है वह संसार में छद्वितीय है और सत्य श्रीर श्रहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग—जिसे संज्ञेप में 'सत्याग्रह' कहते हैं—ऐसा है जिसकी बहुत-सी मंज़िलें श्रोर दर्जें हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय चोभ--श्रसहयोग से करवन्दी तक सविनय श्रवज्ञा-शांदोलन के विभिन्न ्रूपों द्वारा प्रकाशित किया गया है श्रीर युद्ध-काल में हिन्दुस्तान की यह श्रस्प्रहुणीय --श्रप्राया-शितता--स्थिति वनादी गई हैं। कांग्रेस की हमेशा यह राय थी कि युद्ध-प्रयत्न में हिन्दुस्तान का भाग जेना इस बात पर निर्भर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसमें जुटना श्रपना कर्त्तेन्य समसे । इस तरह की मांग जागातार की गई, पर वह फिज्ल सामित

हुई। संघर्ष का कारण स्पष्ट था। सिवनय-श्रवज्ञा-श्रांदोलन के लिए वातावरण तेयार था—जो देश के लहने श्रीर साहसपूर्व के लहने के लिए एकमात्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की योग्यता की कसोटी यह है कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघर्ष के लिए योग्यता की कसोटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्या इंग्लेंग्ड श्र श्रास्त, १६१७ या र सितम्बर १६३६ को लहाई के लिए तैयार था? जनता जब युद्ध में लग जाती है तो उसे सीख लेती है। हिंसा श्रीर श्रहिंसा दोनों ही प्रकार की लहाइयों में यह वात सब है। सवाल सिर्फ उसकी माप-तोल का रह जाता है कि वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। पहले की परीचा हो चुकी है श्रीर 'किप्स मिशन' के समय उसका श्रांशिक परिणाम भी देखने में श्राया है। दूसरे ने सारी दुनिया को प्रबल वेग से हिला दिया जिसके फलस्वरूप मार्च १६४६ में हिन्ध्रतान में ब्रिटेन से 'मन्त्रि-मण्डल मिशन' श्राया।

3

इस ऐतिहासिक काल का वर्णन इस पुरुतक संवित रूप में किया गया है। कांग्रेस करीय ३३ महीने जेल में रही श्रीर न केवल विना किसी प्रकार की हानि में पढ़े विवक इज़्ज़त के साथ वाहर आई । फिर भी इस थोड़े से अन्तर्काज में कितनी ही घटनाएँ गुज़र चुकीं । इस एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जब सदियों की तरकी सघन होकर दशाब्दियों में श्रीर दशाब्दियों की व ों में श्रा-जाती है। कांग्रेस की गिरफ्तारी से ज्यापक हलचल फैल. गई। पुरानी श्रीर भई दोनों धी दुनिया के जोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को लड़ाई में घसीटने के पहले उससे पूछ लिया गया था, और यह कि क्या ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के वारे में जैसी होने का दावा करती है वैसी सचमुच है; श्रीर श्रगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लड़ाई में भाग जेने के विरुद्ध इतना शोर क्यों मचाया ? यह प्रश्न भी हुआ कि अगर मुश्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही ने युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्या जो रँगरूट फौज में भर्ती हुए हैं वे साम्राज्य के भक्त के रूप में आये हैं या इसे खेल समम कर इसमें साइसी पुरुपों की तरह शामिल हो गये हैं अथवा वे जड़ाई के कठिन दिनों में गुज़ारे के जिए पेशेवर सैनिक सिपाही के रूप में भर्ती हुए हैं ? एक शब्द में, आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार न्यापक रूप में विज्ञापित हुआ कि दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो जोग युद्ध-चेत्र में जाने से रह गये थे उनकी श्रावाज श्रभी तक चीण तो थी, पर उसमें समानता श्रीर न्याय की पुट थी, इसलिए उसमें काफ्री ज़ोर था। वह युद की घोर ध्वनि खाँर धूलि में मी सुनाई पड़ी । धीरे-धीरे यह जड़ाई सर्वप्राही धौर सर्वशोपक यन गई ।

श्रमेरिका में जोग दो हिस्सों में बँट गये थे—एक तो राष्ट्रपति रुज़वेल्ट के साथ यह विचार रखते थे कि हिन्दुस्तान निटेन का निजी मामला है, श्रीर एक दूसरा छोटा दल इस विचार का था कि हिन्दुस्तान की श्राज़ादी जैसी विशाल समस्या पर लड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो सकता, उसे लड़ाई खत्म होने तक रुकना चाहिए। तीसरा श्रीर सबसे बट़ा दल जनता के दन सीधे-सादे लोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त श्राज़ादी मिल जानी चाहिए।

जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकन और घीनी राष्ट्रों से ध्रपील की वो यह इस बात की जानता था कि बिटेन यह दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है और धन्य राष्ट्रों का हिन्दुस्तान या बिटेन के किसी भी उपनिवेश या अधीनस्थ देश से कोई सम्यन्ध नहीं है। तो भी हिन्दुस्तान और कांग्रेस इस बात से अबगत थे कि बिटेन सम्य-राष्ट्रों के नषत्रमण्डल से धन्नग

कोई चीज़ नहीं है श्रोर वह श्रन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में श्रन्यसम्बन्धित है । हिन्दुस्तान श्रपनी शक्ति श्रोर कमज़ोरी दोनों को जानता है श्रोर वह केवल मानवता के नाम पर बाहरी देशों का हस्तज्ञेपमात्र नहीं चाहता। ऐसा होने पर भी तथ्य यह है। कि यदि किसी व्यक्ति के साथ उसके ही देश में बुरा बर्ताव होता है, तो श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरह नहीं कर सकता। तो भी किसी भी देश का श्रपने देशवासियों या उसके किसी हिस्से के प्रति दुर्व्यवहार कभी-कभी हतना घोर होता है (जैसा कि बेलजियन कांगो के मूल निवासियों के साथ हुश्रा है या दर्की-साम्राज्य द्वारा श्रामेंनियन ईसाहयों के प्रति किया गया) कि ऐसी हालत में दुनिया का लोकमत उससे प्रज्वितत हो उठता है। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरित करती है कि वह ऐसे श्रद्याचारों का विरोध करें। ज़ारशाही के १६०४ के कार्यक्रम का विरोध करते हुए संयुक्त-राष्ट्र के राज्यमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कहा था—"जो लोग निराशा में हैं, उन के लिए यह जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती श्रीर हमदर्दी भी है श्रीर सभ्य-संसार द्वारा ऐसी करताश्रों के प्रति घृणा एवं निन्दा का प्रकाशन उसमें रकावट पैदा कर सकता है।"

इसिलिए अगर हिन्दुस्तान दमन का दाथ रोकने में सफल नहीं हुआ तो उसके शारीरिक कष्टसहन और त्याग उस पूर्ण नैतिक समर्थन द्वारा अपनी चतिपूर्ति कर चुके जो संवर्ष में उसने भौरों से प्राप्त किया है, क्योंकि सत्य श्रौर श्रहिंसा के ऊँ वे मापदण्ड की दृष्टि से देखते हुए उसका भाजादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वह हिमालय की उंचाई से बजता हुआ प्रतिध्वनित होता है, श्रीर काबुत के सवन देश में होते हुए मका मुश्रज्जन, मदीना मुनन्वर, फिलस्तीन के सीनाई पर्वत श्रीर पृशिया माइनर के पामीर तक उसकी श्रावाज पहुँचती है। यही नहीं, श्रावप्स के द्वारा वह पच्छिम की श्रोर श्रौर एपीनाइन, पाइरेनीस श्रौर एलवियन की चालकी श्रह्ममाला तक जा पहुँचती है। इसी प्रकार उसकी गूँज काकेशिया और यूराल तक भी पहुँचती है और कितने ही दर्लंच्य पद्दादियों को पार करती हुई नई दुनिया में पहुंच जाती है । हिन्दुस्तान श्रव्छी तरह, जानता है श्रीर पहले से जानता श्राया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है श्रीर 'देशी तलवार श्रीर देशी हाथों द्वारा' ही उसका उद्धार होगा; पर उसने बायरन का युद्ध-कृपाण गांधीजी की शान्ति-पूर्ण सहारे की लाठी से बदल विया है। हिन्दुस्तान ने युद्ध के लिए नये शस्त्र का प्रयोग करके इतिहास बनाने की कोशिश की है और खुन के प्यासे योद्धाओं के रक्त-मांस प्रदर्शन को बदल कर उसे उँचाई पर पहुंचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक दैवी आत्मा यन जाता है। बीसवीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर लिया श्रीर पा लिया है, एक नया करता श्रीर नया नेता और इन पृष्ठों में भारत की श्राज़ादी के पवित्र ध्येय के प्रति संसार की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। उसकी आज़ादी के राष्ट्रध्वज के परिवर्तन और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रस्थापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाजे महात्मा गांधी के महानू अपदेश और उनकी योजना का भी इसमें समावेश है।

## विषय-सृची

| ₹.         | हिन्दुस्तान फिर निर्णय-संकट में        | 8           |
|------------|----------------------------------------|-------------|
| ₹.ੵ        | श्र. फैजपुर श्रिधवेशन : सितम्बर १६३६   | 30          |
| ₹.         | ब. फैजपुर श्रोर उसके वाद : चुनाव       | ₹=          |
| ₹.         | पद-ग्रहरा : जुलाई १६३७                 | ٧           |
| 8.         | त्र. हरिपुरा श्रुधिवेशन : १६३ <b>८</b> | ৬২          |
| 8.         | व. हरिपुरा श्रौर उसके वाद : १६३८       | 54          |
| ሂ.         | त्रिपुरी : १६३६                        | १०४         |
| ξ.         | युद्ध का श्रीगणेश: १६३६                | ११६         |
| છ.         | इस्तीफे के बाद का युग : -              | १४=         |
| ۲,         | रामगढ़ : १६४०                          | <b>१</b> ७४ |
| .3         | रामगढ़ श्रौर उसके वाद                  | १६६         |
| 0.         | सत्यामहः श्रक्तूवर १६४०                | २२८         |
| ?.         | श्रान्दोलन की प्रगति                   | • २५२       |
| ٦,         | सत्याग्रह श्रौर उसके वाद               | ३१४         |
| ₹.         | क्रिप्स-मिशनः १६४२                     | <b>३</b> ४४ |
| 8.         | बम्बई प्रस्ताव—पृष्ठभूमि श्रौर परिणाम  | ३८४         |
| <b>X.</b>  | श्रमरीका में प्रतिकिया                 | 878         |
| ξ.         | न्निटेन में प्रतिकिया                  | <b>४</b> =७ |
| <b>v</b> . | भारत में प्रतिकिया                     | ४३०         |

## हिन्दुस्तान फिर निर्णय-संकट में

कांग्रेस ने श्रपने जीवन में-पहले पचास बरसों की भारतीय जनता के सेवाकाल में-श्रपने ही उपासकों में निरन्तर संघर्ष देखा है। इस संघर्ष का प्रकटीकरण क्रमशः एक श्रोर तो सिक्रयता के उफान श्रीर दूसरी श्रीर बीच-बीच में ख़ामोशी श्रीर श्रन्तरावलोकन से होता रहा है। संघर्ष की भावना की पहली फलक उस समय श्रभिन्यक्त हुई, जब 'लन्दन टाइम्स', ब्रिटेन में बसे हुए पेंशनयाफ्ता श्रांग्ल-भारतीय श्रीर भारतीय नौकरशाही के फूटे श्राचेपों के विरुद्ध विटिश हुकूमत के प्रति वंफादारी की बार-बार घोपणा की गई श्रीर राजद्रोह के श्रपराध की मानने से साफ इंकार कर दिया गया। वाद में वंग-भंग के साथ वह ज़माना श्राया जब लोग ख़ुशी से राजदोही वने, लेकिन साथ ही श्रद।लत में श्रपना बचाव भी करते रहे। फिर करीव दस वरस तक ख़ामोशी-सी रही श्रीर वाद में होम-रूल श्रान्दोलन श्राया। इस श्रान्दोलन में श्रायलैंड की एक महिला श्रीमती एनी वेसेयट ने हिन्दुस्तान में बिटिश सत्ता का विरोध किया, लेकिन साथ ही श्राख़िरी फैसले श्रीर समसौते का जो नवशा उनके दिमाग में था उसमें उन्होंने बिटिश हितों को भी श्रपनी श्रांखों से श्रोमत नहीं किया। नया पहलूं श्राया, लेकिन इस बीच में वह ख़ामीशी, जी हर वार मौजूद होती थी, गायवं रही । श्रसल में डा० वेसेन्ट कुछ वक्त के लिए ही मैदान से श्रलग-सी हुई ', लेकिन थोड़े-से ही श्रसें के बाद वह गांधीजी के प्रगतिशील बल्कि क्रान्तिकारी शांदोलन के विरोध में श्राकर मैदान में जम गईं। गांधीजी तो मैदान में बीस से भी ज्यादा बरसों से श्रवणी रहे—कभी कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में श्रीर कभी उसके एकमात्र श्रेरक के रूप में। जी हो, चाहे वे कींग्रेस के चार शाना मेम्बर रहे हों या न रहे हों, लेकिन सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने उनको सहज ही एक ऐसे स्थान पर ला दिया था कि कांग्रेस के घगुत्रा, हिन्द्रतान के नीतिकार श्रीर इस व्यापक जगत के मित्र के रूप में वे कांग्रेस के सलाहकार बरावर धने रहे।

यह बात दिखाई पड़ेगी कि इन मौकों श्रीर मोड़ों पर जो लोग किसी समय श्रमुधा होते वे बाद में श्रपने साथियों श्रीर सहकारियों के तेज करम की वजह से बाल में पिछड़ जाते, उन्हें प्रष्ठभूमि में ही सन्तुष्ट होना पड़ता श्रीर वे प्रायः सार्वजनिक रंगमंच से श्रलग हो जावे। कभी-कभी वे नये प्रगतिशील पल के विरोध में मोर्चा खड़ा करते जैसे कि गोखले श्रीर मेहना ने तिलक के विरोध में किया श्रीर डा॰ वेसेस्ट ने गांधीजी के। मोटेतीर पर हतिहास में घटनाश्रों का सावर्तन होता रहता है। वम्बई कांग्रेस (श्रवट्यर १६३४) श्रिधवेशन के बाद गांधीजी ने कांग्रेस की चार शाना सदस्यता को भी छोड़ देना पसन्द किया; वेसे इस फैसले पर यह श्रदेल १६३४ में ही पहुँच गये थे। किन्तु यह एक जपरी चीज थी। कारण कि गांधीजी एक शिक्त इसाव में शिक्त, जो श्रपने श्रापकी सिकोइकर एक केन्द्र में संकृचित हो जाती है, जहां श्रापधिक इसाव में

कांग्रेस का इतिहास: खंड २

उसका श्रायतन घनीभूत हो जाता है; किन्तु किसी दूसरे समय में वह श्रप्रत्याशित घटनाक्रमों में रूपान्तरित होकर एक विस्तृत चेत्र में छा जाती है।

श्रगले साल कांग्रेस की स्वर्णजयन्ती थी, किन्तु उस वर्ष (१६३४) उस महान राष्ट्रीय संस्था का कोई श्रधिवेशन नहीं हुआ। श्रगला वार्षिक श्रधिवेशन श्रग्रेल १६३६ में लखनऊ में हुआ। इसके सभापित पं ज्ञवाहरलाल नेहरू थे, जो हाल ही में श्रपनी पत्नी कमला की श्रसामिक मृत्यु के वाद, जो कि श्रप्रत्याशित नहीं थी, दुःखी हृदय लेकर यूरोप से लौटे थे। कमला की मृत्यु केवल जवाहरलालजी पर ही एक व्यक्तिगत चोट नहीं थी वरन वह राष्ट्र के लिए भी एक श्रसाधारण चितिथी। जवाहरलालजी के जीवन-कार्य में उनकी प्रिय पत्नी का जो सहयोग था उसके प्रतिराष्ट्रीय कृतज्ञता श्रीर जवाहरलालजी के दुख से राष्ट्रीय सहानुभूति को यह तो एक तुच्छ श्रभिव्यक्ति शीकि उनको कांग्रेस का दूसरी वार सभापित बनाया गया। भारत में जवाहरलालजी की वापसी पर एक मज़ेदार वात हुई श्रीर वह थी एक मामले में बंगाल सरकार पर उनकी छोटी-सी जीत। वंगालशासन की रिपोर्ट में जवाहरलालजी ने कुछ बातों का विरोध किया था। वंगाल-सरकार को विवश होकर खेद प्रकट करना पड़ा श्रीर जवाहरलालजी के कथन को मानना पड़ा। उस घटना के संबंध में बंगाल-सरकार का कलकत्ते से ७ जनवरी, १६३६ को दिया वयान यह है:—

"शासन रिपोर्ट, बंगाल-सरकार की अधीनता में और उसकी स्वीकृति से प्रकाशित होती है, किन्तु जैसा कि उसके परिचय में स्पष्ट कर दिया गया है उसमें मत-समर्थन है। सरकार ने लेखक से पूछताछ की है और उसका कहना यह है कि जिस कथन पर श्रापत्ति की गई है वह पं॰ जवाहरलालजी की गिरफ्तारी से पहले के उनके सार्वजनिक भाषणों से, विशेषकर कलकत्ते में १८ जनवरी १६३४ के भाषण से, निकाला हुआ एक नतीजा भर है। इस भाषण में, जिसका मृत पूर्ण रूप से उपलब्ध है, पंडित नेहरू ने उन सामाजिक और आर्थिक आन्दोलनों को, जिनके लिए वे सलाह दे रहे थे, खूब वारीकी से समसाया और यह भी बताया कि वे आन्दोलन दुनियादी तौर पर ग़ैर-कानूनी थे, क्योंकि उनके वर्तमान सामाजिक ढांचे और शासक सत्ता के श्रस्तित्व को खतरा था।

"किसानों श्रोर मंज़दूरों में काम करने की ज़रूरत को वताते हुए उन्होंने यह ज़ाहिर किया कि यह काम लाज़िमीतौर से सरकार के ख़िलाफ़ होगा। वजह यह थी कि सारा श्रान्दोलन एक ऐसी हद तक एहुँच गया था कि वह मौजूदा क़ानून श्रोर समाज के लिए एक ख़ुली चुनौती था। इसके बाद ही उन्होंने हरिजन-श्रान्दोलन का ज़िक किया श्रोर वताया कि यह एक ऐसा कार्यक्रम था कि ज्योंही इसको वास्तविक शा कि का सहारा मिला, इसकी सरकार से मुठभेड़ होगी। इस भाषण की दलील के मुताबिक, श्रोर ज़ाहिर है कि ऐसा नतीजा निकालना तकसंगत है, यह साफ है कि जिस हरिजन काम का जिक्र किया गया है उसका खर्च हरिजन फंड से चलाया जायगा श्रोर वह बयान, जिस पर श्रापत्ति की गई है, रिपोर्ट के लेखक की राय में एक जायज़ नतीजा है।

"जैसा कि पहले कहा जा चुका है, रिपोर्ट में जो मत प्रकट किये गए हैं वे बंगाल-सरकार के मत के रूप में नहीं रखे गये, लेकिन उनका प्रचार करने के कारण सरकार का उस ज़िम्मेदारी से बचने का हरादा नहीं है। रिपोर्ट के लेखक ने पंडित नेहरू के उक्त सार्वजनिक भापणों का सहारा लिया थ्रोर उसने पं नेहरू की राजनैतिक प्रवृत्तियों को (जैसा कि वह लेखक सममा हं) ध्यान में रखते हुए उन भापणों के मायने लगाये। सरकार ने इस मामले पर फिर से ग़ौर किया है थ्रीर वह इस वात को विला फिक्क मंजूर करती है कि जिस वक्तव्य पर श्रापत्ति की गई है वह

श्रसिवयत से परे था श्रोर उसकी बुनियाद इस ज़ाहिरा नतीजे पर थी कि भूतकाल में श्र-राजनैतिक श्रान्दोलनों का भी राजनैतिक उद्देश्य से दुरुपयोग किया गया है। पंडित नेहरू की श्रापित को स्वीकार करते हुए बंगाल-सरकार श्रपना खेद प्रकट करती है कि जो चीज़ सिर्फ एक नतीजा भर थी, उसको एक तथ्य के रूप में रखा गया श्रोर वह रिपोर्ट जो वर्तमान घटनाश्रों की सही तः बीर देने के लिए थी, उसमें एक ऐसा वयान श्राया। उस रिपोर्ट की जो प्रतियां श्रभी सरकार के पास हैं उनमें से उक्त वयान को निकाल दिया जायगा।"

अप्रैल सन् १६३६ में हिन्दुस्तान .कहाँ था ? उसका क्या दृष्टिकोण था ? वे आर्थिक-सामाजिक शक्तियाँ, जो यूरोप को क्रान्ति के भँवरों में फेंक रही थीं, उनकी यहाँ क्या प्रतिक्रिया हो रही थी ? क्या यह संभव था कि श्रथाह श्रटलांटिक, श्रसीम प्रशांत सागर श्रीर दुर्गम हिमालय पश्चिम में उथल-पुथल मचाने वाले विचारों को हिन्दुस्तान से श्रलग रख सकते ? श्रलग-श्रलग ज़मानों में दुनिया की लड़ाइयों के बुनियादी मक़सद नई-नई शक्ल लेकर श्राते हैं। जब राजा धर्मराज ने श्रपना श्रश्वमेध यज्ञ किया तो वह श्रश्व उनकी श्रविजित श्रीर श्रजेय श्रेष्टता का प्रतीक था। जो कोई भी उस श्रश्व को रोकता उसे राजा से युद्ध करना होता, नहीं तो उसकी श्रधीनता स्वीकार कर उस घोड़े को निकल जाने देना पड़ता। यह राजनैतिक विजय थी। जय श्रशोंक ने किलंग पर विजय पाई तो उसने वहाँ एक विजय-स्तंभ स्थापित किया श्रीर उस पर श्रपने चौदह श्रादेश खुद्वाये । वह सांस्कृतिक विजय थी । श्रनंतर प्रादेशिक लोभ की लड़ाइयाँ होने लगीं श्रीर फिर उनकी जगह साम्प्रदायिक लड़ाइयाँ चाई', जिनके बारे में उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले वर्षों में लॉर्ड रीज़वरी ने श्रपनी भविष्यवाणी की थी। दूसरे महायुद्ध को विचारों 'श्रीर श्रादरोंं की . लड़ाई बताया गया। एक श्रीर लोकतंत्र बताया गया श्रीर दुसरी श्रीर तानाशाही-एक श्रीर सार्वजिनक सत्ता और दूसरी और निरंकुश व्यक्तिगत सत्ता। ये विरोध एक दिन में ही खढ़े नहीं हो गये। असल में क्रान्ति दीर्घकालीन श्रीर धीमे विकास का शिखर श्रीर चरम बिन्दु है। जय एक पेड़ गिराया जाता है या एक साम्राज्य ट्रटकर गिरता है ती कुल्हाड़ी की श्राखिरी चोट तक शौर श्रांखिरी लड़ाई तक उनकी शक्ल श्रीर ऊँचाई बराबर बनी रहती है; लेकिन उसके बाद श्रारचर्यचिकत दर्शकों के सामने से उसकी शक्ल गायंग्र हो जाती है। वे कारण श्रीर ये सिक्रिय श्रादर्श श्रीर उद्देश्य जिन्होंने फिर युरोप को युद्ध की चपेट में फेंक दिया है, श्राचानक ही केंलोडस्कोप ( एक खिलौना, जिसमें रंग-चिरंगी तस्वीरें दिखाई देती हैं) की तस्वीरों की तरह नहीं उठ खड़े हुए । बहुत पहले, इनकी शुरुयात हुई और श्राने वाले तृक्षान के लक्स पूर्वी हवाश्रीं, घुमद्ते हुए वाद्लों, विजली श्रीर वाद्लों की गरज से प्रकट हुए।

सन् १६३६ में और लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर हमको चारों तरफ से घरते हुए त्फ़ान के कुछ आरंभिक लज्ञण दिखाई दिये। सन् १६३१ में प्रविसीनिया पर. इटली ने एमला कर ही दिया था। हिन्दुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता विलक्षल ख़त्म कर दी गई थी पहाँ तक कि जुलाई १६३४ में ही हिन्दुस्तानी जेलों में लगभग २५०० लोग नज़रवन्द थे। गवनंर जनरल के विशेपाधिकार से स्वीकृत किमिनल लॉ एमेएडमेंट कान्न मोन्द्र था ही। करीय पाँच सौ शखवारों से जमानतें माँगी गई थीं और इसकी वजह से करीब ३५० अख़बार यन्द्र हो गये थे। १६६ अख़बारों की जमानतों की रकम २,१०,००० रू० थी। विदेशों में दशा यह पी कि रूस ने वहीं तेज़ी से उलित को थी और सारी दुनिया की खींलें उपर ही थीं। एम अर्प-प्राप्य देश से, जिसने गुलामी की बंज़ीरों को तोंहा था सीर प्राप्य के बन्द तोंद थे, जय कोई

1

प्रगति की खबर मिलती तो हिन्दुस्तान के लोगों को, जिनकी लम्घी गुलामी ने श्राज़ादी की सारी उम्मीदों को दूर कर दिया था, एक चैन-सा मिलता। श्राम जनना के उत्थान की दिशा में इस विशालकाय रूस ने जो लम्बे लम्बे कदम बढ़ाये थे श्रीर जो नई समाज-व्यवस्था बनाई थी श्रीर जिससे रूस के सभी भाग समान रूप से प्रभावित थे, उसको देखकर रूस श्रौर यूक्रेन से प्रेरणा लेकर यहाँ के लोगों में वैसा ही श्रान्दोलन करने, वैसा ही ढाँचा वनाने श्रीर वैसी ही सार्वजनिक स्वतंत्रता स्थापित करने की तीव उत्कंठा जगी। हिन्दुस्तान की श्रौद्योगिक जनसंख्या वीस लाख से श्रिधिक नहीं थी श्रीर श्रसली समस्या हिन्दुस्तान के. दिसयों करोड़ किसानों की ही थी जो वेकार तो नहीं, वरन् श्रध-वेकार ज़रूर रहते। हिन्दुस्तान विदेशी शासन से कुचला जा रहा था श्रीर वह शासन किसी राष्ट्रीय, निरंकुश तानाशाह के शासन से वेहतर नहीं था। रूस की देखकर यहाँ लोगों की कल्पनाएँ जगतीं, आशाएँ और आकांचाएँ उभरतीं और अपने पढ़ोसी की पुकांगी किन्तु त्राकर्षक कहानियों को सुनकर भावनाएँ सजीव होतीं। भूख भगाने के लिए इटली श्रौर जर्मनी का दूसरा ही ढर्रा था, जिससे वे श्रपने-श्रपने राष्ट्रों की निहित शक्तियों को गतिशील वनाकर पुनःस्थापन के लिए सर्वसाधारण में आत्म-विश्वास भरना चाहते थे। इंग्लैंड विजेता राष्ट्र था और उसका श्रपना ही ढंग था। साम्यवाद के उफान को टंडा करने के लिए सामाजिक कप्ट-निवारण के उद्देश्य से उसकी अपनी सुचिन्तित ग्रौर सुन्यवस्थित योजना थी। फिर भी वास्तविकता यह थी कि उसकी नज़र तकलीफ़ को कम करने की ही तरफ थी। एक शताब्दी से पूँजीवाद श्रौर एक ज़माने से सामन्तवाद के कारण वहाँ जो श्रव्यवस्था थी उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का उसका कीई इरादा नहीं था। वृद्धावस्था में पेंशन, श्रम-कान्न, मातृत्व-काल में सहायता, वीमारी का बीमा, श्रनाथालय, श्रस्पताल श्रीर इन संव के ऊपर वेकारी का भत्ता, ये वे हिथियार थे, जिनसे बिटेन ने श्रपने श्रापको श्रव तक साम्यवाद के श्राघात से सफलतापूर्वक बचाया है। लेकिन इंग्लैंड की कमज़ोरी सारी दुनिया को मालूम थी; क्योंकि जैसा कि मार्शल फोच ने कहा है, "सेना इतनी कमज़ोर कभी भी नहीं होती, जितनी कि अपने विजय के दिन।"

श्रपनी राजनैतिक मुक्ति के लिए हिन्दुस्तान ने कांग्रेस के ज़रिये जो योजना चालू की थी, उसको पचास वरस बीत चुके थे। इस लम्बे श्रसें में राष्ट्रीयता का वह सिद्धान्त, जो उन्नीसवीं शताब्दी के श्रारंभ से ही यूरोप के राजनैतिक विकास में गहरी जड़ जमा चुका था, सारे हिन्दु-रतान में भी समा गया श्रीर उसकी वजह से राष्ट्रीय-जीवन, विचार, श्राकांचा, प्रयस्न, उपलिध श्रोर श्रादर्श में एक ऐक्य की भावना स्थापित हुई। इस ऐक्य के साथ ही, उसे श्राप ऐतिहासिक कहें या भौगोलिक, सामाजिक कहें या सांस्कृतिक, जीव-विज्ञान संबंधी कहें या मानव-विज्ञान संबंधी, हिन्दुस्तान उस श्राधिक विचारधारा के उन तेज परिवर्तनों के साथ, जिन्होंने यूरोप श्रोर प्रिया के राष्ट्रों में सामुद्दायिक जीवन में क्रान्ति ला दी है, श्रपना कदम मिलाता रहा। एक जाति, एक परम्परा, एक सीमाएँ, एक से जातीय गुण, एक-सी राष्ट्रीय भावनाएँ, स्वतंत्रता की एक-सी प्राक्तांचाएँ, इन सब ने व्यक्तिगत श्रोर सामृहिक रूप से संयुक्त प्रयत्न श्रोर सहयोगपूर्ण काम पर प्रभाव डाला है। राष्ट्रीयता के श्रमूर्त विचारों की जगह कुछ ही समय में विचित्र मनुष्यों के सामाजिक संघरों की पार्थिव धारणाश्रों ने ले ली। नये श्राधिक सिद्धान्त उठ खढ़े हुए श्रोर मानव-समाज का निर्देश करने वाले नये सिद्धान्तों का प्रचार किया गया। राजसत्ता के पुराने देवी श्राधकार की धारणा बहुत पहले बीत चुकी थी श्रोर उसकी जगह राजा को पूर्ण सत्ता का प्रतीक माना जाने लगा, जिसका उद्गम श्रोर निर्देश श्राम जनता से था। धर्म पर श्रवलिवव क्यक्ति

गत राजकीय सत्ता का लोकतंत्रीय रूपान्तर यह हुआ कि जन-मत ही ईश्वर-मत है: किन्तु किसी देश के लिए इसी से तुष्टि नहीं हो सकती कि जनता अपनी बात कह सकती है या उसे मत देने का श्रधिकार मिला हुआ है। बोटों से पेट नहीं भरता श्रौर तब कम-से कम श्रादमी की ज़रूरत के लिए खाने, कपड़े थौर रहने के लिए मकान के इन्तज़ाम की ज़िम्मेदारी का श्रादर्श बना। हर जीवित प्राणी को इन चीज़ों के पाने का श्राश्वासन हो श्रीर वह भी जल्दी से-जल्दी। श्रसल बात यह थी कि कोरी राजनैतिक स्वतंत्रता उस समय तक काफ़ी नहीं थी जब तक कि उसके साथ सामाजिक समता और श्रार्थिक नृप्ति न हो । हिन्दुस्तान की परिस्थिति यह थी कि वहाँ एक विदेशी राज्य था श्रीर इसलिए यह बात साफ थी कि सामाजिक पुनर्निर्माण से पहले ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की समस्या को इल किया जाय। किन्तु एक देश में जहाँ डेढ़ सौ वरसों से विदेशी राज्य था, जहाँ शिचा के पारस्परिक सिद्धान्तों को विलकुल उलट दिया गया था श्रीर जहाँ न्याय श्रीर श्रार्थिक संगठन को विकृत कर दिया गया था, वहाँ सामाजिक पुनर्निर्माण के विना स्वतंत्रता प्राप्त करना भी दुर्लंभ पाया गया—सामाजिक पुनर्निर्माण, स्वतंत्रता के वाद नहीं, वरन् उसको पाने की कोशिशों के साथ ही-साथ । यही वजह थी कि गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने वार-चार रचनाःमक कार्यक्रम पर, विशेषकर किसानों की उन्नति,साम्प्रदायिक ऐक्य श्रीर श्रस्प्रस्यता निवारण पर जोर दिया। यह बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीय दृष्टि,हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतंत्रता की समस्या पर विशेष रूप से केन्द्रित थी थ्रौर हिन्दुस्तान के सामाजिक श्राधिक पुनर्निर्माण पर कम । पहली चीज़ में सारे विवदान लोगों के सामने श्राते। दूसरी चीज़ में विच्छित्र समाज के मलवे के नीचे काम करते-करते श्रपने श्रापको दफ्तना देना था। जो हो, काँमेस विभिन्न दिशायों में राष्ट्रीय प्रगति के लिए बराबर कोशिश करती रही और राजनैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक पुनर्निर्माण की गाड़ी को, सविनय शाजा-भंग श्रीर रचनात्मक कार्यक्रम को, विदेशो राज्य के श्रव्याचार के वीच में होते हुए,पाचीन सेवा की भावना की जगह स्थापित धन के आधिपत्य को चीरते हुए आगे ले चली। असाधारण दूरदक्षिता के साथ काँग्रेस ने सन् १६२६ में बम्बई की महालमिति की बैठक के समय ही यह कहा कि हिन्दुस्तानी जनता की गरीबी और तकलीक सिर्फ़ दिन्दुस्तान के विदेशी शीप्ण की बजह से ही नहीं थी, वरन समाज के श्रार्थिक ढाँचे की वजह से भी थी, जिसको पिदेशी शासक इस गरज़ से बनाये हए थे कि उनका राज्य श्रीर शोपण बना रहे। इसी बजह से कॉंग्रेस ने मीजुड़ा श्राधिक श्रीर सामाजिक डाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सलाह दी श्रीर हिन्दुस्तानी जनता की दशा संघारने और साथ ही गरीबी श्रीर तकलीफ़ दूर करने के ध्वेय से सामाजिक विपमता को दूर करने के लिए कहा। यह बात ध्यान देने की है कि पूर्ण स्वाधीनता के लिए लाहीर में जी प्रस्ताय पास किया, उससे छः महीने पहले ही उपयुक्त प्रस्ताव पास हो गया था। इस तरह चाह सिद्धान्त में नई समाज-व्यवस्था स्वतंत्रता श्राने तक इन्तज़ार करती रहे, लेकिन सामाजिक-श्राधिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन की इच्छा पूर्ण स्वतंत्रता की माँग से छः महीने पहले ही प्रकट हो सुकी थी। इस प्रकार सन् १६२६-३० में स्वतंत्रता श्रीर पुननिर्माण के विचार साव-साव चलते हुए नज़र शाते हैं श्रीर कराची के कार्यक्रम में यह बात तय की गई कि श्राम जनता का शोपरा दूर करने के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता में करोड़ों भूखों की घाधिक स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए । याद में इसी चीज़ को लखनज के खेतिहर कार्यहम में भ्रपनाया गया ।

इस भारते में, यहिक उसी समय से, जब से कि स्वराज्य सन् १६२० में कांग्रेस का टई रय बना, भारत के कुलपति, विद्वान श्रीर महारधी डा॰ भगवानदास, कांग्रेस पर स्वराज्य की परिभाषा करने के लिए ज़ोर देते रहे। क्या हिन्दुस्तान का यह इरादा था कि वहाँ इंग्लैंड की भांति चालीस राजधरानों के समुदाय का या फ्रांस की तरह दोसी घरानों का राज्य हो या सामाजिक पुनर्निर्माण की द्विनयाद उपभोग के लिए उत्पादन पर होनी थी श्रौर उत्पादन का उद्देश्य निर्यात से लाभ उठाना नहीं था? किसी प्रणाली को नाम देने में बेकार के मंमट हो सकते थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन को नाम दिया जाय या नहीं, उसकी गतिशीलता तो प्रकट होती ही है श्रौर उसकी सिक्रयता पीछे से समय-शक्ति के द्वाव के परिणाम-स्वरूप नहीं होती वरन् वह श्रागे से ही भावना-शिवत से खिचती है।

यहां हिन्दुस्तान में लोगों में भागे बढ़ने की प्रवृत्ति ही नहीं थी श्रीर जहाँ ऐसी प्रवृत्ति न हो,वहां जिम्मेदारी की भावनाएँ उन वास्तविकताश्रों के स्पर्श द्वारा नियंत्रित होनी समाप्त हो जाती है, जिनका जरूरी तौर पर एक स्वशासित राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में इंजन में कोई रोक नहीं थी। इसलिए मज़दूरों को साम्यवादी ढंग पर श्रपना संगठन करने का लालच होता था। नौजवानों के दिमागों पर उम्र समाजवादी विचार हावी होते जा रहे थे श्रौर इस वजह से पूंजीवादी श्रौर सामन्तवादी लोग वेबसी के साथ विदेशी शासकों की गोद में जाने लगे। बीच में चहान की तरह कांग्रेस जमी हुई थी। एक तरफ साम्यवाद की लहरों की चोट थी, दूसरी तरफ धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से पूँजीवाद की लहरें किनारा काट रही थीं। कांग्रेस के सामने केवल एक प्रश्न था-श्रिता द्वारा राष्ट्रीय उत्थान । श्रंगरेजों के सुधार श्रीर दमन, प्यार श्रीर दवाव के दुहरे कार्य-क्रम की तरह कांग्रेस का भी जड़ाई और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का दुहरा कार्यक्रम था । इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ राजनैतिक आजादी ही था और एक नया सामा-जिक ढाँचा बनाना नहीं था। काँग्रेस ने बहुत पहले ही, यहाँ तक कि सन् १६२०-२१ में ही, यह समक ितया था कि सत्ता के लिए श्रंगरेजों से लड़ते हुए उसकी रचनात्मक कार्यक्रम भी श्रपनाना पदेगा; क्योंकि हिन्दुस्तान को उन श्रंगरेजों से फिर जीतना था, जिन्होंने एक सदी की श्रपनी इरो-दतन कोशिश से हिन्दुस्तान की राजनैतिक श्रीर पादेशिक विजय के साथ ही उस पर नैतिक, श्राध्या-िहमक, श्रार्थिक श्रौर सामाजिक विजय भी प्राप्त कर ली थी। 'नई समाज-व्यवस्था' का नारा, जिसका महायुद्ध के ससय से प्रचार यह गया था, कांग्रेस के कार्यक्रम में गुया हुया था। यह ती मशीन-युगं था, जिसने यूरोप का और फिर बाद में अमेरिका का श्रीधोगीकरण किया श्रीर उससे एक द्रन्द पैंदा हुआ। उस प्रतिद्रन्दिताकी जड़ में, जो कि थाज पश्चिमी संस्कृति की प्रेरक हैं, वही द्वन्द्व विद्यमान हैं। पूर्व में हमेशा से समाज का श्राधार सहयोग की भावना रही हैं। उस समाज में श्रहिंसा की भावना पनपी है, ठीक उसी तरह जैसे पश्चिम के श्रार्थिक सामाजिक संगठन की जड़ में हिंसा । इस ढंग से ही श्रहिंसा की प्रणाली के श्रनुसार गाँवों की पुरानी दस्तकारी को वापस लाकर उनमें फिर से ज़िन्दगी डाल देने की योजना है। दूसरी श्रोर पश्चिमी सम्यता की लोलुपता श्रीर लोभ है, जो कि प्रतिद्वन्द्विता में केन्द्रित है। यही चीज़ पूर्व श्रीर परिचम में, एक राष्ट्र श्रीर दसरे राष्ट्र के. देहात श्रीर शहर के, खेती श्रीर उद्योग के स्वयं-पर्याप्तता श्रीर साम्राज्यवाद के संघप की जड़ में है श्रीर इसी पर दोनों महायुद्धों की जिम्मेदारी है। किन्तु पूर्व में हमारे लिए बिटेन का लोकतंत्र श्रीर जर्मनी का नाजीवाद, (उन्हें श्राप चाहें किसी नाम से पुकार) एक दूसरे से भिनन महीं हैं। वजह यह है कि दोनों का इरादा अपनी शान यहाने के लिए दुनिया के बाजारों पर काय करने का है। इससे खुद उन वाज़ार वालों को नुकसान होता है और उनकी हैसियत लकड़हारों श्रीर भिरितयों की-सी हो जाती है। कांग्रेस की श्रांसों से यह वात श्रोमल नहीं थी कि उद्योगवाद -

श्रीर पूँजीवाद की चपेट हिन्दुस्तान के शहरों श्रीर उसके पड़ोस में जुपके से लेकिन तेजी के साथ बढ़ रही थी। सामन्तवादी ढरें को, जो इस देश के लिए नया नहीं था, वड़ी होशियारी से स्थायी बनाने की कोशिश की गई थी। जमींदारियां कायम की गई थीं श्रीर बढ़े-बढ़े जमींदारों को बोट देने का श्रिधकार दिया गया था श्रीर इस तरह जागीरदार, मुख़ासदार, मनसबदार, मालगुज़ार श्रीर मुत्तादारों की एक जमात खड़ी कर दी गई थी। युक्तमांत में ऐसे विचौलियों के तरह श्रलग नाम थे श्रीर यहां तक कि दिल्ण में भी दो-तोन शक्लों में ये विचौलिये मौजूद थे। तब यह कहना कि हिन्दुस्तान एक श्रीचोगिक राष्ट्र नहीं है श्रीर यहां मिल-मजदूरों की गिनती कभी २० लाख से ज्यादा नहीं हुई, सामाजिक पुनर्निर्माण की जरूरत को मेट नहीं देता। कांग्रेस ने इस ज़रूरत को महसूस किया श्रीर तुरन्त कराची कांग्रेस (१६३१) में मौलिक श्रिधकारों श्रीर कर्त व्यां पर एक वयान निकाला। इस वात को उसी साल बम्बई में महासमिति की बैठक में एक सीधे-सादे शब्द 'गांधीवाद' से फिर स्पष्ट किया गया। इस शब्द को कराची के खुले श्रिधवेशन से पहले एक सार्व-जिनक सभा में गांधीजी ने पहली बार इस्तेमाल किया था।

लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क था श्रोर श्रत्र भी है। वह कौन-सी चीज़ है, जिसके • ज़रिये यह नई समाज-ज्यवस्था स्थापित होगी? इस उद्देश्य पर पहुँचने के लिए कौन-सा साधन है-हिंसा या ब्रहिंसा ? बम्बई के अधिवेशन (१६३४) में महासमिति ब्रौर विषय-निर्वाचन समिति ने कांग्रेस के उद्देश्य में 'शान्तिपूर्ण श्रीर उचित' की जगह 'सत्य श्रीर श्रहिंसा' की नहीं रखा; लेकिन इसके मायने यह नहीं थे कि अधिकांश कांग्रेसियों और आम जनता में अहिंसा के सिद्धान्त की पकड़ कुछ ढीली हीगई थी। पर देश के तरुण हिंसा से जल्दी सफलता प्राप्त करने की प्रत्याशा भीर सम्भावना से ललचाये । सन् १६३०-३४ के बीच वे जेलों में उन लोगों के सम्पर्क और प्रभाव में श्राये. जिन्होंने हिंसा में श्रपने विश्वास के कारण हिन्दुस्तान की श्रंगरेज़ी हुकूमत के हाथों श्रत्यन्त श्रमानुषिक वर्ताव सुगता था। हिंसा के लिए उन्होंने बहुत ज़वर्दस्त विलदान किये थे श्रीर बडी हिम्मत श्रीर मज़बूती के साथ उन्होंने श्रपने जपर होनेवाले सारे श्रत्याचारों को बर्दारत किया था। इनमें से कुछ लोगों की कहानियां टाइप कर ली गईं श्रौर उनका प्रचार किया गया। इन्हीं लोगों के सजीव सम्पर्क का श्रीर भी ज्यादा श्रसर पड़ा श्रीर एम॰ एन॰ राय के सिद्धान्तों का गुप्त रूप से प्रचार बढ़ा। इस तरह हिंसा में एक नया विश्वास श्राया या यों कहिये-कि पुराना विश्वास फिर जह पकड़ कर जम गया। इसके अलावा एक बात और थी। जब अहिंसा का आन्दोलन उपर से श्रसफल हो जाता तो शासकों का रुख श्रौर भी ज़्यादा तीखा श्रौर श्रवख़ड़ हो जाता; श्रौर तब नौजवानों में फिर से श्राग भड़क उटती। देश के नौज्वानों में चारों तरफ समाजवाद की श्रावाज थी। विद्यार्थी-संघ श्रीर यूथ लीग की स्थापना हुई। कुछ ही समय में नियमित रूप से कार्य करने वाली एक पार्टी बनी जो कांग्रेस समाजवादी दल के नाम से कांग्रेस के ही अन्दर काम करने बागी। घोरे-घोरे एक नई पार्टी साम्यवादी पार्टी तैयार हुई श्रीर वह समाजवादी दल से ज्यादा ताकतवर हो गई। दोनों दल जनता में एक-से सुपरिचित हो गये। सरकार जय पहुर्यंत्र के मुकदमे चलातो तो ये बातें लोगों में और भो ज़्यादा फैलतीं। दक्षिण भारत की समाजवादी पार्टी की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात साफ़ बर दी गई कि समाजवादी दल, साम्यवादी दल के ही रूप में काम कर रहा था। थोड़े से समय में समाजवादी दल कमनीर पढ़ गया श्रीर १६४० में तो करीब-करीब ग़ायब-सा हो गया श्रीर मैदान साम्यवादियों के हाथ में श्रागया। दसरे महायुद्ध के दिनों में इनकी इलचल श्रीर कार्रवाइयां बहुत बढ़ गईं। सन् १६४१ में सरकार

ने बताया कि उसने छह सौ श्रादमियों को नज़रबन्द कर रखा था श्रोर इनमेंसे ज़्यादातर विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थी थे। इन बातों पर विस्तार से हम श्रागे विचार करेंगे, लेकिन संत्रेप में हम इन बातों को इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि पाठक लखनऊ कांग्रेस (१६३६ श्राप्रेल) के श्रिधवेशन की एण्डभूमि को समम सकें।

इस सारी प्रष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अह सवाल सामने था कि लखनऊ में समापति कौन हो ? गांधीजी धार्मिक मालूम हो सकते हैं और उन्हें राजनीतिज्ञ की जगह संत अधिक श्रासानी से समका जा सकता है; लेकिन इसके मायने यह नहीं कि उनमें राजनीति-चातुर्य न हो श्रीर उनकी श्रपनी नीति न हो। उनका ढर्रा श्रव पुराना हो सकता है; लेकिन इसका श्रर्थ यह नहीं कि वे जीवन की नई प्रवृत्तियों के सम्पर्क में नहीं हैं। एक विशेष वात तो यह है कि वह मानव हैं। वे हर साल श्रीर हर दिन की घटनाश्रों पर पैनी नज़र रखते हैं। कमला नेहरू, जिनको मई १६३४ में इलाज के लिए बेडनवीलर ले जाया गया था,जाने से पहले गांधीजी से मिलीं श्रीर श्रपने हस्पताल की देख-भाल उनको सौंप गईं। बाद में मियाद पूरी हीने से ४॥ महीने पहले पं० जवाहरलाल नेहरू को ४ सितम्बर ११३४ को जेल से छोड़, दिया गया और वे जल्दी से जर्मनी गये। वरसों के कष्ट श्रीर संघर्ष के बाद कमला नेहरू चल वसीं श्रीर मार्च १६३६ में जयाहरलालजी श्रपने ही प्रान्त में कांग्रेस का सभापित्व करने के लिए वापस आये। इन परिस्थितियों में उनका चुना जाना बहुत स्वाभाविक ही था; क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने राष्ट्र की सेवा में अपनी परनी श्रौर श्रपना सर्वस्व दे दिया था, राष्ट्र की श्रोर से यही सर्वप्रथम श्रीर सर्वोत्तम सान्त्वना हो सकती थी। श्रगर श्रीर दूसरी वजह न भी होती तव भी इस चुनाव के लिए यही वाल काफी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वह मृत्यु न भी होती तव भी परिस्थितियाँ उन्हीं को चुनने के लिए मंजवृर करतीं। गांधीजी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कांग्रेसी वही थे, जो कांग्रेस को श्रन्दर से श्रागे बढ़ने की शक्ति देते श्रीर बाहर से रोक भी लगा सकते। उन्होंने ईमानदारी से श्रीर जी-जान से मौका पड़ने पर गांधीजी का विरोध किया है; लेकिन हमेशा से उनका हरादा आख़ीर में गांधीजी का ही फैसला मानने का रहा है। इसके अलावा उन्हींके शब्दों में उन्होंने "रूस, जर्मनी, इ'गलैंड, श्रमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, स्पेन, इटजी श्रीर मध्य यूरोप की घटनाश्री का गहरा श्रध्ययन करने के बाद वर्तमान समस्यात्रों की उलक्तन समक्तने की कोशिया की ।" वह इस बात को मानते हैं कि जीवन के साम्यवादी दर्शन से उनको चैन मालूम हुआ और आशा मिली। हिन्दुस्तान की अपनी परिस्थित से भी वे श्रपरिचित नहीं थे, जहाँ श्रीर सारी वातों के श्रलावा राजनैतिक स्व-तंत्रता की समस्या राष्ट्रीय वातावरण में समाई हुई थी श्रीर उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर पूरा श्रसर था। उन्होंने इस बात को तत्परता से स्वीकार किया है कि "श्राज के हिन्द्रस्तान में मध्यमवर्गीय बुद्धिवादी ही सबसे वड़ी क्रान्तिकारी शक्ति है" श्रीर उन्होंने भारतीय साम्यवादियों की यह श्राली-चना की है कि उनकी यह "मौलिक मूल है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपीय मज़दूर वर्ग के मानदंड से देखा है।" उन्होंने 'मेरी कहानी' में लिखा है, "भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन स्पष्टत: मज़द्र या श्रमिक श्रान्दोलन नहीं है। वह तो एक मध्यमवर्ग का श्रान्दोलन है श्रीर उसका उद्देश्य समाज का ढाँचा बदलने का नहीं है, वरन् राजनैतिक श्राज़ादी पाने का है।" इसके मायने यह नहीं कि वह यह चाहते थे कि ज़मीन की ज्यवस्था न वदली जावे और पूँजीवादी ध्यवस्था को भी न छेड़ा जावे। सच तो यह है कि वह इनको बदलने के लिए सबसे ज़्यादा उतारू हैं। बिल्क उसके मायने यह थे कि उन शब्दों में सन् १६३६ में कांग्रेस जो कुछ थी उसे वह राष्ट्र

को समक्ता रहे थे। निस्सन्देह उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा संघर्ष था—संघर्ष उनके विश्वास श्रोर कर्त्तव्य में, उनकी भावना श्रोर बुद्धि में—श्रोर उसमें संतुलने करने के लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ा है। जो हो, इस तरह वे पुराने श्रोर नये में एक जोड़ने वाली कड़ी थे। वे गांधीवाद श्रोर साम्यवाद के बीच में एक सेतु की तरह थे श्रोर इसी वजह से लखनऊ में सभापति-पद ग्रहण करने के लिए सबसे श्रधिक उपयुक्त थे। यहाँ रूस की द्वैध पद्धित का ध्यान श्रा सकता है। वहाँ इयूमा पर पूँजीवादी पार्टियों का श्राधिपत्य था श्रोर वे लोग वैधानिक लोकतंत्रियों से मिलना चाहते थे, जिनको कैंडेट श्रीर सोवियेण्ट कहा जाता था। इनमें मज़दूर, सैनिकों श्रोर किसानों के प्रतिनिधियों की कौंसिलें थी श्रीर इनपर पहले सामाजिक कान्तिकारियों श्रोर मैनशैंविकों का कब्ज़ा था। कुछ दिचणपत्तीय समाजवादियों जैसे केरेन्स्की,शेखिश्रोज़ श्रीर त्सेरेटेल की सोवियट श्रीर इयूमा दोनों में जगह थी श्रोर वे दोनों की खाइयों के बीच पुल का काम देते। यह बात शायद ठीक उसी वक्त समक्त में न श्राती।

इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ श्रधिवेशन जो कुछ हुआ-या यों कहिये कि कुछ भी महीं हुआ-उससे जवाहरलालजी को बड़ी भारी श्रीर तीखी निराशा हुई। जब उन्होंने लाहीर श्रधि-वेशन में सभापतित्व किया था तो उन्होंने श्रपने सभापति-पद से दिये भाषण में यह कहा था कि में एक समाजवादी श्रोर प्रजातंत्री हूँ। जब सात वरस बाद उन्होंने लखनऊ में सभापित का श्रासन लिया तो वे समाजवाद की युक्तिसंगत श्रगली श्रवस्था साम्यवाद पर पहुँचे। लिकिन साम्यवादी होते हुए भी उन्होंने शान्तिपूर्ण श्रीर उचित उपायों से स्वराज्य पाने के कॉंग्रेस के उद्देश्य से श्रपने श्राप को मिला लिया श्रीर उसी बहाव में श्रपने को डाल दिया। यह सच है कि इसका शर्थ 'सत्य श्रीर श्रहिंसा' नहीं था। वस्तुतः काँग्रेस विधान की पहली धारा को वदलने की गांधीजी की कोशिश बम्बई अधिवेशन ( अनत्वर १६२४ ) में वेकार हो चुकी थी और इस वात की ओर समाजवादी श्रीर साम्यवादी वरावर इंशारे कर रहे थे। स्वराज्य के साधन के रूप में इन दोनों गुणों के प्रति इन लोगों का मुकाव नहीं था। सन् १६२६ के बाद भावना में श्रिहिंसा के प्रति जवाहरलाल की आसक्ति ददतर हो गई और गांधीजी के प्रति अनन्य निष्ठा के कारण वह शब्दों में भी दहतर हुई। हाँ, बाद के वर्षों में जब-कभी खहर छोर श्रहिंसा के खिलाफ वे फूट भी पहें। सच यह है कि जवाहरलालजी बराबर दो मनःस्थितियों में काम करते रहे हैं : एक तो श्रेष्टता की, जिसके कारण उन्होंने हिन्दुस्तान में श्रपने श्रापको सब से श्रेष्ठ श्रनुभव किया है श्रीर दूसरी मनः स्थिति श्रात्मदीनता की है, यानी गांघीजी के सामने कहीं उन्हें छोटा न माना जाय। सन् १६२६ में जब जवाहरलालजी सभापति बने तो गांधीजी का श्रपना रुख उनकी तरफ कैसा था, वह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है-

"पिछले महीने की २६ तारीख़ को महासमिति ने उस समय एक बहुत वहा छौर बुद्धिमत्ता-पूर्ण कदम उठाया, जब उसने सन् १६२६-३० के लिए कांग्रेस का कर्णधार जवाहरलाल नेहरू को चुना। किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए, जो अपने आपको सममता हो छौर आज़ादी के लिए कमर कसे हुए हो, कोई भी आदमी, चाहे वह महात्मा ही क्यों न हो, श्रानिवार्य नहीं है। जिस तरह पूर्णभाग श्रंश से हमेशा बड़ा होता है उसी तरह कांग्रेस, जो राष्ट्र की प्रतिनिधि है, अपने बड़े-से-बड़े हिस्से से भी ज्यादा बड़ी है। एक सजीव संस्था होने के लिए उसे अपने अत्यन्त प्रतिभापूर्ण सदस्यों से भी

९ 'बिटवीन दि हू वार्स' लेखक के. ज़ै लिएकस, पृष्ठ ८२

उपर होना होगा। महासमिति ने अपने निर्णय से यह दिखा दिया है कि वह कांग्रेस की अंतर्हित शक्ति में विश्वास करती है।

''कुछ लोगों का डर है कि पुराने से नये हाथों में कांग्रेस की ताकत का आना उसके बुरे भिविष्य की निशानी है। मेरा मत ऐसा नहीं है। बुराई का डर तो सुम्म जैसे ज्यक्ति के नेतृत्व से था, जो हाथ-पैरों से इस समय अपाहिज है। भेद की वात तो यह है कि इस ज़िम्मेदारी के लिए जवाहरलाल का नाम पेश करने से पहले मैंने उनसे पूछ लिया था कि क्या इस बोम को उठाने की ताकत वे अपने आप में महसूस करते हैं। अपने ही तरीके पर उन्होंने जवाब दिया, "अगर मेरे ऊपर बोम डाला जायगा तो सुमे उम्मोद है कि मैं उससे घवरा कर मागूँगा नहीं।" वहादुरी में कोई उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। देश-प्रेम में कौन उनसे अधिक है ? कुछ लोगों का कहना है कि वे 'उम्र हें और काम में अपने आपको अधाध धी से मोंक देते हैं।' इस गुण का इस समय तो और भी अधिक महत्व है। अगर उनमें योद्धा की-सो मोंक है तो साथ ही उनमें कूटनीतिज्ञ की समसदारी भी तो है। निस्सन्देह वे अत्यन्त उम्र हैं और अपनी परिस्थितियों से कहीं आगे की सोचते हैं। साथ ही उनमें काको विनम्रता और ज्यवहार-बुद्धि है, जिसकी वजह से वे कदम को हतना नहीं बढ़ाते कि फिर चला ही न जा सके। वे शीशे की तरह साफ हैं और उनकी सचाई शक से परे है। वे एक निर्माक और निश्चल सेनानायक हैं। राष्ट्र उनके हाथां में सुरचित है।"

उस वर्ष के सभापित का गांधीजी ने इन शब्दों में चित्र उपस्थित किया था। पिता मोतीलालजी ने इन्हें अपना अभिमान और पचपात सौंपा था। उनके धर्म-पिता गांधीजी ने उनको समस दी थी। फिर भी यह कहना ज़रूरी है कि जहाँ गांधीजी हिन्दुस्तान के लिए, दुनिया के सलाहकारों में ही नहीं वरन विश्व-सभ्यता के पुनर्निर्माण में एक ऊँचे स्थान की सोच रहे थे, वहां जवाहरलाल की तीव्र इच्छा यह थी कि संसार में अन्तर्राष्ट्रीयता की प्रगति को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान को राष्ट्र-समुदाय में एक उचित स्थान मिले। लखनऊ-अधिवेशन ने जिस साहित्य को जन्म दिया उसमें एक अनुच्छेद यह है, जो भारतीय पुनर्जागरण के उच्चतर आद्शों को चित्रित करता है। लखनऊ-अधिवेशन की स्वागत-समिति के अध्यन्न श्रीप्रकाश के भाषण का वह अनुच्छेद इस प्रकार है:

"हमारे सामने जो काम है वह सचमुच बहुत बड़ा है। हमको स्वराज्य प्राप्त करना है। हमारे लिए स्वराज्य का अर्थ केवल अपनी खोई सम्पत्ति को हो नहीं, वरन् अपनी खोई हुई आत्मा को भी प्राप्त करना है। हम स्वराज्य इसलिए चाहते हैं कि हम अपने जीवन को अपने ही ढंग पर ढाल सकें। अपनी चीज़ बनाने के लिए हम अपनी सामर्थ्य चाहते हैं।"

इस लम्बे आर्से के बाद शायद हम यह भूल सकते हैं कि लखनऊ अधिवेशन के समय पर चारों तरफ कैसे धूल के बादल उठाये गये थे, ख़ासतौर से पद-श्रहण की बात निश्चय करने के बाद। कुछ हो बक्त बीता कि दूसरे महायुद्ध के दौरान में मंत्रिमंडलों को स्तीफे देने पड़े। पिछली घटनाओं को बाद के अनुभवों के आधार पर देखना हमेशा ग़लत होता है; फिर भी यह बात तो है ही कि घटनाओं के कमवार वर्णन में जैसे-जैसे वे तथ्य और घटनाएँ घटों और उस समय पर उनकों जो महस्व दिया गया उसका उसी ढंग से उल्लेख होना चाहिये। सन् १६३१ के एक्ट के अनुसार प्रान्तीय मन्त्रिमयडल बनाने और पद-श्रहण के सवाल में कोई बहुत बड़ा नैतिक सिद्धान्त नहीं आता था; लेकिन लखनऊ अधिवेशन में श्रमुख व्यक्तियों का ऐसा मत था कि इस नीति को अपनान से कांग्रेस नरम विचारधारा के करीब पहुँच जायगी और वह सार्वजनिक उन्नति और सार्व-

जनिक काम की गांधीवादी विचारधारा से दूर हो जायगी। नरम दल के लोग इस बात के इच्छुक थे कि कांग्रेस पद-शहरा करले —इसलिए नहीं कि उन्हें कांग्रेस से कोई प्रेम था, विलक इस लिए कि विधान तोड़ने की नीति से वे डरते थे। उन्होंने बड़े परिश्रम से यह वात समकाने की कोशिश की कि एक्ट के अनुसार गवर्नर कांग्रेस को उसके माँगे हुए आरवासन नहीं दे सकते थे। यहाँ तक भी कहा जाता था कि गवर्नर श्रल्पमत वाले दल में से मंत्रियों की. नियुक्ति कर सकते थे। दोनों के दृष्टिकोण दो प्रालग सिरों पर थे। कांग्रेस की लड़ाई विदेशी राज्य के जुए से श्राज़ाद होने की थी। वोट से प्रकट होने वाले सार्वजनिक मत को वह कानून बनाने वालों के लिए श्रादेश के रूप में सामने रखती और देश की मुक्ति के लिए कहती। प्रो॰ कीथ पर श्रफ़सरी का श्रसर नहीं था श्रीर वे श्रल्पमत वाले मंत्रिमंडल के निन्दक थे श्रीर उन्होंने गांधीजी श्रीर उनके साथियों को इस बात पर बधाई दी कि उन्होंने उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों का श्रध्ययन किया था उन्होंने कहा कि विचाराधीन विधान मूलतः [दोषपूर्ण था; क्योंकि गवर्नर को विशेषाधिकार देकर सारे उत्तरदायित्व को वेमानी बना दिया गया था। प्रो० कीथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा. एक दु:ख की बात है कि गवर्नरों को यह अधिकार नहीं मिला कि वे एक अधिक निश्चित आश्वा-सन दें सकते।" सवाल विधान को उदार बनाने का था-कानून के ज़रिये नहीं, जो कि चुनाव के बाद इतनी जल्दी सुमिकन नहीं था; बल्कि उसकी न्याख्या से, जिसके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। श्राखिर में जून १६३८ में लार्ड लिनलियगो ने जो श्राश्वासन दिये वे इसी ज्याख्या पर . अवल्रान्वित थे । कांग्रेस ने चुनाव एक ऐसे घोषणा पत्र के आधार पर लड़ा था जिसमें पद ग्रहण का कोई इरादा नहीं था। इसलिए पद-प्रहण करने के लिए यह श्राश्वासन जरूरी था। हमने सुधारों पर जनता की राय लेने के लिए ही वोट ली थी। जब कांग्रेस को जन-मत का पता लग गया तो श्रव यह उसका काम था कि वह उस श्रादेश को ऐसे श्रोज़ार की तरह इस्तेमाल करती कि एक्ट में उदारता बढ़ जाती।

दूसरी तरफ एक बड़ा भारी डर यह था कि कहीं ऐसा न हो कि मंत्रिमंडल के नरम गहों श्रीर सुखद वायुमंडल से लोग ललचा जायें। सारे लालचों को श्रन्दर नहीं, बाहर ही रोक देना था। घटनाओं से प्रकट है कि जिस प्रकार श्रचानक श्रीर निःसंकोच रूप से मंत्रिपद से त्यागपत्र दिये गये, उससे व्यवहार में वह डर सूठा निकला। सिद्धान्त रूप से वह डर होना स्वाभाविक था। खुले श्रधिवेशन में यह बात भी ठीक नहीं सममी गई कि इस फैसले को बाद में किसी छोटी समिति द्वीरा करने के लिए स्थिगत कर दिया जाय। लेकिन इतने श्रसें के बाद हमको फिर यह बात मंजूर करनी होगी कि वे लोग, जिन्होंने लखनऊ श्रीर फैज़पुर में पद-श्रहण का विरोध किया, इस बात को मानते थे कि जहां तक प्रान्तीय स्वाधीनता का सवाल था, गांधीजी ने बड़े-बड़े कानूनी श्रीर वैधानिक पण्डितों के विरोध के होते हुए, जो कांग्रेस की मांग को श्रवेधानिक सममते थे, वाइसराय श्रीर गवर्नरों से श्राश्वासन लेकर ऐक्ट के विरोधाधिकारों की पकड़ को डीला कर दिया था।

जवाहरलालजी जब हिन्दुस्तान में लौंटे तो उनका दिमाग साम्यवादी श्रोर मानर्सवादी विचारों से भरा हुश्रा था। लखनऊ की कार्रवाई से उनको निराशा हुई। उन्होंने ऐसा महस्स किया मानो वे श्रकेले एक तरफ़ हों, सारी दुनिया दूसरी तरफ़। खेतिहर कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव था वह तो उस बड़े क्रान्तिकारी सामाजिक उभाड़ के कार्यक्रम के लिहाज़ से, जिसे जवाहरलालजी राष्ट्र से मनवाना चाहते थे, एक वहाना भरथा। उस वक्त उन्होंने तीन कटर समाजवादियों को कार्यसमिति

में लेकर मौक़े का ज़्यादा-से-ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये लोग थे श्री जयप्रकाशनारायण, श्राचार्य नरेन्द्रदेव श्रौर श्रन्युत पटवर्धन । यहां तक कि सरोजिनी देवी को भी समिति से छोड़ना पड़ा श्रीर इस पर अन्दर कुछ वायवैला भी मचा। बाद में एक जगह ख़ाली होने पर उन्हें ले लिया गया। लखनऊ श्रिधवेशन कीं मनोदशा का अन्दाज़ तो इस वात से हो जाता है कि वहां रचनात्मक कार्यक्रम पर कोई प्रस्ताव हो नहीं था। यह बात याद रखने की है कि कुछ ही समय पहले (अकट्ट-वर १६३४ में) बम्बई में श्रखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ पर प्रस्ताव पास किया गया था श्रौर यह उम्मेद की जा सकती थी. कि उसका कहीं ज़िक हो। यह वात नहीं कि किसी ने उस मामले को उठाया न हो; विल्क जब उस संबंध में प्रस्ताव बनाया गया और कार्यसमिति के सामने रखा गया तो उसे समर्थन नहीं मिला और लखनऊ अधिवेशन से कुछ ही पहले इलाहाबाद में कार्य-समिति की बैठक में उसे छोड़ दिया गया। एक छोटी-सी लेकिन दिलचस्प बात यहां कहना ठीक ही होगा कि कुछ वक्त से एक प्रस्ताव था कि युक्तप्रांत का नाम बदल कर सूबा-ए-हिन्द कर दिया जाय । युक्तप्रांत, आगरा और श्रवध के उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के नाम की यादगार था श्रीर सन् १६२० से कुछ वक्त पहले तक वही नाम चला श्राता था। इस प्रान्त के साथियों की यह मुनासिंब शिकायत थी कि वहां के नाम का वंग, उत्कल, श्रान्ध्र शौर महाराष्ट्र की भांति प्राचीन इतिहास से कोई सम्बंध नहीं था। असल में पुराने ४६ राज्यों में से कोई नाम छाँटा जा सकता था जैसे कोशल प्रान्त । प्रान्तीय राजधानी पर भी नाम रखा जा सकता था, जैसे प्रयाग प्रान्त, इलाहाबाद प्रान्त या लखनऊ प्रान्त , लेकिन ग्यारह में से एक सूबे को 'सूबा-ए-हिन्द' का नाम देना कांग्रेस को नहीं जँचा; क्योंकि हिन्द और हिन्दुस्तान नाम तो समूचे देश के लिए था। रियासतों का सवाल भी बहुत बड़ा था। यहां यह याद दिलाना जरूरी होगा कि यह उन तीन-चार विषयों में से एक था. जिस पर गांधीजी ने ६ अप्रैल १६३४ को एक बयान दिया था। इस विषय पर कांग्रेस के एक समुदाय में और उनमें काफ़ी मतभेद था। जो हो, लखनऊ में जो प्रस्ताव इस विषय पर पास हुआ उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि शेष सारे भारत की ही भांति रियासती की जनता को भी श्रपने श्रात्म-निर्णय का उतना ही श्रधिकार था और कांग्रेस भारत के हर भाग में एक-सी राजनैतिक, नागरिक श्रीर लोकतन्त्रीय ्स्वतन्त्रता की समर्थक है। फिर भी कांग्रेस यह बता देना ज़रूरी ससमती है कि वर्तमान परिस्थितियों में रियासत के अन्दर स्वतन्त्रता के लड़ाई, रियासती जनता को खुद ही लड़नी होगी।

खेतिहर क्रार्यक्रम मौके पर लिया गया था। सारे देश में किसानों में हलचल मची हुई थी श्रीर सरकार श्रीर ज़र्मीदारों की मनमानी लगान-नीति का विरोध हो रहा था। जमींदार तालावों, चन्दों, सिंचाई के साधनों, चरागाहों श्रीर जंगलों पर विशेषाधिकार जता रहे थे। सरकार श्रीर किसानों के बीच वंगाल में विचौलियों की संख्या तेरह तक थी श्रीर विभिन्न शान्तों में श्रलगश्रलग थी। इसी कारण कांग्रेस ने शान्तीय कांग्रेस कमेटियों से उन नौ वातों पर, जिन पर हम श्रागे जिक्र करेंगे, कार्यकारिणी से ३१ श्रगस्त १६३६ तक सिफारिश करने के लिए कहा। उन वातों को चुनाव के घोषणा-पत्र में भी रक्खा गया।

श्रमली सवाल पर यानी नये ऐक्ट पर कांग्रेस ने श्रपना श्रमन्तोष जताया श्रोर उस एक्ट की निन्दा की, लेकिन साथ ही यह तय किया कि चुनाव के लिए एक घोषणा-पत्र बनाया जावे श्रीर उसकी दुनियाद पर चुनाव लड़ा जावे। पद-प्रहण करने के सवाल पर कांग्रेस ने उस वक्त किसी फैसले की जिम्मेदारो लेना मुनासिव नहीं समका; क्योंकि श्रागे की परिस्थिति का कुछ ठीक

नहीं था श्रौर उसने इस फैसले को समय श्राने पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के परामर्श में महा-समिति पर छोड़ दिया,। ऐवट का प्रभुख दोष यह था कि उसमें न तो श्रात्म-निर्णय था, न तंयुक्त निर्णय; बहिक दुछ श्रीर ही निर्णीय था। इसके श्रुलावा सरकारी योजना में एक श्रीर स्पष्ट दोष था जिसको कि जान-वृसकर रखा गया था। वह यह कि राजसत्ता का धड़ तो था, लेकिन सिर का कोई पता नहीं था और इस तरह सारे काम अनियंत्रित और असंबद्ध थे। न तो उस शरीर का दिमाग था, जो चालक-शक्ति देता श्रोर न वह माग जो विभिन्न शान्तों के कामों में सामञ्जस्य बनाये रखता । स्पष्ट शब्दों में बात यह थी कि फ़ौज, धर्म-प्रचार, विदेश-विभाग, युद्ध श्रीर शान्ति, सशस्त्रीकरण श्रौर श्रन्वेषण-यात्रा के विषय सर्राह्मत रखे गये थे। राजस्व मन्त्री का परामर्शदाता एक ऐसा व्यक्ति होता जिसका दृष्टिकीण व्यवहार में ऊपर से श्राने वाले श्रादेशों के श्रनुसार होता। रेलवे बोर्ड एक ऐसी स्थायी संस्था पालमिण्ड के ऐक्ट से बंग गई थी जिस पर धारा-सभा का कोई नियंत्रण ही नहीं था। यह बोर्ड ही सफर-किराया और माल-किराया तय करता। आरंभिक योजना (श्वेतप त्र) के श्रनुसार रिजर्व बैंक के विधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन ऐक्ट में इस वात को भी रद कर दिया गया। धारा-सभा का युद्धा और सिक्का-ढलाई से-कोई संबंध नहीं ेथा, न इस बात से कि रुपये में कितनी चाँदी हो, न इससे कि रुपये और मोहर का क्या श्रनुपात हो, श्रौर न इससे कि कागज़ी द्रव्य का किस परिमाण में चलन श्रौर उसके पीछे कितना कोष हो। ढाई सौ रुपये प्रति माह से श्रधिक वेतन पाने वाले सरकारी नौकरों को दंड नहीं दिया जा सकता था, उनसे सफ़ाई नहीं मांगी जा सकती थी श्रीर यहाँ तक कि एक मन्त्री उनका स्थान-परिवर्तन भी नहीं कर सकता था। ख़ुफ़िया विभाग, सुरचित विषय की तरह काम करता रहता। वाइसराय गवर्नर जनरल भी था श्रीर वहत से काम निज-निर्णय पर कर सकता था। इसके श्रलावा रजवाड़ों के लिए वह सम्राट का प्रतिनिधि था। इस प्रकार पहले जो द्विमुखी जानस था वह भ्रव पंचमुखी ब्रह्मा हो गया। इनके श्रलावा भी बहुत से संरच्या श्रीर व्यावसायिक विशेषाधिकार थे। कहीं श्रंगरेज़ी माल के दाम न बढ़ जावें, इसलिए उस पर तट-कर निश्चित नहीं किया जा सकता था। भारतीय कम्पनियों का नियंत्रण करने वाले नियमों से श्रंगरेज़ी कम्पनियों को सदा के लिए मुक्ति थी। जहाज़ी नीति में भी श्रंगरेज़ी कम्पनियों को ऐसी ही रियायतें मिली हुई थीं। न्याय का दिखावा काने के लिए यह मज़ेदार बात भी एक मद में लिखी हुई थी कि ख़गर इ गलैंड में किसी भारतीय कम्पनी को वही श्रीर वैसी ही सुविधाएँ न दी आवें तो भारत-सरकार को यह श्रधिकार होगा कि वह हिन्दुस्तान की श्रंगरेज़ी कम्पनियों से वे रियायतें वापस ले ले, जो कि हिन्दुस्तानी कम्पनियों को दी जाती थीं। क्या मज़ाक है ! क्या एक मिनट को भी यह सोचा जा सकता है कि कोई भारतीय कारबार इ'गलैंड में जाकर वहां पर प्रतिद्वन्द्विता के श्राधार पर श्रपना काम चालू करेगा ? गवर्नर के संरत्त्रण श्रीर विशेषाधिकारों के श्रलावा मन्त्रियों के श्रधिकारों में श्रीर भी कमियाँ थीं। इस बार आदेश-पत्र को एक्ट के साथ ही मिला दिया गया था। पद-प्रहरण का प्रश्न हल

१ जानस एक प्रीक देवता है, जिसके दो मुख होते हैं। एक श्रागे श्रीर दूसरा पीछे देखता है। गवर्नर जनरल जो वाहसराय की हैसियत से हंग्लैंड की तरफ़ देखता था श्रीर गवर्नर जनरल की हैसियत से हिन्दुस्तान की श्रीर, १६३१ के एक्ट के श्रनुसार उसे पाँच तरफ़ देखना पढ़ता था, श्रर्थात् वह पंचानन ब्रह्मा बन गया। वाल्मीकि रामायण में प्रारम्भ में ब्रह्मा के पंचमुखी होने का उल्लेख है।—लेखक

करना एक्ट के गुण-दोषों पर इतना निर्भर नहीं था जितना कि इस वात पर कि राजनैतिक शत-रंज में क्या नीति अपनाई जायगी ? इसिलए अन्तिम निर्णय को चुनावों के बाद तक रोक रखा गया।

इस तरह लखनऊ श्रधिवेशन ने महासमिति को दो महत्वपूर्ण काम साँपे। एक तो खेति हर कार्यक्रम की श्रन्तिम रूपरेखा श्रीर दूसरे चुनाव के घोपणा पत्र की तैयारी। दोनों चीज़ें परस्पर संबंधित थीं। श्रसल में पहली चीज़ं दूसरी का हिस्सा बनती श्रीर दोनों मिलकर वह बुनियाद उपस्थित करतीं, जिसके मुताबिक कांग्रेस चुनाव जीवने पर श्रगर पद-श्रहण करती तो श्रपना वैधानिक काम करती। उस वक्त इन तीनों चीज़ों में जो गहरा श्रीर सजीव नाता था, उसे श्रनुभव नहीं किया गया। छः साल बीतने पर (जून १६४१ में) श्रीर साथ ही श्राठ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के श्रनुभवों श्रीर उनके सवा दो वर्ष के काम की सफलताश्रों के बाद, भविष्य के इतिहास के लिए लखनऊ के निर्णयों का श्रीचित्य साफ़ समक्त में श्राता है।

फिर भी घटनान्नों की प्रगति,में एक मौलिक कठिनाई थी। कार्यसमिति के ऋधिकांश सदस्यों से सभापति का मतभेद था। तीन नये दोस्त जो अन्दर लिये गये, उनके साथ कंमेटी का एक-चौथाई से ज्यादा हिस्सा उनकी तरफ था; लेकिन ब्रामतौर पर कांग्रेस के फ़ैसले, विचार-विनिमय, श्रीर विवाद बहुमत श्रीर श्रल्पमत के श्रनुसार नहीं होते थे। जवाहरलालजी ने शुरू में ही श्रपना त्याग-पत्र देना चाहा, पर उनसे कह-सुन कर उनको वहीं बनाये रखा। वने तो वे रहे, लेकिन दिल में वेचैनी थी। एक तरफ़ सभापति पद से दिया गया उनका भाषण था, जो सिर्फ़ एक विद्वद्विचेचन नहीं था, विलक एक कार्यक्रम था । दूसरी तरफ़ गांधीजी थे और कार्य-सिमिति में उनसे सहमत् दस सदस्य । ये लोग एक चट्टान की तरह थे । पन्द्रहवां व्यक्ति जेल में था-सुभाषचन्द्र बोस, जो श्रगर बाहर भी होता तो भी वह किसी एक तरफ़ न मिलुकर श्रपना श्रलग ही रास्ता बनाता। सभा-पति के भाषण में पूरा साम्यवाद का पत्त था-एक ऐसे देश में जहां कम-से-कम तीन हजार वरस से श्रपनी परम्परा थी, जहां का सामाजिक ढाँचा समय श्रीर परिस्थितयों की चीट खाकर भी जीवित या और जो राष्ट्र के सामाजिक, श्राधिक श्रीर नैतिक जीवन में समाया हुशा था। जिस तरह धार्मिक चेत्र में हिन्दुस्तान में एक एष्टभूमि विद्यमान थी उसी तरह एक रेड्डिक-ग्राधिक पुष्ठभूमि भी थी; किन्तु नयेपन में एक अपनी मोहिनी होती है। यह बात तो सच है कि यह चीज़ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती; लेकिन आंख खुलने से पहले जो असी वीतता है वह राष्ट्र श्रीर उसके नेताश्रों के लिए सस्त परेशानी का होता है। श्राख़िर मानर्सवाद भी एक नये ढंग की तरह है, जिसमें मार्क्स एक मसीहा है । मार्क्सवाद एक नया मत है, एक नया सम्प्रदाय है। यही वार्ते हिन्दुस्तान में साम्यवाद के प्रचार में सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। हिन्दुस्तान में, वली, रस्ल, पैग़म्बर, ऋषि, महात्मात्रों श्रीर श्रवतारों की खुद ही एक बहुत वही सूची है। वहां मंस्जिद श्रीर मन्दिर वे विजलीघर हैं, जो उस विजली को बनाते हैं जिससे समाज की शक्त बनती है और समाज में गति रहती है। यहां वर्नार्ड शॉ के एक उद्धरण की याद श्राती है, जो उनकी 'इन्टैंबि-जैयट वुमैन्स गाइड द सोशालिज्म' में है। वह इस प्रकार है :-

"समाजवाद सम्प्रदाय के लोग 'ईश्वर' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, न श्रपनी संस्था को गिरजाघर की शक्ल देते हैं श्रोर न श्रपने जलसों में श्रोर कोई महद्द्वी दिखावा करते हैं। लेकिन इन वार्तों से गुमराह होने की जरूरत नहीं। विश्व के विधान में वे उस श्रन्तिम श्रेष्ठतम श्रेणी की चर्चा करते हैं, जिसमें पहली श्रीर निचली श्रेणियों के विरोध ख़त्म हो जावेंगे। उनका पैगम्बर कार्ल मार्क्स है। वे श्रपने श्रापको कैथीलिक चर्च नहीं कहते, बल्क 'थर्ड ह्एटरनेशनल' कहते हैं। उनकी फ्रिलॉसफ्री का साहित्य हेगल, फेनेरबैक श्रादि जर्मन दार्शनिकों से शुरू होता है श्रोर मार्क्स की सर्वोत्तम साहित्यिक कृति 'दास कैपिटल' में ख़त्म होता है। इस किताब को मज़दूर वर्ग की बाइबिल कहा जाता है श्रोर माना जाता है कि वह किताब निश्नांत है श्रोर उसमें सर्वज्ञता है। जिस तरह इंगलेंड के चर्च के २ म वें 'श्राटिकल' के पहले दो श्रनुच्छेद एक दूसरे के विरोधी हैं, उसी तरह मार्क्सवाद की दो बातें एक दूसरे की उलटी हैं। एक तो यह कि पूँ जीवाद से समाजवाद का विकास पूर्व निश्चित है। इसके मायने यह हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। विश्वास श्रोर श्रदा से मुक्ति का यह मार्क्सवादी रूपान्तर है। दूसरी बात यह कि इसके लिए एक क्रान्ति करनी होगी श्रोर मज़दूर-वर्ग की एकछुत्र सत्ता स्थापित करनी होगी। यह कर्म द्वारा मुक्ति का रूपान्तर है। सरकार की व्यवहार-नीति के रूप में मार्क्सवाद बेकार ही नहीं, विल्क विनाशकारी है।

"ऐसी हवाई बातें समक्त में नहीं छातीं और उनसे किसी छोटी-सी हुकान का भी संचालन पांच मिनट तक नहीं हो सकता। फिर शासन-संचालन की तो बात ही क्या! इस बात को लेनिन ने महसूस किया और बिला किसक स्वीकार किया।

"लेकिन लेनिन श्रौर उसके उत्तराधिकारी इस नई स्वाभाविक रूसी सरकार को नये रूसी इण्टरनेशनल के फंदे से छुड़ा नहीं पाये, ठीक उसी तरह जैसे हैनरी द्वितीय श्रंगरेजी सचा को रोम के चर्च के फंदे से श्राजाद नहीं करा पाया। इस वात का श्राज कोई श्रन्दाज़ नहीं हो सकता कि संकटकाल में रूस की नीति का निश्चय सोवियट पार्शिव श्रोर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से करेगी, या वह नीति तीसरे इण्टरनेशनल द्वारा मार्क्सवादी श्राधार पर निश्चित होगी। रूस में राजसत्ता को, मार्क्सवादी सम्प्रदाय की भौतिक शक्ति को तोड़कर, उसके हाथों से राजनीति को थोड़े या बहुत समय में निकालना ही द्वोगा; लेकिन तब तक पहले पाद्रियों की तरह मार्क्सवाद का चर्च, यह तीसरा इण्टरनेशनल, दुख देता रहेगा।

"जहां पार्लामेयट की नीति की तरह यह मार्क्सवादी बाइविल बेकार है, वहां उनके क्रान्ति-कारी पोथे भी वैसे ही वेकार हैं। लेकिन सिर्फ इसी वजह से हम उन धर्मश्रंथों को जला नहीं देते श्रीर यह नतीजा नहीं निकालते कि वे चीजें हमें कुछ भी नहीं सिखा सकतीं। मार्क्स एक वड़ा शिचक था श्रीर जिन्होंने उसके पाठों को नहीं पढ़ा श्रीर समक्ता वे बड़े भयंकर कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने उसे वास्तव में समक्ता है वे श्रंधविश्वासियों की तरह काम नहीं करते। वे उसी तरह मार्क्सवादी नहीं हैं जिस तरह कि खुद मार्क्स भी नहीं था।

"सार्वजनिक कामों में उत्तरदायित्व-पूर्ण व्यवस्था का उसे श्रनुभव नहीं था, इस बात का साफ्र पता लगता है। उसने मज़दूरों की जो तस्वीर खींची है उसका दुनिया की किसी मज़दूर श्रीरत से ज़रा बारीकी के साथ मुकावला किया जाय तो पता लगेगा कि उन दोनों में बहुत फर्क है। यही बात मध्यम श्रेणी के लोगों की मार्क्स द्वारा खींची तस्वीर श्रीर वास्तविक लोगों के बारे में है।

"मार्क्सवाद बुनियादी तौर पर एक नये सम्प्रदाय के लिए श्रावाहन है।" इसी मार्क्सवाद पर जवाहरलालजी के विचार इस प्रकार हैं:

"श्राज कांग्रेस के सामने मार्क्सवाद की समस्या नहीं है। सवाल यह है कि हमारे चारों तरफ जो दुप्परिगाम दिखाई देते हैं, हम उनको दूर करें या उनके कारणों का, जो कि छिपे पढ़े हैं, पता लगावें ? जो सिर्फ नतीजे से ताल्लुक रखते हैं, वे दूर नहीं जाते। उनको यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि वे परिग्रामों से लड़ रहे हैं उन परिग्रामों के कारणों से नहीं। वे पतन को

धीमा जरूर करते हैं, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलते । वे ऊपरी इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से नहीं उखाइते ।

"श्रमली समस्या है: परिणाम या कारण। श्रगर हम कारणों को तलाश करते हैं जैसा कि हमें करना ही चाहिए तो समाजवादी विश्लेषण से उन पर प्रकाश पड़ता है श्रीर इस तरह चाहे समाजवादी सरकार की स्थापना सुदूर भविष्य की ही बात क्यों न हो श्रीर हममें से बहुत से लोग उसे श्रपने जीवन में भले ही न देख पावें, लेकिन समाजवाद वर्तमान में वह प्रकाश है, जो हमारे पथ को श्रालोकित करता है।"

लेकिन एक ऐसे देश में, जहाँ बहुत छसें से विदेशी राज्य की गुलामी रही हो, वहाँ उस राष्ट्र के नौजवानों का पुरानी नीति धौर ज्यवस्था से जी जब जाता है धौर शासक राष्ट्र की नीति धौर ज्यवस्था के प्रति घुणा पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में उनके लिए यह स्वामाविक है कि वे एक ऐसा हल तलाश करें जो दोनों से भिन्न हो। एक विलक्जल दूसरी जगह पर जो रूसी प्रयोग हुआ, जिसमें सशस्त्र क्रान्ति का सहारा लिया गया धौर जिसमें उसदे: ७४ लाख नागरिकों को बेलि चढ़ी, धौर जिसे चलाने के लिए पार्टी के बीस लाख सदस्यों ने काम किया, उसके लिए एक ज़बर्दस्त लालच होता है; लेकिन जबकि वह प्रयोग पूरा ही नहीं हुआ है और उसकी गति पर परिस्थितियों धौर परम्पराओं का बहुत बढ़ा असर पढ़ रहा है तो यह बात तत्काल मान ली जायगी कि हर राष्ट्र को अपने उत्थान के लिए विगत धौर वर्तमान में सामक्षस्य स्थापित करना होता है और दोनों की सहायता से ही भविष्य का निर्माण किया जाता है। सारी तकलीकों धौर बीमारियों में समय एक बहुत बढ़ा घावपूरक है। समय के साथ ग़लतफहमी धौर अत्युक्ति भी दूर हो जाती हैं। लखनऊ की तेज़ रोशनी को धीमा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा; क्योंकि फ़ैज़पुर से स्वयं जवाहरलालजी ने ही समाजवादी सम्मेलन के लिये २० दिसम्बर १६६६ को यह संदेश भेजा—

"साथी एम० श्रार० मसानी ने श्रापके सम्मेलन के लिए मुकसे एक संदेश माँगा है। मैं सहर्प श्रपनी श्रुभ कामनाएँ भेजता हूं श्रीर श्राशा करता हूँ कि श्रापके विचार-विनिमय से उस महान् उद्देश्य को, जिसके लिए हम सब जी-जान से लगे हुए हैं, लाभ होगा। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम बात यह है कि हम सब मिलकर देश में एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा वनायें। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त मोर्चे का काम दे सकती है।

"जैसा कि श्राप लोगों को माल्म है, मुक्ते हर समस्या के प्रति समाजवादी दृष्टिकीण में वड़ी भारी दिलचस्पी है। इस पद्धति के पीछे जो सिद्धान्त है, उसे हमें समक्तना चाहिये। इससे हमारी दिमागी उलक्तन दूर होती है श्रीर हमारे काम की कुछ उपयोगिता हो जाती है। इसी सवाल पर मेरे, श्रपने दिमाग में दो पच हैं। पहला तो यह कि भारतीय परिस्थितियों में इस पद्धति को कैसे काम में लाया जाय श्रीर दूसरा यह कि 'हिन्दुस्तान की भाषा में समाजवाद को किस तरह समकाया जाय श मेरा ऐसा ख़याल है कि कभी-कभी हम लोग यह मूल जाते हैं कि समक्ते जाने के लिए हमको देश की भाषा में ही श्रपने श्रापको व्यक्त करना चाहिये। मेरा मतलब सिर्फ भारत की विभिन्न भाषाश्रों से ही नहीं है। मेरा श्रसली मतलब तो उस भाषा से है जो प्रराने हतिहास श्रीर प्ररानी संस्कृति के साथ वर्तमान परिस्थिति के विभिन्न श्राघातों से पनपती है। जब तक हम किसी ऐसी भाषा को काम में नहीं लाते, जिसको प्रथमि में भारतीय मनोदशा

१ 'प्हीन मन्यस इन इंडिया', एप्ड ४१

है तो हमारा प्रभाव बहुत घट जाता है। ऐसे शब्दों श्रीर वाक्यों का प्रयोग, जिन्हें हम चाहे सम-मते हों, लेकिन जिन्हें सर्वसाधारण नहीं सममापाते, एक निरर्थक प्रयत्न होता है। मेरे दिमाग़ में जो सवाल है वह यह कि भारत की दृष्टि से समाजवाद को बिस तरह सममाया जाय ? समाज-वाद के श्राशापूर्ण सन्देसे को लेकर किस तरह लोगों के दिल तक पहुँचा जाय ? यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर में यह चाहुँगा कि हर एक समाजवादी श्रव्छी तरह ग़ौर करे।''

लेकिन लखनऊ श्रोर फ़ेज़पुर (दिसम्बर १६३६) के बीच में घटनाश्रों की एक विशेष प्रगति हुई श्रोर उनका ज़िक्र ज़रूरी है। इनमें एक श्रत्यन्त दुखपूर्ण बात तो यह थी कि गुजरात के बुजर्ग श्रव्यास तथ्यवजी का १० जून १६३६ को मसूरी में स्वर्गवास हो गया श्रोर उधर लखनऊ श्रिधवेशन के कुछ ही बाद रेल-सफ़र में डा० श्रन्सारी की मृत्यु हो गई। १७ मई १६३६ को डा० श्रन्सारी की मृत्यु पर देश-भर में शोक मनाया गया। कार्यकारिणी की सलाह पर सारे देश में दो दिन श्रोर मनाये गये: एक तो ६ मई को 'श्रवीसीनिया-दिवस' मनाया गया श्रीर इटली की निन्दा करते हुए श्रवीसीनिया के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव पास किये गये। कई जगह लीग श्रांच नेशन्स की भी निन्दा की गई कि उसने श्रवीसीनिया के साथ विश्वासघात किया। पांच वरस बाद फिर समय ने पलटा खाया श्रीर दूसरे महायुद्ध में श्रंग्रंजों की मदद से जून १६४१ में हेल सिलासे (श्रवीसीनिया के सम्राट्) ने इटली को हराकर राजधानी श्रदिस श्रवावा में प्रवेश किया।

दूसरा दिन १० मई को मनाया गया। यह था सुभाप-दिवस। देश भर में नाराज़ी थी। सरकार ने श्री सुभापचन्द्र बोस को कुर्सियोंग में उनके भाई के बंगले में नज़रवन्द कर लिया था। गृह-विभाग के सदस्य ने कहा कि सार्वजनिक हित में उन पर खुला श्रीभयोग नहीं चलाया जा सकता। इस तरह की यह नज़रवन्दी मनमानी थी। देश-भर में सरकार के इस काम की निन्दा की गई श्रीर विरोध में प्रस्ताव पास किये गये।

सन् १६३६ में हिन्दुस्तान में राजबन्दियों के दमन और उनके साथ दुर्व्यवहार की वात नई नहीं थी। जब स्वराज्य स्थापित काने के लिए राष्ट्रीय चेतना जगी श्रौर जब उस गौरव का ध्यान श्राया, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के नाते भारत को राष्ट्र-समूह में मिलता, तो दूसरी तरफ सरकार ने दमननीति शुरू कर दी। इस दमननीति का श्रारंभ लार्ड लिटन के ज़माने में सन् १८७७-७८ में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट श्रौर श्रार्म्स एक्ट से हुआ। सन् १८६७ में ताज़ीरात हिन्द में दो नई धाराएँ श्रीर बढ़ा दी गईं- १२४ श्र. जो राजद्रोह से संबंधित थीं श्रीर १४३ श्र. जो वर्णभेद से संबंधित थी। ये धाराएँ लोकमान्य तिलक के कार्य की तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ थीं। जब रंगमंच महाराष्ट्र से बंगाल की भूमि में पहुँचा श्रौर जब प्लेग-विरोधी उपायों की जगह ( जिनके फलस्वरूप लैफिटनैयट रैंड श्रीर कैप्टन श्रार्थस्ट की पूना में हत्याएँ हुईं ) सन् १६०४ में बंग-भंग श्राया तो दमन के ऐसे उपाय काम में लाये गये. जिन पर पहले कभी सोचा भी न गया था, ताकि लड़के जलूस न निकालें श्रीर राजनीति में भाग न लें। वाकरगंज ज़िले में एक ख़ास लम्बाई श्रीर मोटाई से ज्यादा की छड़ी लाने श्रीर ले जाने पर रोक लगा दी गई। सुरेन्द्रनाथ वनर्जी जैसे श्रद्धेय नेता पर लाठी बरसाना भविष्य का पूर्वाभास था। सन् ११३० के बाद तो लाशी-चार्ज एक श्राम बात हो गई। सन् १६०८ में राजदोही मीटिंग एक्ट, सन् १६१० में प्रेस एक्ट श्रौर सन् १६१२ के क्रिमिनल लॉ एमेएडमेएड एक्ट, सन् १६१४ के भारतरचा एक्ट के पूर्वाभास ये, जिसको हो रोलेट विलों के . ज़रिये वाद में स्थायी बनाने की कोशिश हुई । उनमें से एक विल को तो लागू कर दिया गया श्रीर दूसरे को छोड़ दिया गया। इस ज़माने का श्राख़ीर जालियाँवाले वाग़ के हत्याकांड में हुश्रा।

मॉएट-फ़ोर्ड सुधारों से जो नया युग श्रारस्भ हुश्रा उससे लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को कोई बढ़ावा नहीं मिला ग्रौर न उन लोगों को, जो दमनकारी कानूनों के शिकार हुये थे, कोई चैन पहुँचा। इनमें से ज्यादातर कानून बाद में रद कर दिये गये; लेकिन क्रिमिनल लॉ एफेएडमेएट एक्ट की यसीयत वरावर वनी रही । नये ज़माने के साथ नये आर्डिनेन्स वनते और नई सज़ाएँ होतीं । जेल में लोगों के साथ जो बर्ताव किया जाता, वह इतना घृणास्पद था कि एक नवयुवक (जतीन्द्र-नाथ सेन) ने इस बुरे दर्ताव के ब्रिवाफ़ अनशन शुरू कर दिया श्रौर अपनी शूल-हड़ताल के ६१ वें दिन १३ सितम्बर १६२६ को श्रपनी जान दे दी। श्रमर रहे उस तरुण देशभक्त की स्मृति! श्रीर लोगों ने भी उसका श्रमुकरण किया श्रीर इसमें से एक जोगेश चटर्जी थे, जिन्होंने जतीन्द्र के ही ढंग पर भूख-हड़ताल की। बाद में उनसे अनशन छुड़वा दिया गया। अखिल भारतीय राज-नैतिक वन्दियों की कमेटी के सभापति की हैसियत से वानू राजेन्द्रप्रसाद ने इन वन्दियों की मांग पर एक लम्या वयान निकाला श्रीर इन्सानियत के साथ बर्ताव करने के लिए कहा। यह वयान जगह-जगह बाँटा गया थ्रौर कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि इन वन्दियों को मानव-सम्पर्क ज्यादा मिले, उयादा मुलाकातों की सुविधाएँ हो, अधिक पत्र-व्यवहार की इजाज़त हो; कितावों, श्रववारों थ्रीर लिखने के सामान के ज़रिये इन्हें मानिसक भोजन दिया जावे श्रीर उन लोगों को श्रकेले न रखा जावे । साथं ही राजनैतिक कैदियों को श्रंदमान से हटा लिया जावे । इसी वजह से १३ सिर्त-बर को जतीनद्रदास के खुखु-दिवस पर कांग्रेस के सभापति जवाहरतालजी ने कांग्रेसियों धीर कांग्रेस कमेटियों से राजवन्दी दिवस मनाने के लिए कहा। यह सच है कि इस चीज़ की उसी वक्त काम-याची नहीं मिली, लेकिन इससे दोनों तरफ हृद्य-परिवर्तन के लिए रास्ता खुला। वन्दियों ने ष्ठातंकवाद की निरर्थकता को श्रनुभव किया और सरकार ने धीरे-धीरे इन लोगों को छोड़ना शुरू कर दिया; लेकिन उनकी रिहाई इतने लम्बे असे में फैला दी कि इस काम में जो कुछ खूबी श्रीर भलमनसाहत थी, वह श्राधी भी नहीं रही।

राजनैतिक वन्दियों की रिहाई एक वहुत वड़ा राजनैतिक सवाल होता जा रहा था श्रीर हरिपुरा श्रधिवेशन पर यह बात सामने श्रा ही गई। राजवन्दियों की दशा सभी जगह, विशेषकर बंगाल में, बहुत हुरी थी श्रीर उसपर जनता सक्त नाराज़ थी।

वंगाल में राजविन्द्यों की हालत वेहद ख़राव थी। वीस घंटों तक उन्हें कोठिरयों में ताला वन्द करके रखा जाता श्रीर उस दौरान में भी जब कि इन पर मुकदमा चल रहा होता उन्हें चाहर से कैसा ही कन्चा या पक्का खाना मँगाने की छूट नहीं थी। कुछ लोग रात-दिन हथकड़ी श्रीर वेडियों से कसे रहते। जो खाना मिलता वह खाने के काविल नहीं होता। चावलों में कंकिएयाँ होतीं, उसके साथ जो चीज़ मिलती वह ऐसी ही उलटी सीधी होती। सछली का कोल श्रगर होता तो उसमें मछलो न होती। तीसरे दर्ज़ों के केदियों को संाधन, तेल, चप्पल श्रोर ज्तों की इजाज़त न होती। उन्हें कोई श्रख़वार न मिलता। वे श्रापस में पुस्तक-विनिमय भी नहीं कर सकते थे। दाका जेल में इंडों का इस्तेमाल श्राज़ादी से होता। राजनैतिक वन्दियों को तीसरे दर्ज़े के केदियों में दाका जेल में इंडों का इस्तेमाल श्राज़ादी से होता। राजनैतिक वन्दियों को तीसरे दर्ज़े के केदियों में मिला देना मामूली सज़ा थी। डाक्टरी इलाज की व्यवस्था श्रपर्यात श्रीर श्रसन्तोपप्रद थी। द भी-कभी तेल पेरने का भारी काम भी दे दिया जाता।

जहाँ एक श्रोर हिन्दुस्तान में दमन-चक्र चल रहा था वहीं दृसरी श्रोर श्रधिकारी नये एवट को लाग् करने के लिए इन्तज़ार कर रहे थे। लेकिन वाहर जी घटनाएँ हो रही थीं, उनकी तरक भी कांग्रेस को उतना ही ध्यान देना जरूरी था, जितना कि घरेलू मामलों पर। एक तरक हटली द्वारा

श्रवीसीनिया पर बलात्कार धौर नीगस के श्रपने यहाँ से ग़ायब हो जाने तथा लीग श्रोंव नेशन्स की खामोशी की बात थी, दूसरी तरफ यूरोपीय राष्ट्र निश्चित रूप से अपराधी की मदद कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानियों के दिमाग से श्रपनी श्राजादी के सिलसिले में न्याय की रही सही प्राशा भी जाती रही। दुनिया में शान्ति चाहने वाले लोग ख़ामोश तो नहीं थे, लेकिन उनकी श्रावाज़ ही क्या थी ! लोकतन्त्र कही जाने वाली घारा-सभाशों में वे श्रपनी वास कह रहे थे। जब ६ सितम्बर को विश्व-शांति सम्मेलन की बसैल्स में बैठक हुई तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया के शान्ति चाहने वाले लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इसमें जो लोग शामिल हुए थे, उनकी विचारधारा ज़रूर श्रलग-श्रलग थी। इसमें इंगलैंड के श्रनदार, नरम श्रीर मज़दूर दल के लोग थे, फ्रांस की विचित्र पार्टियों के लोग थे, लीग श्रांव नेशन्स के भी हिमायती थे श्रीर समाजवादी, साम्यवादी श्रादि प्रगतिशील लोग भी थे। ख़ैर, इन सब लोगों ने फासिस्टवाद श्रीर युद्ध के घुमड़ते हुए संकट के विरुद्ध शक्ति एकत्र की। काँग्रेस इस संसारन्यापी संगठन में पूरा-पूरा भाग ले रही थी छौर वहां पर उसकी छोर से बी० के० कृष्ण मेनन प्रतिनिधि थे। जब इन सब लोगों ने, जो विभिन्न राष्ट्रों धौर विभिन्न संस्थायों के थे. यांति के लिए कोशिश की तो उनकी तस्त्रीर नया थी ? पिछले दस बरसों से लड़ाई के किसी वक्त भी छिड़ने की ग्राप्तवाह चल रही थी घौर उस वक्त जब कि यह सम्मेलन हुन्ना, युद्ध के बादल दुनिया के सिर पर मंडराते हुए बहुत नीचे मुक श्राये थे। स्पेन में हिंसापूर्ण गृह-युद्ध चत्त ही रहा था श्रीर उसके पड़ीसी श्रपने श्रापको तटस्थ वताते हुए भी एक-न-एक तरफ़ हिस्सा ले ही रहे थे। स्पेन में शांतिपूर्वक निर्वाचित लोक्तन्त्रीय सरकार पर, जो कि प्रगतिशील शक्तियों की प्रतिनिधि थी, किराये की विदेशी फ्रीज की सहायता से विद्रोहियों ने हमला किया था। ऐसा भी कहना है कि स्पेन का भगड़ा श्रम्भ में स्टैएडर्ड श्रायंत बं॰ श्रीर रॉयल उच शैल फर्म का भगड़ा था श्रीर इस वात पर हमको चिकत नहीं होना चाहिये; क्योंकि हम यह भी तो जानते हैं कि यूरोप के प्रमुख शस्त्र-निर्माता अपने दुरमनों को, अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए हथियार भेजते रहे हैं श्रीर इस चीज़ को श्रवसर सरकार भी जानती रही है। हम बाद में देखेंगे कि कांग्रेस सभापति ने किस तरह ख़द स्पेन पहुँच कर चीज़ों को देखा श्रीर उस देश में भूखों मरने वाली जनता को खाद्य सामग्री भेजने की कोशिश की । इस शान्ति-सरमेलन के मौके पर राष्ट्रपति ने शुभ कामनाश्रों का यह सन्देश भेजा--

"जहां हम शान्ति चाहते हैं शौर लड़ाई की शक्तियों को रोकना चाहते हैं, वहां हम यह भी श्रमुमव करते हैं कि श्रसली शान्ति लड़ाई के कारणों को दूर कर देने पर ही कायम हो सकती है। श्रमः इस शान्ति-सम्मेलन को युद्ध के कारण खोज कर उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये, वरना उसके प्रयत्न वेकार होंगे। हमें उन कारणों पर यहां जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जिनसे कि दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं शौर जो इस समय यूरोप में हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि उनसे श्राप परिचित ही हैं। किन्तु में यहाँ इस वात पर ज़रूर ज़ोर दूंगा कि उपनिवेशों में शांति साम्राज्यवाद के ख़ात्मे पर ही हो सकती है। उस श्राधिपत्य को बनाये रखने के लिए शान्ति का घहाना नहीं लिया जा सकता; क्योंकि साम्राज्यवाद तो ख़ुद ही शान्ति के लिए ख़तरा है। इसलिए हमारे लिए हिन्दुस्तान में श्रीर ऐसे ही श्रोर दूसरे देशों में सबसे पहले राजनैतिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये श्रीर में श्राशा करता हैं कि उसके वाद सामाजिक इयतन्त्रता श्रावेगी। इस तरह हम श्रपने देश में श्रीर दूसरे देशों के साथ शांति, स्वतन्त्रता श्रीर मानव-प्रगति की मज़वृत नीव दना सकेंगे।

"श्राज हिन्दुस्तान में हम साम्राज्यवादी शासन श्रीर शोषण के सारे दुख भीग रहे हैं। इसीजिए हमारी ताक्त उन बुराइयों को दूर करने की तरफ़ लगी हुई है। विटिश पार्लामेण्ट ने भारत के
विधान पर जो नया एक्ट पास किया है उससे यह साम्राज्यवाद कमज़ोर होने की जगह श्रीर भी
ज्यादा मज़बूत होता है। इसलिए हमें उससे लड़ना है श्रीर हम चाहते हैं कि दूसरे देशों के हमारे
साथी हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत को समभें श्रीर हमारी मुश्किलों को महसूस करें। श्रार्थिक चेत्र
में किसानों का, मज़बूरों का श्रीर मध्यमवर्ग के श्रिधकांश वेकार लोगों का बुरा हाल है। इस तरह
श्रार्थिक स्थित उस सीमा पर पहुँच गई है, जहां कोरे राजनैतिक हल से लोगों को चैन नहीं पहुँच
सकता। फिर भी यह सच है कि श्रीर किसी भी कदम से पहले राजनैतिक हल होना चाहिये। वह
हल है भारत की राजनैतिक स्वतन्त्रता। कांग्रेस इसी श्राज़ादी के लिए लड़ रही है, क्योंकि
उसका यह विश्वास है कि इसी तरह वह देश के सामने जो सामाजिक समस्या है, उसको हल कर
सकती है।

"भारतीय कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए काम कर रही है, और वह पृथक और आकामक राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करती। उसकी निगाह राष्ट्रों की वरावरी और सहयोग पर अवलम्बित एक विश्व-व्यवस्था की ओर है। हमें आशा है कि विश्व-शान्ति-सम्मेलन इसी उद्देश के लिए काम करेगा ताकि लड़ाई के कारण दूर हो सकें और इस दुखी जगत में शान्ति और प्रगति का युग आरम्भ हो सके।"

सन् १६३६ में बड़ी उथल-पुथल रही श्रीर जबर्दस्त दमनचक्र चला। तलाशियाँ हुई, गिरफ्तारियाँ हुईं श्रोर बड़ी विचित्र श्राज्ञाएँ जारी की गईं। 'व्हाई सोशलिउम' (समाजवाद क्यों ? ); 'सोवियट साइड लाइटस' जैसी सीधी-सादी कितावें पकड़ी गईं। इनके श्रलावा श्रीर भी कितावें थीं, जैसे गोकीं की 'वाइड सी कैनाल' शेरवुड एडी की 'चैलेंक्ष श्रोव दि ईस्ट', 'यू एस० एस० त्यार—हैगड वक' श्रोर मीरिस थौरोज़ 'फाँस टुडे' तथा 'पीपिन्स फ'ट' श्रोर श्रहमदाबाद के श्री भट्ट की 'द्रिये दाव लग्यो'। राजदोह के कानून की वजह से सन् १६३६ से पहले के कुछ ही बरसों में ३४८ अखबारों को बन्द होना पढ़ा; क्योंकि ऊपर सैन्सर बोर्ड वैठा था। विद्यार्थियों को स्कूलों ग्रौर कालेजों से निकाला गया। चुिक्वयाँ जय कांग्रेस सभापित को मान-पत्र देवीं तो उनका विरोध होता श्रीर इस सम्बन्ध में लायलपुर चुङ्गी के प्रस्तावों को रद कर दिया गया । मज़दूरों के श्रिधकारों को सीमित- किया गया । यह छूत की वीमारी पांडेचरी में भी पहुँची, जहाँ फ्राँसीसी कटज़ा था। साम्यवादी दल का एक घोपणा-पत्र ज़ब्त कर लिया गया । एक लिफ़ाफ़ा जिस पर गांधीजी की तस्वीर बनी हुई थी, ढाकखाने से भेजने वालों के पास 'ज़ब्त' लिखकर लौटा दिया गया। खुली सभा में जलूस श्रीर प्रदर्शनों पर कलकत्ते के पड़ीस में दक्ता १४४ के श्रधीन रोक लगा दी गई। प्रजा समिति श्रोर किसान कमेटियों पर पायन्दियाँ लग गईं। छोटी-छोटी कानृनी वातों की श्रसावधानी पर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। कप्रथता, जोधपुर, मैस्र, बढ़ौदा, सिरोही, मारवाड़ श्रौर राजनांदगाँव की देशी रियासतों ने भी दमन-नीति का श्रनुकरण किया । चारों तरफ इस श्रेंधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी उस वक्त, जब श्रल्मोड़े से १ श्रगस्त १६२६ को मियाद ख़रम होने पर ख़ान श्रन्दुल गफ़्फ़ार खाँ को छोड़ा गया ; लेकिन जेल के दरवाज़े पर उन्हें यह हुक्म मिला कि वे सीमाप्रांत में श्रौर पंजाय में न घुसें । सीमाप्रान्त की सरकार की शिकायत तो यह थी कि उनका दर्रा सार्य-जनिक सुरज्ञा के लिए ख़तरनाक रहा था श्रोर पंजाब सरकार का यह कहना था कि उनका टर्रा

ऐसा ही रहा था या ऐसा होने वालाथा। लाहौर सेण्ट्रल जेल में एक बन्दी श्रौर थे श्री परमानन्द, जो लाहौर पड़यन्त्र केस में सन् १६१४-१४ के बन्दी थे श्रौर जिनकी सज़ा को २३ साल बीत चुके थे। सरकार की तरफ़ से कामन्स समा में यह कहा गया कि सरकार का उनको छोड़ने का हरादा नहीं है। यह बात ध्यान देने की है कि जुलाई सन् १६३६ में श्रकेले बंगाल में ही ३००० से श्रिष्ठक लोग नज़रबन्द थे श्रोर फिर भी दमनचक्र वरावर ज्यादा केज़ होता जा रहा था। कम-से कम ४० कांग्रेसियों श्रौर समाजवादियों को पंजाब में ये नोटिस दे दिये गये थे कि वे श्रपने गाँवों को न छोड़ें। सन् १६३६ में सितम्बर, श्रम्ट्रबर श्रौर नवम्बर में एक-एक करके क्रमशः तीन नज़रबन्दों की बंगाल में श्रात्महत्या से मृत्यु प्रकट की गई। इस पर किव-सम्राट रवीन्द्रनाथ ने सार्वजनिक जाँच की माँग की। बंगाल सरकार ने श्रपने श्रीधकारियों, विशेषकर कलकत्ते के पुलिस कमिरनर श्रौर कुछ ज़िलाधीशों, को सन् १६३२ के बंगाल सार्वजनिक सुरणा एक्ट के श्रलावा श्रौर तमे श्रीधकार दिये। ख़ास शिकायत साम्यवादी श्रौर क्रान्तिकारी प्रचार की थी। इन ज्यापक श्रौर श्रस्पष्ट श्रिष्ठकारों का नतीजा यह हुशा कि यूथ लोगों, मज़दूर श्रौर समाजवादी संगठनों पर ज्यादती की गई। श्रातंकवादी श्रौर क्रान्तिकारों सन्देह पूरी तरह दूर नहीं हुए थे। ढाका में घर में नज़रबन्द रखने का ढर्रा ज़ोरों के साथ श्रपनाया गया।

चार श्रगस्त को एक हुक्म जारी किया गया कि "सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में" कोई शख्स, जिसकी उम्र १२ थ्रौर २० साल के बीच में हो, घूमता हुश्रा न पाया जाय। यह हुक्म एक साल के लिए था श्रौर यह मनाही ढाका में १६ का लिए थी थ्रौर नारायणगंज में १६ के लिए। इन जगहों में पार्क, खेलने के मैदान थ्रौर मन्दिर भी शामिल थे। इस हुक्म को न मानने पर ६ महीने के लिए जेल श्रौर जुर्माने की सज़ा थी। जब से बंगाल श्रातंकवादी दमन एक्ट बना था, ऐसा हुक्म तीसरी बार जारी हुश्रा था।

कलकत्ता विश्वविद्यालय से लम्बी बातचीत के वाद यंगाल सरकार ने उसे यह सूचना दी कि जिला स्कूलों में क्रीजी टुकड़ियों के रखने से स्कूज का जो हर्ज होता है उसकी श्रव श्रागे से न होने देने की कोशिश की जावेगी। पहले तो सरकार का यही खयाल था कि कोई हर्ज नहीं होता।

दिल्ली—बम्बई शहर से, वम्बई शहर पुलिस एक्ट १६२० की २७ वीं धारा के श्रनु-सार जो लोग वहां से १६३३-३४, १६३४-३४ श्रौर १६३४-३६ में निर्वासित किये गये उनकी संख्या क्रमशः ३४६, ४७८ श्रौर ६६३ थी।

इसी श्रसें में सन् १८६४ के फौरेनर्स एक्ट के श्रनुसार ६७ लोगों का देश निकाला हुश्रा था। इन में से कुछ लोगों पर उनकी पहली मियाद ख्लम होने पर दुवारा हुनम् जारी किये गये थे।

सिंध—डी० जी० नेशनल कालेज हैदराबाद के प्रोफेसर एस०पी० वस्वानी को तीन दिन के अन्दर श्रपनी प्रोफेसरी से इस्तीफा देने के लिए कहा नया, नयोंकि ऐसा ख्याल था कि वे कांग्रेसी राजनीति में हिस्सा ले रहे थे श्रौर उन्होंने श्रपने मकान में मिस्टर एम० श्रार० मसानी को ठहराया था।

सीमाप्रान्त—गवर्नर ने निर्देश किया कि पव्लिक ट्रेंक्चिकिटी एडीशनल पावर्स एक्ट की २, १६ श्रीर १७ वीं घाराएँ कोहाट, चन्नू, ढेरा इस्माइलखां श्रीर हज़ारा ज़िले में २३ दिसम्बर १६३६ तक जारी रहेंगी। यह ऐक्ट पेशावर में तो पहले से ही लागू था। प्रेस-दमन-पूना के जिलाधीश ने मराठी दैनिक 'लोकराफि' से प्रकाशन के लिए एक हज़ार रुपये की ज़मानत मांगी। एक राजनैतिक सम्मेलन के सभापति के भाषण में से कुछ हिस्सों को उद्धृत करने पर अमृतसर के दैनिक 'पंजाय कीतिं' से दो हज़ार रुपये की ज़मानत मांगी गई। 'हंस,' जो विलकुल साहित्यिक मासिक पत्र था और जो विभिन्न भारतीय भाषाओं की मिलन-स्थल वनना चाहता था, उससे एक हज़ार की ज़मानत मांगी गई। एटना के 'याज़ाद' और आगरे के 'सैनिक' से क्रमशः एक हज़ार और दो हज़ार की ज़मानतें मांगी गई। कलकत्ते के एक श्रमिक साफ्ताहिक 'मज़दूर' को ज़मानत की मांग की वजह से प्रकाशन वन्द कर देना पदा।

दमन सन् १६३६ में शुरू नहीं हुआ। जिन चीजों का उत्पर ज़िक किया गया है वे तो बरावर बहनेवाली नदी की एक वृंद की तरह थीं। लखनऊ श्रधिवेशन के बाद जिस चीज पर राष्ट्र-पति ने सबसे पहले ध्यान दिया, वह थी भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन की स्थापना। इस संस्था के श्रवैतनिक सभापति डा॰रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीर उसकी प्रमुख श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं।

ऊपर से देखने पर हिन्दुस्तान में ऐसी यूनियन का चलाना, हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञ को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह पश्चिमी लोकतन्त्रों का श्रनुकरण था। वजह यह है कि नागरिक स्वतंत्रता का संरच्या एक वड़े राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है; क्योंकि इस बात का ख़तरा है कि लोकतंत्र के नेताओं द्वारा ही बड़ी कुर्वानी से पाई हुई नागरिक श्राजादी की श्रवहेलना हो सकती है। श्राखिर लोकतंत्र में भी व्यक्तिगत निर्णय होता है। जन-प्रतिनिधि मंत्री फैसला करते हैं। एक बार ताक़त श्राने पर उन्हें या तो हुकूमत करनी है, या पद छोड़ देना है। हुकूमत मुश्किल होती है। पद छोड़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। दोनों के बीच में ऐसा संभव है, और प्रायः ऐसा ही होता है, कि जन-निर्वाचित मंत्री लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है और ऐसी दशा में ये 'नागरिक स्वतंत्रता युनियन' उचित ही नहीं, आवश्यक हैं। इन युनियनों का चेत्र, ढांचा श्रीर काम, ऐक्ट, प्रथा श्रीर सनदों द्वारा दिये हुए श्रिवकारों, सुविधाश्रों श्रीर विशेष नागरिक स्वतंत्रता की अवहेलना न होने देना है। दूसरी ओर हिन्दुस्तान में जहां लोगों के कोई अधिकार दी नहीं हैं श्रीर जहां तथाकथित विधान भी अ-लोकतंत्रीय है श्रीर जो नागरिक श्रधिकार एवं सार्वजनिक स्वतं-त्रता का उलटा है, वहां ऐसी यूनियन सचमुच एक खिलौना थी। हां, यह वात दूसरी थी कि वह भ्रपने ऊपर उस जबर्दस्त वोक श्रौर उन सारी जिम्मेदारियों को ले ले, जिन्हें पिछली श्राधी सदी से कांग्रेस ने ढोया था; क्योंकि हिन्दुस्तान में उस यूनियन को सबसे पहले नागरिक श्रिपकारों की कायम करना होता । उनको वचाने का सवाल तो वाद में पैदा होता, किन्तु उसका एक श्रोंचित्व फीरन समक्त में आता है। सन् १६३६ में जो यूनियन कायम हो रही थी वह उस वड़ी यूनियन का बीज होती जो श्रागे चलकर हिन्दुस्तान में लोकतंत्रीय विधान कायम होने पर लाजिमी होती। ऐसा सोचर्ना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि फ्रांस में मानव-श्रधिकार लोग सन् १८६८ में कायम हुई श्रीर श्रमेरिका में नागरिक श्रधिकार यूनियन सन् १६२० में।

कांग्रेस—महासमिति के विदेश-विभाग का प्रकाशन "ग्रॉन दि स्ट्रगल फॉर सिविल लियरींज़" (राममनोहर लोहिया) फांस, श्रमेरिका श्रौर इंगलैंड में ऐसी यूनियनों की घृद्धि का विस्तृत वर्णन करता है श्रौर उसमें भारत में नागरिक श्रधिकारों की धारणापर भी चर्चा की गई है। इन पन्नों की कुछ वावों पर नज़र डालना दिलचस्प होगा। इन वावों का जिक्र युद्ध-पूर्व काल से है। फ्रांस श्रौर श्रमेरिका जैसे राष्ट्रों में भो, जहां उनके पूर्वजों ने व्यक्तिगत निरंकुश शासन की समाप्ति श्रौर नागरिक श्रधिकारों की स्थापना के लिए श्रपना खून यहाया था, व्यक्ति,

संस्था श्रौर जनता के विरुद्ध ऐसा श्रन्याय, कानूनों श्रौर शक्ति का दुरुपयोग होता है श्रौर ऐसे मनमाने काम होते हैं कि वहां लीग स्थापित करनी पड़ी, जनता मं चेतना उत्पन्न करनी पड़ी, सार्वजनिक सत्ता के लिए प्रतिनिधित्व किया गया, पार्लामेस्ट में अर्जियां दी गई, साहित्य प्रकाशित करना पड़ा, सम्मेलन करने पड़े ग्रौरं समय-समय पर प्रदर्शन किये गये। फ्रांसीसी लोगों की महा-क्रांति में जो नारे थे उनको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वे मामूली-सी वातें, जो कि क्रांति की युनियाद थीं, श्रमल में नहीं लाई जाती श्रीर श्राम तौर पर उनकी श्रवहेलना की जाती है। "कानुन के सामने आदमी आज़ाद और बराबरी का दर्जा लेकर पैदा हुआ है", लेकिन अदालत में श्रादमी-श्रादमी में फर्क किया जाता है। हालांकि मनुष्य के स्वामाविक श्रधिकारों में श्राजादी, जाय-दाद, सुरचा और दमन के विरोध की वातें शामिल हैं और साथ ही सार्वभौम सत्ता राष्ट्र में निहित बताई जाती है श्रीर कानुनों को सार्वजनिक मत की श्रभिन्यिक कहा जाता है,लेकिन इन्हों वातों की श्रवहेलना यचाने के लिए यूनियन को बहुत बार दख़ल देना पड़ा है। यह कहा जाता है कि लड़ाई के दौरान में भी एक नागरिक का यह हक है कि वह सुलह की वात का सुमाव रखे श्रीर उसे विधान बदलने श्रीर शान्ति स्थापित करने की श्रपनी राय वताने की श्राजादी है; लेकिन जिन्होंने ऐसी बातें कीं उन्हें वरसों तक जेल भुगतना पड़ा। फ्रांस में लीग ने न्याय ग्रौर शासन के कामों में मेल बैठाने की कोशिश की, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों पर चोद पहंचती है उनके साथ न्याय हो सके । ऋखवारों द्वारा जन-मत उभाड़ा जाता है और विभिन्न सहस्वपूर्ण श्रभियोगों पर पैम्प्लैट बांटे जाते हैं। राजबन्दियों के व्यक्तिगत अभियोगों की जांच की जाती है श्रीर सरकार के सामने प्रतिनिधित्व किया जाता है। फ्रांस की लीग, राजदोह और प्रेस ग्रादि के कानूनों की मार से प्रधिकारों की हिफाजत ही नहीं करती, विक्त ग़लत न्याय, ग़लत शासन की सही कराते हुए लोकतन्त्र ग्रीर शांति को विजय के लिए प्रयत्नशोल रहती है-उन चीजों के लिए जिनके विना मानव स्वतन्त्रताएं. निरंक्षश शासन में समा जाने के संकट में हैं। लीग ने मज़दरों के पेट के सवाल को भी श्रपने हाथों में ले लिया है। हर एक को काम मिले, श्रपने श्रापको प्रकट करने की श्राज़ादी हो और हड़ताल करने की स्वतंत्रता हो; राजसत्ता और साथ ही प्रचार के साधनों पर धनी समु-दाय का एकाधिपत्य न हो। इन वातों के लिए उसकी कोशिश रहती है। वह वैंकों का राष्ट्रीय-करण चाहती है, 'शस्त्र' उद्योग पर राजसत्ता का स्वामित्व वाहती है और युद्ध समाप्त कर उप-निवेशों की स्वतंत्रता देने के पत्त में है। इस तरह यह प्रकट होगा कि लीग जिस स्तर पर काम करती है वह केवल न्याय श्रीर शासन से ही नहीं, वर्रन राजनीति से भी संयंधित है श्रीर इस प्रकार वह निश्चित रूप से लोकतंत्र और प्रजातंत्रवाद का रचण करती है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे देश में, जिसको वीसियों वरसों से लोकतंत्रीय अधिकारों का स्रोत माना जाता है, यह असाधारण वात दिखाई देती है कि वहां "धिनकों का प्रभाव तेजी से वहा है और उनकी और से इन अधिकारों पर बड़े वेग से आक्रमण हुआ है।" एक ज़माना था, जब हड़तालों से सिर्फ़ उसी वक्त छेड़छाड़ होतीथी जब सिद्धान्त छित्त-भिन्न होकर ऐसी हरकतें होने लगती थीं कि उनसे शान्ति और व्यवस्था ही लुप्त हो जाती थी। आज अमेरिका में हड़तालों को फोजी अनुशासन से दाब दिया जाता है और संगीन के जोर पर वम वरसाने वाले जहाज़ों को बनाने की माँग की जाती है। लोग ऐसा ख्याल करते कि हमारे जैसे देश में एक ग़लत या गेर कान्नी राय हैने पर (जब कि उसके साथ कोई कार्रवाई न होती) पाँच बरस को सजा देने से ऐसा लगता है कि वह दमन की नीति का प्रदर्शन है, जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकता और यही कहा जाता कि

कसूर ऐसा वड़ा नहीं था, जिस पर कि इतनी कड़ी सज़ा दी गई। लेकिन यही वात श्रमेरिका में हुई। न्याय को विकृत करने की मिसालें कम नहीं हैं। फ़ौजी श्रौर श्रदालती शासन वड़ी सम्पत्ति वालों के पत्त में हैं। जब हम ग्रपनी नज़र देहाती हिस्सों की तरफ़ ले जाते हैं ग्रौर उन लड़ाइयों को देखते हैं जो खेतिहर उपज के दामों के गिरने के बाद हुई और जब हमें एकाधिकारी के बढ़े हुए दाम, रेल के ब्याज और वैंक के दरें दिखाई देते हैं तो हमें श्राश्चर्य होता है कि श्रमरीकी किसान किस हालत पर पहुँच गया है और इसको हिन्दुस्तान के किसानों और खेत के मज़दूरों पर होने वाले दमन श्रीर दवाव श्रीर उनकी भूख श्रीर ग़रीबी की याद श्राती है। वहाँ उन्हें वैसी ही नीलामी और क़ड़की का सामना करना पड़ा है, जैसी कि यहाँ लगान-वन्दी के आन्दोलन में नजर श्राई । श्रगर खेत की कोई मशीन चार श्राने को भी नहीं विकती श्रोर घोड़े का जोड़ा विल्कुल ही नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अधिकारों और स्वतंत्रता पर इस इमले से उन किसानों को कितना कोध श्राता श्रीर तब संगठित होकर हड़ताल की जाती। नतीजा यह होता कि कगड़े होते श्रीर सशस्त्र लड़ाई तक की नौवत त्राजाती। श्रमेरिका की दिच्छा रियासतों में फ्रसल के साके की जो व्यवस्था थी उस सिलसिले में जब कारतकारों को श्रपने श्रधिकारों का होश हुश्रा तो उनके साथ सख्ती की जाने लगी । नतीजा यह हुआ कि किसान गिरफ़्तार किये गये, उनकी सभायों पर पावन्दी लगा दी गई श्रौर जब सभा होती तो हिंसात्मक तरीके पर उनको तोड़ दिया जाता। श्रमेरिका के उपनिवेशों जैसे फिलपाइन, पोर्टी रिको, वर्जिन द्वीप, हवाई, सैमोव, गुवान श्रीर हैटी में शिकायतें दूर करने के लिए शांतिपूर्ण संगठन पर भी रोक है। राजदोह के क्रानृन से, श्राज़ादी के साथ बातचीत करने और अपनी राय जाहिर करने पर कड़ी पावन्दी है। फ्रीज़ का इस्तैमाल, संगठन पर रोक श्रौर श्रवाञ्छित लोगों का देश-निर्वासन मामूली वात है। यह भी कहा जाता है कि इस दमन के पीछे अमरीकी संस्कृति और स्वेच्छाचारी, केन्द्रित, अधिकारियों की सरकार के श्रमरीकी ज्यावसायिक हितों की नाराज़गी है। इन सब की वजह से वे नागरिक श्रधिकार ग़ायब हुए जिनको बचाने के लिए सन् १६२० में नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन संगठित की गई। उन रियासतों की कुछ पावन्दियों से हमें हिन्दुस्तानी हालतों की याद आती है-यह एक ऐसी चीज़ है, जिस पर यकीन करना सुरिकल है। बहुत-सी रियासतों में शिचकों से राजभक्तिकी शपथ ली जाती है। एक रियासत में यह कथन कि जनता श्रमरीकी काँग्रेस को स्थिति बदलने के लिए विवश कर सकती है, राजदोह समका जाता है। पुस्तकालयों का श्रौर पाठ्य-पुस्तकों का सेंसर होता है। उम राजनैतिक दलों को श्रपनी मीटिंग करने के लिए स्कूलों के हॉल नहीं मिल सकते। सबसे बड़ी यात यह कि वड़े-वड़े स्थापित स्वार्थ वाले लोग व्यंक्तिगत रूप से सशस्त्र शक्ति का संगठन करते हैं श्रीर कुछ रियासतें इससे श्राँख बचा जाती हैं। दूसरी रियासतों में खुद राजनैतिक मशीन ही किसी-न-किसी ढंग से मदद करती है।

श्रमेरिका की यूनियन की लड़ाई चार वर्गों में श्राती है श्रीर चौदह विभिन्न मोचों पर चलती है। (१) मत-स्वातंत्र्य: इसमें शिला भी शामिल है; राजविन्द्रयों को सार्वजिनक स्थान पर सभा करने का श्रिधकार। (२) मज़दूर श्रीर किसानों के श्रिधकार: इसमें हड़ताल श्रीर पिके-टिंग शामिल है। (३) रेडियो, सिनेमा, किलावों श्रीर डाकख़ानों पर सेन्सर। (४) जातीय श्रहपसंख्यकों के लिए लड़ाई।

इंगलैंड में भी, जिसको लोकतन्त्र का घर कहा जाता है श्रीर जहाँ की पार्लामेण्ड सब से ज्यादा पुरानी है, नागरिक श्रधिकारों पर ज़बर्दस्त चोट होने लगी है। यह बात सच है कि पहले स्त्रियों को मताधिकार नहीं था। वे वकालत श्रीर विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं पा सकती थीं श्रीर रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय वालों के विश्वविद्यालयों श्रीर नौकरियों में घुसने पर रोक थी। ये वालें प्रानी हो चुकीं श्रीर श्रव लोग यह समसते हैं कि इंगलेंड में हर श्रंगरेज़ का घर उसका किला है; पर ऐसा है नहीं। हम लोग जानते हैं कि किस तरह जब सर जॉन साइमन एटनीं जनरल थे तो तिहरी हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। सम्पत्ति श्रीर सम्पत्तिशाली संस्थाश्रों का यह श्रसर तेजी से बढ़ता जा रहा है कि ग़लत श्रादमियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें ज़मानत पर छोड़ा नहीं जाता, श्रादि श्रादि । पुलिस वालों का इघर यह शौक हो गया है कि श्रपनी तरकी की गरज़ से वे कुछ इरादा लिये हुए इघर-उघर घूमते रहते हैं। ग़लत गिरफ्तारियों की पुलिस की हरकत को प्रेस श्रीर पार्लामेण्ट में खोल कर रखना ज़रूरी हो गया है। शाही कमीशन ने पुलिस की ताकतों के सिलसिले में श्रपराधी से श्रपराध की पुछताछ़ के सिलसिले में जो हिदायतें दी हैं, उनपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। पुलिस के ही कहने पर ज़मानत या तो नामंजूर कर दी जाती है, या बहुत बड़ी रकम माँगी जातो है। श्रक्सर गिरफ्तार श्रादमियों को नज़रवन्द रखा जाता है।

हमने इस बात पर कभी-कभी श्राश्चर्य किया है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार ने किस तरह गुज़रे हुए कानूनों का इस्तैमाल किया है श्रीर उनको निर्वासन, १४४ वीं श्रीर १०८ वीं धारा का वर्तमान अर्थ देकर जनता के सामने रखा है। हमें शायद यह जानकर कुछ सन्तोप होगा कि कानूनों का ऐसा दुरुपयोग इंगलैंड में भी हुत्रा है। सौ बरस पहले त्ती या दूसरे शोर मचाने वालों वाजे बजाने पर रोक लगाने के लिए जो कानून बना था, उसको हाल ही में पुलिस ने इस लिए इस्तैमाल किया कि लाउड स्पीकर की मदद से शान्ति के लिए होने वाले श्रान्दोलन को रोकना था। इसी तरह तीसरे एडवर्ड ने सन् १३६१ में जो कानून बनाया था उसका कुछ लोगों के ख़िलाफ़ इस्तैमाल किया गया । शिकायत यह थी कि उन्होंने किया तो कुछ नहीं है. पर सरकार को इस बात का शक है कि वे कुछ ऐसी बात कह सकते हैं, जिनसे ख़तरा खड़ा हो सकता है। बस इसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन सरकारी पावन्दियों से खतरे का पता लगता है श्रीर इन्हीं से बचाव के लिए बिटिश नागरिक स्वतन्त्रजा यूनियन चालू की गई। जलुसों श्रीर सभात्रों पर हाल ही में पुलिस ने कड़ी वन्दिश लगा दी है श्रीर उनके सामने स्थानीय कानुनों का भी कोई महत्व नहीं । मज़े की बात यह कि ऐसी जगहों पर जहाँ हमेशा से जलसे होते श्राये हैं. वहाँ पर पुलिस ने रोक लगाने का यही बहाना निकाला कि उससे श्राने-जाने के मार्गी में बाधा पड़ती है श्रीर भीड़ से श्राना-जाना रुक जाता है। एएवर्ट हॉल के मालिकों ने ख़ास ढंग की राज-मैतिक सभाश्रों के लिए हॉल देना बन्द कर दिया था। प्रोफ़ेसर श्रीर श्रध्यापकों की युद्ध श्रीर शान्ति जैसे विषयों पर वोलने श्रौर स्वतन्त्र मत प्रकट करने पर परेशान किया जाता है। बी॰ बी॰ सी॰ रेडियो विभिन्न मतों भें पत्तपात श्रीर भेदभाव करता है श्रीर यह एक शिकायत की बात है । इंगलैंड में सन् १६३४ में 'इनसाईटमेरट टु डिसएफेनरान एक्ट' पास हन्ना। इस एक्ट में ऐसी मदें हैं, जिनसे देश में मत-स्वातन्त्र्य का दूमन होता है: लेकिन किसी भी रूप में सैनिक वर्ग को नाराज़ नहीं किया जाता । इस नये कानन के ख़बरे ब्रिटिश जनता को वताने के लिए वड़ा भारी श्रान्दोलन करना पड़ा, सम्मेलन बुलाना पड़ा श्रोर सार्वजनिक प्रदर्शन करने पड़े । कुछ चीज़ों के प्रकाशन में वहत-सी कठिनाई सिफ्र हिन्दुस्तान में ही होती हो, यह बात नहीं। इंगलैंड में भी बहुत से मुद्रकों ने कुछ जायज चीज़ों

को भी सिर्फ़ डर की वजह से छापने से इन्कार कर दिया । यह कहा जाता है कि जहाँ श्रमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता के लिए कानून से खतरा हुआ है, वहाँ इंगलैंड में यह ख़तरा शासन-च्यव-स्था से हैं। ब्रिटिश यूनियन ब्रिटिश पार्लामेण्ट के अधीन सारी जनता का ध्यान रखती है और उनके लिए लड़ती है। सन् १६२४ के एक्ट के फलस्वरूप नागरिक अधिकारों की नेशनता कोंसिल स्थापित हुई और उसका किसी दल-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। इस कोंसिल को ६ शीर्षकों में रिपोर्ट मिलती है: (१) सभाएँ (२) जलूस (३) प्रचार (४) पुलिस के मनमाने काम (४) सेन्सर, छेड़खानी (७) तलाशी और अभियोग (८) राजनैतिक विचारों के कारण पासपोर्ट देने से इन्कार (६) राजनैतिक विचारों के कारण श्रनधिकृत देश-निर्वासन।

श्रव हम फिर हिन्दुस्तान की घटनाओं श्रीर काँग्रेस के काम पर श्राते हैं। इस साल के कामों में एक खास चीज़ यह थी कि काँग्रेस की पार्लामेण्टरी कमेटी श्रीर मज़दूर कमेटी ने जिनको पहले श्रधिवेशन पर नियुक्त किया गया था, नियमित रूप से काम किया। पहली कमेटी का एक बहुत बड़ा काम था श्रगली फरवरी (सन् १६३०) में प्रांतीय धारा-सभाशों के चुनावों के सिल-सिले में घोपणा-पत्र की तैयारी। इन चुनावों में ३॥ करोड़ नागरिकों को मताधिकार मिला हुश्रा था। फिर इरादा मुस्लिम श्रीर परिगणित जातियों की सीटों के लिए भी चुनाव लड़ने का था। ऐसी दशा में कांग्रेस का सन्देश, जो श्रभी गाँवों में गहरा नहीं घुस पाया था, चुनाव के घोपणा-पत्र से श्रन्दर तक समा जावेगा, यह बात साफ थी। कांग्रेस महासिमिति ने २२,२३ श्रगस्त १६३६ को वम्बई में जिस घोपणा-पत्र को स्वीकार किया उसका सार इस प्रकार है:

पहले तो उसने हिन्दुस्तान के आर्थिक संकट का ज़िक किया और किसान व मज़दुरों की गरीबी व वेकारी वताई श्रीर कहा कि राष्ट्रीय श्राज़ादी का सवाल करोड़ों देशवासियों के लिए श्रास्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है ; लेकिन इस सिलसिले में उनकी लड़ाई का गतीजा सिर्फ यह हुआ कि उनकी नागरिक प्राज़ादी को कुचलकर द्वा दिया गया है। कांग्रेस ने सन् १६३४ के एक्ट को नामंजूर किया है श्रीर यह तय किया है कि धारासभाश्रों में काम करते हुए श्रन्दरूनी वाकत की बढ़ाया जाय । कांग्रेसियों की नीति विटिश साम्राज्यवाद श्रीर उसके नियम-उपनियमों के खिलाफ लड़ने क़ी होगी। कराँची में मौलिक अधिकार और कर्त्तव्यों पर उसने जो प्रस्ताव पास किया था उस पर वह श्रव भी उटी हुई है। पहले काम जो उसे करने हैं वे ये हैं- मद्य-निपेध, भूमि-व्यव-स्था में सुधार, धरती के भार की घटाना, विचौतियों को दूर करना, कर्ज घटाना और सस्ते ऋण की सुविधा करना । श्रीद्योगिक श्रम के चेत्र में रहन सहन का मापदंड ठीक हो, काम के घंटे श्रीर मज-दूरों की हालत नियमित हो। कगड़ों के फैसले हों, वीमारी, बुढ़ापा श्रीर वेकारी में गुज़र का इन्तज़ाम हो, यूनियन बनाने श्रौर दुख़ताल करने का श्रिषकार हो। इन्हीं सब बातों के लिए कोशिश की जायगी। मज़दूरिनों को मानुत्वकाल में सुविधा और सहायता मिले, नागरिक की हैसि-यत से उनका बरावर का दर्जा हो, इन वातों को भी कांग्रेस ले श्राना चाहती है। इनके श्रालावा कांग्रेस छुत्राछूत दूर करके हरिजनों श्रोर दलित जातियों को उठाना चाहती है श्रोर खादी व प्रामी-घोगों को यहावा देना चाहती है। वह राजनैतिक विन्दियों के साथ वर्ताव में भी सुधार चाहती है श्रीर साथ ही साम्प्रदायिक कगड़ों को दूर कर समकौता करना चाहती है। धारासथा में पहुँचकर कांग्रेस श्रपना जो कार्यक्रम बनावेगी, वह उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जायगा । मन्त्रिमंडल बनाने श्रोर न बनाने की बात को चुनावों के बाद देखा जायगा ।

मज़दूर कमेटी ने, जिसके मंत्री कृपलानीजी थे, श्रपना कार्यक्रम बनाया। इसमें मज़दूर

यूनियनों के संगठनों श्रीर श्रीद्योगिक मगड़ों के बारे में सूचना एकत्र करना था। यहाँ एक ज्यादा दिलचरप श्रीर श्रहम वात यह थी कि श्रखिल भारतीय ट्रेंड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस मज़दूर कमेटी के मेम्बरों से मिलने की इच्छा प्रकट की। इस पर ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल फेडरेशन प्रॉव ट्रेड यूनियन, ग्र०भा० रेलवे मैन्स फैंडरेशन, ग्रहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर एसोसियेशन, ग्र०भा० पोस्टंल श्रौर श्रार० एम० एस० यूनियन श्रौर श्र० भा० प्रेस कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों को कमेटी ने अपनी प्रगली वैठक के मौके पर बुलाया। इसके प्रलावा वम्बई में घर भार ट्रेर यूर कांग्रेस का जो पन्द्रहवां श्रिधवेशन हुआ उसमें कांग्रेस सभापति को आमंत्रित किया गया था और वे वहाँ पहुँचे भी थे। यह जलसा १७, १८ श्रीर १६ मई को हुत्रा श्रीर इसमें श्रध्यत्त श्रीमती मणीवेन कारा थीं । सम्मेलन में श्रहम मसलों पर ध्यान दिया गया, जैसे फ़ेडरेशन में एका, श्राज़ादी के लिये लड़ाई श्रीर राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ घनिष्ठ सम्पर्क । सन् १६३६ की १८, १६ श्रगस्त की मज़दूर कमेटी ने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ इस वात पर ग़ौर किया कि वह इन संगठनों को किस प्रकार मदद पहुँचा सकती थी श्रौर किस तरह उनके लिए उपयोगी हो सकती थी। देश के मिल-मालिकों का ध्यान इस श्रोर खींचा गया कि वे मज़दूरों को श्रपना संगठन करने के लिए ज़रूरी सुविधाएँ दें, कायदे से बनी हुई यूनियनों की सत्ता को स्वीकार करें श्रीर उनसे सममौते की बातचीत करें। इसके श्रलावा वे लोग उन मज़दूरों के साथ जो यूनियन में काम करते हों कोई तकलीफ न दें। धारासभात्रों में जो कांग्रेस दल थे उनसे मज़दूरों के लिए उचित वेतन श्रीर उनके साथ सद्ब्यवहार के लिए कानून वनवाने के लिए सिफ़ारिश की। विटिश और भारत की कांग्रेस कमेटियों श्रौर रियासतों का ध्यान इस तरफ़ भी खींचा गया कि मज़दूरों की हालत सुधारने के लिए कदम बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है श्रीर श्रीद्योगिक श्रम की बहतरी के मामलों में दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। रेलवे कम्पनियों का काम सरकार के हाथों में प्राता जा रहा था। सरकारी रेलों में छंटनी हो रही थी श्रीर निचले दर्जे के नौकरों के वेतन घटाये जा रहे थे। इस सिलसिले में जो सवाल उठ खड़े हुए थे उन पर मज़दूर कमेटी श्रौर सम्मेलन ने कार्यकारिगी से सिफ़ारिश की कि वह उपयुक्त प्रस्ताव पास करे।

इस तरह यह ज़ाहिर है कि कांग्रेस पार्लामेख्टरी काम तेज़ी से वढ़ रहा था। इस काम को सफलता-पूर्वक करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता थी। लेकिन अनुशासन का अभाव चारों तरफ दिखाई दे रहा था। त्रिचनापल्ली में एक घटना के संबंध में श्री राजगोपालाचार्य ने कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफ़ा देना उचित समका। श्री जयश्र काश ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उनका यह कहना था कि कार्यकारिणी में आने के कई महीनों वाद तक वे महासमिति के सदस्य नहीं हुए थे और ऐसी हालत में उनका कार्यकारिणी में रहना ठीक नहीं था। इसी वजह से वह पिछली विहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में महासमिति के लिए खड़े भी नहीं हुए। इन ख़ाली जगहों पर श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीगोविन्द वल्लभ पन्त की नियुक्ति कर दी गई।

लखनऊ श्रधिवेशन का श्रध्याय समाप्त करने से पहले हम यह उचित समकते हैं कि उस वर्ष के सभापति की स्थिति को उन्हीं के शब्दों में स्पष्ट कर दिया जाय:

"सभापति की हैसियत से मैं कांग्रेस का प्रमुख कार्य-निर्वाहक था श्रीर यह श्राशा की जा सकती है कि मैं उस संस्था का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन नीति-संबंधी कुछ बड़े सवालों पर में बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ,वह दृष्टिकोण लखनऊकांग्रेस के प्रस्तावों में प्रकट है। इस प्रकार कार्यसमिति एक साथ दोनों मेरे श्रीर बहुमत के दृष्टिकोण को नहीं रख सकती थी।" यह एक ऐसी स्थिति थी जैसी कि बाद में त्रिपुरी (सन् १६३६) में श्रीर श्रवेल १६४२ में महासिमिति की इलाहाबाद वाली बैटक के वाद पैदा हुई। लेकिन धीरज, श्रात्मविसर्जन श्रीर श्रपने चारों श्रोर की वस्तुस्थिति की स्वीकृति के साथ जवाहरलालजी को पहले तो यह पेरणा हुई, जैसा कि ख़ुद उन्होंने कहा कि में "इस ज़िम्मेदारी को महासिमिति को दे दूं कि वह ऐसे लोगों को नियुक्त कर दे, जिन्हें वह श्रपना प्रतिनिधि समस्ति हो," लेकिन "वाद में सोच-विचार से में इस फैसले पर श्राया कि यह सही चीज नहीं होगी" श्रीर उन्होंने जिम्मेदारी से वचने की कोशिश नहीं की। महासिमिति में बहुमत के दृष्टिकोण वाले लोग ही ज्यादा थे,लेकिन साथ ही कुछ दूसरे मतवाले लोग भी थे श्रीर जवाहरलालजी को यह श्राशा हुई कि कमेटी कुल मिला कर साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई को ठीक़ ढंग से चलाती रहेगी।

श्रपने दोस्तों श्रोर श्रालोचकों से जवाहरलालजी ने लखनऊ की श्रपनी परेशानियों का फिर ज़िक किया। उन्होंने कहा, "मेरा ऐसा ख़याल है कि मैं लखनऊ में श्रीर फिर वाद, में श्रपनी विचित्र स्थिति को काफ़ी स्पष्ट कर चुका हूँ। हाँ, उस विचित्र स्थिति का मेरी समाजवादी निष्ठा से कोई संबंध नहीं है। लखनऊ में जो अन्तर था वह तो सिर्फ़ राजनैतिक था। महत्वपूर्ण समस्यात्रों पर इम लोगों ने अपनी भावनात्रों और धारणाओं को विला किम्क और संकोच के स्पष्ट न्यक्त किया था। हिन्द्रस्तान के भाग्य की निर्णायक जनता के सामने हमको खुलकर बात कहनी थी। इसलिए हमने खुले मतभेद को स्वीकार किया। लेकिन इसके साथ-साथ हमने सहयोग श्रौर हाथ मिलाकर चलने की बात भी तय की। इसकी वजह सिर्फ़ यही नहीं थी कि हम सबको हिन्द्रस्तान की श्राज़ादी प्यारी थी, बल्कि उसकी वजह यह थी कि वे वातें जिन पर हम सहमत थे उन वातों से कहीं ज्यादा श्रहम थीं, जिन पर कि हमारा मतभेद था। विभिन्न वातों में दृष्टिकोण का भेद श्रनिवार्य था। यह सारी चीज़ सामाजिक नहीं थो. वितक राजनैतिक थी। सामाजिक थी तो उस इद तक जहां तक कि समाजवाद का उत्र पर श्रसर पड़ा था। लखनऊ के शस्तानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जिसको समाजवादी कहा जा सके। समाजवादियों ने भी यह अनुभव किया कि सबसे श्रहम प्रश्न राजनैतिक था-स्वतन्त्रता का प्रश्न, श्रीर उन्होंने भी उस पर श्रपना ध्यान केन्द्रित किया। फूट की वात वेमानी थी। जब स्वतंत्रता- की पुकार हमारे खन में हिलोरें ला रही थी तो हममें फूट की वात कैसे उठ सकती थी? इम सहमत हों. चाहे हममें मतभेद हों, कभी-कभी हम साथ भी छोड़ सकते हों; लेकिन श्राज़ादी की पुकार में हम सब एक साथ हैं।" खादी पर उन्होंने जो ग्रालीचना की थी, उसके सिलसिले में लोगों को उन्होंने फिर जवाब दिया, "मैं इस चीज़ को कई बार साफ़ कर चुका हूँ कि मैं खादी को प्रभनी श्राधिक समस्यात्रों का श्रन्तिम हज नहीं मानता श्रीर इसलिए में उस हज को दूसरी जगह तजाश करता हूँ। फिर भी मेरा यह विश्वास है कि आज की परिस्थित में खादी का एक राजनैतिक, सामाजिक श्रीर श्रार्थिक महत्व है श्रीर हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए।" उन्होंने फिर यह कहा कि रूस के सामाजिक ढाँचे की नींव में जो मौलिक श्रार्थिक सिद्धान्त था वे उसमें विश्वास करते हैं। उनका ऐसा विचार था कि रूस ने सांस्कृतिक, श्रौद्योगिक, शिचा-संबंधी श्रौर सद्दी मायनों में श्राध्यात्मिक चेत्र में श्रसाधारण प्रगति की है; लेकिन इसके माने यह नहीं थे कि वे रूस में जो कुछु हुत्रा था, उस सबको ग्रच्छा सममते श्रोर मानते थे। इसी वजह से उनका कहना यह नहीं था कि रूस का श्रंधानुकरण किया जाय। इसलिए साम्यवाद की जगह उन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग करना उचित समका; नयोंकि साम्यवाद सोवियट रूस का चौतक था। श्रन्तिम विस्तेषण में जवाहरलालनी श्रीर उनके साथियों के श्रादर्श में फ़र्क नहीं के बरावर था। "मैं जिस

चीज़ को चाहता हूँ वह यह है कि समाज में से मुनाफ का भाव निकल जाय श्रीर उसकी जगह समाज-सेवा की भावना थ्रा जाय । प्रतिद्वन्द्विता की जगह सहयोग ले ले । उत्पादन लाभ के लिए न होकर उपभोग के लिए हो। वजह यह है कि मैं हिंसा से घृणा करता हूँ श्रौर उसे निंच सममता हूँ। वर्तमान व्यवस्था हिंसा पर खड़ी हुई है श्रौर मैं उसे स्वेच्छा से सहन नहीं कर सकता। इसिनए में एक ऐसी स्वेच्छापूर्ण, सुदृढ़ और समर्थ व्यवस्था चाहता हूँ, जिसमें से हिंसा की जहें निकाल दी गई हों, जहाँ घुणा लुझ हो गई हो और उनकी जगह श्रेष्टतर भावनाओं ने ले ली हो। इस सय को मैं समाजवाद कहता हूँ।" इसे समाजवाद कही या गांधीवाद, कांग्रेस जिस चीज़ के पत्त में है वह सही है। यही नहीं, जवाहरलालजी जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें श्रौर कांग्रेस के श्रादर्श में थीर भी ज्यादा श्रनुरूपता है। जवाहरलालजी कहते हैं, 'इससे पहले कि समाजवाद थाये या उसकी कोशिश की जाय, हमारे हाथ में अपने भाग्य-निर्माण की शक्ति होना आवश्यक है। पहले राज-नैतिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए । हम सबके सामने सबसे बड़ा श्रौर सबसे पहला सबाल यही है । फिर हम चाहे समाजवाद में विश्वास करें या न करें; लिकन श्रगर हम श्राज़ादी चाहते हैं तो हम सबकी मिलकर उसे ऐसे लोगों के हाथों में से निकालना होगा, जी उस बात के लिए तैयार नहीं हैं।" सच बात यह है कि गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवाद का श्रपना ताना-वाना द्वनने के लिए प्राज़ादी का भी इन्तज़ार नहीं करती। उसके लिए गाँव के प्रार्थिक पुनर्निर्माण का ताना है, सामाजिक ऐक्य का बाना है श्रोर वह इनकी बुनाई समय-रूपी करघे से हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता रूपी कपड़े में नैतिक पुनरुत्थान के सिरों को लेकर, काम श्रीर वेतन की चिन्ता किये विना ही रात-दिन कर रही है।

# फ़ैजपुर अधिवेशन : दिसम्बर १६३६

कांग्रेस का अगला अधिवेशन फ्रेज़पुर में बुलाया गया। यह जगह इतिहास और भूगोल दोनों के लिए अपरिचित-सी थी। अब तक कांग्रेस के अधिवेशन के लिए बड़े-बड़े शहरों में होड़ रहती थी और बड़े-बड़े फैसलों में वे अपना नाम चाहते थे। देश की निगाह में वम्यई, कलकता, मद्रास, इलाहाबाद, लाहौर, बनारस, लखनऊ, नागपुर, अमरावती, बाँकीपुर, कराँची, पूना, अहम-दाबाद, स्रत, गौहाटी, अमृतसर, गया, कोकोनाडा, बेलगाँव, कानपुर और दिल्ली जैसे शहरों में ही चापिंक अधिवेशन धुलाने की और उसका स्वागत करने की सामर्थ्य थी; लेकिन १६३०-३२ के सत्याग्रह के बाद गांधीजी ने, जिन्होंने सन् १६३४ में अ० आ आमोद्योग संघ का उद्घाटन किया था, ऐसा अनुभव किया कि असली हिन्दुस्तान तीन हज़ार शहरों और कस्यों में नहीं, बल्कि साई सात लाख गांवों में बसता है। पहले वड़े शहरों की बारी थी, फिर छोटे शहर जैसे बेलगांव और कोकानाडा सन् १६२३ और '२४ में आये; लेकिन फिर वड़े शहरों की ही बारी आने लगी। गांधीजी की यह तिवयत थी कि बजाय इसके कि शहर में कांग्रेस का अधिवेशन कर गाँव वालों को वहाँ बुलाया जाय, अधिवेशन ही क्यों न गांवों में किया जाय और शहरों को देहात और गाँव वालों के पास ले जाया जाय। उन लोगों को राष्ट्रीय संस्था का संगठन और नियंत्रण करना सीखना चाहिये। इस तरह फेज़पुर, हरिपुरा, त्रिपुरी और रामगढ़ भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में ऐतिहा-सिक स्थान वन गये।

एक चीज़ श्रौर है, जो श्रपने श्रापमें छोटी नहीं है; बिल्क जो हिन्दुस्तान की श्राज़ादी की लड़ाई के सामने गौंग पढ़ गई है। हिन्दुस्तान को साम्राज्य के ताज का सबसे चमकता हुथा रहन कहा जाता है। एक ज़माना था जब ऐसा कहकर हमारी गुलामी श्रौर तकलीफ़ की एवज़ में हमें तसल्ली दी जाती थी। हिन्दुस्तान रहन हीं नहीं, ख़ुद ताज है श्रौर इसको ण्डिले डेद सो बरस से धारण किया गया है। शायद ही कुछ लोगों ने इस देश में वादशाह को देखा हो। पिछले ज़माने में वादशाह के लिए लोगों में कुछ रुचि रही हो तो रही हो, श्रव वह बात नहीं थी। श्रव तो थादशाह श्रौर राजसिंहासन बीते इतिहास के श्रध्याय हो गये हैं श्रौर यहुत-से ताजों को सुनारों ने गला दिया है। लेकिन त्रिटेन में, भारत को छोड़ दीजिये, इस बाद-शाहत के चारों तरफ़ एक ऐसी मोहिनी है, जो श्रासानों से ख़दम नहीं होती। बहाँ पर राष्ट्र की विरोधी शक्तियाँ भी मिलती हैं श्रौर परस्पर सामञ्जस्य स्थापित करती हैं। श्रंकेज श्रपने वादशाहों का ज़रूरत पढ़ने पर सिर काटने में भी नहीं फिक्क; लेकिन सीभाग्य से कुछ सदियों से श्रव ऐसी नौवत नहीं श्राई है। जार्ज पंचम के मरने पर उनके सबसे बटे पुत्र एडवर्ड श्रष्टम वादशाह बने। जब वह वेल्स के राजकुमार थे तभी उनका एक श्रपना दंग था। उनका समाजवाद की तरफ सुकाव था धौर वे सामाजिक श्रौर राजसी परम्पराश्रों से धृणा करते थे। दीन हीन व्यक्तियों के

उत्थान से उनकी सजीव सहानुभूति थी श्रीर वे वेल्स श्रीर दूसरी जगहों के बेकार लोगों के घर श्रवसर मिलने चले जाते थे। जानवूम कर श्रपनाये गये वादशाह के इस हरें से वहे-वहे लोग विगहे। मई १६३४ में एक शाही घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया कि १२ मई १७३७ को वाद-शाह को ताज पहनाया जायगा । सन् ११३६ में श्रपनी पार्लामेण्ट के पहले भाषण में वादशाह ने राजगद्दी के बाद हिन्दुस्तान जाने श्रीर वहाँ पर दरबार करने का इरादा ज़ाहिर किया। लेकिन २ दिसम्बर को एक संकट उठ खड़ा हुआ। वेडफोर्ड के विशप (बड़े पादरी) ने यह आशा प्रकट की कि बादशाह को भगवान की दया चाहिए श्रीर कहा कि राजगही का लाभ सन्नाट के श्रारम-त्याग पर निर्भर होगा। वात यह थी कि बादशाह ने एक अमरीकी महिला श्रीमती अर्नेस्ट सिम्पसन से विवाह करने की श्रपनी इच्छा श्रंपने मन्त्रियों के सामने प्रकट की थी । श्रीमती सिम्पसन पहले ही दो पतियों को तलाक़ दे चुकी थी। वे दोनों ही ज़िन्दा थे शौर उनमें से एक तो बिटिश नागरिक ही था। मन्त्रियों को यह प्रस्तान पसन्द नहीं श्राया। ४ दिसम्बर को कासन्स-सभा में मि० वॉल्ड-विन ने यह सूचना दी कि सम्राट की सरकार हीनतर स्तर की महिला से विवाह की श्रनुमति देने के लिए कोई विशेष कानून बनाने को तैयार नहीं। तब १० दिसम्बर को वादशाह को राजगदी छोड़ने के निश्चय का सन्देश सुनाया गया। राजगद्दी त्याग-विल दोनों सभात्रों में वाकायदा पास हुत्रा भौर उसे शाही स्वीकृति मिली। रातोंरात श्रंधेरे श्रीर मेंह में भृत-पूर्व वादशाह को समुद्र पार श्रप-रिचित स्थान के लिए लाद दिया गया। यहाँ एक ऐसा श्रादमी सामने श्राता है, जिसने एक लहकी के लिए राज्य छोड़ दिया थ्रीर तब से वह दुनिया के नागरिक के मामूली श्रधिकारों में खुश है। उसके वाद के जीवन से हमारा संबंध नहीं है। एडवर्ड विन्डसर के ड्यू क के रूप में राष्ट्र की युद्ध भौर शान्तिकाल में सेवा करता रहा है, हालाँ कि यह जरूर एक श्रजीव-सी वात थी कि युद्धकाल में उसे चरसूडा का गवर्नर चना कर भेज दिया गया था, जहां की श्रावादी सिर्फ़ ५० हजार थी।

सन् १६३६ में हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक तस्वीर समम्मने के लिए हम बिटेन की चर्चा पर पहुँचे; घोर अब हमें रूस पहुँचना होगा। नई आर्थिक नीति के बाद वहाँ की नई सामाजिक व्य-वस्था श्रव धीरे-धीरे होस श्रीर साफ़ होती जा रही थी। पुरानी पूँ जीवादी छाप श्रव भी वनी हुई थी और नये विधान के अनुसार राष्ट्रीय-अर्थ-व्यवस्था के सारे चेत्रों से उस प्रजीवाद को उखाइ फेंकना था। सन् १६२४ से सन् १६३६ त्रा गया था। फ़ैज़पुर अधिवेशन से ठीक एक महीने पहले २४ नवन्वर १६३६ को क्रैमलिन सहल में सोवियट इस के नमे विधान पर विचार कर उसे श्रपनाने के लिए २०४० प्रतिनिधि एकत्र हुए। पिछले वारह वरसों में जो श्रार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक उन्नति हुई थी, उसकी यह श्राभिव्यक्ति थी। जरा-सी देर में एक विशुद्ध खेतिहर देश, संसार की अत्युन्नत शक्तियों में गिना जाने लगा था श्रीर वहाँ खेती के साथ उद्योगों का भी समान रूप से विकास हो गया था। सारे काम श्राधुनिक वैज्ञानिक ढंग से होते थे। नये विधान से नया युग श्रारंभ हुआ श्रोर राजसत्ता का एक नया संगटन हुआ। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टैलिन के हाथों में जब सत्ता श्राई तो उसकी उन्न सिर्फ़ २४ चरस की थी। लेनिन ने जिस वक्त राजसक्ता संभाली थी उस वक्त उसकी उन्न ४७ बरस की थी। सोवियट के श्राठर्ने श्रधिवेशन में स्टैलिन ने वैधानिक कमीशन की स्थापना श्रीर उसके काम, पिछले बारह बरसों में रूसी जीवन में हुआ धन्तर, नये विधान की प्रमुख विशेषताएँ, उसकी मध्यमवर्गीय श्रालीचना, उसके संशोधन श्रोर वैधानिक महत्व, पर जो भाषल दिया, उसका तालियों, नारों श्रीर जयकारों से ज़बर्दस्त स्वागत हुआ। नई श्राधिक नीति में, समाजवाद की उन्नति श्रिधक-

से-श्रधिक करते हुए भी, शुरूत्रात में कुछ पूँजीवाद के लिए भी गुंजाइश छोड़ दी गई थी। स्टैलिन ने कहा, "उस समय (१६२४ में ) हमारे उद्योग की दशा स्पर्धा करने लायक नहीं थी श्रीर खेती का तो श्रीर भी बुरा हाल था । जर्मीदार-वर्ग ख़तम हो चुका था, लेकिन कुलक (Kulaks) वर्ग में काफ़ी शक्ति वची हुई थी। कुल मिलाकर उस वक्त खेती छोटे-छोटे किसानों के हाथों में थी, जिसका खेती-वाड़ी का पुराना ढर्रा था। देश में वस्तु-वितरण की दशा भी ऐसी ही थी। वस्तु-चलन में समाजवादी या सामाजिक ग्रंश केवल पचास से लेकर साठ फीसदी तक ही था। सन् १६३६ तक पूँजीवाद विलकुल दफ़ना दिया गया था। उद्योग बहुत बड़ी शक्ति वन वाया था और खेती का दुनिया में सबसे श्रव्हे ढंग पर संगठन हो गया था। सरकारी फ़ार्मी पर साम्हिक रूप से मशीनों द्वारा खेती होती थी। इस तरहे शोषण समाप्त कर दिया गया था श्रीर उत्पादन के साधनों में राजसत्ता का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया था। जिन लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, अर्थात् इतक, पुराने पादरी लोग, पुराने स्थापित स्वार्थी वाले लोग श्रीर ज़ार की पुलिस के श्रादमी, उन सबको नागरिक स्वतंत्रता श्रव फिर लौटा दी थी। विधान में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया कि यूनियन से श्रलग होने का श्रधिकार वापस तो लिया जाने;किन्तु इसको रह कर दिया गया,ताकि सोवियट रूस की समानाधिकार वाली यूनियनें स्वेच्छापूर्वक सोवियट रूप में संगठित रही छावें। स्टैलिन दूसरी सभा के तोड़ने के ख़िलाफ़ थे; क्योंकि सोवियट एक वहराष्ट्रीय सरकार थी। स्टैलिन ने १२४ वीं मद पर संशोधन का विरोध किया। उस संशोधन का श्रिभप्राय यह था कि सोवियट में धार्मिक श्रिधिकारों पर पायन्दी लगा दी जावे । स्टैलिन ने कहा कि ऐसा संशोधन विधान की भावना से वैमेल है। अन्त में एक प्रस्ताव यह आया कि जो लोग सामाजिक उपयोगिता का कोई काम न करते हों, उन्हें मताधिकार नहीं होना चाहिये या कम-से-कम उन्हें निर्वाचित होने का श्रिधिकार नहीं मिलना चाहिये । इसका भी स्टैलिन ने विरोध किया । उन्होंने कहा कि सोवियट ने काम न करने वालों और देशोपण करने वालों को मताधिकार से हमेशा के लिए वंचित नहीं किया था। "वह कानून जिसने उन्हें उस श्रिधकार से बंचित किया,सोवियट सरकार के विरुद्ध है। तब से वक्त बदल गया है।" स्टैलिन ने अन्त में कहा, "मज़दूर-वर्ग के समाजवादी आन्दोलन के खिलाफ़ फ़ासिस्टवाद जो ज़ीर पकड़ रहा है श्रीर जो सभ्य जगत के सर्वोत्तम लोगों की लोकतंत्री श्राकां-चाओं को कुचल रहा है, उसके लिए हमारा यह नया विधान एक खुली चुनोंनी है थौर इससे उन लोगों को, जो फासिस्टवाद की वर्वरता के ख़िलाफ लड़ रहे हैं, नैतिक सहायता श्रीर सच्चा श्रवलम्यन मिलेगा।"

फिर क्या श्रारचर्य कि फ्रेज़पुर के सारे वातावरण में समाजवादी लहरें दोंड़ रहीं हों! एक तरफ मज़दूरों श्रोर किसानों के श्रधिकारों पर जोर दिया जा रहा था, दूसरी तरफ फासिस्टवाद श्रोर साम्राज्यवाद का विरोध था। फ्रेज़पुर कांग्रेस में विषय-निर्वाचन समिति के सामने समाजवादी दल ने इस वात पर जोर दिया कि कांग्रेस भारतीय जनता की दुनिया के गुलाम लोगों के साथ—चाहे वे उपनिवेशों के हों या तथाकथित श्राजाद देशों के—सोवियट रूस की जनता के साथ एकता की घोषणा करे। इस वात की श्राजा स्वामाविक थी; क्योंकि स्टैलिन ने कहा था, "यह इस वात का प्रमाण है कि जो कुछ रूस में हुत्रा है, वह दूसरे देशों में भी हासिल किया जा सकता है।" इस पुकार का एक महीने के ही श्रन्दर कांग्रेस समाजवादी दल ने फ्रेज़पुर में जवाय दिया।

रुसी विधान के पास होने के चार सप्ताह बाद और एडवर्ड के राजगई। छोड़ने के दो सप्ताह

बाद एक बांस से बनी बस्ती में जिसका नाम 'तिलकनगर' था, फ़ैज़पुर श्रिधिवेशन हुआ। जब फ़ैज़पुर के करीब, देहाती हिस्से में एक पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि मिले तो ऐसी उम्मीद की जा सकती थी कि कांग्रेस के वातावरण में इंगलेंड की घटनाएँ छायी हुई होंगी। लेकिन हिन्दुस्तान ने बादशाहत के शब्दों में श्रपना भविष्य कभी नहीं सोचाथा। हाँ, यह बात उसने ज़रूर तय की थी कि उसे राज्याभिषेक-उत्सव से श्रसहयोग करना है। यह कहना शायद मुश्किल होगा कि बादशाहत के लिए श्रादमी बदल जाने से यह श्रसहयोग कुछ कम दिलचस्प हो गया। हिन्दुस्तान की श्रसली सत्ता उसकी जनता में निहित थी श्रीर सारे श्रधिकार श्रीर शक्ति का स्रोत जनता ही थी। इंगलेंड में बादशाहत छोड़े जाने से इन देहाती हिस्सों में, जहाँ लाखों गांव वाले जमा हुए थे, पूर्ण स्वाधीनता का विचार शायद कुछ ज्यादा मजबूत ही हो गया। बस श्रीर कुछ नहीं।

फ्रेज़पुर का अधिवेशन हर हंग से सफल रहा। संभवतः उसमें आशा से अधिक सफलता मिली। सार्वजनिक सम्पर्क की बात जो एक विशेष भावना से सोची गई थी श्रव भविष्य के लिए कार्यक्रम ही नहीं बनी, बरन फ्रेज़पुर ऋधिवेशन में वह बात अपने आप हो गई। कांग्रेस के पीछे गांधीजी की शक्ति थी श्रीर गांधीजी चाहे श्रागे हों या पीछे, उनकी एक वड़ी भारी ताक़त थी। वहां जो सुन्दर प्रदर्शिनी हुई उससे वे विशेष रूप से सम्बन्धित थे। सारी न्यवस्था को उन्होंने चारीकी के साथ देखा था। लेकिन जल-स्नोत शुद्ध होने से क्या लाभ, जब उसका प्रवाह-मार्ग दूपित हो। विचारों का स्रोत तो बहुत उच्च हो;किन्तु यदिं कार्य-कारिगी उन भावनाश्रों को श्रंगीकार न करे तो सिद्धान्त श्रीर नीति में विचारों श्रीर योजनाश्रों में तथा सिद्धान्त श्रीर व्यवहार में एक स्पष्ट श्रन्तर होगा । यहां फ़्रेज़पुर में सौभाग्य से चालक-शांक्त शंकरराव देव थे, जो गांधीजी के श्रनन्य श्रीर सममदार श्रनुयायी थे श्रीर इसके साथ ही महाराष्ट्री होने के नाते उनमें श्रसाधारण व्यवहार-बुद्धि थी। सभापति भी इस बीच में काफ़ी नमें हो गये थे। पिछले श्राठ महीनों में उन्होंने जिस श्रस-लियत को पकड़ा उससे इनके श्रोर चारों तरफ़ के वातावरण के बीच जो खाई थी वह पट रही थी। जब सभापति-पद के लिए उनका नाम पेश किया गया तो उन्होंने देश को श्रपने एक यथान में चैताया कि उनका रुमान समाजवादी कार्यक्रम श्रीर सिद्धान्त की श्रीर था। उससे न दर कर सरदार पटेल ने एक वयान दिया. जिससे मनोनीत सभापति को वस्तुस्थिति समझने में सहायता मिली। इसलिए फ्रैज़पुर अधिवेशन यदि लखनऊ की अपेचा कम सकसोरों का रहा तो उसकी वजह दो वातों में दिखाई देगी: एक तो सभापति के लिए जुनाव के वातावरण में, दूसरे उस श्रनुभव में, जो कि जखनऊ के सभापति को जीवन के विश्वविद्यालय में इस पिछ्ले साल में हासिल हुआ था। हम यहाँ तत्सवन्धी पत्र-व्यवहार के कुछ उद्धरण देते हैं:

"एक प्रकार से पिछ्ले साल मैंने विचित्र प्रकार की विचार-धाराश्रों के बीच जोड़ने वाली कड़ी का प्रतिविधित्व किया श्रीर इस तरह मैंने बीच के फर्क को कम करने में कुछ मदद की श्रीर साम्राज्यवाद के जिलाफ अपनी कड़ाई के बुनियादी ऐक्य पर ज़ोर दिया। श्रीनिरिचतजा के कारण मैं 'हां'या'ना' कुछ नहीं कह सका श्रीर ख़ामोश बना रहा। श्रव सभापति-पद के लिए नाम पेश कर दिये गये हैं श्रीर चुनाव का वक्त करीब श्रा रहा है। में ऐसा महस्स करता हैं कि में श्रव ख़ामोशी नहीं रख सकता श्रीर में श्रवने देशवासियों को श्रपने विचार जता देना चाहता हैं।

"अपने किसी भी साथी के जुनाव में मुक्ते बहुत ख़ुशी होगी थोर इस बदे काम में में किसी दूसरे रूप में उसके साथ सहयोग करूँगा। थगर मेरे देशवासियों का जुनाब मेरे ही लिए होता है तो में उसके लिए 'न' करने की हिम्मत नहीं कर सकता और में उनकी इच्छा के थागे मुक जाउँगा।

लेकिन श्रपना फ्रेंसजा करने से पहले उन्हें यह समम लेना चाहिये कि मेरी विचारधारा क्या है, क्या चीज मुमे प्रेरणा देती है श्रौर लिखने श्रौर वोलने में मेरे काम का खोत क्या है ? इसका मैं काफी इज़हार दे चुका हूँ श्रौर उसी से मेरे वारे में फ्रेसला होना चाहिए।"

सरदार पटेल ने श्रपना नाम चुनाव से वापस लेते हुए जो वयान निकाला उसका एक उद्धरण यह है—

"मैंने श्रपना नाम जो वापिस लिया है उसके मायने यह नहीं कि मैं जवाहरलालजी की सारी विचार-धारा से सहमत हूं। कांग्रेसीजन इस बात को जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों में हम दोनों में मतभेद है। उदाहरण के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि पूँजीवाद में से उसके सारे दोष दूर किये जा सकते हैं। जहां कांग्रेस स्वतः त्रता पाने के लिए सत्य श्रीर श्रहिंसा को श्रानिवार्य समम्तती है, वहां श्रपनी निष्ठा के प्रति तर्कसंगत श्रीर सच्चे कांग्रेसियों को इस बात की संभावना में विश्वास रखना चाहिये कि जो निर्दयता-पूर्वक जनता का श्रोषण कर रहे हैं, उनको प्रेम से श्रपनाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जनता को श्रपनी भयंकर दुर्दशा का वोध होता है तो उसके लिए ख़ुद श्रपना तरीका चुन लेती है। में तो इस सिद्धान्त को मानता हूं कि सारी भूमि श्रीर सारी सम्पत्ति सभी की है। किसान होने के नाते श्रीर उनके मसलों में दिलचस्पी लेते रहने की वजह से में यह जानता हूँ कि तकलीफ किस जगह है। लेकिन में जानता हूँ कि जन-शक्ति के विना कुछ भी नहीं किया जा सकता।

"उद्देश्य के बारे में कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग नथे विधान को तोड़ना चाहते हैं। सबाल तो यह है कि धारासभाषों के श्रन्दर से उन्हें कैसे तोड़ा जाय। जो लोग कांग्रेस की तरफ़ से धारा-सभाशों में पहुंचेंगे यह बात उन लोगों की स्म शौर कार्वालयत पर निर्भर है। महा-सिमिति शौर कार्यकारिणी कांग्रेसी नीति बना देगी, उस पर श्रमल करना प्रतिनिधियों के हाथ की बात है।

"इस समय पद-ग्रहण का सवाल सामने नहीं है। पर मुक्ते वह मौका दिखाई देता है जब श्रपने मकसद पर पहुँचने के लिए पद-ग्रहण मुनासिब होगा। तब जबाहरलालजी में श्रीर मुक्तमें या याँ किह्ये, कांग्रेसियों में मतमेद होगा। हम जानते हैं, जबाहरलालजी की कांग्रेस के लिए ऐसी निष्ठा है कि एक बार बहुमत से फ्रेंसला हो जाने पर, श्रीर उसके श्रपने हिन्दकोण के खिलाफ होने पर भी वे उसके खिलाफ नहीं जावेंगे। पद-ग्रहण श्रीर पार्लामेण्टरी कार्यक्रम से मेरा कोई मीह नहीं है। में तो सिर्फ़ यह कहता हूँ कि शायद परिस्थितियों में ऐसा करने की ज़रूरत ही श्रा पढ़े; लेकिन जो कुछ भी हम करेंगे उसमें हम श्रपने श्रात्म-सम्मान श्रीर उहे श्य की बिल नहीं चढ़ावेंगे। श्रसल में इस कार्यक्रम का मेरी निगाह में गीण स्थान है। श्रसली काम वो धारासमाश्रों के बाहर है। इसलिए हमें श्रपनी ताकत को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए सुरित्तित रखना है। राष्ट्रपति के निरंक्त्रा श्रिधकार नहीं होते। वह तो हमारे सुनिर्मित संगठन का प्रमुख होता है। वह काम को ठीक ढंग से चलाता है श्रीर कांग्रेस के फैसलों पर श्रमल कराता है। किसी श्रादमी को चुन देने से कांग्रेस श्रपने श्रिधकारों को नहीं खोती, फिर चाहे वह कोई भी श्रादमी क्यों न हो।

"इसीबिए में प्रतिनिधियों को यह बताता हूँ कि देश में जो विभिन्न शक्तियां काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशा में नियंत्रण श्रीर निर्देश करने श्रीर साथ ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के बिए जवाहरलालजी सर्वोत्तम व्यक्ति हैं।"

बाद में सीतापुर ज़िले के हरगांव से जवाहरलालजी का यह वयान निकला-

"इलाहाबाद से बरेली के सफर में मैंने राष्ट्रपति के खुनाव पर एक वक्तव्य तैयार किया। मैं उलमन में था श्रीर मैंने जनता को श्रपने साथ लेना चाहा। पिछले बयान पर प्रेस में कुछ श्राली-धनाएँ हुई हैं; लेकिन देहाती हिस्सों में बराबर दौरे पर रहने की वजह से मैं ज्यादातर श्राक्षीच-धनाश्रों को देख नहीं पाया हूँ। जिन्हें मैंने देखा है, उनसे मुभे श्रारचर्य होता है; क्योंकि उनमें ऐसे सवाल उठाये गये मालूम होते हैं, जिनको उठाने का मेरा इरादा भी नहीं था।

"मैं एक विचित्र स्थिति में हूँ श्रीर विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं फिर राष्ट्रपति चुना जाना नहीं चाहता था श्रीर मैंने यह कहा था कि जिस दूसरे श्रादमी का भी चुनाव होगा मैं उसको सहषे सहयोग दूंगा। बढ़े योग्य श्रीर सम्मान्य साथियों के इस पद के लिए नाम पेश किये गये हैं श्रीर उनमें से किसी का भी चुनाव उपयुक्त होता। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वर्तमान पिरिस्थितियों में मैं 'न' नहीं कह सकता था। श्रभी हाल ही मुक्ते श्रपने दो साथियों से इस श्राशय के तार मिले हैं:

"अख़वारों ने तुम्हारे वयान के ये मायने लगाये हैं कि तुम्हारे लिए वोट का अर्थ है समाज-वाद के लिए 'हां' और पद्महण के लिए विरोध । हमारा ऐसा खयाल है कि उस बयान में तुम्हारे समाजवाद की मलक तो है;लेकिन साथ ही यह भी कि तुम राजनैतिक आज़ादी को सबसे पहले जगह देते हो और संयुक्त मोर्चा चाहते हो । उससे तुम्हारे जुनाव के मायने समाजवाद के लिए'हां'और पद-महण के लिए 'न' नहीं हैं । गलतफहमी दूर होना जरूरी है ।''

"श्रपने साथियों की इस माँग पर मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं चाहता था, श्रीर मैंने सुना है कि सरदार, पटेल ने इस विषय पर एक वक्तन्य निकाला है। पर उसे मैंने न श्रभी तक देखा है श्रीर न सुना है। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या कहा गया है। उपरी तार में मेरे वयान के वारे में जो विचार प्रकट किया गया है, वह सही है। मेरे लिए यह एक गलत वात होगी कि मैं राष्ट्रपति के चुनाव को समाजवाद के पत्त की श्रीर पद-शहण विरोध का वोट बना दूं। समाजवाद पर श्रपने विचारों को मैं प्रकट कर चुका हूँ। मैं यह बता चुका हूं कि मेरा दृष्टिकोण उससे रँगा हुश्रा है। पद-शहण के लिए मैं श्रपना विरोध भी बता चुका हूं श्रीर जब भी मौका श्रावंगा में श्रपना दृष्टिकोण फिर समका-जँगा; लेकिन श्राखिरी फैसला पूरे सोच-विचार के साथ कांग्रेस ही करेगी। मेरा यही विश्वास है कि सबसे पहली चीज़ राजनैतिक श्राजादी है श्रीर उसके लिए हम सबको संशुक्त मोर्चा बनाना चाहिये। मैं इस बात को सिर्फ ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए कह रहा हूं। इसके मायने यह कराई नहीं है कि श्रीमें चुन लिया जाय। इतने पर भी श्रगर में चुना जाता हूं तो मैं उसके मायने यह लगाउँगा कि पिछले श्राठ महीनों में जिस हंग को मैंन श्रपनाया है, वह श्रिष्ठकांश कांग्रेसियों को स्वीकार है। जिन बातों को सोच कर मैंने इस हंग से काम किया, वे वातें श्रव भी बनी हुई हैं श्रीर जहाँ तक मुमसे हो सकेगा, चाहे मैं चुना जाऊँ या न चुना जाऊँ, मैं उसी ढंग से काम करता रहूंगा।"

फैज़पुर (१६३६) में श्रपने राष्ट्रपति-पद से दिये गए भाषण में उन्होंने ख़ान श्रव्युल गफ़फ़ार खाँ श्रोर श्री एम० एन० राय का (जो वड़ी लम्बी श्रोर सफ़त केंद्र से हाल ही में छूटे थे) स्वागत करते हुए यूरोप में फ़ासिस्टवाद के विजयपूर्ण प्रवाह की चर्चा की श्रोर उसका दर्रा बताया। साथ ही इस वात की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचा कि श्रगर रोक-धाम न की गईं तो उसका लाज़िमी, नतीजा संसारन्यापी महायुद्ध होगा। एवीसीनिया पर चलात्कार श्रोर स्पेन की दुर्दशा उसके प्रमाण थे।

बिटेन की विदेश-नीति विलक्त निर्दोप नहीं थी। लीग धाव नेशन्स की शक्तियों के इस्त-

चेप न करने के व्यर्थ निरुचय से स्पेन की लोकतन्त्री सरकार कमज़ोर पड़ी। विटिश साम्राज्यवाद श्रीर फ्रांसिस्ट शक्ति में एक रिस्ता था। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की इस प्रतिक्रिया के बीच राष्ट्र-पति ने कहा, "कांग्रेस श्राज भी हिन्दुस्तान में पूरी तरह लोकतंत्र लाना चाहती है श्रीर उसी के लिए लड़ती है। वह साम्राज्यवाद-विरोधी है श्रीर वह राजनैतिक श्रीर सामाजिक ढाँचे में बढ़े-बड़े परिवर्तनों की कोशिश में है। मेरी ऐसी आशा है कि घटनाओं के प्रवाह में समाजवाद आ जायगा; क्योंकि मुक्ते ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की श्रार्थिक बीमारी का सिर्फ वही एक हजाज है।'' इसके बाद वे राष्ट्रीय समस्यात्रों की तरफ्र सुदे। उन्होंने नये विधान, चुनाव के घीषणा-पत्र, विधान-परिषद, धारासभा के लिए निर्वाचित कांग्रेस सदस्यों के सम्मेलन, संघीय ढाँचे के विरोध की आवश्यकता और एक नये सिरे से विधान बनाने की बातों की चर्चा की। उसके बाद उन्होंने पद-प्रह्ण के सवाल की विस्तार-पूर्वक विवेचना की श्रीर इस बात की याद दिलाई कि किस तरह लखनऊ में उन्होंने यह बात साफ्त की थी कि पद-ग्रहण से विधान को श्रस्वी-कार करने की बात ही उड़ जावेगी। उन्होंने बताया कि बाद में घोषणा-पत्र ने इस बात की फिर साफ कर दिया था कि हम धारा-सभाश्रों में विधान से सहयोग के लिये नहीं, बर्टिक उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि कांग्रेसी नीति के अनुसार कांग्रेसियों का पद श्रीर मंत्रिमंडल से कोई संबंध ही नहीं है। उससे संबंध के मायने भारतीयों के शोषण में बिटिश साम्राज्यवाद के साथ साभेदारी के होंगे। चाहे विरोध साथ में हो, तेकिन उसके मायने एक्ट के श्राधारभूत सिद्धान्तों से सममौते के होंगे। इसके श्रतावा श्रपने उन्नत श्रंशों के दमन में विटिश साम्राज्यवाद के साथ कुछ हद तक हमारा भी भाग होगा।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे सामने श्रसली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साल्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जाय। कांग्रेस ऐसा संयुक्त सार्वजनिक मोर्चा पहले भी थी और श्रव भी है और यह बात लाजिमी है कि जो कुछ काम हो, उसकी धुरी और द्विनयाद कॉंग्रेस ही हो। संगठित मज़दूरों और किसानों के सिन्नय सहयोग से यह मोर्चा और भी मज़दूत होगा और हमें उसके लिये कोशिश करनी चाहिये। उनमें और कांग्रेस संगठन में सहयोग यहता रहा है और यह बात पिछले साल ख़ास तौर से दिखाई दी है। इस प्रकृति को बढ़ावा देना चाहिये।हिन्दुस्तानकी श्राज सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत साम्राज्यवाद-विरोधी सारी ताकतों और सारे दलों का यही संयुक्त मोर्चा है। खुद कांग्रेस में इनमें से बहुत सी शक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है और दिए-भेद होते हुए भी वे लोग सबके भने के लिए मिल-जुल कर काम करते रहे हैं।"

श्रव हम फ़ैज़पुर के प्रस्तावों श्रीर विषयों पर एक सरसरी निगाह दाब सकते हैं। किसी देश के हिवहास को दुकड़ों में पदना कुछ घाटे की चीज़ है। वजह यह है कि घटनाएँ कथित समय पर एक नहीं जाती श्रीर उनके समय का फैलाव श्रवग-श्रवग होता है। लेकिन राष्ट्र के राजनेंतिक जीवन के चारों तरफ़ एक ऐसा वातावरण छाया रहता है, जिसमें ख़ास वरह की लहरें दौड़ती हैं श्रीर उनसे समय-समय पर प्रतिक्रियाएँ निश्चित होती हैं। बखनऊ की तरह फ्रेंग्नपुर में भी विश्व-शांति-सम्मेलन का ध्यान श्राता था श्रीर जड़ाई का दर खगा हुआ था। नागरिक स्वतंत्रता से वंचित होने के कारण वैसा ही तीखापन था श्रीर उसी तरह श्राम चुनावों के लिए फिक थी। सितम्बर १६३६ में भारतीय प्रतिनिधि ने उस सम्मेलन में घसेवस में हिस्सा लिया। श्री रोम्यौँ रोलों ने, जो युद्ध श्रीर फ्रासिस्टवाद विरोधी श्रन्तर्राष्ट्रीय कमेटी के श्रवैतनिक सभापति थे, भारतीय कांग्रेस को श्रामंत्रित किया था। काँग्रेस की निगाह में विश्व-शान्ति के लिए उस समय तक कोई संभावना

नहीं थी जब तक कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य कर रहा था श्रीर उसके शोषण में लगा हुश्रा था। श्रसल में कांग्रेस इस दृष्टिकोण पर १६२७ से द्वी जोर दे रही थी; क्योंकि साम्राज्यवादी युद्ध का ख़तरा उसे दिखाई दे रहा था श्रीर साथ ही यह बात साफ्त थी कि मगड़ों में हिन्दुस्तान लाज़िमी तौर से एक मुहरा बनाया जायगा।

कांग्रेस ने फ्रेज़पुर में एक प्रस्ताव द्वारा देश को चेतावनी दी कि श्रगर तहाई छिड़े तो उसकी युद्ध के लिए विटिश साम्राज्यवाद द्वारा होने वाले श्रपने धन श्रोर जन के शोषण को रोकना चाहिये श्रोर यह भी कहा कि उस लढ़ाई में न कोई चन्दे दिये जावें, न कर्ज़, न लढ़ाई की तैयारियों में ही सदद दी जावे । इसके श्रलावा देश की सीमाश्रों में शान्ति श्रोर पड़ोसियों से दोस्ती बनाये रखने को कोशिश को जानी चाहिये । कांग्रेस का ऐसा विश्वास है कि सीमाशान्त में जो सरकारी नीति है वह श्रसफल रही है; नयों कि उसे साम्राज्यवादी हितों के लिहाज़ से ढाला गया है । कांग्रेस का विश्वास है कि बहाँ के पठानों के ख़िलाफ जो खूं खार श्रोर श्राकामक होने का श्रारोप लगाया जाता है, वह निराधार है श्रीर उन लोगों के साथ दोस्तान। वर्ताव करके उनका बढ़ा शक्तिदायक उपयोग किया जा सकता है । हिन्दुस्तान सरकार की हजारों हिन्दुस्तानियों को श्रानिश्चित काल के लिये मज़रबन्द रखने को श्रमानुपिक नीति को भो निन्दा की गई । उनकी छूट श्रीर तोन नज़रबन्दों को कथित श्रारमहत्या के सिलसिले में जाँच की माँग की गई श्रीर साथ ही श्रंडमान कारावास को चन्द करने के लिए भी कहा गया ।

शायद फैज़पुर के सबसे महत्वपूर्ण विषय चुनाव श्रीर विधान-परिषद से संबंधित थे। इसके श्रलावा धारासभा के लिए निर्वाचित कांग्रेसियों के सम्मेलन श्रीर राज्याभिषेक-उत्सव में साथ देने की बातें भी महत्वपूर्ण थीं। पहली अभैल १६३७ को एक श्राम हड़ताल के लिए कहा गया। यह हदताल इस बात को ज़ाहिर करने के लिए थी कि हिन्दुस्तानी जनता श्रवान्छित विधान के लादे जांने के ख़िलाफ़ है। कांग्रेस के लिहाज़ से वह विधान हिन्दुस्तान की श्राज़ादी की लड़ाई के साथ िविरवासघात था श्रीर उसका नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तानी जनता के शोपण के जिए मिटिश साम्राज्यवाद को पकड़ श्रीर भी ज्यादा मज़बूत हो जायगी। हिन्दुस्तान श्रपने लिए स्वयं ही विधान बनाने का श्रधिकार चाहता था। भारत में सच्चा लोकतन्त्र, जिसमें श्रन्तिम सत्ता सर्वसाधारण में निहित होती, केवल विधान-परिषद द्वारा ही स्थापित हो सकता था। यह विधान-परिषद सत्र वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था होती श्रीर उसको देश का विधान बनाने की सर्वोच सत्ता प्राप्त होती। पद-प्रहरण को समस्या को फिर महासमिति के लिये छोड़ दिया गया, जिसका फैसला चुनावों के बाद करना था। लेकिन इस बीच धारासभा के कांग्रेसियों, महासमिति के सदस्यों और ऐसे ज्यक्तियों के, जिन्हें कार्य-कारिया। नियुक्त करे, एक सम्मेलन करने के बिए फहा गया । इस सम्मेलन के द्वारा ही विधान-परिषद की माँग को रखना था । चुनाव के घोषणा-पत्र पर महासमिति विचार कर ही चुकी थो। उसका समर्थन किया गया। लखनऊ में जो खेतिहर कार्य-क्रम तैयार किया गया था, उसे कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया। चूं कि कांग्रेस ने पार्लामेयटरी कार्य-क्रम बनाया था, इसलिए उस वक्त सविनय आज्ञा-मंग धान्दोलन का कोई सवाल ही नहीं था। श्रतः उसने सिर्फ इसी प्रस्ताव पर सन्तोप किया कि श्रागामी राज्यामियेक-उरसव में शामिल नहीं हुआ जायगा; लेकिन साथ ही वहिष्कार का कोई खास कार्य-क्रम भी नहीं था। इस पिककी बात का मतलब सिर्फ़ यही था कि 'बादशाह' के वैयक्तिक रूप से कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं थी। इस बात पर तीखी बहस हुई; लेकिन बाद में प्रस्तान मंजूर ही गया।

#### : २व:

# फ़ैज़पुर और उसके बाद : चुनाव

फ्रीज़पुर श्रधिवेशन का वातावरण देहाती था श्रौर स्वभावतः उसमें जन सम्पर्क के विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। चाहे ये सम्पर्क गांव में श्रीर कस्वे के महल्लों में प्रारम्भिक कमे-टियां कायम करके होते या कांग्रेस के साथ ट्रेंड यूनियन, मज़दूर दल और किसान सभाग्रों के ज़िर्य होते. श्रसलियत यह थी कि कांग्रेस को मैज़बूत करने के लिये श्राम जनता से पोष्ण प्राप्त करना श्रीर राष्ट्रीय संस्था को हर ढंग से समृद्ध बनाना था। वस्तुतः यही उद्देश्य श्राम चुनात्रों के लिये विस्तृत तैयारी श्रीर प्रचार से पूरा हो गया । साढ़े तीन करोड़ श्रादमियों को वोटें मिली थीं । प्ररूप बोटरों की स्त्रियों को भी मताधिकार था और उनको भी जो सिर्फ हस्ताचर कर सकते थे। उससे एक श्रोर तो स्त्रियों में नागरिक चेतना श्राई श्रीर दूसरी श्रोर साचरता की श्रोर ध्यान गया। हजारों स्त्रियाँ रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने आईं और वे हजारों आदमी भी, जिन्होंने हाल ही में हस्ताचर करना सीखा था। देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक राजनैतिक जाम्रति का जी तुफान श्राया, वह सरकारी नजर से भी छिपा न रहा। सरकार ने महसूस किया कि हालांकि वोट देने का श्रधिकार श्रावादी के सिर्फ दसवें हिस्से की मिला; लेकिन फिर भी उस से देश में -एक क्रांति ग्ररू हो गई थी। नतीजा यह हुन्ना कि यद्यपि उप-भारतमंत्री, वाहसराय श्रीर दूसरे वहे लोगों ने निष्पत्तता के लिए श्राश्वासन दिया था, िकर भी स्थानीय सरकारों ने कांग्रेसी उम्मीदवारों को उनको जेल की सज़ा के या किसी श्रीर बहाने मताधिकार से बंचित कर दिया था। कुछ प्रान्तों में बराबर सिक्केय हस्तत्त्रेप किया गया; श्रीर शान्तिपूर्ण जलूसों, सभाश्री श्रीर मंडारोह्ण पर पावन्दियाँ लगा दी गईं। बढ़े कांग्रेसी नेतात्रों के श्राने-जाने पर रोक लगादी गई। खान श्रव्दुल गफ्रार खां के पंजाब श्रौर सीमाप्रांत में घुसने पर रोक का ज़िक किया जा जुका है। पूर्वी खानदेश के पुलिस के ढिस्ट्रिक्ट सपरिंटैएडैएट द्वारा पेशावर से १४ दिसम्बर १६३६ को भेजा हुक्म खान ब्रब्दुल गफ्कार खाँ को फेज़पुर में मिला । वह सन् ११३२ के सीमाप्रान्तीय सुरचा ऐक्ट की पाँचवीं धारा के श्रनुसार इस प्रकार था---

"इस बात को ख्याल में रखते हुए कि उनको (चीफ सके टरी को) इस बात पर विश्वास है और उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि तुम्हारा व्यवहार सार्वजिनक सुरला के प्रतिकृत हुथा है और उससे सुरला भंग होने का श्रन्देशा है, स-परिपद् गवर्नर तुमको यह निर्देश करता है कि तुम न सीमाप्रान्त में घुस सकते हो श्रीर न वहाँ रह सकते हो। यह हुक्म २६ दिसम्बर १६६७ तक के लिए है।"

चुनाव के मौके पर किसी शख्स को श्रापने ही शान्त में न घुसने देना, सरकार की बदला क्षेने और परेशान करने की भावना को जताता है। कहने की ज़रूरत नहीं कि जहां इससे सरकारी रुख़ का पता लगता है वहाँसाय ही इसका नतीजा यह भी हुआ कि लोगों ने कांग्रेसी उम्मीदवारों की

मदद में जी-जान से काम किया ताकि सारी मुश्किलों के होते हुए भी कांग्रेस की जीत हो। पर बात इतनी ही नहीं थी। बोट देने का जो ढंग था ख़ास तौर से देहात के बेपड़े-लिखे लोगों का, उसमें न तो श्राज़ादी थी श्रौर न नोट का छिपाव ही होता था। इन बातों के लिए वोट देने वाले का हक था। इस पर यह मांग हुई कि प्रस्तावित ढंग बदल दिया जावे श्रीर उसकी जगह रंगीन बन्सों का ढंग श्रपनाया जावे । यही बात श्रखिल भारतीय श्रीर प्रान्तीय मताधिकार क्सेटियों ने भी कही । यहाँ श्रगर हम घटनाश्रों की प्रत्याशा करें तो रंगीन वन्सों की न्यवस्था दिल्ला भारत में अपनाई गई और काँग्रेसियों ने जो पीला रंग छाँटा वह इतना ही शुभ निकला जितना कि वह हमेशा घरेलू उत्सवों पर होता रहा है। काँग्रेस का कार्य-क्रम स्पष्ट था। जुनावों के लिए तैयारी श्रौर राष्ट्रीय जीवन के पार्लामेस्टरी पक्त में स्थायी विजय प्राप्त करने की बात इस समय कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चीज़ थी। उसके बाद सम्मेलन करना था। वह विधान परिषद की जगह नहीं लेता, बल्कि उसके लिए तैयारी करता श्रीर साथ ही नये विधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध श्रनु-शासित होकर लड़ाई लड़ता। विधान परिषद का उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए विधान बनाना था। "वह तो राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पंचायत होती, जिसमें लोग वयस्क मताधिकार के श्रनुसार चुनकर श्राते । वे उस वक्त मिलते जब श्रसली ताकत जनता के हाथों में श्रा जाती ताकि वे जो कुछ फ़ैसले करते वे अपनी स्वेच्छा और स्वतन्त्रता से करतें और उनपर कोई बाहरी द्वाव या असर नहीं होता। इस तरह कांग्रेस की चाह हुई लोकतन्त्री, स्वतंत्र, राजसत्ता स्थापित होती।" सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बड़ी लड़ाई में, जो राष्ट्रीय संघर्ष के एक नये पत्त का प्रतिनिधित्व करती थी. श्रनुशासन, ऐक्य, नियंत्रण श्रौर राष्ट्र-निर्वाचित नेताश्रों के सहर्प श्राज्ञा-पालन की जरूरत थी।

अनुशासन के नियम-कार्य-कारिणी के अनुशासन संबंधी पहले प्रस्तावों को रद करते . हुए ये नियम बनाये गये-

- १. कार्य-कारिया इनके खिलाफ अनुशासन संबंधी कार्रवाई कर सकती है-
- (श्र) काँग्रेस कमेटी के ख़िलाफ़ जो जानवूम कर ऐसा काम या ऐसा प्रचार करती हो, जो काँग्रेस के कार्य-कम श्रीर फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हो श्रीर जो श्रपने से बड़ी सत्ता की श्राज्ञाश्रों का उरलंघन करती हो।
- (व) कांग्रेस कार्य-कारिणी या किसी निर्वाचित कांग्रेस कमेटी के सदस्य के खिलाफ जो जान-व्रक्तकर ऐसा काम या प्रचार करता हो जो कांग्रेस के कार्यक्रम श्रीर फैसलों के ख़िलाफ हो श्रीर जो श्रपने से वहें श्रिधकारियों श्रीर फैसला करने वालों की श्राज्ञा का उल्लंघन करता हो।
- (स) कांग्रेस के उस सदस्य के ज़िलाफ जो जान-बूक्त कर कांग्रेस के फैसलों के ज़िलाफ काम करता हो और जान-बूक्त कर नियुक्त निर्णायकों और अधिकारियों की श्राज्ञा का उल्लंघन करता हो और जो कांग्रेस फंड में शबन, चोरी या हिसाब की गड़बड़ी का दोपो हो या जो कांग्रेस के सामने प्रतिज्ञा-भंग का दोषी हो या जिसने कांग्रेस के सेम्बर बनाने या कांग्रेस के चुनाव में बेईमानी की हो या जो जान-बूक्तकर इस ढंग से काम करता हो जिससे कार्यकारियों की राय में कांग्रेस की प्रतिष्ठा और शक्ति को चोट पहुँचती हो, जिसकी वजह से उसकी सदस्यता श्रवाच्छनीय होगई हो।
- २. (श्र) जहाँ तक कांग्रेस कमेटियों का सवाल है श्रतुशासन संबंधी कार्रवाई यह हो सकती है कि उस कमेटी को श्रधिकारों से वंचित कर दिया जाय श्रीर उसके व्यक्तिगत सदस्यों के फ़िलाफ़ श्रावश्यकतानुसार कार्रवाई हो सकती है।

(ब) जहाँ तक कार्य-कारिणी या किसी निर्वाचित कांग्रेस कमेटी के सदस्य का सवाद है,

उसके खिलाफ श्रनुशासन संबंधी कार्रवाई में उसको उस पद से या सदस्यता से हटाया जा सकता है श्रीर एक ऐसा समय निश्चित किया जा सकता है जब तक न वह किसी पद के लिए चुना जा सकता है श्रीर न किसी कमेटी का सदस्य ही हो सकता है।

- (स) जहाँ प्रारंभिक कांग्रेस संगठन के सदस्य का सवाल है उस पर निश्चित समय तक किसी चुनाव में खड़ा होने के लिए श्रयोग्य घोषित किया जा सकता है श्रीर इन चुनावों में घारा-सभा श्रीर चुंगी के चुनाव भी शामिल हैं। साथ ही उस श्रविध में सदस्यता के दूसरे श्रिधकारों से वंचित किया जा सकता है श्रीर इसके श्रलावा उसके कांग्रेस सदस्य बनने पर भी रोक लगाई जा सकती है।
- 2. श्रनुशासन संबंधी कोई भी कार्रवाई करने से पहले श्रपराधी कमेटी, या न्यक्ति को, श्रपनी सफ़ाई पेश करने श्रोर श्रपने विरुद्ध श्राचेपों का उत्तर देने का श्रवसर दिया जायगा।
- ४. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों की कार्य-समितियों को भी श्रनुशासन संबंधी कार्रवाई करने का श्रधिकार होगा जिसका उपयोग वे श्रपने श्रधीन सभी कमेटियों श्रीर सदस्यों पर कर सकती हैं। इन सब मामलों में कार्य-कारिणो द्वारा निश्चित नियमों के श्रनुसार ही कार्रवाई की जावेगी। श्रभियुक्त कमेटी श्रीर व्यक्ति को कार्य-कारिणो से श्रपील करने का श्रधिकार होगा; लेकिन श्रपील तय होने तक उसे उस श्राज्ञा का पालन करना होगा जो कि पहले जारी हो चुकी है श्रीर जिसके ख़िलाफ कि श्रपील की गई है।
- ४. जब कार्यकारिणी काम न कर रही हो उस समय श्रनुशासन संबंधी मामलों में जहाँ तास्कालिक ध्यान देने की ज़रूरत हो राष्ट्रपित कार्रवाई कर सकता है श्रीर यह काम वह कार्य-कारिणी की श्रोर से श्रीर उसी के नाम पर करेगा। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपित को कार्यकारिणी की श्रगती बैठक पर श्रपने सारे निर्णय उसके सामने रखने होंगे श्रीर उसकी स्वीकृति लेनी होगी।

कांग्रेस के १८ मुस्लिम उम्मोदवारों ने १८२ में से २६ सीटें जीतीं, जिनमें श्रिधकांश सीमाशान्त में थीं। १२४ गैर कांग्रेसी मुसलमान जीते। २ करोड़ ८० लाख लोगों ने चोट दिये। कुल निर्वाचकों की यह संख्या ११ फ़ीसदी थी। प्रान्तीय घारा सभाश्रों में कुल ११८१ सीटें थीं। इनमें से ७११ कांग्रेस के दाथ में श्राई श्रीर पाँच प्रान्तों—मदास, यू०पी०, सी०पी०, विहार श्रीर उड़ीसा में उसका स्पष्ट बहुमत रहा।

| HOWALLIE JEHRINGE |              |                                                 |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                   | कांग्रेस सीट | कुल सीट                                         |
| मद्रास            | 348          | २१४<br>(जस्टिस पार्टी को सिर्फ़ २१ सीटें मिलीं) |
| युक्तमांत         | 338          | २२=                                             |
| मध्यप्रांत        | 60           | 3 9 2                                           |
| बिहार             | 88           | १४२                                             |
| उड़ीसा            | ३६           | Ę٥                                              |
| वम्बई             | लगभग ४०      | फीसदी                                           |
| भ्रासाम           | <b>३</b> Ұ   | १००                                             |
| सीमाप्रान्त       | 3 &          | *0                                              |
|                   | •            | ( इनमें २३ मुसलमान बँटे हुए थे )                |
| वंगाल             | Ę٥           | २१०                                             |
| पंजाव             | 35           | १७५                                             |
| सिंघ              | 5            | ₹0                                              |
| •                 |              | -                                               |

पाँच मान्तों—मद्रास, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत, बिहार श्रीर उड़ीसा, में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत था। चार प्रान्तों यानी बंगाल, बम्बई, श्रासाम श्रीर सीमाप्रान्त में श्रकेले, काँग्रेस पार्टी सबसे बड़ी थी। सिंध श्रीर पंजाब की एसेम्बलियों में कांग्रेस श्रहपसंख्यक थी।

नीचे दी हुई तालिका से विभिन्न प्रान्तीय एसेम्बलियों में कांग्रेस ने जी सीटें जीतीं श्रीर जिस प्रतिशत में वोट पाये उनका परिचय मिलता है:

| प्रान्त      | कुल सीट | कांग्रेस ने जो सीटें जीवीं | कुत सीटों में कांग्रेस<br>का प्रतिशत | कुल वोटों में कांग्रेस<br>की वोटोंका प्रतिशत |
|--------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| मद्रास       | २१४     | 348                        | ७४                                   | ६४                                           |
| बिद्वार      | १४२     | ध्य                        | ६४                                   | ७४                                           |
| वंगाल        | २४०     | 48                         | <b>२</b> ,२                          | 24                                           |
| मध्यप्रांत   | 335     | ৬০                         | ६२.४                                 | ६३                                           |
| बम्बई        | १७४     | <b>5</b> 5                 | 38                                   | . <b>2</b> €                                 |
| युक्तशांत    | २२¤     | 358                        | 48                                   | ६२                                           |
| पंजाव        | · 904   | . 15                       | 30.4                                 | 93                                           |
| सीमा प्रान्त | ४०      | 38                         | रूप                                  |                                              |
| सिंध         | ξọ      | 6                          | 33.4                                 | १२                                           |
| भास₁म        | 30=     | ३३                         | ३१                                   | -                                            |
| -उड़ीसा      | ६०      | ३६                         | ξo                                   |                                              |

मुश्लिम सीट—११ प्रान्तों में कुल सीटें ४८२ थीं। इनमें से सिर्फ ४८ सीटों के लिये कांग्रेस ने चुनाव लड़ा श्रीर २६ सीटें जीतीं, यानी जिन सीटों के लिए चुनाव लड़ा उनमें से ४४ फीसदी सीटें जीतीं।

सजदूर सीट—११ प्रान्तों में कुल ३८ मज़दूर सीटें थीं। इनमें से कांग्रेस ने २० के लिये चुनाव लड़ा थ्रीर १८ को जोता, याना जिन सीटों के लिए चुनाव लड़ा उनमें से १० फीसदी सीटें जीतीं।

ज्मीदारों की सीट-19 प्रान्तों में इन सीटों की संख्या ३७ थी। कांग्रेस ने म के लिये चुनाव लड़ा श्रीर ४ की जीता।

व्यवसाय श्रीर उद्योग—११ मान्तों में व्यवसाय श्रीर उद्योग के लिए ४६ सीटें रिज़र्व की गई थीं। इनमें से कांग्रेस ने म के लिए कोशिश की श्रीर केवल ३ में सफलता पाई।

एक खास बात यह दिखाई देगी कि कांग्रेसी उम्मीदवारों ने श्रपने प्रतिद्वन्दियों को बहे भारी बहुमत से हराया।

जमींदार ७ उद्योग श्रोर न्यवसाय ६ सिख २ = कुल-१०६

चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई श्रौर उसके साथ ऐसी कठिन समस्याएँ श्राईं, जिनको हल करना प्री तरह कांग्रेस के हाथ में नहीं था। कार्यकारिणी ने फ्रस्वरी के श्रन्त में पहले ही श्रवसर पर राष्ट्र को वधाइयाँ दीं। उसने कहा—

"हाल के चुनावों के समय कांग्रेस की पुकार का राष्ट्र ने जो आश्चर्यजनक उत्तर दिया है उसके लिए कार्यकारिणी राष्ट्र को वधाई देती है। उसने इस तरह कांग्रेस के प्रति सार्वजिनक निष्ठा का प्रदर्शन किया है और साथ ही यह बताया है कि वह विधान-परिषद के द्वारा एक स्वतन्त्र श्रोर लोकतन्त्रीय सरकार स्थापित करना चाहता है। कार्य-कारिणी उस ज़िम्मेदारी को, जो उसे दी गई है, महसूस करती है श्रीर वह कांग्रेस संगठन को, विशेषकर नये निर्वाचित कांग्रेसी सदस्यों को, इस ज़िम्मेदारी श्रीर धरोहर के प्रति सजग करती है कि वे कांग्रेस के श्रादर्श श्रीर सिद्धान्तों को बनाये रहें श्रीर जनता के विश्वास को ध्यान में रखें। उन्हें चाहिये कि वे स्वराज्य के सिपाहियों की तरह श्राज़ादी के लिए श्रयक परिश्रम करते रहें श्रीर देश के करोड़ों शोषित श्रादिमयों को उनकी तकली ससे छुटकारा दिलावें।"

राजभक्ति की शपथ एक वड़ी परेशानी थी। वहुत से लोगों की आत्मा इस बात को गवारा नहीं करती थी कि पुराने रवेंथे के मुताबिक श्रंभे ज बादशाह के प्रति राजभक्ति को शपथ ली जाय। इस सिलसिले में शक उठ खड़ा हुआ था। इसी वजह से कार्यकारिणी ने इस बात को तुरन्त स्पष्ट कर दिया कि उस शपथ से स्वतन्त्रता की माँग पर कोई असर नहीं पड़ता था और कांग्रे सियों और सारे भारतीयों की निष्ठा और वक्षादारी हिन्दुस्तानी जनता के लिए थी। इसीलिए बादशाह के लिए बक्षादारी की शपथ लेने से पहले ही सम्मेलन ने नये निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और हिन्दुस्तान की जनता के प्रति वक्षादारी की शपथ दिलाई, जो इस प्रकार थी:—

"में, जो कि श्रिखल भारतीय सम्मेलन का सदस्य हूँ, इस बात की शपय लेता हूँ कि मैं हिन्दुस्तान की सेवा करूँगा, धारासभा के बाहर और भोतर, हिन्दुस्तान की श्राज़ादी के लिए काम करूँगा और हिन्दुस्तानी जनता की शरीबी श्रीर उसके शोपण को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। में इस बात की शपय लेता हूँ कि मैं कांग्रेस के श्रादर्श श्रीर उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कांग्रेस के श्रनुशासन में काम करूँगा ताकि हिन्दुस्तान श्राज़ाद हो श्रीर उसके करोड़ों निवासी जिस बोस श्रीर तकलीफ से पिस रहे हैं उससे छुटकारा पा जावें।"

राष्ट्र के सामने वात्कालिक काम यह था कि धारासभा के कांग्रेसियों के पार्लामेरटरी श्रीर ग़ैरपार्लामेरटरी काम में सामअस्य स्थापित किया जाय तािक वे लोग श्रपने निर्वाचन चेत्रों के सम्पर्क में रहे श्रावें जिससे उनको श्रपने देंनिक संध्य में हर मुमिकन मदद मिल सके। उन पर यह ज़िम्मेदारी ढाली गई कि उनके हिस्सों में कांग्रेस संगठन का ठोक संचालन होता रहे श्रीर उसका उस श्राम जनता से सम्पर्क वना रहे जिसके वे प्रतिनिधि थे। इसके श्रलाश चुनाव के दौरान में श्राम जनता जगी थी श्रीर कांग्रेसी काम में उसकी दिलचस्पी बढ़ी थी। श्रय इस ढंग से उन लोगों को सममाना श्रीर श्रपनाना था कि वे राष्ट्रीय उत्थान में वरावर दिलचस्पी लेते रहें भीर काम में हाय बेंटाते रहें। धारासभागों में कांग्रेस नोति की विस्तार-पूर्वक स्पष्ट करना था।

#### उसके लिए निर्देशक नीति यह थी ---

- (१) कांग्रेस धारासभात्रों में नये विधान श्रीर सरकार से सहयोग के लिए नहीं बल्कि उनसे लहाई लहने के लिए घुसी है; क्योंकि उसकी निगाह में ये एक्ट श्रीर सरकारी नीति हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ को मज़बूत करना चाहते हैं श्रीर हिन्दुस्तानी जनता के शोषण को बनाये रखना चाहते हैं। कांग्रेस श्रपनी उस बुनियादी नीति पर जमी हुई है कि जब तक परिस्थितियों के कारण परिवर्तन श्रावश्यक न हो, ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन की मशीनरी से श्रसहयोग करना चाहिये।
- (२) कांग्रेस का उद्देश्य है पूर्ण स्वराज्य। कांग्रेस के सारे काम उसी तरफ केन्द्रित हैं। कांग्रेस हिन्दुस्तान में सची लोकतंत्रीय सरकार चाहती है, जिसमें राजनैतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथों में हो श्रोर उस जनता का सरकारी ढाँचे पर कारगर नियंत्रण हो। स्वयं भारतीय जनता ही ऐसी । राजसत्ता बना सकती है श्रोर इसलिए कांग्रेस इस बात पर ज़ोर देती है कि देश का विधान निश्चित करने के लिए वयस्क मताधिकार से निर्वाचित विधान परिषद बने। विधान परिषद उसी समय बन सकती है जब भारतीय जनता को इस बात का श्रिधकार हो कि विला किसी बाहरी हस्त- चेप के वह श्रपनी इच्छानुसार श्रपना भाग्य निर्माण कर सके।
- (३) धारासभाश्रों में कांग्रेस का तात्कालिक उद्देश्य नये विधान का विरोध करना है, इस नये एक्ट के संघीय भाग को लागू होने देने से रोकना है श्रीर साथ ही विधान परिपद के लिए राष्ट्र की माँग पर ज़ोर देना है। फ्रैज़पुर श्रधिवेशन में धारासभा के कांग्रेसियों को हिदायत दे दी गई थी कि उन्हें वहाँ (एसेम्बर्ज़ी में) जलदी-से-जलदी मोका पाते ही विधान परिपद की माँग को पेश करना है श्रीर इस मांग का सार्वजनिक श्रान्दोलन द्वारा बाहर से समर्थन करना है।
- (४) धारासभा के कांग्रेसियों को यह बात याद रखनो है कि वे किसी ऐसे काम या जलसे में शामिल न हों, जिससे हिन्दुस्तान में विटिश साम्राज्यवाद की शक्ति या प्रतिष्ठा बढ़ती हो। इस ढंग के जलसों, सरकारी और सामाजिक उत्सवों से उन्हें दूर रहना है। संशयात्मक मामलों में व्यक्ति-गत रूप से किसी सदस्य को कोई फैसला नहीं करना चाहिये, बिल्क उसे उस बात को उस धारा-सभा की कांग्रेस पार्टी के सामने रख कर उसी के फैसले के मुताबिक श्रमल करना चाहिये।
- (१) धारासभा का कोई कांग्रेसी विटिश सरकार द्वारा दिये हुए किसी ख़िताब को मंज़ूर नहीं कर सकता 1
- (६) हर सदस्य को प्रान्तीय धारासभा में कांग्रेस पार्टी के श्रानुशासन के साथ काम करना होगा। सरकार या किसी दूसरे समुदाय से वातचीत करने के लिए उस पार्टी के नेता प्रतिनिधित्व करेंगे। ज्यक्तिगत सदस्यों का उस सम्पर्क के श्रातिरिक्त, जो कि सदस्यता के नाते श्रानिवार्य रूप से होता है, श्रीर कोई सरकारी सम्पर्क नहीं होगा। श्रपनी पार्टी से श्राधिकृत होने पर ऐसा सम्पर्क ही सकता है।
- (७) यह श्राशा की जाती है कि घारासभा के श्राधिवेशन के समय जब पार्टी उसमें हिस्सा ले रही हो, सब सदस्य उपस्थित होंगे। श्रमुपस्थिति उचित कारण दिखाहर छुट्टो ले लेने पर ही हो सकती है।
  - (म) घारासभा के सारे कांग्रेसी सदस्य खादी की पोशाक में हाँगे ।
- (६) प्रान्तीय धारासभाश्रों में कांग्रेस पार्टियों को किसी दूसरे समुद्राय से कार्य-कारिए। श्री श्रनुमति विना कोई सममौता नहीं करना चाहिए।
  - (१०) अगर प्रान्तीय घारासमा का कोई सदस्य, जो कांग्रेस की तरफ से नहीं जुना गया हो,

लेकिन जो कांग्रेस की शपथ लेकर उसके सिद्धान्तों और अनुशासन को मानने के लिए तथार हो, अगर पार्टी उसका साथ वांछ्नीय समस्ती हो तो वह उसको पार्टी में दाखिल कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसके ख़िलाफ कांग्रेस ने अनुशासन संवंधी कार्रवाई की हो तो उसको विना कार्य-कारियी की अनुमति के दाखिल नहीं किया जा सकता।

- (११) कांग्रेस सदस्यों को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि घोषणा-पत्र श्रीर खेतिहर प्रस्ताव में जो कार्यक्रम है उस पर श्रमल किया जाय। उनको ख़ास तौर से इन बातों के लिए कोशिश करनी चाहिये—
  - (क) लगान में काफ़ी कमी हो।
  - (ख) एक न्यूनतम सीमा से ऊपर कृषि-श्राय पर क्रमशः वर्द्धमान श्राय-कर हो।
  - (ग) कारतकार का दखल निश्चित हो।
  - (घ) देहाती कर्ज़-भार श्रीर वकाया लगान में कमी हो।
  - (ङ) दमनकारी कानून ख़त्म हों।
  - (च) राजनैतिक बन्दियों श्रीर नज़रबन्दों की रिहाई हो।
- (छ) सविनय श्राज्ञा भंग श्रान्दोत्तन के दौरान में सरकार ने जो ज़मीन, जायदाद श्रौर सम्पत्ति बेची या ज़ब्त की हो वह वापस की जावे।
- (ज) मिल मज़दूरों के लिए सिर्फ़ आठ घंटे दैनिक काम हो और वेतन में कमी न हो। जीवन-निर्वाह के लिए काफ्री वेतन मिले।
  - (क) नशे की चीज़ों का निषेध हो।
  - (न) वेकारी में मदद की ब्यवस्था हो।
- (ट) सरकारी शासन का खर्च घटाया जाय श्रीर वड़ी-वड़ी तनप्रवाहों श्रीर वड़ी-वड़े भत्तों में कमी की जाय।
- (१२) वर्तमान एक्ट में संरक्ष श्रीर गर्वनर श्रीर वायसराय के विशेषाधिकारों के कारण गतिरोध होना श्रनिवार्य है। कांग्रेसी नीति के पालन में भगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो उससे वचने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।
- (१३) प्रान्तीय धारासभा के कांग्रेसियों को श्रिखित भारतीय महत्व की वातों पर भी जोर देना चाहिये, चाहे वहां उनके लिए कुछ भी इन्तज्ञाम न हो सकता हो। उदाहरण के लिए उन्हें कीजी ब्यय घटाने की मांग करनी चाहिये श्रीर साथ ही सिवित शासन का खर्च -घटाने के लिए ज़ोर देना चाहिये। उन्हें ब्यापार, तट-कर श्रीर मुद्दा पर पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए मांग करनी चाहिये। बोलने श्रीर लिखने की श्राजादी के बिए ज़ोर देना चाहिये। इनके श्रलावा युद्ध की तैया-रियों श्रीर युद्ध-ऋर्णों का विरोध करना चाहिये।
- (१४) घारासमा के कांग्रेसियों को यह चाहिये कि वे श्रपने निर्वाचन-चेश्र में जन-मत श्रपने समर्थन में ढार्ले। इस तरह घारासमा के भीतर श्रीर वाहर के काम में सामन्जस्य होना चाहिये। जो मांगें की जार्ने उनके पीछे सार्धजनिक समर्थन श्राप्त कर लेना चाहिये।"

धारासमार्थों के मीतर श्रीर वाहर जुटकर काम काने श्रीर पार्लामेण्टरी मोर्चे पर राष्ट्रीय युद्ध के इस पद्म को ले जाने का श्रीगणेश पहलो श्रम ले को एक शांतिवृर्ण हहताल से होना था श्रीर उस दिन विधान-विरोधो दिवस मनाकर नये विधान के लादे जाने के विरोध में जन-मठ का प्रदर्शन करना था। इस समय, जब कि राष्ट्रीय सम्मेजन होने हो वाजा था श्रीर मंत्रिमंडल बनाने

के सवाल को तय करना था इस बात पर कुछ विवेचन करना उचित होगा कि पद-ग्रहण के लिए विरोध क्यों था ?

सम्मेलन होने ही वाला था श्रोर उसके लिए राष्ट्र के प्रतिनिधियों के एकत्र होने के लिए भारत के केन्द्र से श्रधिक उपयुक्त स्थान कौन-साहो सकता था। वह एक ऐसी जगह थी जहां सात नष्ट साम्राज्यों की स्मृति थी श्रोर जहां उतने ही क्रान्तिकारी परिवर्तनों की फिर से श्राशा थी जितने कि विगत इतिहास में हो चुके थे। सरदार वल्लभभाई पटेल ने सम्मेलन के श्रवसर पर राष्ट्र को इन शब्दों में राह दिखाई—

"कांग्रेस ने मुक्ते चुनावों के लड़ने श्रीर उन में सफलता पाने के काम को सौंपा। पिएडत जवाहरलाल नेहरू ने मुक्ते श्राश्चर्यजनक सहयोग दिया श्रीर उनके प्रोरक नेतृत्व श्रीर श्री राजेन्द्र प्रसाद, पं० गोविन्द बल्लभ पन्त श्रीर श्री भूलाभाई देसाई के श्रथक परिश्रम श्रीर सहपं सहयोग से श्रीर साथ ही सारे देश के श्रसाधारण उत्साह से हमें इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफलता प्राप्त हुई है। दिच्या में हमारी जीत श्राश्चर्यजनक है, यहां तक कि ईसाई भी कांग्रेसी टिकट पर चुनाव जीते। बहुत हद तक इसका श्रेय, दत्त राजनीतिज्ञ श्री राजगीपालाचार्य के कांग्रेस में पुनः भवेश की है।

"हमारे काम की पहली मंजिल पार हो गई है श्रीर श्रव हम श्रगली मंजिल की क्योदी पर हैं श्रीर उसमें हमारे सारे समय श्रीर शक्ति की—कम-से कम निकट भविष्य में तो यही बात है—श्रावश्यकता होगी। जो मज़बूती श्रीर एका हमने चुनावों के वक्त में दिखाया श्रगर वही पार्ला-मेण्टरी कार्यक्रम के वक्त में बना रहे तो चाहे जो हो, मुभे इस बात में कोई शक नहीं है कि हम एक बार फिर श्रपने दुश्मनों को पछाड़ देंगे श्रीर स्वराज्य को फिर श्रपने नज़दीक ले श्रावेंगे। मुभे इस बात का विश्वास है कि जो कांग्रेसी दिख्ली में मौजूद हैं, उनके दृष्टिकोणों में उसी श्रादर्श के लिए चाहे जो श्रन्तर हो, पूक संयुक्त सुदद मोर्चा बनाये रखने के लिए जी-जान से कोशिश करेंगे श्रीर वे बोग कांग्रेस कार्यकारिणी के श्रादेशों श्रीर फैसलों का चाहे वे कुछ भी हों, पूरी निष्ठा के सोथ पालन करेंगे।

"नये एक्ट को खत्म करने का कांग्रेसी उद्देश्य इस वक्षत तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि धारासभा के कांग्रेसियों का हाथ बाहर से मज़बूत नहीं होता । भारत ने कांग्रेस में श्रपना विश्वास किन्हीं श्रानिश्चित शब्दों में प्रदर्शित नहीं किया है । चुनावों को जीत कर कांग्रेस ने श्रपनी जड़ाई श्रुरू कर दी है ।

"श्रव चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद लन्दन के 'टाइम्स' तथा शोर द्सरे श्रववारों श्रोर राजनीति हों ने विना मांगे ही श्रपनी सलाह कांग्रेस को दी है कि निर्वाचकों का विश्वास बनाये रखने के लिए उसे किस ढंग से काम करना चाहिये। हिन्दुस्तान के इन 'दोस्तों' ने घोषणा-पत्र के कार्यक्रम के विल्कुल दूसरे ही मायने लगाये हैं। हिन्दुस्तान जानता है कि कांग्रेस का उद्देश श्रोर कार्यक्रम क्या है। लोगों को कोई क्रूडी श्राशाएं नहीं दी गई । जो कार्यक्रम घोषणा-पत्र में था वह यह था कि हिन्दुस्तानियों को स्वराज्य-सरकार में क्या मिलना, चाहिये श्रोर क्या मिलेगा।"

चारों तरफ़ ख़िशयां मनाई जा रही थीं। जहां श्राशाएं थीं वहां उनके साथ दर भी मिला हुश्रा था। ऐसी हालत में दिल्ली में सम्मेलन हुश्रा। उससे पहले १७ मार्च को महासमिति की बैठक हुई श्रीर १७ मार्च को ही शाम को श्री सुभाषचन्द्र बोस को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। पांच बरस से ज्यादा से वे निर्वासित या नज़रबन्द थे श्रीर जिस यहत छोड़े गये उनकी तन्दुरुस्ती बेहद खराब थी। उनकी छूट पर राष्ट्रपति ने महासमिति की तरफ़ से उनका स्वागत किया श्रीर उनके शीघ स्वास्थ्य-लाभ की शुभकामनाएं कीं। पद-ग्रहण के सवाल पर महासमिति ने इस बात का श्रिधकार व श्रमुमित दी कि जिन प्रान्तों में कांग्रेस बहुमत था वहां यदि उस प्रान्तीय धारासभा की कांग्रेस पार्टी को इस बात का विश्वास हो श्रीर यदि वह इस बात को खुले श्राम घोषित कर सके कि गवनर हस्तक प के श्रपने विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं करेगा या वैधानिक कार्रवाई में मंत्रियों के निर्णय को नहीं टालेगा तो वहां पद-ग्रहण किया जा सकता है।

उसके वाद सम्मेलन हुआ श्रोर वह एक बड़ा प्रभावशाली दृश्य था जब वहां सारे सदस्यों ने एक स्वर से हिन्दुस्तानी में यह शपथ ब्रह्ण की—

"मैं, जो अखिल भारतीय सम्मेलन का एक सदस्य हूँ,इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं हिन्दुस्तान की सेवा करूँ गा और धारासभा के भीतर और बाहर हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए काम करूँगा ताकि वहां की जनता की ग़रीबी और उसका शोषण ख़त्म हो। मैं कांग्रेस के उद्देश और आदर्श को हासिल करने के लिए कांग्रेस के अनुशासन में काम करने की शपथ लेता हूं, ताकि हिन्दुस्तान आज़ाद हो सके और उसके करोड़ों निवासियों को अपनी तकलीक और अपने बोक से छुटकारा मिले।"

उसके बाद यह राष्ट्रीय मांग थी-

"यह सम्मेलन हिन्दुस्तान की जनता की इस राय को फिर दुहराता है कि सन् १६३४ का गवर्नमें एट घ्रॉफ इंडिया एक्ट इस ढंग का है कि उससे हिन्दुस्तान की गुलामी श्रीर उसके शोषण की जड़ मज़बूत होती है श्रीर उससे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साझाज्यवाद की नींव मज़बूत होती है।

"यह सम्मेलन इस वात की घोषणा करता है कि भारतीय जनता किसी विदेशी शक्ति या सत्ता के इस अधिकार को नहीं मानती कि वह हिन्दुस्तान के राजनैतिक और आर्थिक ढांचे का निर्देश करे। भारतीय जनता उसी विधान को मंजूर करेगी जो खुद उसी के प्रतिनिधियों ने बनाया हो और जिसमें हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का आधार हो और जिसमें उसे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार काम करने की आज़ादी हो।

"यह सम्मेलन हिन्दुस्तान के लिए सच्ची लोकतंत्रीय राज-सत्ता के पत्त में है जिसमें राज-नैतिक शक्ति देश की जनता के हाथ में हो। ऐसी राजसत्ता की स्थापना खुद हिन्दुस्तानी जनता ही कर सकती है श्रीर इसके लिए जो माध्यम है, वह है विधान परिपद, जो वयस्क मताधिकार से निर्वाचित होनी चाहिये श्रीर जिसको देश का विधान बनाने का पूर्ण श्रीर श्रन्तिम श्रिधकार होना चाहिये।

"निर्वाचकों ने बहुमत से बांग्रेस के आज़ादी के उद्देश्य और नये विधान के विरोध का समर्थन किया है। इसलिए नया विधान जनता द्वारा अस्वीकृत है और वह भी इसी लोकतंत्रीय ढंग से, जिसको खुद विटिश सरकार ने चलाया है। जनता ने फिर इस यात की घोपणा की है कि राष्ट्रीय स्वंत्रता के आधार पर विधान परिषद के माध्यम से वह अपना विधान स्वयं बनाना चाहती है।

"इसिलए यह सम्मेलन कांग्रेस पार्लामेण्टरी पार्टियों को श्रादेश देता है कि वे राष्ट्र के 'नाम पर श्रपनी-श्रपनी धारासभाशों में इस विधान के वापस लिए जाने की माँग करें ताकि हिन्दु-स्तानी जनता श्रपना विधान बना सके।" केन्द्रीय एसेम्बली में चुनावों के सिलसिले में सरकारी हस्तलेप की कड़ी शिकायत की गई। गृह-सदस्य सर हैनरी क्रेक ने वहस का उत्तर देते हुए कहा, "वहस का संबंध वहुत से ऐसे विषयों से था जिनका स-परिषद् गवर्नर जनरल के श्रिधकार से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है। श्रीर जिनके बारे में वक्ता को शायद जानकारी नहीं है। यह सच है कि तीन सप्ताहों तक गवर्नर जनरल का कुछ चीजों पर नियंत्रण, निर्देश श्रीर निरीक्षण का श्रिधकार है, जो १ श्रिष्टल को ख़त्म हो जायगा।"

चुनावों में हस्तचेप की शिकायत पर सर केंक ने कहा, "यह एक बढ़े ताज्जुव की बात है कि सरकारी नौकरों के खिलाफ हस्तचेप की शिकायत की जारही है; क्योंकि करीब हर सूबे से यह रिपोर्ट आई है कि जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरों को मताधिकार था उनमें से अधिकांश ने कांग्रेस को ही बोट दिये। अगर सरकारी नौकरों ने कांग्रेस को बोट दिये तो यह कैसे हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस के ख़िलाफ काम किया हो।" बात-बात में सर क्रेक ने यह भी कहा कि शिकायत सिर्फ एक तरफ से ही नहीं थी। कांग्रेस-पार्टी के ख़िलाफ भी शिकायत थी।

पहली अभैल १६३७ छाई छीर चली गई। उस दिन एक तरफ़ तो शांतिपूर्ण हड़ताल हुई श्रीर दूसरी तरफ तीन महीने के लिए ज़बद्स्त प्रचार-कार्य शुरू हुआ। ग्यारह में से जिन छः प्रान्तों में पार्टी का बहुमत था, वहाँ न तो वह पद-ग्रहण ही करती और न उस तरफ़ से श्रपना हाथ ही श्रगर कांग्रेस पालमिंग्टरी मैदान ख़ाली कर देती तो सरकार श्रपना काम जानती थी। दूसरी तरफ़ श्रगर कांग्रेस पद-ग्रहण करती तो सरकार फ़ौरन नये वातावरण से श्रपना मेल विठा लेती। बात यह है कि नौकरशाही अपना रंग वदलने में होशियार थी श्रीर मौका पाने पर वह पार्टी के लोगों को उखाड़ फ़ेंकती; लेकिन कांग्रेस सरकार को मनमानी खेलने का मौका देने को तैयार नहीं थी। हिन्दुस्तान के, शायद दुनिया के, इतिहास में यह एक पहली संस्था थी जिसने गवर्नर से यह श्राश्वासन माँगा कि वह अपने विशेषाधिकार से हस्तचेप नहीं करेगा श्रीर मंत्रियों के वैधा-निक काम को नहीं टालेगा। यहाँ एक खास बात यह थी कि विशेषाधिकार खुद एक्ट से ही मिले हुए थे श्रौर उनको बड़े सोच विचार के बाद 'विशेष' नाम दिया गया था। फिर गवर्नर इम संर-चर्णों को कैसे छोड़ते जिनको कानून ने उन्हींमें निहित किया था, जिनकी शासक सत्ता के स्थापित स्वार्थों के लिए आवश्यकताथी और जिनके बलवूते पर ही असलियत में गुलाम देश की लोकतंत्री कार्र-वाई को रोका जा सकता था ? ऐसे श्राश्वासनों को माँगने की वैधानिकता पर एक जवर्दस्त खड़ाई हुई। राष्ट्र के सामने कानूनी या गैर कानूनी, वैधानिक या अवैधानिक का सवाल नहीं था।जी विधान सामने था उसके लिए हिन्दुस्तान जिम्मेदार नहीं था। उस विधान में न तो श्रात्म-निर्णय की मलक थी, न संयुक्त निर्णय ही था, विलक श्रसल में कुछ श्रीर ही निर्णय था जो कि वाहर से लादा गया था। श्रगर ऐसे विधान को हिन्दुस्तानी श्रमल में लाते तो साफ़ है कि ऐसा वे श्रपनी ज़ास शर्तों पर ही करते । वरना नये एक्ट के अध्यायों और उसकी धाराओं के धनुसार कानून श्रौर विधान श्रपना रास्ता पकड़ते। श्रगर गति-रोध होते तो उसमें हिन्दुस्तान का क्या दोप ? एक तरफ़ ब्रिटिश सरकार ने जान-वृक्तकर हिन्दुस्तानी जनता की घोषित इच्छा के विरुद्ध नीति श्रपनाई थी । दूसरी तरफ़ महासमिति ने नये विधान के विरोध का इरादा किया था । चुनाव के मौके पर निर्वाचन चेत्रों में ये दोनों वार्ते समका दी गई थीं। गति-रोध होना श्रनिवार्य था, यह बाव साफ़ कर दी गई थी और साथ ही यह बात भी कि इससे बिटिश साम्राज्यवाद श्रीर भारतीय राष्ट्रीयवा का जन्मजात विरोध और इसड़ेगा घोर तब नये विधान का श्रलोक्तंत्रीय घोर निरंद्रश स्वरूप

श्रीर भी ज्यादा स्पष्ट होगा। इस विधान के निजी गुगा-दोष पर भी कांग्रेस उसे नहीं श्रपना सक्ती थी। समस्या के इस पत्त पर भी श्रागे विचार किया जायगा। लेकिन जहाँ कानूनी श्रीर वैधानिक पत्त का संबंध है वहाँ यह कहना आवश्यक है कि जिस समय गांधीजी ने कांग्रेसी रुख़ को सही वताया तो वह एक राजनैतिक दल के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक वैधानिक वकील की हैसियत से, जिसको साम्राज्य के सुदूर प्रदेशों का पर्याप्त श्रनुभव था। हिन्दुस्तान में श्रीर इंगलैंड में कान्नी लोगों ने विरोध किया। सबसे पहले कांग्रेस मत का विरोध सर तेज वहादुर समूने किया और इस माँग को श्रमान्य बताया। हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी प्रगति-शील शक्तियों ने किसी माँग को पेश किया तो सबसे पहले उसका विरोध किसी मृतप्राय संस्था के हिन्दुस्तानी नेता से ही हुआ। यहाँ यह ध्यान दिलाना आवश्यक होगा कि जब २३ दिसम्बर सन् १६२६ में लार्ड इविंन से बातचीत के लिए गांधीजी श्रीर एं० नेहरू की बुलाया गया तो उनके विपत्ती ढा० सम् और मि० जिसा थे। उन्होंने सार्वजनिक माँग की बिटिश अवहेलना का विरोध नहीं किया; वर्षिक ख़ुद उस मांग की ही मुख़ालफ़त की। यह सच है कि डा॰ समू ने कई बार सरकार श्रीर जनता के बीच में समभौता कराने की कोशिश की है, जैसे सन् १६३१ में, जेकिन १६३७ की विकट परिस्थिति में उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोधी पन्न प्रहरण किया। कानून के ऐसे धुरंधर के विरोध में परिचय में दो कानूनी पंडित सामने आये-एक श्री तारापीरा-वाला श्रीर दूसरे डा॰ बहादुरजी (ये दोनों भूतपूर्व एडवोकेट जनरल थे)—श्रीर उन्होंने निश्चित रूप से अपना सुचिन्तित मत यह बताया कि आश्वासनों के लिए कांग्रेस की मांग किसी भी दृष्टि से कानून या विधान के लिए श्रमान्य नहीं थी। इस समय जब कि हिन्दुस्तानी मत दो दलों में बँटा हुआ था, इंगलैंड के कानूनी महारथी वेरीडेल कीथ ने कांग्रेस मत को सुदद किया श्रीर उसकी मांगों की वैधानिकता का समर्थन किया। कांग्रेसी रुख़ की वजह से जो यह बौद्धिक विवाद चल रहा था, उसके साथ ही पूरे तीन महीनों-श्रप्रेल, मई श्रीर जून-में विभिन्न प्रान्तों के प्रमुख कांग्रेसियों ने उस समय के श्रहम सवालों की बारीकियों का विस्तृत प्रचार किया।

यह बहस सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं चल रही थी। इंगलैंड के देनिक पत्र भारतीय नेताओं के दृष्टिकीयों में दिलचस्पी ले रहे थे। लन्दन के 'यूज़ क्रोभीकिल' में पं०जवाहरलाल नेहरू के वयान के जवाब में लाई लोथियन ने लिखा—

"मि० जवाहरताल नेहरू के केविल से उस सचाई और क्रान्तिकारी जोश की कलक मिलती है, जिसकी एक बहुत बढ़िया आरमकथा के लेखक से आशा की जाती थी; किन्तु उन्होंने जो तस्वीर खींची है कि अंगरेज़ी हुकूमत अपने पैरों से हिन्दुस्तानी आज़ादी को निर्देशता से कुचल रही है, यह चीज़ नहीं जेंचती। नया भारतीय विधान इन अनन्त विवादों और विचार-विमशों का परिणाम है जो कि भारतीय नेताओं से हुए और जिनमें कि खुद मि० गांधी भी शामिल थे। यह विधान ब्रिटिश पार्कामियट ने अपनी ज़िम्मेदारी पर बनाया है और इसमें भारतीय स्वशासन की दिशा में एक रास्ते का सुकाब है। मि० नेहरू और उनके दोस्त दूसरे रास्ते में यकीन करते हैं। असली फर्क यह है। विधान इस अनुभव के आधार पर बना है कि तात्कालिक स्वशासन के सब से बड़े रोड़े खुद हिंदुस्तान में ही हैं।"

इस वीदिक श्रीर सैदान्तिक विवाद के श्रलावा यह उचित होगा कि कांग्रेस की इस मांग के महत्व को श्रच्छी तरह से समका जाय कि गवर्गर हस्तचेप के श्रपने विशेपाधिकों का उपयोग नहीं करेंगे श्रीर न वैधानिक प्रवृत्तियों के बारे मंत्रियों के मन की दुकरावेंगे। गवर्गरों के विशेषा- धिकार कुछ समुदायों, स्थापित स्वार्थों और चेत्रों से संबंधित थे। समुदाय थे—श्रल्पसंख्यक दल, स्थापित स्वार्थ थे—ब्रिटिश स्वार्थ, श्रीर चेत्र थे ब्रिटिश भारत श्रीर भारतीय रियासतों के कुछ छूँटे हुए भाग। उस माँग का मतलव यह था कि गवर्नर शास्ट्रेलिया के गवर्नरों की तरह ही काम करें। उसे यह श्रधिकार नहीं होना चाहिए कि वह श्रपनी इच्छा से मन्त्रियों को पद-च्युत कर दे श्रीर मन्त्रियों का वेतन सभा के नेता द्वारा निश्चित होना चाहिये। गवर्नर मन्त्रियों की कौंसिल में सभा-पित न वने। वह हस्तचेप न करे श्रीर शान्ति श्रीर सुरचा के नाम पर श्रार्डिनेन्स न वनावे श्रीर एडवोकेट जनरल नियुक्त करने में उसका कोई हाथ न हो, न वह पुलिस के नियम बनावे। उसका इन वातों से संबंध नहीं होना चाहिये—

| ~धांरा | 40            | हिंसात्मक श्रपराध                                         |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| ,,     | *8            | मंत्रियों के कर्त्तव्य श्रीर काम संबंधी नियम              |
| 17     | ६२            | धारासभा को तोड़ना                                         |
| وو     | ંહજ           | बिल पेश करना                                              |
| "      | <u> نو</u> لا | विल की स्वीकृति                                           |
| ,,     | ৩ন            | ्यजट में खर्च की प्रतिरिक्त रक्षम जोड्ना                  |
|        | मर            | विना मंत्रियों की सलाह के टैक्स लगाने, वहाने या कर्ज लेने |
| •      | .,            | के लिए विल या संशोधन                                      |
| 51     | <b>48</b>     | प्रमुख के साथ मिलकर धारासभा के नियमों का निर्माण          |
| ,,     | দ্ৰ           | विशेषाधिकार के नाम पर किसी विल में हस्तचेप                |
| . ,,   | 0 3           | थ्रार्डिनेन्स <b>ं</b>                                    |
| ,,     | 88            | बहिप्कृत चेत्र                                            |
| , ,,,  | २४८           | नौकरियों के विशेपाधिकार                                   |

जैसी कि श्राशा थी, चुनावों के वाद श्रौर वाइसराय के भाषण के दौरान में प्रान्तीय गवर्नरों ने अपनी-श्रपनी धारासभा के कांग्रेसी नेताश्रों को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए धामंत्रित किया। बिटिश मंत्रियों का यह कहना था कि जब तक एक्ट में संशोधन न कर दिया जाय, कांग्रेस के मांगे हुए घाश्वासन देना गवर्नर के हाथ की यात नहीं थी । दूसरी तरफ़ कार्यकारिएी की प्रमुख वैधानिकों ने यह परामर्श दिया था कि विधान के श्रन्तर्गत ऐसे श्रारवासन दिये जा सकते थे । लार्ड ज़ेटलैंड श्रीर श्रार॰ ए॰ बटलर के वक्तव्य से कांग्रेस की नाराज़ी बढ़ गई। वजह यह थी कि उस वक्तन्य से ग़लतफहमी होती थी श्रोर उसमें कांग्रेसी दृष्टिकीण को तोइ-मरोइकर उसके ग़लत मायने लगाये गये थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस ढंग से और जिस स्थिति में यह बयान दिया गया था उसमें कांग्रेस के प्रति श्रशिष्टता थी। कार्यकारिया ने श्रपनी स्थिति फिर साफ्त की शीर कहा, "शारवासनों के सायने यह नहीं हैं कि गवर्नर श्रोर मन्त्रिमण्डल में जबर्दरत मतभेद होने पर मन्त्रिमण्डल तोड्ने थार धारासभा ख़त्म करने के श्रधिकार से गवर्नर की वंचित किया जाय, लेकिन कांग्रेस इस यात के ख़िलाफ़ है कि मंत्रिमंडल गवर्नर के हस्तचे प के सामने सिर मुकादे या घुप-चाप स्तीक्षा देकर निकल श्राये, बजाय इसके कि खुद गवर्नर उन्हें पदच्युत करने की जिन्मेदारी ले।" लेकिन इसी वीच कांग्रेसी वहमत के प्रान्तों में मन्त्रिमएटल वनने लगे जो पिलकुल श्रवैधानिक थे, जिन में स्वतंत्रता की गंध भी नहीं थी श्रीर जिनमें उन प्रान्तों के सार्वजनिक यह-मत की अवहेलना की गई थी। सारे देश में आम सभाएं की गई और वयाकथित मंत्रियों की

निन्दा की गई श्रोर उन्हें धारासभा का सामना करने श्रोर श्रपना व्यवहार सही ठहराने के लिए सुनौती दी गई। इन मगड़ों के बीच कांग्रेसियों का कर्त्तव्य स्पष्ट था। खास तौर से धारासभा के कांग्रेसियों को श्रपने-श्रपने चे त्रों में निर्वाचकों से सम्पर्क बनाये रखना था श्रोर उन तक कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का सन्देश पहुँचाना था, जिसमें खहर का इस्तेमाल था, मिल के कपड़े का बहिष्कार, गांवों में कताई श्रोर बुनाई कराकर वहीं खहर तैयार करने के काम को बढ़ावा देना, मद्य-पान निषेध के लिये जन-मत तैयार करना, साम्प्रदायिक ऐक्य बढ़ाना श्रोर हर प्रकार की छूतछात को दूर करना। जहां तक श्रन्तकालीन मंत्रियों का सवाल था, चाहे वे कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्त के हों या श्रल्पसत वाले प्रान्त के, कांग्रेसियों को यह हिदायत कर दी गई कि वे उनसे कांग्रेस पार्टी के नेता की श्रनुमति विना न कोई नाता रखें श्रोर न मुलाकात ही करें।

परस्पर विरोधी राजनैतिक और कानूनी मतों को लेकर तारों और केबिलों द्वारा लड़ाई होती रही, लेकिन भारतमन्त्री या भारत सरकार पर इसका कोई श्रसर दिखाई नहीं दिया। इस तरह तीन महीने बीते । तब जून के तीसरे हफ्ते में वायसराय ने एक बयान निकाला, जिस का शिमला से रेडियो पर एक सन्देश देकर उन्होंने २१ जून की रात ही को जनता के विचार के लिये श्रामास दे दिया। उनके तर्क का सार यह था कि जो वैधानिक परिवर्तन किये जा रहे हैं उनका एक विशेष महर्त्व है श्रीर उनके सिलसिले में कठिनाइयां तो होनी ही हैं। कठिनाइयों पर जरूरत से ज्यादा ज़ीर देना श्रासान है। वाइसराय का बयान उन्हीं को दूर करने की गरज से दिया गया है। लेकिन उनके वीच में श्राने से मामले कोई ज़्यादा सुधर नहीं गये श्रीर न कोई छोटा रास्ता ही निकला। उसका उद्देश्य श्रसहातुभूति का भी नहीं था। कानूनी श्रौर वैधानिक शब्दावित के साथ ही भावनाश्रों का श्रपना श्रसर होता है। एक तरफ़ एक ऐसी पार्टी थी जिसका कुछ प्रान्तों की धारासभाश्रों में बहु-मत था; लेकिन वह पद-ब्रह्ण करने को तैयार न थी। दूसरी तरफ़ गवर्नर थे जो एक्ट की कुछ धारात्रों के श्रनुसार कुछ कामों में निज-निर्णय पर कदम उठा सकते थे श्रीर उन पर गवर्नर-जनरल का नियंत्रण था, जो खुद भारतमन्त्री के नियंत्रण में थे। यद्यपि विवादास्पद मामले गवर्नर ग्रौर पार्टी नेताओं से ही मुख्यतः संबंधित थे; लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल ने इस भामले को हाथ में लिया और उस वैधानिक सवाल पर श्रधिकारियों की नीति स्पष्ट की। इस वात को स्वीकार किया गया कि विवाद में यह बात ज़ाहिर थी कि गवर्नर श्रीर मंत्रियों के संबंध के बारे में कुछ ग़लतफ़हमी रही थी खासकर इस वात में कि गवर्नर मन्त्रिमण्डल के दैनिक शासन-कार्यों में इस्तर्ने प करेंगे। श्रव इन गलतफ़हमियों को दूर करना सम्भव है श्रीर दोनों सरकारों (बिटिश सरकार श्रीर भारत सरकार) की श्रोर से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रान्तीय गवर्नरों के काम श्रीर ढंग के बारे में उनकी क्या धारणा है थ्रौर पार्लामेण्ट उन गवर्नरों से किस भावना की श्राशा करती है उन गवर्नरों का क्सि ढंग से काम करने का विचार है श्रीर किस हद तक वे मंत्रिमंडल के कामों में दखल नहीं देंगे। कांग्रेस ऐसा श्रनुभव करती थी कि जब तक गवर्नरों से कुछ श्राश्वासन न मिले, एक्ट के श्राधार पर पद-प्रहण करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वाइसराय पिछले तीन महीनों के श्रनुभव से यह सिद्ध कर रहा था कि जिन प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल वने थे वहां सरकारी कर्मचारियों से काफी सहयोग मिल रहा था श्रौर साथ ही गवर्नर भी सहायता, सहानुभूति श्रौर सहयोग के साथ काम कर रहे थे। वायसराय ने श्रपने मन में कांग्रेस की श्राशंकाश्रों को मानते हुए यह वताया कि उनके लिए व्यवहार में इस वात का कोई आधार नहीं या कि गवर्नर मंत्रिमंडल की नीति में हस्तत्ते प करेंगे ही, संत्रियों द्वारा प्रान्त के दैनिक शासन में विना मांगे कोई सलाह ज़बईस्ती लाईंगे, काम में रकावड़

ढालेंगे श्रोर श्रनावश्यक रूप से श्रपने विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगे। एवट का उद्देश्य तो मंत्रियों को यह श्रनुभव कराना है कि वे प्रान्तीय हित के श्रपने काम में गवर्नर श्रोर सरकारी कर्मचारियों के सहयोग में विश्वास कर सकते हैं श्रोर श्रपना कार्यक्रम बना और चला सकते हैं। एवट श्रोर श्रादेश-पत्र इस बात को श्रसंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हैं कि प्रान्तीय स्वाधीनता में जो काम मंत्रियों के चेत्र में श्राते हैं (जिनमें कि श्रव्यसंख्यकों की स्थिति, सरकारी कर्मचारियों की स्थिति श्रादि सम्मिलित हैं), गवर्नर साधारणत्या मंत्रियों के परामर्श से ही काम करेगा श्रीर उन मामलों में वह पार्लामेण्ट के प्रति नहीं, बल्कि धारासमा के प्रति उत्तरदायी होगा।

उन विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रांत या उसके हिस्से में शान्ति श्रीर सुरक्ता के लिए ज़बर्दस्त ख़तरे को रोकना, श्रत्पसंख्यकों के हितों की रक्ता करना श्रीर सरकारी कर्मचारियों के श्रिधकारों श्रीर हितों की रक्ता करना है। ये विशेषाधिकार पार्लामेण्ट ने तत्संबंधी माँगों के जवाय में दिये हैं। हांलांकि उनका क्षेत्र ज्यादा-से-ज्यादा संकुचित किया गया है, लेकिन फिर भी गवर्नर हमेशा मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बाकी मामलों में तो वह मंत्रियों से मतभेद होने पर भी उनके परामर्श के श्रनुसार ही काम करेगा।

लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, जहाँ गवर्नर को निज-निर्णय का श्रधिकार हो श्रीर जहाँ गवर्नर श्रौर मंत्रिमंडल में ज़बर्दस्त मतभेद हो ? मन्त्रियों को सारे चेत्र में, यहाँ तक कि विशेषा-धिकार के चेत्र में भी, परामर्श देने का श्रधिकार है। ऐसे परामर्श के लिए मंत्रीगण धारासभा के प्रति उत्तरदायी हैं श्रीर यह परामर्श गवर्नर को मानना होगा जब तक कि उसे विशेष कारण से श्वपने निज-निर्णय का उपयोग करने की ही श्रावश्यकता न श्रा पढ़े। गवर्नर मंत्रियों की वात माने या न माने उस विशेषाधिकार के सीमित चेत्र में अपने काम के लिए वह पार्लामेयट के प्रति उत्तरदायी है; लेकिन जब गवर्नर मंत्रियों के परामर्श को नहीं मानता तो उस निर्णय की ज़िम्मेदारी उसी की है। मंत्रीगण उस ज़िम्मेदारी से सुक्त हैं श्रीर उन्हें इस बात को खुले श्राम कहने का हुक है कि उस मामले में जो फैसला हुआ है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है और उन्होंने गवर्नर को एक दूसरी ही सलाह दी थी। जो हो, गवर्नर को चाहिए कि वह मंत्रिमंडल को या एक मंत्री को प्रपनी पूरी वात समका दे श्रीर वह कारण वता दे जिसकी वजह से उसके निर्णय में एक ख़ास रास्ता लेना ही लाज़िमी था। क्या ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल इस्तीफ़ा दे देगा या श्रपना काम करता रहेगा श्रीर सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से श्रपना निजी रुख़ ज़ाहिर करेगा या गवर्नर उसको पद्रयुत करेगा ? उसके विशेषाधिकारों में विभिन्न परिमाण के झान्तरिक महत्व की वार्ते सन्मिलित हैं। इसीलिए वायसराय ने गांधीजी के इस सहायक सुमाव का स्वागत किया थौर कहा, " गवर्नर श्रीर मंत्रिमंडल के संबंध ट्टने का सवाल तो उस समय ही श्राना चाहिये जब उनमें बढ़ा जबदंसा मतभेद हो। सिक्षं ऐसी ही हाजत में मंत्रिमंडल को या तो इस्तीक्षा देना चाहिये या उसको पद-च्युत कर देना चाहिये। इस्तीफे में श्रात्म-सम्मान है श्रीर मंत्रिमंडल का स्वेच्छापूर्ण काम है। पदच्युत करना शस्वाभाविक है और उसमें हीनता का बोध होता है। दोनों वार्ते संभव हैं; लेकिन एक्ट की नीयत यह नहीं है कि गवर्नर के पदच्युत करने की माँग से मंत्रिमंडल विवश होकर स्याग-पत्र दे। श्रामतौर से गवर्नर श्रोर मन्त्रि-मण्डल में जो मतभेद होंगे वे दोनों श्रोर की सद्भावनाश्रों से आपसी सममोते द्वारा सुलम जाने चाहिये। गवर्नर इस वात के लिए उत्सुक है कि मनड़े न हों श्रीर ऐसे मतादे न होने देने के लिए वह कोई कसर नहीं उठा रखेगा। इस तरह व्यवहार में कार्य-संचालन गवर्नर के नाम से होगा; लेकिन मंत्रिमंडल के चेत्र में इछ पायन्दियों को छो एकर गवर्नर

श्रपना शासन-संचालन मन्त्रियों के परामर्श से ही करेगा । कुछ सीमित श्रीर सुनिश्चित मामलों में श्रीर जगहों की तरह यहाँ भी पहली ज़िम्मेदारी तो मंत्रिमंडल की ही होगी; लेकिन गवर्नर श्रन्ततः पालिमेण्ट के प्रति उत्तरदायी होगा। शेष क्षेत्र में केवल मन्त्रिमण्डल की ही ज़िम्मेदारी है और वे सिर्फ़ प्रान्तीय धारासभा के सामने ही जवाबदेह होंगे। विशेष उत्तरदायित्व के मामलों में गवर्नर मन्त्रिमण्डल के परामर्श से भिन्न मार्ग श्रपना सकता है श्रीर ऐसे मामलों में फैसला उसी के हाथ में होगा श्रीर उसके लिए वह पालमिएट के श्रीत उत्तरदायी है। इसके मायने यह नहीं हैं कि गवर्नर आज़ाद है, या उसको इस बात का इक है या उसको इस बात की ताकत है कि अपने विशेष उत्तरदायित्व के चेत्र के श्रलावा वह प्रान्त के दैनिक शासन में हस्तचेप कर सकता है। कठोर प्रथाश्रों से नहीं; बल्कि परस्पर मिलजुल कर काम करने की नीति से विगतकाल में वैधानिक प्रगति हुई है। विधान में श्रसाधारण परिस्थितियों की व्यवस्था के मायने यह नहीं हैं कि ऐसी श्रसाधारण परिस्थितियां सामने लाने की इच्छा है। वाइसराय ने इन शब्दों में अपना मत प्रकट किया-''उस पूर्णंतर राज-नैतिक जीवन के लिए, जिसे श्रापमें से बहुत से लोग जी-जान से चाहते हैं, सबसे छोटा मार्ग इस विधान को अपनाना और उसको उसी के गुगा-दोष के अनुसार अमल में लाना है। इस विधान को पूरी तरह श्रमल में लाने श्रीर उसके श्रनुसार श्रागे बढ़ने में ही देहाती जनता श्रीर समाज के निचले वर्ग की तकलीफों को स्थायी रूप से घटाने और दूर करने की, जिनको दूर करने के लिए इम सब लोग श्रत्यन्त उत्सुक हैं, सर्वोत्तम श्राशा निहित है।"

### पद-ग्रहण : जुलाई १६३७

२० जून १६३७के वाइसराय के भाषण के बाद तत्काल जुलाई में कांग्रेस की स्थिति को कांग्रेस को कार्य-कारिएो के उस समय के प्रस्तावों से संचित्त उद्धरण लेकर व्यक्त किया जा सकता है। सम्मे-लन से पहले जो महासमिति की १८ मार्च को दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें विधान के संबंध में कांग्रेस की मौलिक नीति निश्चित कर दी गई थी। उस समय धारासभा के कांग्रेसियों के लिए उन सभात्रों के भीतर श्रीर बाहर का कार्य-क्रम भी निश्चित कर दिया गया था। पद-प्रहण के सवाल पर यह कहा गया था कि उन प्रान्तों में जहाँ धारासभा में कांग्रेसी वहुमत हो श्रीर जहां कांग्रेस पार्टी के नेता को यह विश्वास हो और इसकी वह खुली घोषणा कर सके कि गवर्नर मन्त्रियों के वैधानिक कामों में हस्तच्चेप नहीं करेगा, तो वहाँ मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। हम देख चुके हैं कि विभिन्न प्रान्तों के कांग्रेसी नेताओं ने किस प्रकार ये श्राश्वासन मांगे श्रीर उनके श्रभाव में मंत्रि-मंडल बनाने की अपनी श्रसमर्थता बताई । भारत-मन्त्री, उपमन्त्री श्रीर वाइसराय ने इस बीच ब्रिटिश सरकार की श्रोर से उस समस्या पर कुछ यातों की घोपणाएं की थीं श्रीर कार्य-कारिगी की ऐसा लगा कि उनमें कांग्रेसी माँग की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई थी; लेकिन उसकी राय में श्राश्वासनों में श्रव भी बहुत कसर थी। ब्रिटिश सरकार श्रीर भारतीय जनता में नाता शीपक श्रीर शोषित का था; इसलिए कार्य-कारियो उन घोषणात्रों के लिए फुकरुर सममीवा करने की बाव भी नहीं मान सकती थी। लेकिन साथ ही कार्य-कारियों ने ऐसा महसूस किया कि परिस्थितियों का कुछ ऐसा जोड़ बन गया है कि गवर्नरों के लिए अपने विशेषाधिकारों को उपयोग में लाना सरल न होगा। इसी लिए वर्धा में जुलाई के पहले सप्ताह में कार्य-कारिए। ने अपनी मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया-

"इसलिए कमेटी इस नतीजे पर-पहुँची है कि जहां कांग्रेसियों को मंत्रिमंडल बनाने के लिए श्रामित्रत किया जाय वहाँ उन्हें मिन्त्रमंडल बना लेना चाहिये। किन्तु वह इस बात को भी स्पष्ट करना चाहती है कि पद-प्रहण करके जुनाव के घोषणा-पत्र के श्रनुसार काम करने थोंर उसकी बातों को ही पूरा करने के लिए कोशिश होनी चाहिये, जिसके श्रनुसार एक वरफ तो नये विधान के संबंध में कांग्रेसी नीति होगी श्रीर दूसरी वरफ रचनात्मक कार्य-क्रम को चलाया जायगा।

"कार्य-कारिए। को इस बात का विश्वास है कि उसे इस निर्णय में महासमिति का समर्थन प्राप्त है श्रोर यह प्रस्ताव महासमिति द्वारा निश्चित नीति के श्रनुसार ही है। कार्य-कारिए। इस संबंध में स्वयं महासमिति से निर्देश लेना चाहता थी; किन्तु वह ऐसा श्रनुमव करतो है कि इस समय निर्णय में देशी होने से देश के हितों को स्वति पहुँचेगी श्रीर एक ऐसे वक्त में, जब जन्दी में निर्णय कर के काम करने का सवाज है, जनता के दिमाग में परेशानी श्रोर उत्तक होगी।"

मंत्रियों, प्रमुखों श्रौर एडवोकेट जनरलों के वेतन के प्रश्न पर कार्य-कारिणी ने १४ श्रौर २२ मार्च को श्रपनी मीटिंग में दिखी में यह प्रस्ताव पास किया:

"मंत्रियों, प्रमुखों श्रौर एडवोकेट-जनरलों का सरकार द्वारा रहने श्रौर सवारी के इन्तज़ाम के श्रलावा पाँचसौ रुपये प्रतिसास से श्रधिक वेतन न होगा। यह निर्णय मौलिक श्रधिकार श्रौर श्राधिक कार्य-क्रम के कराँची वाले प्रस्ताव (१६३१) के श्रनुसार है।"

इस वक्त कुछ बातें ऐसी हुई जिन पर कुछ श्रधिक ध्यान देना होगा। पद-ग्रहण स्वीकार किया गया और यह निर्णय कार्यकारिणी ने किया। इस फ़ैसले को सममने के लिए हमें उसकी प्रष्ट-भूमि देखनी होगी। श्रश्रेल १६३६ में लखनऊ में तत्संबंधी प्रस्ताव नं० ६ में यह कहा गया था—"श्रागे की परिस्थिति श्रनिश्चित होने के कारण कांग्रेस इस समय कोई फ़ैसला करना मुनासिव नहीं सममती।"

उस समय एक घोषणा-पन्न का वायदा किया गया था, जिसके तीसरे श्रनुच्छेद में यह कहा गया है, "महासमिति की यह राय है कि इस संबन्ध में चुनावों के वाद ही कोई फैसला करना मुना-सिब होगा। फैसला चाहे जो हो कांग्रेस नये विधान को श्रस्वीकार करने के पन्न में है श्रीर उसके संचालन में श्रसहयोग करना चाहती है।

तव उम्मीदवारों के छाँटने का सवाल श्राया। फैजपुर में सभापति पद से दिये गये भाषण में उस संवन्ध में एक मजेदार बयान यह था—

"इन चुनावों में सममौता करने की श्रोर एक प्रवृत्ति है कि किसी-न-किसी प्रकार बहुमत स्थापित कर दिया जाय। यह ग़लत चीज है श्रोर इसे रोका जाना चाहिये।"

इस पृष्ठभूमि पर श्राखिरी मौके तक मतभेद बना रहा। यद्यपि यह माना ही जा सकता था कि पद-ग्रहण के विरोधी श्रहपसंख्यक रहे होंगे, फिर भी इस सवाल पर कोई वोट नहीं लिए गए। बाद में महासमिति की बैठक इस फैसले पर श्रपनी स्वीकृति देने के लिए हुई। लेकिन वह बहुत बाद में २०-२१ श्रक्ट्वर १६३७ को हुई। उस समय महासमिति ने एक संचित प्रस्ताव पास किया, जिसके परिणाम-स्वरूप "उक्त निर्णय पर कार्य-कारिणी के काम को मंजूरी दी गई।"

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जिस ढंग से मिन्त्रमंडल वने श्रीर शासन चलाया गया, उस पर कुछ ग़लतकहमी पैदा हुई, जिसे फ़ौरन दूर कर देना ठीक होगा। कांग्रेसियों की स्पीचों में बड़े जोरदार शब्द इस्तैमाल किये गये थे, जैसे विधान को 'चकनाचूर' कर देना है; लेकिन कांग्रेस ने जब भी इस विपय पर कुछ कहा सो उसने श्रधिक से श्रधिक इन शब्दों का प्रयोग किया कि उसे विधान के ख़िलाफ लड़ना है। उसने कहा, ''कांग्रेस नये विधान को श्रस्वीकार करने श्रीर उसके संचालन से श्रसहयोग के पच में है।'' इसलिए मिन्त्रमंडल के विरोध में जो श्रालोचना की गई उसमें उपादातर श्रालोचकों की यह ग़लती थी कि उन्होंने कांग्रेस के प्रस्तावों के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया श्रीर वे लोग स्पीचों के श्रनिश्चित शब्दों के साथ वह गये। श्रारवासनों के वाद जो कुछ हुश्रा उसका प्रामाणिक कथन इस प्रकार है:

"वर्धा में कार्य-कारिए। द्वारा पद-प्रहए का निश्चय करने पर कांग्रेसी बहुमत के प्रान्तों के प्रान्तकालीन मिन्त्रमंडलों ने त्याग-पन्न दे दिये। गवर्नरों ने श्रपने-श्रपने प्रान्त की कांग्रेस पार्टी के नेताओं को श्रामन्त्रित किया कि वे नये मिन्त्रमण्डल बनाने में उसकी (गवर्नर की) सहायता

करें। मुलाकातें सन्तोष-प्रद हुईं श्रौर नेताश्रों ने मन्त्रिमण्डल बनाना स्वीकार कर लिया श्रौर गवर्नरों को श्रपने साथियों के नाम दे दिये।"

परिणाम-स्वरूप कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल इस प्रकार वने :

| प्रान्त                |         |     | मन्त्री |     |     | पार्लामेख्टरी | मन्त्री |
|------------------------|---------|-----|---------|-----|-----|---------------|---------|
| प्रान्त<br>बम्बई       | •••     | ••• | ৩       | *** | ••• | Ę             |         |
| मद्रास<br>युक्त प्रांत |         | ••• | 80      | ••• | ••• | 30            |         |
| युक्त प्रांत           | •••     | ••• | Ę       | ••• | *** | १३            |         |
| विहार                  | •••     | ••• | 8 ·     | ••• | *** | =             |         |
| मध्य प्रांत            | •••     | ••• | Ø       | ••• | ••• |               |         |
| उड़ीसा                 | • • •   | ••• | ર       | *** | ••• | 8             |         |
| सीमा-प्रान्त           | ( , , , | ••• | 8       | ••• | *** | -             |         |

जैसा कि कांग्रेस कार्य-कारिणी पहले कह चुकी थी, रहने श्रीर सवारी के लिए सरकारी इन्तज्ञाम के श्रुलावा, मंत्रियों, प्रमुखों श्रीर एडवोकेट-जनरलों का वेतन ४००) रु० प्रतिमास निश्चित किया गया। इतना कम वेतन निश्चित कर कांग्रेस करांची वाले प्रस्ताव का भी पालन कर रही थी। वेतन के इस मापदंड का शेष जगत के मान से मिलान करना दिलचस्प होगा श्रीर कांग्रेसी वेतन-मान सबसे कम निकत्तेगा । छः में से चार प्रान्तों में पार्तामेख्टरी मंत्री नियुक्त करने से कुछ नई कठि-नाइयाँ सामने श्राईं। उनकी वैधानिक स्थिति क्या थी ? क्या धारासभा में मंत्री की उपस्थिति में वे मंत्री के नाम पर काम कर सकते थे ? ज़िलों का दौरा करते वक्तत सरकारी पदाधिकारियों से उनका क्या संबंध होगा ? उनका दफ़तर, उनके सफ़र का भत्ता, दौरे में उनके साथ चलने वाले कर्मचारी, उनके श्रधिकार की सीमा-ये सब उलकनें थीं। तीसरे दर्जें का सफ़र, १) प्रति दिन का मामूली भत्ता. प्रमुख पार्लामेएटरी मंत्री के त्रतिरिक्त श्रन्य पार्लामेंटरी मन्त्रियों के लिए टाइपिस्ट श्रीर क्लर्फ का श्रभाव, ये नियम कि पार्लामेएटरी मन्त्री धारासभा में मन्त्रियों की श्रनुपहिथति में ही काम कर सकते थे-ये सब ऐसी उत्तकनें थों जिनसे कालान्तर में अपने देश में अपनी प्रथा डालने पर ही हम छुटकारा पा सकते थे । संभवतः वे वड़कर सहकारी मन्त्री वन जाते श्रौर मन्त्रियों के साथ उनका बराबरी का दर्जा होता, लेकिन कैविनेट में मन्त्री ही होते । इंगलैंड में पार्लामेण्टरी मंत्री सोंपा हुआ काम करते हैं। हिन्दुस्तान में विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न ढंग श्रपनाये गये श्रीर इसमें सन्देह महीं कि अगर कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वने रहते तो कुछ ही समय में इन उलकनों के साथ ही दसरी उलमनों के सही हल निकल भाते।

पद-प्रहण से राष्ट्रीय जीवन में एक नई प्रक्रिया शारम्भ हुई। कांग्रेसियों को विभिन्न प्रकार के श्रीर विभिन्न परिणाम के महत्व के शासन का श्रनुभव था। किन्तु त्रिटेन जैसे (चेत्र श्रीर जन-संख्या में) वड़े, इटली श्रीर टकीं से तिगुने, स्काटलेंड से छः गुने श्रीर स्वीज़रलेंड से पन्द्रह गुने बड़े प्रान्तों का शासन उनके लिए नई चोज़ थो। इंगलेंड में लोकवन्त्र श्रीर मेंगना फार्टा के जन्म, रूनीमीड के मैदान में येरनों के संघर्ष, मवाधिकार चृद्धि, १६ मह की क्रान्ति, गृह-युद्ध, विभिन्न सुधार एक्ट, लोकवन्त्रीय परम्पराञ्चों के विकास श्रीर प्रयाञ्चों के उदय से, जिन पर कि श्रंमेज़ों को

१ पार्लामेएटरी मन्त्रियों को सकान किराया श्रोर कार ख़र्च शामिल करते हुए ४००) रू० प्रतिमास वेतन देना निश्चित किया गया। मन्त्रियों को १००) रू० मकान किराये के मिलते श्रीर १२०) प्रतिमास कार ख़र्च के जिए। कार सरकार की तरफ़ से दी जाती।

श्रभिमान है, वे लोग परिचित थे। लेकिन यहां मन्त्रियों को एक लिखित विधान के श्रनुसार चलना था । इसके अलावा और वहुत से नियम-उपनियम थे, सरकारी हुनम थे, आदेश-पत्र थे और स्थायी कर्मचारियों की गुल्यियाँ थीं। गवर्नर के आरवासनों पर आवेश-पत्र के। अत्तर कुछ वेमानी हो गये थे, पर भावना वही थी । उत्तरदायी शासन के नेता को श्रीर संयुक्त उत्तरदायित्व वाली कैविनेट को धारासभा के विभिन्न हितों का ध्यान रखना था किंग्रेस की इच्छा खुद भी एक पार्टी सरकार की तरह काम करने की नहीं थी। फिर भी मन्त्रियों के साथ परेशानी थी। उनमें से कुछ ही लोगों को धारासभा का और उससे भी कम लोगों को सरकारी अनुभव था, लेकिन शासन की जटिलताओं से उनका सम्पर्क न तो गहरा था और न न्यापक। इसके अलावा उनको परस्पर विरोधी हितों में मेल कराना था श्रौर विभिन्न माँगों के साथ न्याय करना था। मन्त्रीगण दफ़्तरों में इस तरह भी नहीं गये थे. मानों एक लम्बे निर्वासन के बाद उन्हें घर में रहने का मौका मिला हो। वे तो उस वह की तरह थे जो अपने सुसर के घर कुछ दिनों तक सारी वातों को सीखती है श्रीर जहाँ उसे श्रपने पति से ही नहीं, बल्कि उसके मां, बाप, भाई, बहन श्रादि से भी सुलमाना पढ़ता है। मन्त्रियों को गवर्नरों से वातचीत करनी थी, लेकिन श्रारवासन के लिए तीन महीनों के संवर्ष से यह वात श्रासान हो गई थी । मदास में जहां दस स्थायी सरकारी सेक्रेटरी थे यह बात नहीं थी। ये लोग श्राई॰ सी० एस० के सदस्य थे। इनके अलावा विभिन्न विभागों के चौदह अध्यक्त श्रीर थे। वे सव भी श्राई० सी० एस० के सदस्य थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हालांकि मन्त्रिमण्डल की नई रेल बनी, फिर भी श्रसिलयत में इंजन ही नये थे। डिट्ये सब पुराने श्रीर टूटे-फूटे थे। इसके श्रलावा वेक ज़रूरत से ज्यादा तेज़ थे। कोयला पुराना। कोयला डालने वाले श्रीर पुर्जी में तेल देने वाले उदासीन । नतीना यह कि नई गाड़ी खड़खड़ करने लगी। सिफ्र इतनी ही वात नहीं थी। इंजन ख़ुद रफ्तार भी नहीं तेज कर सकते थे। डिव्बों के मुसाफिर यह उन्मेद करते थे कि एयर कण्डीशंड कोच जैसा सफ़र का आराम हो और तेज़ रफ्तार में मटके भी न लगें। पर उन्होंने इंजन की हालत वह देखी. जो एक्स० वी० इंजन की 'विहटा' में हुई थी। पटरी इकसार नहीं थी श्रीर काम करने वाले नियमों की ऐसी पावनिद्यों से चिपटे हुए थे कि प्रगिव ही नहीं हो सकती थी। सेके टेरियेट के लोगों के सहयोग की तारीफ़ भी लोगों को नापसन्द थी। जब मदास में एक मन्त्री ने गवर्नर को अपना दोस्त, नीतिकार और निर्देशक बताया तो सार्वजनिक नाराज़ी बढ़कर घुणा की सीमा पर पहुंच गई।

एक श्रोर यह वात थी,दूसरी श्रोर जनता की श्राशाएँ बहुत वढ़ी-चढ़ी थीं। चुनावों में ज़मींदार हारे थे श्रोर एक श्रान्दोलन जो पहले से ही चल रहा था श्रव श्रोर भी ज्यादा तेज़ हुश्रा श्रयांत् ज़मीन पर दख़ल श्रोर लगान के कानूनों को दुहराया जाय श्रोर पुरानी परम्पराश्रों को ख़त्म किया जाय। किसानों को राहत मिले, कर्ज़ घटें, मद्य-पान निषेध हो, खेती में से विचौलियों को निकाला जाय, श्रचुपस्थित रहने वाले जमीदारों की ज़मीन पर पावन्दी लगे, ग़ैरकानूनी वस्त्लयावी बन्द हों, जंगल संयंधी शिकायतें दूर हों, जंगलों की सम्पत्ति, घरेलू धंधों श्रोर बृहत् परिमाण के उद्योगों को वढ़ाया जाय, श्रार्थिक वोम का ज्यादा सही वैंटवारा हो, शिचा का पुनस्संगंठन हो ताकि राष्ट्र के जीवन श्रोर उसकी श्रावरयकताश्रों से उसका संबंध हो, राष्ट्रीय संस्कृति का पुनरत्यान हो, प्राम-पंचा- यतें किर से कायम हों, न्याय सस्ता श्रोर सही हो, सच श्रोर श्रपनी यात पर उटे रहने की पहली-सी प्रवृत्ति श्रा जाय, श्रहिंसा के श्रनुसार नये नागरिक श्रिषकार श्रोर कर्जाकों का स्वरूप सामने श्रावे, हिरानों श्रोर पिछड़ी हुई जातियों की राजनैतिक, सामाजिक श्रोर श्रार्थिक दशा सुधारी जाय, श्रम

को देश की सची सम्पत्ति समक्ता जावे, धन के श्रादर्श का स्थान सेवा का श्रादर्श ले, प्राम्य पुननिमाण का बृहत् श्रान्दोलन हो—एक शब्द में प्रतिद्वनिद्वता का स्थान सहयोग ले। ये सुधार थे जो
मन्त्रियों को करने थे। इनमें से हर काम के लिए साधनों की जांच करनी थी, योजना बनानी थी,
राष्ट्रीय रूढ़ि श्रोर पत्त्पातों को दूर करना था श्रोर सामाजिक श्रोर श्राधिंक मृत्य के संबंध में सार्वजनिक धारणाश्रों को शुद्ध श्रोर उन्नत करना था। यह कोई मामूली काम नहीं था! सिर्फ यही
नहीं, मन्त्रियों को स्थानीय पत्त्पात का भी मुकाबला करना था। दिन्त्ण भारत में हिन्दी के
श्रीनवार्य श्रध्ययन के विरोध में एक श्रान्दोलन चला। उसी प्रान्त में साम्यवादी प्रवृत्ति में
समाजवादियों के निर्देश से किसान-विद्वीह खड़े किये गये जो श्रागे की बड़ी क्रान्ति के
लिए तैयारी श्रोर सीख के रूप में थे। लगभग सभी प्रान्तों में राजनैतिक केदी थे जिनमें कुछ हिंसा
के दोषी थे। ये लोग कांग्रेस के हाथों छुटकारा पाने की बाट जोह रहे थे। लेकिन यह मामला बहुत
उत्तमा हुशा था। श्रिधकांश बन्दी बंगाल श्रोर पंजाव में थे, जहाँ कांग्रेस शासन संचालन नहीं कर
रही थी। कांग्रेस की नीयत श्रोर उसके ढंग पर, जिनके श्रनुसार वह एक्ट को श्रमल में ला रही थी,
कांग्रेस के कहर विरोधियों ने तरह-तरह के शक ज़ाहिर किये।

गांधीजी का कहना था कि पद-प्रहण के मायने यह नहीं हैं कि कांग्रेस एक्ट को श्रमल में लाना चाहती है। क्या उनकी यह बात उनके पहले वयानों से मेल खाती थी? जो हो, गांधीजी मूलतः मानव हैं श्रोर एक राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं जैसे कि प्रायः जीवन में देखने को मिलते हैं। वे हर चीज़ को श्रादर्श बनाना चाहते हैं श्रोर श्रपने विचारों, कार्य-क्रमों श्रोर श्रपनी योजनाश्रों को बराबर उचतर करने की कोशिश करते हैं। पहले जो उन्होंने कहा था वह यह कि गति-रोध करने का इरादा नहीं है। लोगों के दिमाग़ में यह ख्याल था कि विधान को खत्म करने के मायने यह थे कि धारा-सभा में शब्दों द्वारा जहाहयाँ श्रोर क्रितयाँ होंगी। इस डक्न से तो गति-रोध की ही श्राशा थी। गांधीजी ने कहा कि इरादा यह नहीं है। श्रगर यह बात नहीं थी तो लोगों ने यह ख्याल किया कि उस विधान को श्रमल में लाया जायगा श्रोर यह उसी उक्न से जैसे कि मॉडरेट लोग उसे श्रमल में लाते, यहुत कुछ उसी तरह से जैसे कि श्रन्तकीलीन मन्त्री उसे श्रमल में ला रहे थे श्रोर इस तरह हिन्दुस्तान में इक्नलेंड का उद्देश्य एरा होता। गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस इस तरह एक्ट पर काम नहीं करेगी। उसका विचार तो यह है कि इस श्रवसर पर परिचम से एवं की श्रोर, पदार्थ से निहित भावना की श्रोर, मशीन से दस्त-कारी की श्रोर, धन से सेवा की श्रोर, सजावट श्रोर रीव से सादगी को श्रोर श्रोर मशीन के पहिये से चरखे के चक्र की श्रोर हिए को मोह दिया जावे।

इसलिए एकट से लड़ने का एक उचतर स्तर पर गहरा श्रीर श्रिधिक व्यापक श्रर्थ था। सारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व को इस तरह फिर से जगाना था कि हिन्दुस्तान में श्रंगरेज़ियत को जगह हिन्दुस्तानियत श्रावे। वह स्वयं पर्याप्त हो, सादा हो, उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण हो श्रोर उसकी राष्ट्रीयता में मानवता हो। गांधीजी ने श्रीर जो चीज़ें वताहैं, जैसे सादा रहन-सहन, उच्च विचार, तांसरे दृर्ले का सफर, श्रात्म-स्याग, गरीबों की सेवा, वे सब बातें ऐसी थीं जो नये श्रादर्श के साथ श्रातीं श्रीर उनसे सारे राष्ट्र का दृष्टि-विन्दु ही बदल जाता। श्रसलियत यह है कि श्रंगरेज़ों ने हिन्दुस्तान में स्मशान के साथ एक नाट्य मन्दिर भी खोला। एक तरफ तो पाँच श्राकड़ों में वेतन गिना जा सकता था, दूसरी तरफ इतनी कम श्राय थी कि उसमें जीवित रहना कठिन था। एक तरफ के चे-के वे महल थे, दूसरी तरफ गन्दी, श्रंधेरी श्रीर घोंसलों जैसी कोठरियाँ थीं; एक तरफ बढ़े-बढ़े रोनक वाले दाज़ार थे श्रीर

वन गईं। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने विशेषरूप से अपने आप को एक विचित्र स्थित में पाया। जनता इन कमेटियों को सर्वशक्तिमान सममती थी श्रीर वह कांग्रेस मित्रमण्डल वनने से स्वर्ण्युग की आशा करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अधीर जनता ने इन कमेटियों से यहुत सी मांगें कीं, जिनका मन्त्रीगण हैनिपटारा नहीं कर सकते थे। वात यह दै कि किसी व्यवस्थित सरकार के लिए, जो कानून और परम्परा पर अवलम्बित ही, यह वात नामुनासिव थी कि वह अपने को विलक्षल एक पार्टी की सरकार बना दे; किन्तु नीचे से ऐसे ही हस्त्व प के चिह्न दिखाई दे रहे थे। दो शक्तियों के बीच प्रान्तीय कमेटियों को संतुलन रखना था और उसे हस्त्व प की सारी कोशिशों को रोकना था। साथ ही उसे मंत्रियों की गति को भी बराबर तेज़ करना था। उसे सरकारी ढरें में मानवता और सजीवता जानी थी। यह कोई आसान काम नहीं था। हस्तच प की मिसालें भी सामने थीं। कुछ जगहों में कांग्रेस कमेटियों ने दखल देना ग्रुरू किया और उस पर कार्यकारिणी ने सख्ती से काम लेकर उन्हें ठीक किया। इस पर मुं मलाहट हुई। लेकिन कार्यकारिणी को और उसके निर्देश में दूसरी कमेटियों को इस कठिन समय में अपने कर्त्त व्य का पालन करना ही था। महासमिति और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सवाल पर कांग्रेस सभापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की बा महासमिति और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सवाल पर कांग्रेस सभापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही स्वाल पर कांग्रेस सभापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही साम पर ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां की स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां ही स्वाल पर वार्य ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां ही साम पर ही समापित की एक वार बहुत लम्बा खरां ही समापित ही समापित ही समापित हो समापित ही समापित हो समापित हो समापित समापित समापित समापित हो समापित समापित समापित समापित हो समापित समा

यद्वास मंत्रिमंडल के निर्माण में एक छोटी-सी बात ऐसी उठी कि उस पर कुछ इलचल मची। वहाँ के दस मंत्रियों में से एक मंत्री को पहले ऊपरी सभा का सदस्य नियुक्त किया गया था और फिर उसे केंबिनेट का मेम्बर बनाया गया। क्या गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाना एक कांग्रेसी के लिए मान्य था ? क्या उत्तरदायी सरकार के लिए मंत्रिमंडल में एक नामज़द सदस्य लेना डीक था ? इस सवाल पर ग़ौर करना मुनासिब होगा।

पहली बात तो यह है कि गवर्नर द्वारा नामज़द और मंत्रियों के परामर्श पर गवर्नर द्वारा नामज़दी में एक बहुत बड़ा अन्तर है। कलकता और लन्दन के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉसि-लर्स (सदस्यों) का चुनाव होता है। ये चुने हुए लोग अपने काम में मदद के लिए कुछ और लोगों को अपनी सभा में मिला लेते हैं। ये नये लोग कार्पोरेशन के काम में अपने अनुभव, अपनी सुक्त और योग्यता के कारण बहुत वहें सहायक होते हैं। इन नये लोगों को लेने का काम बहु-संख्यकदल या उसका नेता करता है। इतने पर भी गवर्नर ने दो जगहें भरने के लिए बहुसंख्यक दल या उसके नेता को मौका दिया। अगर उस समय प्रवान मंत्री ने पार्टी के नेता की हैंसियत से गवर्नर के सामने ऐसे लोगों के नाम पेश किये, जो किसी कारणवश चुनावों में नहीं थे, लेकिन जो साय ही बहुत योग्य और मान्य थे, तो उसमें आलोचना की क्या बात यी ? हाँ, यह बात हो सकती थी कि प्रधान मंत्री नामज़दी की बात ही नहीं मानता। पर जब एक बार मंत्रिमंडल बना लिया गया तो आप इस बात पर आपित नहीं कर सकते कि एक ऐसा काम न किया जो विधान की सीमाओं में ही आता है। यह दलीज तो कुछ ऐसी थी कि चींटी को निगलने में वक्तीफ होता है; लेकिन केंट निगला जा सकता है। किर यह आलोचना तो उन लोगों को थी, जिनको आलोचना करने में ही मज़ा आता है। तव ?

संत्रेप में बात यह है कि परिस्थिति बिलकुल नई थी। कोबेस की घारासभा के भीतर श्रीर बाहर काम का दर्रा बदलना था। कांग्रेस इस बात की चाहती थी कि कांब्रेसी मंत्रियों के सुरिकन्न

१ कांग्रेस बुलेटिन नं० ७, दिसम्बर १६३० — ट्रन्ड २० ग्रोत ३२ देखिये ।

काम को श्रासान करे श्रीर वे धारासभा के बाहर से ही श्रपने भीतर के साथियों की मदद करें श्रीर जनता को उसके सलाहकार श्रीर निर्देशक बनकर विभिन्न योजनाश्रों को भविष्य के श्रादर्श की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि विगत श्रीर वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को लेकर समकार्ये।

जव प्रान्त में कांग्रेसी सरकार हो तो कांग्रेस-संगठन श्रौर कांग्रेस-सरकार के कुछ कार्यक्रम का समन्वय स्वाभाविक था। साथ ही लोगों के दिमाग़ में एक सुरत्ता की-सी भावना भी श्राई कि सब कुछ ठीक है श्रौर सब कुछ ठीक ही होगा। कारण कि कांग्रेस-राज कायम हो गया है। एक बात यहाँ ध्यान में रखने की है। कांग्रेस उस पद पर है लेकिन उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं थी श्रौर श्रगर उसके पास पूरी ताकत भी होती तो भी धारासभा के बाहर का कार्यक्रम इतना ही गहरा श्रौर ज्यापक होता जितना कि खुद धारासभा के श्रन्दर होता। श्रसल में कांग्रेसी मंत्रियों की मज़बूती श्रीर तेज़ी श्राम जनता के श्रान्दोलन की गति श्रीर श्रोचित्य पर निर्भर थी।

हाँ, एक मामले पर शासन के संबंध में कांग्रेसी विचार कुछ श्रह्पष्ट ये। उस हालत में श्रीर दूसरी बात हो भी नहीं सकती थी। जब बोजनाएँ सरकारी हुक्मों, नियम-उपनियमों के श्रनुसार सेक टेरियट के श्रनुभवी कर्मचारियों द्वारा जाँची जाती हैं, तब उनकी व्यवहार्यता श्रीर उपयोगिता का पता लगता है। श्रवसर ऐसा होता है कि बेंक, बीमा करपनी, खादी-केन्द्र या किसी कारवार में एक तेज़ श्रादमी एक नई नीति श्रपनाता है श्रीर तब सामने ऐसी चीजें उठ खड़ी होती हैं कि उसके प्रस्ताव बेमानी हो जाते हैं। जब छोटे कारवारों में ऐसी बातें होती हैं तब शासन के लम्बे-चोड़े कामों की कठिनाइयों का श्रनुमान किया जा सकता है श्रीर ख़ास-तौर से उस वक्त जब उन कामों में बहुत से सामाजिक, नैतिक श्रीर श्राधिक सवाल भी चिपके हुए हों। गवर्नर श्रीर उसके विशेषा-धिकार एक तरफ थे श्रीर दूसरी तरफ हममें श्राप्म-विश्वास की कमी थी। फिर जनता एक स्वर्ण-युग के लिए भूखी थी श्रीर उसे फ़ौरन देखना चाहती थी। लेकिन सेक टेरियट के पहरा देने वाले कुत्ते बराबर भोंकते श्रीर चिरलाते थे। हमारे प्रस्तावों के ख़िलाफ वे विभिन्न नियम-उपनियमों के उद्धरण देते थे। ऐसी हालत में मंत्रियों का काम कितना मुरिकल था?

कांग्रेस ने श्रव तक इस दिशा में काम नहीं किया था। पुराने नरमदली लोगों को शासन संबंधी श्रनुभव श्रीर ज्ञान था। कांग्रेसी पिछले सबह साल से लड़ाई श्रीर श्रान्दोलन चला रहे थे। उनका कार्यक्रम सेवा श्रीर बिलदान का था। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि ये कांक्रेन्स श्रीर कमीशनों की रिपोटों श्रीर सरकारी नियमाविलयों से श्रनिश्च थे। इस बात को मानने में कोई संकोच या शर्म नहीं है। दसरी तरफ इस श्रमिलयत को देखने की ज़रूर से थी वाकि इस समय की समस्याश्रों को समसने श्रीर सुलकाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की जाती। यह काम वे निश्च समस्याश्रों को समसने श्रीर सुलकान के लिए पूरी ताकत से कोशिश की जाती। यह काम वे निश्च गण कर सकते थे जिनके। पास श्रवकाश था श्रीर इस काम के लिए पर्याप्त सुविधाएँ श्रीर सामग्री थी। कांग्रेस संगठन मज़बूत बनाना था। पिछले पचास बरसों में उसने जो संगठन विया था उमी थी। कांग्रेस संगठन मज़बूत बनाना था। पिछले पचास बरसों में उसने जो संगठन विया था उमी श्री बदोलत उसे श्रपने कामों में सफलता मिली थी श्रीर इसी वजह से दसरी पार्टियों श्रमण वर्षों। की बदोलत उसे श्रपने कामों में सफलता मिली थी श्रीर इसी वजह से दसरी पार्टियों में से एक पार्टी श्रमल में कांग्रेस का श्राधार इतना वड़ा था कि वह देश की राजनैतिक पार्टियों में से एक पार्टी श्रमल में को बिलक सिर्फ वहीं। एक' पार्टी थी जो सरकार के ज़िलाफ लड़ाई टह रही थी। ऐमा वक्त महीं थी, बल्कि सिर्फ वहीं एक' पार्टी थी जो सरकार के ज़िलाफ लड़ाई टह रही थी। ऐमा वक्त महीं थी, बल्कि सिर्फ वहीं एका पार्टिये श्रीर जिम भागा कि यह कहा जाने लगा के देश के हर गाँव में कांग्रेस की एक कमेटी होनी चार्टिये श्रीर जिम भागा कि यह कहा जाने लगा के देश के हर गाँव में कांग्रेस की एक कमेटी होनी चार्टिये श्रीर जिम भागा कि यह कहा जाने लगा के देश के हर गाँव में कांग्रेस की एक कमेटी होनी चार्टिये श्रीर जिम भागा की कोटी नहीं होने होने स्वारिय श्रीर जिम

धारासभा के बाहर के कांग्रेसियों को जनता के, जो ज्यादावर घपर थी, दोग्त की नगर काम करना था। उन्हें उन लाखों मुक प्राणियों की खावाज़ ही नहीं बननांथा, बल्कि उन्हें मध

बन्बई ही श्रकेला ऐसा प्रान्त था, जिसने श्रम कानून तैयार श्रीर लागू किये। एक लेवर कमेटी नियुक्त की गई थ्रौर काफ़ी सोच-विचार के बाद एक तेवर विल तैयार किया गया। उससे मंजदूरों के कुछ हिस्सों को सन्तोष नहीं हुआ। बाद में उम्र प्रदर्शन हुये और गोलियां चलीं; लेकिन श्रमली परेशानी तो युक्त प्रांत में थी। वहां श्रक्सर दंगे होते—कभी साम्प्रदायिक श्रौर कभी दूसरे ढंग के श्रौर—वार-वार शांति श्रौर ज्यवस्था बनाये रखने के लिए फौज को बुलाना पड़ता। ऐसे उप-दवों, श्रनुभवों श्रोर ऐसी परेशानियों के बीच कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को रचनात्मक सुधार का कार्य-क्रम चलाना था। सबसे पहले तो कांग्रेस-प्रधान धारासभाग्रों ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पास किया; वर्यों कि नये एक्ट में राष्ट्र का कहीं मत नहीं था श्रीर वह विलकुल श्रसन्तोषप्रद था। उसमें तो हिन्दुस्तान की जनता को गुलाम बनाये रखने की नीयत थी। बम्बई में सबसे बड़ी घटना यह हुई कि सविनय त्राज्ञा भंग त्रांदोलन के दौरान में जिन सत्याग्रहियों की जमीन और जायदाद ज़न्त हो गई थी उन्हें सरकारी ख़र्चे पर वापस लौटा दिया गया। श्रख़वारों की ज़मानतें भी लौटा दी गईं। उपयुक्त सिनेमा श्रीर साहित्य पर से पाविन्दियां हटा ली गईं। मज़दूर नेताश्रों के कामों पर जो रोक थी वह रद कर दी गई और श्रम कानूनों का काम हाथ में ले लिया गया। देहाती कर्ज पर मदास में सबसे पहले ध्यान गया और उसने ऐसी कानूनी व्यवस्था कर दी कि उससे कर्ज़ की रकमें घट गईं। उसके बाद मंद्य-पान निषेध पर ध्यान गया। इस मामले में हर प्रान्त का श्रपना श्रलगं ढर्रा था। मदास ने परिधि से केन्द्र पर हमला किया। वस्वई ने उलटा ढर्रा श्रपनाया। दिल्णी प्रान्त में वन्दियों को मठा देने के सुधार की बहुत बड़ी जरूरत थी। श्रीर जगहों की तरह यहां भी राजवन्दी छोड़े गये । मोपला उपद्रंव एक्ट की रह करना एक बहुत वड़ी घटना थी। एक श्रीर बड़ी उपलब्धि थी १६३० के सविनय श्राज्ञा भंग श्रान्दोलन में इस्तीफ़ा देने वाले प्रान्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति । जमीदारी इलकों में कारतकारी दुख़ल की हालतों के बारे में छानवीन के लिए एक कसेटी नियुक्त की गई । यह भी कम महत्व की चीज़ नहीं थी । कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की; पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के १६३६ में इस्तीफा देने की वजह से उसकी सिफ़ारिशों पर श्रमल न किया जा सका। खाँदी श्रीर कताई के लिए २ लाख रुपये की रकम निकाली गई। मन्त्रिमण्डल के लिए यह एक श्रसाधारण साहस का काम था; क्योंकि इससे कांग्रेस संस्था के रचनात्मक कार्यक्रम में वड़ी भारी मदद मिलती। जुलाहे के संरच्या के लिए सबसे पहला कदम तो यह उठाया गया कि हांथबुने कपड़े के श्रलावा श्रीर सब तरह के कपड़े वेचने वालों के लिए लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। कुछ हड़तालों के सिलिसिले में सममौता वोर्ड कायम किये गये। डाक्टरी ब्यंवसाय का फिर से संगठन शुरू किया गया श्रोर साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। श्रस्पतालों के लिए श्रवैतिनक डाक्टरों की नियुक्ति की गई। बीट के लिए रंगीन वक्स का ढंग चुंगी श्रीर जिला बोडों में चालू कर दिया गया।

युक्त प्रांत में ६ में से २ मंत्री श्रीर १३ में से ३ पार्लामेगरी सेक्रेटरी मुसलमान थे श्रीर २ पार्लामेगटरी सेक्रेटरी दिलत वर्ग के थे। किसानों को राहत देने के लिए टपाय काम में जाने की गरज़ से दो कमेटियां नियुक्त की गईं। किसानों को बेदखल करने के जो मामले चल रहे थे टन्हें फौरन रोक दिया गया ताकि किसानों को तात्कालिक सुविधा मिले। दूसरी कमेटी ने देहाती कर्ज के सवाल पर ध्यान दिया। कानपुर में मालिकों के कगड़ों को मन्त्रिमण्डल ने समय पर हरतचेप करके दूर किया। मध्य प्रांत में इरादा तो बहुत से कामों को करने का था; लेकिन जो काम हो पाये उनका संबंध हुछ जंगल के श्राधिकारों, श्रादिवासियों के लिए स्कूलों श्रीर सरकारी काम के लिए

प्रान्त में तैयार हुई चोज़ों के क्रय से था। प्रान्त के आर्थिक और व्यावसायिक परील्ल के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। सारे प्रान्त में छोटे किसानों को स्थायी रूप से १२॥ फीसदी की छूट दी गई। कर्ज़ के सिलसिज में समकीता बोर्ड कायम किये गये। क्लयों पर लाइसेंस लगाने, विदेशी शराय की हुकानों और देशो शराय के इस्तैमाल को घटाने का प्रस्ताव रखा गया। रचना विमाग के कामों में सार्वजनिक इमाग्तों की लागात को काकी घटा दिया गया। २४०० गांवों की, जहाँ पढ़ाई की सुविधाएँ नहीं थीं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विद्यामंदिर-योजना जोरों से चलाई गई। इस सारी सूची के बाद एक और उपलिध्यों, जिसको अलग स्थान देना उचित है। बंगाल कांभेत- संचालित प्रान्त नहीं था। यहाँ नज़रवन्द और राजबन्दी सब प्रान्तों से ज्यादा थे। वे सब गांधीजी के हाथों छुटकारे के इन्तज़ार में थे। गांधीजी बहुत बुरा स्वास्थ्य होने पर भी कलकत्ते में तीन सप्ताइ (२४ अक्टूबर १६३७ से १६ नवम्बर तक) ठहरे। बंगाल के गवर्नर और मंत्रिमंडल से उन्होंने लम्बी बातचीतें कीं। बहुत से निकले हुए नज़रवन्दों और राजबन्दियों से नांधीजी मिले। कलकत्ते से लौटते वक्त उन्होंने हिजली कैम्प के १६ राजबन्दियों से दो घंटे तक वातचीत की। इस समय सरकार ने लगभग १९०० नज़रवन्दों की रिहाई का हुक्म देते हुए एक विद्यप्ति निकाली—

"जहाँ तक याकी नज़रवन्दों का सवाल है (जिनकी संख्या ४४० से ज्यादा नहीं है श्रीर जी कैंग्प या जेलों में हैं) सरकार का हरादा उनके मामलों पर निकट सविष्य में ही ध्यान देने का है। मि॰ गांधी प्रत्येक नज़रयन्द से मिलना चाहते हैं श्रीर इस काम में उनके प्रयाल से ४ महीने लगेंगे। सरकार इसके लिए उन्हें ख़शी से हर तरह की सुविधा देगी। जिन नज़रवन्दों के बारे में मि॰ गांधी मिल कर सन्तोपप्रद शाश्यासन देंगे उन्हें सरकार फ़ौरन छोड़ देगी। इस बीच में ख़ुद सरकार हर मामले पर गौर करेगी श्रीर जहाँ भी उसे मुनासिय लगेगा वहाँ उसी मामले में छूट का हुवम दे देगी।"

गांधीजी ने कहा कि प्रान्त में श्राहिंसात्मक वातावरण यनाये रखना बहुत ज़रूरी है। यंगाल सरकार ने उस संबंध में एक दूसरी ही शब्दावित का प्रयोग किया, "उसकी (नज़रबन्दों के क्रमशः छुटकारे की नीति जी)सफलता लाज़िमी तीर पर जनता श्रीर सार्वजनिक नेवाशों के सहयोग पर निर्मर होगी—शर्यात् थे ऐसा वातावरण बनाये रखें जिसमें ग्रेर कान्नी श्रान्दोलनों को कोई श्रोरसादम ही न मिले।" गांधीजी ने इस संबंध में यह श्रारा प्रकट की कि, "ग्रेर कान्नी श्रान्दोलन" का श्रार्थ यहाँ "उन कामों से था जो हिंसात्मक थे या जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिलता था।"

कुल मिलाकर १६६७ का साल बहुत घटनापूर्ण रहा। कांग्रेस ने उस साल कोई प्रधिवेशन नहीं किया लेकिन उस समय में शाधी सदी की प्रगति पूरी की। श्रसल में जय मंत्रिमंदल बनाये गये तो उसने राष्ट्रीय संगठन की मेहराव की जुनाई की। श्रसल्योग का रास्ता बदला लेकिन सहर योग का चक्रत श्रमी नहीं श्राया था। संघ बनाने से एक्ट के जिस हिस्से का संबंध था उसके विरोध में दांग्रेस के राव में कोई क्रक नहीं हुआ। जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल दने थे तो उस सिलसिले में (मंब बनाने के बारे में) विदिश सरकार ने घपना श्रमला कदन बताया था। कांग्रेस की निगाह में विदिश सरकार के घपना श्रमला कदन बताया था। कांग्रेस की निगाह में विदिश सरकार की ऐसी कोरिश हिन्दुस्तान को जनता के लिये जुनीतो थी श्रीर उसने प्रान्तीय श्रीर स्थानीय कांग्रेस कमेटियों, प्रान्तीय सरकारों श्रीर मंत्रिमंदलों से संबीय बाँच छाद जाने के विरोध में ध्रपील की। विशेषकर प्रान्तीय सरकारों को यह हिदायत दी गई कि वे श्रपनी धारासमा के विरोध की, प्रस्ताय द्वारा प्रकट करें।

संघीय विधान के पर्दे सवाज के घलावा ब्रिटिश सरकार घाँर हिन्दुस्तानी जगना में चार

बहुत-सी बातों के सगड़ों की वजह से न कोई सहयोग की भावना हुई और न कोई विशेष प्रगति हो सकी। मिसाल के लिए हज़ारों नज़रवन्द बिना किसी मुकदमें के कैम्पों या जेलों में पड़े हुए थे श्रीर कुछ श्राएडमान में थे। श्राएडमान के बिन्दियों ने गांधीजी को एक तार में यह सूचना भेजी कि हिसा में श्रव उनका विश्वास नहीं रहा है। ऐसी हालत में उन्हें नज़रबन्द रखने का कोई मौका या बहाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो गांधीजी श्रीर कांग्रेस की कोशिशों चल ही रही थीं; लेकिन साथ ही कुछ श्रीर लोग भी थे। उन लोगों के मामले उलमे हुए थे। उनके ज़िलाफ़ हिंसा के जुर्म थे। फिर भी उन मामलों पर तुरन्त ध्यान देना था। उनके श्रलावा निर्वासित लोग भी थे, जिनके बारे में महासमित ने यह प्रस्ताव पास किया—

"महासमिति भारत सरकार पर ज़ोर देती है कि वह सारे राजनैतिक बन्दियों पर से, जिनमें निम्नोंकित व्यक्ति भी सम्मितित हैं, हिन्दुस्तान में घुसने के सिलसिले में सारी रुकावटों श्रीर पाव-निदयों को हटा ले—

श्रीयुत वीरेन्द्रनाथ चद्दोवाध्याय, डा॰ श्रवानी प्रुकर्जी, श्रीयुत महेन्द्र प्रताप, श्रीयुत पाण्डुरंग सदाशिव खांखोजे, सरदार श्रजीतसिंह, मौलवी उवैदुछा, मौलवी श्रव्दुछा खाँ, डा॰ तारकनाथदास, काज़ी श्रव्दुलवली खाँ, श्रीयुत बसन्त कुमार रॉय, श्रीयुत पृथ्वीसिंह, लाला हरदयाल श्रीर श्रीयुत रासबिहारी-बोस ।

कमेटी की यह राय है कि विदेशों में रहने वाले सब प्रवासी भारतीयों को एक श्राम श्राश्वासन दे दिया जाय कि हिन्दुस्तान में उनके श्राने पर उनके पिछले कामों की वजह से उनको परेशान नहीं किया जायगा श्रोर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जायगी।"

पहले सालों में कांग्रेस ने सारे भारत की श्रम-संबंधी समस्याश्रों पर उचित ध्यान नहीं दिया था। श्रहमदाबाद शहर में एक श्रादर्श मज़दूर संगठन ज़रूर कायम होगया था श्रोर उसका एक स्थायी शासन बोर्ड था; लेकिन श्रोर जगह के संगठनों में इस बोर्ड के सदस्यों की-सी प्रतिष्ठा श्रोर अनुशासन संभव नहीं था। न श्रोर जगह मालिकों का प्रस्युत्तर ही वैसा था। नतीजा यह हुश्रा कि मज़दूरों का संगठन या तो साम्यवादियों ने किया या कुछ स्वार्थी लोगों ने। लेकिन जब कांग्रेस ने पद-प्रहण किया तो इस महत्वपूर्ण विषय को छोड़ना संभव नहीं था। यह चीज़ राष्ट्रीय जीवन में एक विशेष महत्व की थी—विशेषकर बम्बई प्रान्त में। कांग्रेस ने जो मज़दूर कमेटी नियुक्त की थी उसने बड़े परिश्रम के बाद सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम पेश किया। इसको कांग्रेस महासमिति ने शब्दूबर १६३७ में इस प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया—

"विभिन्न प्रान्तों में एक से काम को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेजन प्रान्तीय सरकारों से इस कार्यक्रम को अपनान की सिफ़ारिश करता है श्रोर इस बात को तय करता है कि विभिन्न बातों पर श्रावश्यक छानबीन श्रोर पारस्परिक विचार-विमर्श होकर ३० जून १६३८ तक तत्संबंधी प्रस्तान बन जाने चाहिएं—

- (क) कानून द्वारा आँकड़े इकट्टे करने की सुविधा हो;
- (ख) श्रनियंत्रित कारवारों में भी फ्रेंक्ट्री एक्ट लागू किया जाय;
- (ग) मौसमी क्रीनिह्यों में फ्रेंन्ही एक्ट ज्यादा सख्ती से लागू किया जाय;
- (घ) जहाँ मातृत्वकालीन सुविधा की व्यवस्था न हो वहाँ कम-से-कम शाट सप्ताह की सुटी का प्रयंध किया जावे;
  - (इ) संगठित उद्योगों में बेतन की पर्याप्तता के सवाल की जींब की जावे;

- (च) श्रम-विनिमय संस्था वर्ने;
- (छ) बीमारी में बिना नेतन कटे हुए छुट्टी मिले;
- (ज) न्यूनतम वेतन निश्चित काने की उचित संस्था हो;
  - (म) भगड़ों का फैनला काने के लिये संस्था हो:
- (ज) सरकार श्रोर मालिक उन ट्रेड यूनियनों को मानें जो शांतिपूर्ण श्रोर उचित उपायों को काम में लाने की नीति पर श्राचरण करती हों:
  - (ट) श्रम के रहने का इन्तज़ाम हो;
  - (ठ) कर्ज़ का बीम घटाया जाय;
  - (ड) काम के घंटे निश्चित हों;
  - (ढ) छुट्टियों का भी वेतन मिले;
  - (ग) काम मिलने का बीमा हो;
  - (त) उद्योगों को श्रम के संबंध में साकारी सहायता की शतें निश्चित हों।

सम्मेलन यह चाहता है कि प्रान्तीय सरकारें श्रगले साल में ज्यादा-से-ज्यादा उपयुक्त सामलों में कानूनी या शासन संबंधी कार्रवाई करें।"

संयुक्त सम्मेलन की राय है कि श्रगर कांग्रेसी श्रम मंत्री समय-समय पर सम्मेलनों में भाग लेते रहें तो वह उन्हें एकसी नीति श्रीर एकसा कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता देगा। सम्मेलन की यह भी राय है कि कांग्रेस मज़दूर कमेटी, कांग्रेसी श्रम मंत्री श्रीर पालांमेएटरी मंत्री समय-समय पर मिलें श्रीर श्रम-कार्यक्रम की चलाने के यारे में स्थिति का सिंहावलोकन करें।

कांग्रेस मज़द्र कमेटी ने कुछ प्रस्ताव श्रीर पास किये श्रीर मंत्रिमंडलों से उन पर ध्यान देने की सिफ़ारिश की।

कांत्रेस के लिये उतना ही बिल्क कुछ दयादा श्रहम स्वाल श्रहपसंस्वकों का था। इस संबंध में लन्दन को दूसरी गोलमेज परिपद, प्रधान मंत्री रैमज़े मैकडोनेल्ड के निर्ण्य श्रीर सितम्बर १६३२ में गांधीजी के श्रामरण श्रनशन का ध्यान श्राना स्वाभाविक है। छुः दिन के श्रन-रान के बाद हरिजनों को हिन्दुशों का ही एक हिस्सा माना गया। यहां कांत्रेस की यात प्र ध्यान देना ज़रूरी है। उसका इरादा था कि श्रगर संयुक्त निर्वाचन हो तो हरिजनों को श्राम निर्वाचन चेत्र में ले लिया जायगा। कांत्रेस यह चाहती थी कि प्रधान मंत्री के फ्रेंसने का यह मतीजा न हो कि हरिजन हमेरा से जिस जाति के सदस्य रहे हों, उससे वे श्रलग हो जायें। प्रधान मंत्री के फ्रेंसले का हिन्दू दिमाग पर भी काफ़ी श्रसर पढ़ा था। जब कार्यकारिणी ने यह तय किया कि वह प्रधान मंत्री के फ्रेंसले को न स्वीकार करे श्रीर न श्रद्धीकार तो सवाल के ये सारे पहलू उसके सामने थे। इसी वजह से इस विषय पर कांत्रेस की मुचिन्तित सम्मिन की

"कांग्रेस ने बार-बार निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के श्रहपसंख्यकों के अधिकारों के धार में नीति घोषित की है। कांग्रेस ने यह कहा है कि इन अधिकारों का रएए। यह अपना कर्न्द्रय समझती है। वह इन श्रहपसंख्यकों के विकास के लिये ज्यादा-से-ज्यादा छेत्र देना चारकों है। साथ हो यह कि वे राष्ट्र के राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पूरा-पूरा दिस्सा हैं। कांग्रेस का उद्देश एक स्वतंत्र और अखण्ड भारत है जहाँ कोई वर्ग, मशुद्राय-ब्युसंग्य ह या अल्पसंख्यक-एक दूसरे को शोपण न कर सके और जहाँ राष्ट्र के मारे हिस्से एक माथ निटकर

राष्ट्रीय उन्नति के लिये काम कर सकें। स्वतंत्रता में एके और सहयोग के मायते भारतीय जीवन की समृद्धशाली और अनेकांगी सांस्कृतिक विभिन्नता को दबाने के नहीं हैं। हर व्यक्ति और हा समुदाय की अपनी सामर्थ्य और प्रवृत्ति के अनुसार अवाध प्रगति के लिये तो उनको बनाये रखना ज़रूरी है।"

इस संबंध में कांग्रेस नीति को विकृत करके सामने रखने की कोशिश की गई है। इसी-लिये महासमिति अपनी नीति को फिर दुइराती है। कांग्रेस ने मौबिक अधिकारों के प्रस्ताव में इन बातों को शामिल किया है—

- (१) हिन्दुस्तान के हर नागरिक को अपनी स्वतन्त्र सम्मति प्रकट करने का अधिकार है। यह स्वतंत्र रूप से किसी से संवंध रख सकता है और मिल सकता है। उसका सम्मिलन कानून और नैतिकता के विरोध में नहीं होगा और विना शस्त्रों के होगा।
- (२) हर न्यक्ति को आस्मिक स्वतंत्रता होगी और वह किसी भी मत, धर्म या सम्प्रदाय को मान सकता है और उसके अनुसार काम कर सकता है; लेकिन उससे सार्वजिनक शांति और नैतिकता भंग नहीं होनी चाहिये।
- (३) श्रलपसंख्यकों श्रीर विभिन्न भाषाश्रों के चेत्रों की संस्कृति, भाषा श्रीर लिपि का संरक्षण-िकया जायगा।
- (४) कानून के सामने सभी व्यक्ति बरावर हैं, फिर चाहे उनका कोई धर्म हो या उनकी कोई जाति हो श्रोर वे चाहे स्त्री हों या पुरुष।
- (४) किसी व्यक्ति पर उसके धर्म, लिंग धौर जाति के कारण सार्वजनिक नौकरियों में, शक्ति धौर मान के पदों में शौर किसी व्यवसाय या धंधे में कोई भेदभाव या पायन्दी नहीं होगी।
- (६) किसी सार्वजनिक कुए, तालाब, सड़क, स्कूत श्रीर दूसरे स्थान के लिये हर नाग-रिक के समान श्रीधकार श्रीर कर्त्तंश्य हैं।
  - (७) सब धर्मों के प्रति राजसत्ता तटस्थ रहेगी।
  - (म) प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष की मताधिकार प्राप्त होगा।
- (१) हरएक नागरिक भारत में कहीं श्राने-जाने, ठहरने श्रीर बसने के लिये श्राज़ाद है। बहीँ वह जायदाद ले सकता है श्रीर कोई भी कारबार चला सकता है। कानून के लिहाज़ से उसके साथ बर्ताव में कोई भेदभाव नहीं होगा। हिन्दुस्तान के हर हिस्से में उसे संरचण प्राप्त होगा।

मौलिक श्रधिकारों की इन धाराश्रों से यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत भावना, धर्म भौर संस्कृति में कोई हस्तचेप नहीं होना चाहिए। इस तरह श्रल्पसंख्यकों को श्रपने नियमों के पालन करने में बहुसंख्यकों की तरफ से कोई रुकावट नहीं हैं।

साम्प्रदायिक निर्णय पर कांत्रों स ने अपनी स्थिति अपने प्रस्तावों से वार-वार साफ्त कर दी है और जुनाव के घोषणा-पत्र में उसे फिर अन्तिन रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। कांग्रेस इस साम्प्रदायिक निर्णय के खिलाफ़ है; क्योंकि वह राष्ट्रीयता-विरोधों है, अ-लोक्तंत्रों है और हिन्दु-स्तान की आज़ादी और एके के लिये एक वड़ी रुकावट है। फिर भी कोंग्रेस ने इस वात को साफ कर दिया है कि उस निर्णय में विभिन्न दलों द्वारा आपसी समर्कांत से ही परिवर्तन होना धाहिए। आपसी समर्कांत से ऐसे परिवर्तन के लिये किसो भी अवसर का कांग्रेस ने स्वागठ किया है और वह उससे लाभ उठाने को तैयार है।

रन सब मामलों में जिनका अल्दसंख्यकों पर असर पट्ट सकता है कांग्रेस टर्नक सहयोग

श्रीर उनकी सद्भावना के साथ ही कोई फ्रैसला करेगी ताकि सब लोग मिलकर हिन्दुस्तान को श्राज़ाद कर सकें श्रीर वहाँ की जनता की दशा सुधार सकें।"

श्रहपसंख्यकों के सवाल के साथ 'राष्ट्रीय गान' का सवाल भी था। कुछ धारासभाशों में कार्रवाई 'वन्दे मातरम्' गान से शुरू हुई। लगभग चालीस सालों से 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रीय गान की तरह बरता जा रहा था। बंक्सिचन्द्र चटर्जी के इस गाने के साथ इकवाल के कुछ गाने भी प्रसिद्ध हुए; लेकिन श्रुसलमानों में कुछ विरोध हुश्रा श्रीर श्रागे चलकर श्रुह्लिम लीग ने कांत्रेस-शासन के खिलाफ यह बात भी रखी।

महासमिति ने कुछ दूसरे मामलों पर भी ध्यान दिया। काफ़ी श्रसें से(करीव पच्चीस वरस से) श्रांध श्रोर कर्नाटक इस द्विनयाद पर श्रलग प्रान्त बनाने पर ज़ोर दे रहे थे कि नये प्रान्त भाषा के श्राधार पर बनाये जावें। क्लकत्ते में महासमिति ने पहली बार "कांध्रे स-नीति निश्चित की कि भाषा के श्राधार पर फिर से प्रान्त बनाये जावें। उसने बम्बई श्रोर मद्रास सरकार से श्रांध्र श्रोर कर्नाटक के श्रलग प्रान्त बनाने पर विचार करने के लिये कहा। इस सिफ़ारिश पर मद्रास की धारासभा ने विभिन्न भाषा चेत्रों के लिये विभिन्न प्रान्त बनाने के लिये एक प्रस्ताव पास किया। मद्रास सरकार श्रोर भारत मंत्री में लम्बा पत्र-व्यवहार हुश्रा। परित्णाम-स्वरूप भारत मंत्री ने उस प्रस्ताव को उस समय रोक दिया। बम्बई ने भी कर्नाटक के सवाल पर उसी समय विचार किया।

घरेलू समस्याओं के बीच हिन्दुस्तान श्रपने प्रवासी भाइयों के प्रति श्रपनी जिम्मे-दारी को नहीं भूला श्रीर न दुनिया के सवाल ही उसकी श्रांखों से श्रीमल हुए। भारतीय रिया-सतों का मामला, भारत सरकार के विदेश-विभाग के हाथों में या श्रीर उस पर कांग्रेंस का पूरा ध्यान था। १६३७ में जब मैसूर में जबर्दस्त दमन हुशा तो महासमिति ने इस सवाल की लिया श्रीर श्रपनी राय इन शब्दों में प्रकट की—

"मैसूर रियासत में राजने तिक मुकदमों, पायन्दियों और रकायटों के साथ दमन की जो निर्दय नीति शुरू हुई है, महासमिति उसका घोर विरोध करती है। भापण, सम्मितन घोर सहयोग के प्रारम्भिक श्रिधकारों पर रोक लगाकर नागरिक श्रिधकारों के द्याये जाने का भी यह विरोध करती है।

"यह मीटिंग मैसूर की जनता को श्रपनी आतृत्व-पूर्ण भावनाएँ भेजती है थौर टनके उचित श्रहिंसात्मक संघर्ष में पूर्ण सफलता की कामना करती है। यह ब्रिटिश भारत थौर रियासती जनता से श्रपील करती है कि वह मैसूर की जनता की रियासत के विरुद्ध श्रात्म-निर्धय के धिषकार के लिये जहाई में, हर प्रकार का श्रवलम्बन श्रीर प्रोत्साहन दे।"

कुछ हिन्दुस्तानी जंज़ीबार में भी थे। उस समय वे लोग नये कानून के ज़िलाफ़ बीरता-पूर्वक लड़ रहे थे। उन कानूनों से हिन्दुस्तानी हितों को चीट पहुंचित छौर उस देश में एक बस्बे छसें से बसे हुए हिन्दुस्तानियों का धायात-निर्यात क्यापार बरवाद हो जाता। धसब में जंजीबार की समृद्धि में सब से बढ़ी सहायता हिन्दुस्तानियों ने ही की थी। उस समय उनके संपर्य में सहायता शौर हिन्दुस्तानी हितों के रच्या के लिये हिन्दुस्तान में लॉग के धायात पर रोक बगाना झरूरी सममा गया। इस पर भारतीय जनता से जंजीबार की लॉग म इरवैनाल करने यी अपील की गई। यह योजना जोश के साथ धपनाई गई धौर उससे जंजीबार के हिन्दुस्तानियों को इन्हित सुविधा दिलाने में सहायता मिली।

भपने पड़ोस में निटिश साम्राज्यवाद के धातंकपूर्व शानन में यहा भारी धन्याय हो । हा

था। उसका हिन्दुस्तानियों से कोई सीधा संबन्ध तो नहीं था, फिर भी वहाँ की श्रन्धाधुन्धी पर ध्यान गया। फिलस्तीन को निटिश संरच्या में शासन के लिये रखा गया था। वहां श्ररव श्रीर यहूदियों में जवर्दस्त-कगड़ा था। इस सिलसिले में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुई। पील कमीशन ने जुलाई के चौथे सप्ताह में श्रपनी रिपोर्ट दी। उसमें फिलस्तीन का शरवों श्रीर यहूदियों में वँटवारा करने का शरताव था। श्रगर हम घटनाश्रों की प्रत्याशा करें तो पाकिस्तान का विचार, जिसमें हिन्दुस्तान का हिंदुश्रों श्रीर मुसलमानों में वँटवारा था, हालाँकि १६३२ में पदा हुआ श्रीर जो १६४०—४१ में एक जबईस्त उलक्षन बन गया, इस पील कमीशन की विचारधारा के ढरें पर था। कांग्रेस ने श्रातंबपूर्ण शासन श्रीर फिलस्तीन के वँटवारे का जबईस्त विरोध किया। कांग्रेस-ने श्ररव बालों को उनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लड़ाई में भारतीय जनता के समर्थन का श्राश्वासन दिया।

उसी तरह चीन पर जापान के हमले से कांग्रेस का ध्यान उधर खिंचा श्रीर उसने यह प्रस्ताव पास किया—

"कांग्रेस महासमिति चीन में जापानी साम्राज्यवाद के श्राक्रमण से चिन्तित है श्रीर वह नागरिक जनता पर वम वरसाने श्रीर निर्देय व्यवहार के श्रातंक से परिचित है।

''श्रसाधारण परेशानियों श्रीर विषमताश्रों के होते हुए भी श्रपनी स्वतन्त्रता श्रीर श्रपने एके के लिए चीनी जनता जो वीरतापूर्वक संघर्ष कर रही है, महासमिति उसकी प्रशंसा करती है। राष्ट्रीय संकट की उपस्थिति में श्रान्तरिक एकता पर महासमिति चीनी जनता को वधाई देती है।

"इस राष्ट्रीय विपत्ति के श्रवसर पर चीनी जनता के प्रति महासमिति श्रपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है श्रीर उनकी श्राज़ादी की जड़ाई में भारतीय जनता के पूर्ण समर्थन का श्राश्वासन देती है।

''महासमिति भारतवासियों से इस बात की मांग करती है कि के चीनी जनता के प्रति सहातुभूति के प्रतीक स्वरूप जापानी चीज़ों का इस्तैमाल करना बन्द कर दें।''

१६३७ में राष्ट्रीय कार्य-क्रम में जितनी घटनाएँ थी उनका संचित्त विवरण देना यहाँ संभव नहीं है। सारे देश में एक नया राष्ट्रीय दृष्टिकोण समाया हुआ था। कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान आन्तरिक अनुशासन और स्वतन्त्रता पर था। इस देश को दो चीज़ों से द्वाकर रखा गया था। एक तरफ़ तो वफ़ादारों के लिए हनाम था और दूसरी तरफ़ देशमिक के लिए सज़ा थी। अंगरेजों ने हिन्दुस्तान पर नैतिक और वौद्धिक विजय पाने के लिये जो योजना निकाली उसमें सबसे पहला नम्बर ख़ितावों का था। जय उनकी फ़ेहरिस्त आती तो अख़वारों की कई कालमें भर जातीं। ये फेहरिस्तें दो वार निकलतीं। एक तो अंगरेजी नये साल के शुरू में और एक वादशाह के जन्म-दिवस पर। इन्होंने राष्ट्रीय अधःपतन में बड़ी भारी सहायता की। नौकरियों और दूसरे इनामों से इनका असर कहीं ज्यादा था। इस पर महासमिति ने अपना सुचिन्तित मत यह प्रकट किया कि इन प्रान्तों में जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडल हों वहां धारा-समा में खिताबों को यन्द करने और उनका दिखावा न करने का प्रस्ताव पास किया जावे। मंत्रिमंडलों को बादशाह को इस यात की स्वना दे देनी चाहिये कि वे आगे इस सिलसिले में सिफ़ारिशें नहीं करेंगे और यह कि वे अपने प्रान्तों में विताब दिये जाने के विरोध में हैं।

भारत जैसे बढ़े देश में प्रान्तों के सरकारी काम में सामन्जस्य स्थापित करना थार श्रनुशा-सन बनाये रखना कोई श्रासान काम नहीं था—विशेषकर उस समय जब राष्ट्र को शायन-सत्ता का पहली बार स्वाद मिला हो। धारासभाशों की पार्टियों की नेतागीरी में उन बहुत-सी बातों का समावेश था जो ऊपरी तौर से दिखाई नहीं देती थीं। पहली बार कांग्रेस ने महसूस किया कि चार श्राने देकर कांग्रेस सदस्य बनने में एक वह श्रंकुर था जो श्रागे जाकर प्रधान मन्त्री के रूप में एक सुदद वृत्त हो सकता था। इसलिए जब व्यक्तिगत श्रिधकारों के मगड़े होते कि कौन नेता हो (जो श्रागे प्रधानमंत्री होता) तो कांग्रेस कार्श-कारिणी ही एक ऐसी सत्ता थी, जो उन श्रिधकारों पर निर्णय कर सकती थी।

"कार्य-कारिगी ने श्री एम० के० गांधी श्रीर श्री डी० एन० बहादुरजी की श्री के० एक० नरीमेंन से संबंधित रिपोर्ट पर विचार किया। कार्य-कारिगी ने श्री एम० के० गांधी के पत्र पर श्रीर जाँच-कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में श्री के० एफ० नरीमेंन के बयानों पर भी विचार किया। रिपोर्ट की जांच के मुताबिक श्रीर इनकी मंजूरी श्रीर फिर इन्कारी से कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है कि इनका बर्ताव ऐसा रहा है कि उसके कारण कांग्रेस संस्था में कोई दायित्व-पूर्ण पद प्रहण करने के लिए वे श्रयोग्य हैं।

"ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्य-कारिणी रिपोर्ट श्रौर उसके साथ के पत्रों को प्रकाशित करने का निर्देश देती है।"

हरीपुरा अधिवेशन और १६३म की घटनाओं पर आने से पहले स्वाधीनता दिवस के संबंध में यहां कुछ उत्लेख करना उचित होगा। सन् १६३० से ही इस दिवस को मनाया जा रहा था। स्वाधीनता की प्रतिज्ञा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन हिन्दुस्तान को जो नैतिक और भौतिक ज्ञित पहुँची थी, उसका कुछ विस्तृत उल्लेख था। हर साल इसको दुहराना अनावश्यक सममा गया। उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और २६ जनवरी १६३म के स्वाधीनता दिवस पर यह नई प्रतिज्ञा ली गई—

"हमारा विश्वास है कि श्रौर लोगों की तरह भारतीयों का इस बात के लिये जन्मजात श्रिधकार है कि उन्हें स्वतन्त्रता हो, वे श्रपने परिश्रम का फल भोग सकें, उन्हें जीवन की श्रावश्य-कताएँ सुलभ हों ताकि उन्हें उन्नति के लिये पूरी तरह श्रवसर मिल सके। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई सरकार लोगों को इन श्रिधकारों से वंचित कर देती है श्रौर उन्हें दवाती है तो लोगों को उस सरकार को बदलने या मिटा देने का भी श्रिधकार है। हिन्दुस्तान में विदिश सरकार ने भारतीय जनता को उनकी स्वतन्त्रता से ही वंचित नहीं किया; बिल्क उसका श्राधार श्राम जनता के श्रोषण पर है। उसने हिन्दुस्तान को श्रार्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक श्रौर श्राध्यात्मिक हि से बरबाद कर दिया है। इसलिये हमारा यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान को व्रिटिश संबंध तोइ कर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये।

"हम इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्रता को पाने का सबसे ज्यादा कारगर तरीका हिंसा में नहीं है। हिन्दुस्तान ने शान्तिपूर्ण श्रीर उचित उपायों को काम में लाते हुए स्वराज्य की तरफ प्रगति की है श्रीर उसमें सुददता श्रीर श्रात्म-निर्भरता श्राई है श्रीर इन्हीं उपायों को काम में लाते हुए हमारा देश स्वतन्त्रता श्राप्त करेगा।

"हम भारत की स्वतन्त्रता के लिये फिर से प्रतिज्ञा करते हैं श्रीर इस बात का निश्चय करते हैं कि जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं होता हम स्वतन्त्रता के लिये श्रहिंसात्मक लड़ाई लड़ते रहेंगे।"

र यहां इशारा बस्बई मान्त के मांगई की श्रोर है। पूरा विवरण कांग्रेस के बुत्तेटिनों से मिल सकता है।

## हरिपुरा अधिवेशन : १६३८

श्रगर कहा जाय कि पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय विचार-धारा में होने वाली हलवर्ले व तब-दीलियां इधर देश में स्थान पाने वाली समाजवादी व वर्गवादी विचार-धाराश्रों के परिणाम-स्वरूप थीं तो यह भी माना जा सकता है कि १६३८ में जो कगड़े उठ खड़े हुए, उनकी जड़ें पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस के भीतर चलते रहने वाले जा पसी विरोधों में मौजूद थीं। सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व अब भी गाँधीजी का ही था। गोकि वे कांग्रेस के सदस्य न थे, फिर भी शक्ति का सूत्र उन्हीं के हाथों में था। रचनात्मक राष्ट्रीयता की विचारधारा के उद्गम भी वही थे। उस महान बांध के वही निर्माता थे, जो श्रभी तक हिंसा के ज्वार को सफलता-पूर्वक रोके हुए था। ग्रंवावर्ग श्रहिंसा की विचारधारा से होने वाली धीमी प्रगति के कारण उतावले हो रहे थे और दुर्गम खाइयों को फांदने श्रीर सीधी ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए निकट का मार्ग निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। प्रान्तों में बज़ारतों के कायम होने से उनका यह स्वप्न यथार्थ न हो सका श्रीर न लोकप्रिय सरकारों द्वारा किसानों को ही सुक्ति मिल सकी। लोग श्रचरज करते थे कि श्रभी जमींदार पहले के ही समान बने हुए हैं, पुलिस के जुल्म में भी कोई कमी नहीं हुई है, किसानों का दुख-दर्द भी दूर करना बाकी है श्रीर बंगाल, विहार व पंजाव में हिंसात्मक श्रपराधों के बनदी श्रभी तक यातनाएँ भुगंत रहे हैं। अगडमान के बन्दियों ने अनशन कर रखा था और वे दिन-प्रति-दिन सृत्यु के निकट पहुँच रहे थे। इस अस्तव्यस्तता व अन्धकार के बीच प्रकाश की एक चीए किरण राष्ट्रीय प्रनिर्माण के पथ पर चलने वाले कांग्रेसजनों को राह दिखा रही थी। अग्डमान से वन्दियों ने आवाज उठाई कि स्वाधीनता-संग्राम के श्रस्त्र के रूप में हिंसा श्रीर श्रातंकवाद में उनका विश्वास श्रव नहीं रह आया। उन्होंने अपने ये विचार किसी भय अथवा आशा के कारण प्रकट नहीं किये थे, बहिक इति-हास के सावधानी-पूर्वक श्रध्ययन व राजनैतिक विज्ञान के श्रनुशीलन के बाद ही वे इस परिणाम पर पहुँचे थे श्रोर उन्होंने श्रपने विचारों की सूचना गांधीजी तथा संसार को दे भी दी थी। स्वच्छं-दता-पूर्वक विचार प्रकट करने के कारण जो लोग जेलों में इतने दिनों से सब रहे थे उनकी संख्या श्रव भी एक हज़ार के लगभग थी श्रीर इन वंगालियों में सात खियाँ भी थीं। श्रग्दमान से वापस बलाये गये ऐसे बन्दियों की संख्या कम न थी, निनके कारावास का काल प्रभी काफी बाकी था श्रीर जिनके छोड़े जाने की भी कोई श्राशा न थी। विहार के हजारीवाग जेल में १३ केंद्रियों ने श्रपने पंजाबी भाईयों का साथ देकर श्रनशन कर रखा था। चटगांव में २४,००० युवकों को श्रपने साथ परिचय-पत्र रखना जरूरी था, क्योंकि इन लोगों द्वारा हिंसा में श्रविश्वास प्रकट करने से बंगाज तथा सम्पूर्ण भारत से आउंकवाद का नाम-निशान मिटता था। कांग्रेस ने अनग्रन करने वालों से अनशन त्यागने का अनुरोध किया और साय ही उन्हें यह विश्वास दिलाया कि कम्दियों की रिहाई के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जायगा। श्रयदमान से कैंडियों की वापसी

तथा १,१०० बंगाली नज़रबन्दों की रिहाई के बाद इलचन में कुछ कमी हुई, क्योंकि बिटिश सरकार इससे आगे बढ़ने को तैयार न थी; परन्तु २० देशभवतों ने पंजाब में अनशन करके और उसे ३० दिन तक जारी रख कर वातावरण में सरगर्मी ला दी और राष्ट्र के अन्तः करण में फिर से इन्नचन पदा कर दी।

जहां एक तरफ जीवन-भर रक्त की होली खेलने वाले श्रहिंसा की तरफ श्राकपित हो रहे थे या कम-से-कम हिंसा से सुँह मोड़ते जा रहे थे वहां दूसरी तरफ श्रसंख्य किसान सैकड़ों मीज चलकर गांवों से आते थे और अपने संगठन अलग कायम करते थे। ये नये संगठन कम या अधिक मात्रा में कांग्रेस के विरुद्ध होते थे। इसके लिए उन्हें एक उद्देश्य, एक मंडा श्रीर एक नेता मिल गया । किसानों की हिमायत कोई नई बात नथी; लेकिन अब उक ऐसा कांग्रेस ही करती श्राई थी। इस बार उन्होंने लाल रंग का सोवियट मंडा अपनाया, जिसमें हंसिया और हथीड़ा के चिन्ह श्रक्ति थे। किसानों श्रीर कम्यूनिस्टों में यह मण्डा श्रधिकाधिक चल पड़ा श्रीर परिडत जवाहर लाज नेहरू के जगातार कहने सुनने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मंडे की ऊँ चाई व प्रमुखता के प्रश्न को लेकर प्रायः सभी जगह कांग्रेसजन व किसानों में कगड़े हुए श्रीर तिरंगे करडे का स्थान किसानों के भएडे को देने का जो प्रयत्न हो रहा था वह दर-श्रसल समाजवाद का गांधी-वाद से संघर्ष था। वस्तुतः इस विचारधारा में समाजवाद से कहीं श्रधिक कम्यूनिज्म या वर्गवाद था, यहां तक कि कुछ पान्तों में समाजवादियों ने कम्यूनिस्टों का साथ देना ग्रुक कर दिया था श्रीर कुछ में वे राष्ट्रीयतावादियों में मिल गये थे। किसानों के नेताश्रों ने देहातों में दूर-दूर तक दौरे किये। इससे संदिग्ध व निष्क्रिय समाजवादियों की कलई खुल गई श्रीर प्रकट होगया कि पक्का समाजवादी कौन है और कौन नहीं। इस प्रकार इस दल की शक्ति और संगठन में बृद्धि हुई श्रीर वह कांग्रेस के मुकाबले पर इट गया। एक दुखद बात यह देखने में श्राई कि कई पान्तों में प्रान्तीय चुनावों के बीच व्यक्तिगत कगड़ों व संघर्षों का दौरदौरा रहा। इनमें कर्नाटक, विहार, संयुक्त प्रान्त श्रीर उड़ीसा मुख्य थे । श्रांध्र व कुछ श्रन्य स्थानों में तो स्थिति इतनी खराब थी कि स्वयंसेवकों व साधारण कांग्रेसियों के श्रिहंसा में विश्वास के ही कारण विरोधी दलों की तरफ से हिंसा नहीं हुई।

हिंसा और अहिंसा के संघर्ष, जेलों में भूख-हड़ताल की पृष्ठभूमि और कांग्रेस मंत्रिमंडलों के प्रति असंतोष के इस वातावरण में कांग्रेस का इक्यावनवां अधिवेशन विद्वलनगर, हरिपुरा में १६, २० और २१ फरवरी, १६३८ को श्री सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्ता में हुआ। निस्संदेह उस समय हालत नाजुक थी।

हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्त का खुनाव साधारण परिस्थिति में हुआ। सुभाप बावू ने. अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व अपनी नीति का स्पष्टीकरण निम्न शब्दों में किया—

"कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल में संघ-योजना व उसकी अराष्ट्रीय व अलोक-तंत्रीय विशेषताओं का विरोध किया जायगा। यह विरोध शान्तिपूर्ण व जायज उपायों हारा, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर अहिंसात्मक असहयोग भी शामिल किया जा सकता है, किया जायगा। साथ ही योजना का सामना करने के लिए देश के संकल्प को दृहतर बनाने का भी प्रयत्न किया जायगा।"

श्री बोस ने कहा कि इस वर्ष भारत की जनता में वे ऐसी श्रवरोध-शक्ति का विकास करने की चेष्टा करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार को राष्ट्र पर श्रवांद्धनीय योजना थोपने का विचार त्यागने के लिए विदश किया जा सके। अपने इन प्रयत्नों के दौरान में भारत की जनता अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर दृष्टि रखेगी और ऐसी नीति से काम लेगी, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके।

बोस बाबू ने श्रंथेज राजनीतिज्ञों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस अम में न रहना चाहिए कि कांग्रेस ने विरोध करते हुए भी जिस तरह प्रान्तों में बज़ारतें कायम करना मंजूर कर लिया उसी तरह वह भारतीय शासन कानून के संघ-योजना बाले श्रंश को भी स्वीकार कर लेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इन दोनों की तुलना करके गलती करेंगे।

श्री बोस ने श्रागे कहा कि कांग्रेस साम्प्रदायिक प्रश्न के निबटारे का प्रयत्न करते हुए राष्ट्र में एकता कायम करने पर ज़ोर देगी। वह राष्ट्रीयता की रचा करते हुए सुसलमानों से सममौता करने के लिए कोई भी प्रयत्न बाकी न छोड़ेगी।

सुभाष बाबू ने कहा कि कांग्रेस सुसलमानों से समभौता करने के लिए उत्सुक है, किन्तु खेद है कि सुसलमानों की तरफ से श्रभी तक कोई निश्चित मांग देश के श्रागे नहीं रखी गई। उन्होंने सुसलमानों को श्राश्वासन दिया कि यदि श्रत्पसंख्यक समान नीति का श्रनुसरण करने को तैयार हों तो कांग्रेस उनकी सभी उचित मांगें मान लेगी।

कांग्रेस के प्रस्पेक अधिवेशन में कोई-न-कोई ऐसी बात होती है, जिसका विशेष महत्व होता है। इसी तरह अधिवेशनों में पास हुए प्रत्येक प्रस्ताव का भी महत्व होता है। हरिपुरा श्रधिवेशन के दिनों में मंत्रिमंडलों को एक विशेष संकट से गुजरना पड़ा। श्रभी मंत्रिमंडलों को कायम हुए सात महीने भी न हुए थे और उनके पैर भी न जमे थे कि प्रान्तीय गवर्नरों से उनका मतभेद हो गया । दुरिपुरा में डेलीगेटों के शिविरों में श्रफवाद फैली हुई थी कि हिंसात्मक कार्यों के लिए सजा पाये हुए राजनैतिक बंदियों के छुटकारे के प्रश्न को लेकर बिहार श्रीर संयुक्तपान्त के मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुके हैं। हरिपुरा श्रधिवेशन का सुप्रबंध, डेलीगेटों के लिए दूध मुहैय्या करने के लिए ४०० गायों का इंतजाम, सफाई, श्रातिध्य-संकार-इन सब बातों की चर्ची बिहार, संयुक्तप्रान्त व उड़ीसा की घटनार्थों के श्रागे गौगा हो गई। साथ ही रियासतों व किसानों की समस्याएं भी कम दिलचस्प न थीं। कांग्रेस महासमिति ने १६३७ में श्रपने श्रक्टूबर के श्रधिवेशन में मैसूर के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया था वह कांग्रेस द्वारा सद्धिसे प्रहण की गई नीति से कहीं आगे बढ़ गया था। प्रस्ताव में अपील की गई थी कि मैसूर की प्रजा अपने श्वारम-निर्माय के श्रधिकार के लिए रियासती सरकार के विरुद्ध जो संघर्ष कर रही है उसमें रियान सतों व विटिश भारत की प्रजा को सहायता करनी चाहिए। यही नहीं, उत्तर, पूर्व, दिलए श्रीर परिचम सभी तरफ रियासतों में पिछले दो वर्ष में जाप्रति की लहर फैल गई थी श्रीर कांग्रेस के वर्तमान श्रिधिवेशन से पूर्व रियासती प्रजा कार्यकर्ता. सम्मेलन नवसारी में हो चुका था। श्रम महसूस किया जाने लगा था कि कार्यसमिति के प्रस्तानों के मसनिदों में कुछ रहोबदल होनी चाहिए। इसके श्रद्धावा, किसान नये जोश में श्राकर ऐसे कार्य कर रहे थे, जो कांग्रेस के श्राधार-भूत सिद्धान्तों के खिजाफ़ थे श्रीर जिनकी जिम्मेदारी वह नहीं ले सकती थी। साथ ही कांग्रेम उन कांग्रे सजनों की कारगुजारियों को नजरंदाज नहीं कर सकती थी, जो किसान सभायों के सदस्यों के रूप में कांग्रेस के सिद्धान्तों व नीति के विरुद्ध वातावरण तैयार कर रहे थे।

श्रहपसंख्यकों की संमस्या के सम्बन्ध में भी कुछ सनसंनी फैली हुई थी। २० दिसम्बर,

हुए श्री जिसा ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि "कांग्रेस हाईकमांड का दिमाग ठीक करना पहेगा।" इसके श्रलावा नज़रबन्दों व श्रनशनकारियों का मामला पड़ा हुश्रा था, जिसके निबरोर के लिए गांधीजी हरिपुरा श्रधिवेशन के बाद बंगाल जाने वाले थे। श्रधिवेशन की कार्रवाही की चर्चा उठाने से पहले दो वातों का जिक्क कर देना श्रनुचित न होगा। कांग्रेस का श्रधिवेशन गुजरात में हुश्रा था, इसलिए सभी सूचनाश्रों, साइनवोडों तथा पोस्टरों में शानतीय भाषा को महत्व मिलना लाजिमी था। इसके श्रलावा राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी को भी, जिसकी देवनागरी व उर्दू दोनों हो लिपियों को स्वीकृति मिल चुकी थी, सूचनाश्रों, साइनवोडों व पोस्टरों में वरावरी का स्थान मिलना उचित ही था। हिष्दुरा में यह हुश्रा कि गुजराती के साथ देवनागरी व श्रंग्रेजी तो देखने में श्राई, पर उर्दू लिपि का श्रमाव रहा श्रोर इस बात की शिकायत हुई। पाठक कहेंगे कि यह तो कोई उर्व्लेखनीय बात नहीं है, किन्तु वास्तव में यह बात महत्व की है। बात यह थी कि उर्दू पत्रों में इस श्रभाव की चर्च हुई; पर यह शिकायत श्रनुचित थी, क्योंकि सभी मुख्य स्थानों पर उर्दू में पोस्टर मौजूद थे। एक शिकायत मांसाहारी भोजन के श्रभाव के सम्बन्ध में थीं, किन्तु वास्तव में हिरिपुरा में ऐसे होटल थे, जो मांसाहार देते थे।

दूसरी बात यह कि हरिपुरा का अधिवेशन ही पहला अधिवेशन था, जिसमें स्वागत सिमिति ने हाथ से बने कागज से काम चलाया था। कांग्रेस के इतिहास में सचमुच यह गौरव का दिन था कि अ० भा० आमोद्योग-संघ को, जिसकी स्थापना १६३४ के बम्बई अधिवेशन में हुई थी, इतनी मान्यता मिली कि स्वागत-सिमिति ने अपने सभी कामों में हाथ से बने कागज का प्रयोग किया। हरिपुरा-में रचनात्मक कार्यक्रम की एक और कमी दूर हुई और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिला संघ की स्थापना हुई।

हर साल देश के लिए अपने किसी-न-किसी महान पुरुष या स्त्री के लिए शोक मनाना एक बड़ी दुखद बात है, किन्तु यह अनिवार्य है। हरिपुरा में कांग्रेस को स्वर्गीय पण्डित मोतीलालजी की परनी श्रीमती स्वरूपरानी के देहावसान का शोक मनाना पड़ा। इस तरह नेहरू परिवार के तीन सदस्य राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी बलि चड़ा चुके थे और श्रीमती स्वरूपरानी के इकलौते पुत्र जवाहरतालजी कांग्रेस की श्रध्यत्तता का तीसरा कार्यकाल होल ही में समाप्त कर चुके थे। श्रपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत के प्रायः सभी प्रान्तों श्रीर बर्मा तथा मलाया का दौरा किया था। श्रध्यक्तता का भार छोड़ने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने श्रांसाम का दौरा किया था श्रीर निजी तौर पर, तथा कांग्रेस के हरिपुरा श्रधिवेशन के भी द्वारा उस नागावीरांगना गुइडाजी की रिहाई की मांग उपस्थित की थी, जिसने १६३२ से सुदूर श्रासाम के जंगलों में स्वाधीनता का भएडा उठा रखा था श्रीर जो उस समय से जगमग ६ वर्ष का कारावास भुगत चुकी थी। पंडितः जी ने कठिन परिश्रम के बाद कार्यभार श्रपने से कम उम्र के व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि निश्चय ही कांग्रेस के सब से कम उन्न वाले अध्यक्त के सुपुर्व किया था। सुभाष वानू एक लम्बी बीमारी से उठे थे। वह एक ऐसे प्रान्त के युवक थे, जिसके नौजवानों तथा देशभक्तों ने देश के इतिहास में सबसे श्रधिक कष्ट सहा है, मुल्क की सांस्कृतिक उन्नति में सबसे श्रधिक हाथ बटाया है और भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक यातनाएँ सही हैं। मिदनापुर जिला सुभाग बाबू को सदा से विशेष प्रिय रहा है और प्रान्त में इसी को वहां के गैरकांग्रे सी मंत्रिमण्डल ने दमन जारी रखने के लिए चुना था। हरिपुरा अधिवेशन ने जिले की ११० कांग्रेसी संस्थाओं पर जगे प्रतिबन्ध का विरोध किया और बंगाल सरकार के इस तर्क का कड़े शब्दों में प्रतिबाद किया कि

वहां की कांग्रेस समितियां आतंकवादी संगठन की आंग रही हैं।

कांग्रे स के प्रायः सभी श्राधिवेशनों में प्रवासी भारतीयों का प्रश्न उठाया जाता है। हरिपुरा में भी दिचिए-पूर्वी श्रक्षीका (जिसमें केनिया, युगांढा, टांगानिका व जंजीवार भी सिम्मिलित हैं) तथा मारीशस श्रोर फिजी के प्रवासी भारतीयों के पद, स्थिति श्रोर श्राधिकारों में श्रवनित पर भय प्रकट किया गया। जंजीवार में लोंग के न्यापारियों द्वारा एकाधिकारपूर्ण संस्था (वलीव ग्रोधर्स श्रसोसियेशन) की स्थापना, टांगानिका में श्रादिवासी उत्पादन (नेटिव प्रोड्यू स) विल, पूर्वी श्रक्षीका की यातायात-सम्बन्धी नई योजनाएँ, केनिया में उच्च भूमि का रवेत जाति के जिए संरच्ण श्रादि विटिश साम्राज्यवाद की नई श्राधिक नीति के सूचक थे। केनिया में बहुत दिनों से उच्च भूमि में भारतीयों को श्राने से रोकने श्रीर वहां किसी भी देश के यूरोपियन को यसने देने की परम्परा चली श्राई थी। यह भारतीयों के श्रधिकार पर श्रपमानजनक कुठाराधात था। श्रव इस श्रन्यायपूर्ण परन्परा को रवेत उच्च भूमि की सीमाएं निर्धारित करके कानूनी रूप दिया जा रहा था श्रीर यह कार्रवाई भारत सरकार की १६२३ वाली घोषणा के विरुद्ध थी।

दिल्ण व पूर्वी छफ्रीका के मूल निवासियों के प्रति छपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारतीय प्रवासियों की मांग छफ्रीका के मूल निवासियों के प्रति शतुता की भावना से प्रेरित होकर नहीं की गई है; विकि उसका उरेश्य छफ्रीकावासियों और भारतीयों दोनों ही को विटिश साम्राज्यवाद के शोषण से बचाना है। जंजीवार में भारतीयों ने लोंग के व्यापार का सफल और संतोषजनक बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्न के निवटारे में छिषक समय नहीं लगा। पूर्व में ऐसा ही पाश्यविक साम्राज्यवाद चीन में अपना सिर उठा रहा था और आतंक तथा भय की सिष्ट कर रहा था। इसके कारण संसार की शान्ति तथा पृश्चिया की स्वाधीनता के लिए सत्तरा पदा हो गया था। चीन के प्रति भारतीयों की सहानुभूति इस सीमा तक बढ़ी कि भारत में जापानी माल के बहिष्कार तक का निश्चय किया गया। पश्चिम में फिलस्तीन के बटवारे का पद्यन्त्र रचा जा रहा था। फिलस्तीन में आतंक का साम्राज्य या और कांग्रेस की इच्छा सिर्फ पदी थी कि किसी तरह वहां के मतभेदों का निवटारा हो जाय। उधर दिख्य में भारत को लंका में काठिनाई का सामना करना पढ़ रहा था। लंका सरकार भारतीयों के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाने जा रही थी, जिससे एक तरफ तो स्थानीय शासन में भारतीयों से बोट देने का शिषकार छीना जा रहा था छीर दूसरी तरफ भारतीयों को इनके नागरिक अधिकारों से बंदित किया जा रहा था। जहां तक जनता का ताल्लुक है, कांग्रेस की नजर में लंका और भारत में कोई भेद न था।

परन्तु हरिपुरा श्रधिवेशन के समय संसार में विनाशकारी युद्ध के जो वादल छाये हुए थे इनकी तुलना में इन सवका श्रधिक महत्व न था। युद्ध तथा विदेशी सम्यन्धों के बारे में मारतीय राष्ट्र की नीति स्पष्ट थी श्रीर हरिपुरा श्रधिवेशन में उसे श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट कर दिया गया।

"कार्य सिमिति ऐसी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि को बड़ी चिन्ता की नजर से देखती है, जिनके मालिक विदेशी हैं और वही उनका संचालन भी करते हैं, किन्तु इन कम्पनियों ने अवने नाम के साथ "इिएडया लिमिटेड" या इसी तरह के दूसरे शब्द इस ठहेरय या आशा से जोड़ रखे हैं कि उन्दें वास्तविक भारतीय संस्था ही माना जाय। ऐसी कम्पनियों के कायम होने से भारत को उस मेदमावपूर्ण संरक्षण नीति का लाम नहीं रह जाता, जिसका अनुसरण भारत सरकार भारतीय उद्योगों की उन्नित के लिए करती रही है।

"कांग्रेस नये विधान का विरोध सिर्फ इसीब्रिए नहीं करनी रही कि उसमें राजनैतिक

स्वतन्त्रता का श्रभाव है, बिल्क इसिलिए भी कि विधान कानून में ऐसी धाराएं रखी गई हैं, जिन्हें भेदभाव के विरुद्ध संरच्या कहा जाता है। कार्यधिमिति का मत है कि ये धाराएं भारत के हित में नहीं हैं श्रीर उनका उद्देश्य विदेशी नागरिकों श्रीर खासकर बिटिश एं जीपितियों को इस देश के साधन तथा प्राकृतिक सम्पत्ति के शोषण के लिए बनाये रखना है। कार्य समिति का मत है कि भारत के हितों की रचा के लिए जहां श्रीर जब भी श्रावश्यकता हो, वहां श्रीर तभी भारत को श्रराष्ट्रीय हितों के विरुद्ध भेदभाव के व्यवहार का श्रिधकार है।

"जहां भारत में पूंजी या विशेषज्ञों की कमी का श्रनुभव किया जाय वहां दिदेशी पूंजी या विदेशी विशेषज्ञ उपयोग करने पर कार्य समिति को कोई श्रापत्ति नहीं है, वशतें कि भारत को उनकी श्रावश्यकता हो श्रोर कि यह पूंजी श्रोर ये विशेषज्ञ भारतियों के नियन्त्रण श्रोर प्रवन्ध में रहे श्रोर उनका उपयोग भी भारत के हित में किया जाय।

"कार्यसमिति का मत है और वह घोषणा करती है कि किसी भी ऐसी संस्था को स्वदेशी नहीं कहा जा सकता, जिसका नियन्त्रण, प्रयन्ध व संचालन भारतीयों के हाथ में न हो। यदि भारतीय उद्योगों के वर्तमान विस्तार के परिणामस्त्रह्म विदेशी श्रौद्योगिक संस्थाओं को इस देश के प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए भरमार हो जाती हो तो कार्यसमिति श्रौद्योगिक उन्नित मुस्तवी करना ही उचित समक्षेगी। कार्यसमिति यह श्रावश्यक समक्षती है कि भारत के प्राकृतिक साधनों की उन्नित ऐसे व्यवसायों द्वारा ही हो सकती है, जो भारतीयों के नियन्त्रण, संचालन श्रौर प्रयन्ध में रहें श्रौर उसके मत से भारत को श्रार्थिक स्वाधीनता के विकास के लिए भी यह श्रावश्यक है।"

संसार की इस उथल-पुथल तथा हलचलों के बीच कांग्रेस की हरिपुरा में अपनी अन्दरूनी कठिनाइयों व हुत्तचलों का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रांतीय स्वायत्त शासन योजना पर संघर्ष की भावना से श्रमल किया जा रहा था श्रीर इसी के मध्य कितने ही कगड़े ंजपर भी श्रागये श्रीर हरिपुरा में इनका निबटारा होना था। श्रभी केन्द्रीय सरकार श्रपने उसी निरंकुरा और वैयक्ति इ रूप में वर्तमान थी. जिसमें वह पिछु जे १०० साल से चली आ रही थी। वह न तो जिम्मेदार ही थी श्रौर न लोकमत का उस पर कुछ प्रभाव ही पड़ता था। शासन संघ की जो इमारत खड़ी की जा रही थी, उसके सिद्धांत पर कांग्रेस या जनता को कोई आपत्ति न थी, किन्तु भारतीय स्वाधीनता पर श्राधारित न होने के कारण उसे सदा के लिए श्रहवीकार कर दिया गया था । कांग्रेस को विश्वास था कि देश की जनता विद्यान परिषद् के द्वारा श्रपना विधान विदेशी इस्तकेप के विना ही बना सकतो है। चूं कि कांग्रेस प्रांतीय स्वायत्त शासन योजना को श्रम द में द्वा रही थी, इसलिएं यह नहीं कहाजा सकता था कि वह संव योजना को भी कार्यान्वित करेगी, क्योंकि संब योजना के दायरे से शासन के कुछ महत्वपूर्ण श्रंगों को छोड़ दिया गया था। साथ ही यह सिर्फ जिम्मेदारी का भी सवाल न था, क्योंकि किसी शासन संव में प्रायः समान स्वतम्त्रवा श्रीर समान मात्रा में प्रजातन्त्रीय शासन व नागरिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाले प्रदेश सिमालित होने चाहिएं। श्रावश्यकता इस वाव को थी कि प्रतिनिधिक संस्थाओं तथा उत्तरदायी सरकारों की स्थापना, नागरिक स्वतंत्रता कायम करने तथा संघन्व्यवस्थापिका समा में चुनाव के विषय में रियासतों को भी प्रान्तों की बराबरी के दर्जे पर लाया जाता। सिर्फ इसी तरीके से पृथकरण की प्रवृत्तियों तथा रियासतों के बाहरी श्रीर भीतरी संवर्षी में पड़ने से बचा जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में जनता की प्रकट की हुई इच्छा के विरुद्ध संव-योजना खादे

श्रसमर्थं है, किन्तु रचनात्मक कार्यं के चेत्र में रियासती प्रजा उन श्राखिलभारतीय संगठनों से लाभ उठा सकती है, जो कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हुए भी स्वतन्त्र रूप से अपना कांम कर रहे हैं। इसलिए रियासत को समितियों द्वारा कांग्रेस के नाम के प्रयोग से उनके कार्य में निश्चय ही वाधा पड़ेगी, यकीनन समय श्राने पर कांग्रेस श्रवने निर्णय पर फिर विचार करेगी; किन्तु अभी तो रियासतों की जनता को अपने ही पैरों पर खड़े हीने का प्रयत्न करना चाहिए । रियासती प्रजा सम्मेलन की तरफ से इस विचारधारा का जीरदार शब्दों में विरोध किया गया। में दूर ने बिटिश भारत के दूसरे किसी भी प्रांत की तरह सत्याग्रह श्रान्दोलन जारी करने की अनुमात हो मांगी थी। गोकि सर्वसाधारण से सम्पर्क बढ़ाने की कांग्रेस की. नीति सभी को ज्ञात थी, फिर भी कार्यसमिति के मसविदे पर सभी को श्रारचर्य हुशा। प्रतिवन्ध सिर्फ रियासतों की समितियों पर ही नहीं लगायां गया, क्योंकि रियासतों श्रीर प्रान्तों में श्रव्छी-बुरी कितनी ही समितियां थीं। हिन्दुस्तान के काफले की एक साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। देश की ४६२ रियासतों को अल्स्टरों के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता था, कार्य-सिमिति ने रियासतों में प्रथक् संगठन कायम करने की जो सलाह दी थी उसका क्या स्वार्थी लोग गलत मतर्जव न जगायेंगे श्रीर नया शीव्र ही रियासतों में दुल विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली समितियों व साम्प्रदायिक संस्थाओं की भरमार न हो जायगी? भारत को ठीक रास्ता सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के नेतृत्व में ही मिल सकता था। सभी राष्ट्रीय शक्तियों की उद्गम यही तो थी। जब तक कि रियासतों में कांग्रेस की चेतना नहीं भरी जाती तब तक साम्प्रदायिकता का बोलबोला रहेगा । श्रंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसके श्रनुसार जहां एक तरफ रियासतों में कांग्रेस समितियां स्थापित करने पर कोई प्रतियन्ध नहीं लगाया गया वहां दूसरी तरफ प्रस्ताव के मसिवदे के पाँचवे श्रमुच्छेद के श्रन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्न शब्दों को जोड़ दिया गया-

"इसलिए कांग्रेस श्रादेश देती है कि रियासतों की कांग्रेस सिमितियां कार्यसमिति के निर्देशन तथा नियन्त्रण में रहकर कार्य करें श्रीर श्रभी कांग्रेस के नाम पर या उसकी तरफ से किसी पालोमेंटरी कार्य या प्रत्यच कार्रवाई में भाग न लें। रियासतों की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम पर न लड़ी जानी चाहिए। इसके श्रलाया, कांग्रेस-सिमितियों के संगठन का कार्य श्रारम्भ किया जा सकता है श्रीर जहां सिमितियां पहले ही से चल रही हों वहां उनके काम की जारी रखा जा सकता है।"

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। खुले अधिवेशन में रियासती प्रजा संगठन से वाहर के कुछ लोगों ने इस समसीत से आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। परन्तु रियासती प्रजापरिपढ़ के प्रति-विधियों ने कड़ाई से इस प्रयत्न को द्या दिया और उपर्युवत समसीता स्वीकार कर लिया गया। कहा जा सकता है कि इस दिन से रिवासती प्रजा के कार्यकर्ताओं व कांग्रेस के मध्य अधिक विचार-साम्य दिखाई देने लगा। दोनों के बीच निकट का सम्बन्य स्थापित हो। गया। दो ट्रेने अलग-अलग जा रही थीं—उन्हें मिला कर एक ही ट्रेन का वर्तमान रूप दे दिया गया और संचालन का दायित्व गांधीजी के हाथ में सौंप दिया गया। रियासतों के मामले में गांधीजी ही प्रधान सलाहकार थे। ईस्टन एजेंसी की रियासतों में दमन का चक अभूतपूर्व तेजी से धुमाया गया और प्रतिक्रियापूर्ण तरीकों से काम लिया, जिसके परिणामस्वरूप जनता में सिंसा की ज्वाला उमर पदी और रियासतों के अधिस्टेंट एजेंट मि॰ वजलेवाट की हत्या कर दी

## भध्याय ४ : हरिपुरा श्रधिवेशन : १६१८

गई। इसके बाद दूर-दूर तक श्रातंक फैल गया श्रीर २०००० रियासती प्रजा श्रपमा घरबार छोड़ें, कर विदिश भारत में चली श्राई। मैसूर की प्रगतिशील रियासत में विदुर श्रश्वधा की दुर्घटना हुई, जिसमें १० ध्यक्ति गोलीके शिकार बने श्रीर इससे दुगने व्यक्ति घायल हुए। इसके श्रजावाश्रीर भी कई गोलीकांड वहां हुए। राजकोट में सत्याप्रही सेना वहां के नरेश को श्रपने वायदों की याद दिलाने श्रीर यह बताने गई कि उनका पूरा किया जाना श्रावश्यक है। राजपूताना व मध्यभारत की रियासतों, जैसे जयपुर में प्रजामण्डल के कार्य पर रोकथी श्रीर श्रकाल पीड़ियों के सेवा कार्य पर भी श्रापत्ति की जाती थी। उत्तरी भारत में पंजाब की रियासतों तथा कारमीर में सत्याप्रहियों को सेकड़ों व हजारों की संख्या में जेलों में ठुंस दिया गया था। इन सभी मामजों में लोगों की श्रांखें गांधीजी की ही तरफ उठती थीं। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाज नेहरू ने फरवरी १६३६ में श्रिखल भारतीय देशीराज्य प्रजा परिषद के लुधियाने वाले जलसे की श्रध्यचता मन्जूर की श्रीर प्रांतों व रियासतों की राजनीति में श्रिधक निकट सम्बन्ध स्थापित किया धीर इस प्रकार श्रसन्तोष व मतभेद के एक बहुत बड़े कारण की दूर किया गया।

हरिपुरा श्रधिवेशन का विवरण देते हुए हमने रियासती प्रजा की समस्या की चर्चा कुछ श्रधिक विस्तार से इसिलए की है, क्योंकि हरिपुरा में एक नये श्रध्याय का प्रारम्भ हुआ था। ऐसी श्रवस्था में घटनाश्रों का सिंहावलोकन श्रावश्यक ही था।

प्रायः उतनी ही हलचल उत्पन्न करने वाला किसान श्रांदीलन था। श्रारम्भ के श्रध्यायों में हम इसकी एक मलक दे चुके हैं कि उस श्रांदोलन से क्या श्रीर कितनी पेचीदिगयां उठ रही थीं । हरिपुरा में रिथति के स्पष्टीकरण व कांग्रेस के रुख की बताने का अवसर आया। देश में विभिन्न पेशों व स्वार्थों के संगठन कायम होने पर कांग्रेस को कभी भी श्रापत्ति न थी श्रीर फिर किसान तो देश की जनता के तीन-चौथाई भाग थे, वास्तव में कांग्रेस के सदस्यों में किसानों की संख्या ही अधिक रही है। अब तक कांग्रेस किसानों की सभाओं के रूप में संगठित होने के श्रधिकार को मानती थी; परन्तु किसानों के लिए सिर्फ खेती-सम्बन्धी मामलों में सहायता पहुं-चाना ही काफी न था। भारत की स्वाधीनता का ब्यापक प्रश्न भी था, जो सर्वसाधारण की शोषण से मुक्ति पर श्राधारित होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिफ यही श्रावश्यक न था कि किसान अपना संगठन करते. बिह्क यह भी कि वे बहुत भारी संख्या में कांग्रे स में सिम्मिलित होते और उसके भंडे के नीचे एकत्र होकर, स्वाधीनता संग्राम के लिए संगठित होते। इसके विपः रीत, किसानों ने कितनी ही जगह काल मण्डा फहराने और कांग्रेस के प्रति विरोध का रुख धारण करने का निश्चय किया श्रीर वह भी इसलिए नहीं कि उनका कांग्रेस के तस्य से कुछ मतभेद था, बहिक इसलिए कि कांग्रेस में रद कर उनके निजी स्वार्थों की सिद्धि में बहुत देर बग रही थी। इस जल्दबाजी के कारण किसानों ने, जो कांग्रे स-जन भी थे, कुछ ऐसे कार्यों में सहयोग किया, जो स्पष्टतः कांग्रेस के आधारमूत सिद्धांतों के विरुद्ध थे श्रौर-इस प्रकार कांग्रेस की नीति व सिद्धांतों के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सहायक हुए । हरिपुरा अधिवेशन ने प्रांतीयकांग्रे स कमेटियों को इन तथ्यों को ध्यान में रखने श्रीर उपयुक्त कार्रवाई करने का जो श्रादेश दिया था, इसका यही मतलब था कि कांग्रेस कार्यसमिति के धैय प्रशीर सहनशक्ति का खात्मा ही चका था।

हम कह चुके हैं कि हरिपुरा में भारत को कितनी ही भीतरी व वाहरी समस्याओं का सामना करना पदा। विदेशी समस्याएं बहुसंख्यक व पेचीदा थीं और उनके स्वरूप पर अध्याय के श्रारम्भ में ही प्रकाश डाला जा चुका है। देश के भीतर सब से विषम समस्या नये विधान को ध्रमल में लाने के सम्बन्ध में एक मगड़े के कारण उठ खड़ी हुई थी। हारपुरा श्रधिवेशन तक नई प्रांतीय सरकारें श्राठ महाने के लगभग कार्य कर चुकी थीं श्रीर बिहार व संयुक्तप्रांत में कुछ नये मगड़े उठ खड़े हुए थे, जिसका इशारा श्रध्याय के श्रारम्भ में किया जा चुका है। इन मगड़ों के मूल कारणों को समम्मने के लिए कांग्रस के पद-प्रहण से पहले की कुछ वातों को ध्यान में रखना उचित होगा। इन बातों पर कांग्रस के प्रस्ताव में श्रच्छी तरह प्रकाश डाला गया है। नीचे किसान सभाश्रों तथा मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे सम्बन्धी दोनों प्रस्तावों को देना श्रप्रासगिक ने होगा। किसान सभाश्रों सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है—

''इस ख़याल से कि हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में किसान-सभाशों श्रीर दूसरे संगठनों के बारे में कुछ कठिनाइयां पेश हो गई हैं, नांग्रेस उनके सम्बन्ध में शपना रुख़ श्रीर श्रानी स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहती हैं। कांग्रेस किसानों के इस हक को पहले ही मंजूर कर चुकी है कि वे सपने श्रापको कितान सभाशों में संगठित कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी न शुला देना चाहिए कि दूद कांग्रेस भी मुख्यतः किसानों की ही जमात है श्रीर चूँ कि जनता के साथ उसका सम्पक्त बहुन बढ़ गया है. किसानों ने बहुत बढ़ी तादाद में उसमें १ वेश किया है श्रीर उसकी नीति को प्रभावित किया है। कांग्रेस जैसा कि चाहिए भी दरश्यसल किसानों की ही तरफ़दार रही है श्रीर उसने किसानों के ही पक्त का समर्थन किया है। कांग्रेस ने जिस श्राज़ादी के लिये काम किया है उसने किसानों के ही पक्त का समर्थन किया है। कांग्रेस ने जिस श्राज़ादी के लिये काम किया है उसने किसानों के ही पक्त का तकत देने श्रीर उनकी मांगों को प्रा करने के लिए यह ज़रूरी है कि कांग्रस को ही सबल बनाया जाय श्रीर किसानों को ज़यादा से-ज़्यादा तादाद में उसके सदस्य बनने के लिए उस्साहित किया जाय श्रीर किसानों को क्तंच्य है कि वह हिन्दुस्तान के लिए संगरित किया जाय। इस प्रकार हरेक कांग्रेसवादों का कर्तच्य है कि वह हिन्दुस्तान के गांव-गांव में कांग्रेस के संगठन को फैलाए श्रीर इस संगठन को किसी तरह कमज़ोर न होने दे।

"कांग्रेस द्वालांकि किसानों के इस दक को मानती है कि वे किसान सभाएं बना सकते हैं, के किन कांग्रेस ऐसी किसी कार्ग्वाई से सम्बन्ध नहीं रख सकती, जो कांग्रेस के द्विनयादी उस्लों के ख़िलाफ हो। कांग्रेस उन कांग्रेसवादियों के कामों को बदारत नहीं कर सकती, जो किसान-सभाष्ट्रों के मेम्घरों की देसियत से कांग्रेस के उस्लों थौर उसकी नीति के ख़िलाफ विरोधी वातावरण पदा करने में सहायक होते हैं। इसलिए कांग्रेस स्वा कांग्रेस कमेटियों से इस बात को याद रखने को भीर इस सम्बन्ध में जहां कहीं ज़रूरी मालूम हो, उचित कार्रवाही की हिदायत देती है।"

सन्त्रियों के स्तीक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव यह है —

"फ्रेंज़पुर कांग्रेस के श्रादेश के श्रनुसार श्रासितभारतीय कांग्रेस कमेटी ने मार्च १६३७ में शान्तों में पद प्रह्या के प्रश्न का फ्रेंसजा किया श्रीर इस शर्त के साथ कांग्रेस के सदस्यों को मंत्रि मंडल बनाने की श्रनुमित दी कि यदि ब्रिटिश गवनमेंट द्वारा या उसकी श्रीर से कुछ श्राश्चासन दे दिये जायं तो वे ऐसा कर सकते हैं। चूं कि ये श्राश्चासन नहीं दिये गये, इसितए श्रारम्भ में प्रांतीय श्रम्मित्वायों को कांग्रेस पार्टियों के नेत श्रों ने मन्त्रिमंडल बनाने से इन्कार कर दिया। इसके याद इन श्राश्चासनों के बारे में कुछ महीनों तक काफ्री बहस रही श्रीर भारतमंत्री बाइसराय श्रीर प्रांत के गवनंशों ने कई वक्तन्य दिए। इन बक्तन्यों में श्रीर धातों के साथ-साथ निरिचत रूप से कहा

गया था कि प्रांत के मामलों में ज़िम्मेदार मंत्रियों द्वारा संचालित प्रविदिन के शासन में कोई इस्त-चैप न किया जायगा।

"कांग्रसी मंत्रियों को प्रान्तों में पद लेने के वाद जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे ज़ाहिर हो गया है कि कम से कम दो प्रांतों, अर्थान संयुक्त प्रान्त और विहार में, जैसा कि आगे बताया जायगा, प्रतिदिन के शासन में वास्तव में हस्तचेप किया गया है। जिस समय गवर्नरों ने कांग्रेस के प्रतिनिधिशों को मन्त्रिमण्डल बनाने का निमंत्रण दिया था, उनको मालूम था कि कांग्रेस के घोपणापत्र में कांग्रेस की नीति के एक प्रधान श्रंग के रूप में राजनैतिक वन्दियों की रिहाई का उत्तेख किया गया है। इस नीति के अनुसार मंत्रियों ने राजनैतिक वंदियों की छोड़ना श्रुरू किया और उन्होंने शोध ही अनुभव किया कि इस काम के लिए गवर्नरों की अनुमति प्राप्त करने में विलम्य होता है, जिससे उनको कभी-कभी तरद्दुद होता है। जिस तरह से वार-वार रिहाई टाली गई है और इस कार्य में विलम्य हुआ है, उससे मन्त्रियों के आदर्श धैय्य का पता चलता है।

"कांग्रेस की राय में क़ैदियों की रिहाई का मामला प्रतिदिन के शासनचेत्र की सीमा के भीतर ही छाता है छौर यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें गवर्नर से किसी जम्बी-चौड़ी बहुस की ज़रूरत हो। गवर्नर का काम मंत्रियों को सलाह देना छौर उनकी रहनुमाई करना है। उनका काम यह नहीं है कि वह प्रतिदिन के कर्तव्यपालन में मन्त्रियों का जो फैसला हो उसके कार्यान्वित होने में बाधा उपस्थित करें।

"कार्य-समिति। के लिए जब कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा उनका समर्थन करने वाली जनता के सम्मुख वार्षिक विवरण उपस्थित करने का समय श्राया तो उसने मिन्त्रियों को, जो स्वयं श्रपने निर्णय के सम्बन्ध में श्रसंदिग्ध श्रौर निश्चित राय रखते थे, यह श्रादेश दिया कि वह श्रपने पान्त के राजनैतिक बन्दियों को मुक्त करने के हुक्म जारी करें श्रौर यदि उनके हुक्म रद्द कर दिये जायं तो वह पद्याग कर दें। संयुक्त-प्रान्त श्रोर विहार के मिन्त्रियों ने जो कार्रवाई की है उसको कांग्रेस पसंद करती है श्रौर उसके लिए उनको वधाई देती है।

"कांग्रेस की राय में इन प्रांतों के प्रधानमंत्रियों के निर्ण्यों में गवर्नर-जनरत ने जो हस्तक्षेप किया वह केवल पूर्वोक्त दिये हुए श्राप्तासन के विरुद्ध ही नहीं है, श्रिपत गवर्नमेंट श्रॉव इिएडया एक्ट की धारा १२६।१ का दुरुपयोग भी है। इसमें श्रमन-श्रमान को भारी ख़तरा पहुंचाने का कोई सवाल ही न था। इसके श्रविरिक्त दोनों प्रांतों के प्रधान-मिन्त्रियों ने विन्दियों के श्राप्तासन के श्राधार पर श्रीर दूसरे तरीक़ों से भी इस वात का इन्मीनान कर लिया था कि बिन्दियों की मनोवृत्ति बदल गई है श्रीर उन्होंने कांग्रेस की श्रहिंसा की नीति को स्वीकार कर लिया है। वास्तव में यह गवर्नर-जनरल का इस्तक्षेप है, जिसने निस्संदेह एक ऐसी स्थिति पदा कर दी है जो श्रासानी से कांग्रेस के प्रयत्न के वावजूद भी एक भारी खतरा वन सकती है।

"इस अलप-काल में जब से कांग्रेस के लोगों ने पद ग्रहण किया है, कांग्रेस ने आत्मस्याग, शासन की योग्यता तथा आर्थिक और सामािक बुराइयों को दूर करने के लिए उपयोगी क न्व बनाने की कुशलता का पर्याप्त प्रमाण दिया है। कांग्रस प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती है कि गवर्नरों ने मिन्त्रियों को कुछ अंश में अपना सहयोग प्रदान किया था। कांग्रेस ने इस बात की ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि शासन-विधान से जनता की जो थोड़ी बहुत भी मलाई

हो सके इसे प्राप्त करे श्रीर पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय को हासिल करने तथा भारतीय जनता के साम्राज्यशाही शोषण का श्रन्त करने के लिए जनता की शक्ति को इस विधान का उपयोग करके बढ़ावे।"

"कांग्रेस एक ऐसी विकट परिस्थित को जल्द उपस्थित करना नहीं चाहती, जिसमें एक अहिंसात्मक असहयोग तथा सत्य और अहिंसा की कांग्रेस की नीति के अनुकूल सत्याग्रह का प्रयोग करने को बाध्य हो। कांग्रेस इसलिए अभी दूसरे प्रांतों के मन्त्रियों द्वारा गवर्नर-जनरल के इस कार्य के विरोध में अपना त्याग-पत्र भेजने का आदेश देने में संकोच करती है और गवर्नर-जनरल को अपने पे सले पर पिर से विचार करने के लिए आमन्त्रित करती है, जिसमें गवर्नर विधान के अनुसार काम करें और राजनैतिक बन्दियों की रिहाई के मामले में अपने मन्त्रियों की सलाह को स्वीकार करें।

4 कांग्रेस के मत में ग़ैरिजिम्मेदार मंत्रिमंडलों का बनाना तलवार के नग्न शासन पर परदा डालने की सहज एक कोशिश है। ऐसे संत्रिसंटलों के बनने से श्रानिवार रूप से सार्वजनिक जीवन में अत्यन्त बहुता उत्पन्न होती है, श्रांतरिक बलह बढ़ती है श्रीर साथ-साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध क्रोध का भाव फैलता है। जब कांग्रेस ने बड़े संकोच व पशोपेश के बाद पद-प्रहुण करने का निश्चय किया था तब उसको गवर्नमेंट श्राव इंडिया एक्ट के वारतिवक रूप की श्रपनी धारणा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अस नहीं था। गवर्नर-जनरत्न की हाल की कार्रवाई इस धारणा को सही साबित करती है और वह न केवल इस यात को दिखाती है कि यह शासन-विधान जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान करने में सर्वथा अपर्याप्त है, अपितु यह भी सिद्ध करती है कि विटिश गवर्नमेंट की मंशा एक्ट का ऐसा उपयोग और अर्थ करने की नहीं है जिसमें स्वतन्त्रता की वृद्धि हो, बल्कि इसके प्रतिकृत कानून स्वतन्त्रता के चेत्र को श्रोर भी संकुचित करना चाहता है। इसलिए पर्तमान परिस्थिति का चाहे जो भी श्रन्तिम परिगाम हो भारतवासियों को यह समक्त लेना चाहिए कि देश को तब तक सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती जब तक कि इस कानून का श्रंत नहीं होता और बालिंग मताधिकार के श्रुवसार निर्वाचित विधान परिपद द्वारा प्रस्तुत एक नवीन विधान की स्थापना नहीं होती। सब कांग्रेस सदस्यों का उद्देश्य, चाहे वे पद पर प्रतिष्ठित हों या नहीं, धारा-सभाश्रों के भीतर हों श्रथवा वाहर, एक ही हो सकता है-उस ध्येय की प्राप्ति। यद्यपि इसका परिणाम यह हो सकता है, जैसा कि होना चाहिए, कि हमकी श्रनेक मीज़दा लामों का परित्याग करना होगा. चाहे वे थोड़े समय के लिए कितने ही उपयोगी श्रीर उपयुक्त क्यों न हों।

"संयुक्तप्रांत के गवर्नर की श्रोर से यह कहा गया है कि काकोरी केंदियों का स्वागत करने के लिए किये गये प्रदर्शन श्रीर उनमें से कुछ के भाषणों ने राजनेंतिक यंदियों के धीरे-धीरे छोड़ने की नीति में बाधा उपस्थित की है। कांग्रेस ने हमेशा भहें प्रदर्शनों तथा दूसरी श्रनुचित कार्रवाहयों को रोकने का प्रयत्न किया है। संयुक्तप्रांत के गवर्नर ने जिन प्रदर्शनों श्रीर भाषणों का हवाला दिया है, उनकी महात्मा गांधी ने तीय निन्दा की थी। कांग्रेस के सभापित पं० जवाहर-लाल नेहरू ने भी इस श्रनुशासन की कभी पर शीधू ही ध्यान दिया था। मंत्रियों ने भी इसकी उपेशा नहीं की थी। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक सत में द्रुत येग से परिवर्तन हुशा श्रीर उन लोगों ने भी श्रपनी मूल पहचानी श्रीर जब बाद को काकोरी केंदियों की रिहार्ट के दो महीने बाद छ: श्रीर केंदी रिहा किए गए, जिनमें काकोरी के एक प्रमुख केंदी भी शामिल थे तब उनके

सम्मान में कोई प्रदर्शन महीं हुआ था श्रीर न उनका स्वागत ही किया गया था। तब से लगभग चार महीने बीत गये हैं श्रीर बाकी १४ केंदियों की रिहाई में उन प्रदर्शनों या व्याख्यानों के कारण से कुछ भी देर करना, जो श्रगस्त में छोड़े गये केंदियों से सम्बन्ध रखते हैं, श्रब सर्वथा श्रमुचित है। श्रमन-श्रमान कायम रखने की जिम्मेदारी मंत्रियों की है श्रीर वह जैसा उचित समभें श्रपना काम करने के हकदार हैं। परिस्थित को देखते हुए सब बातों पर विचार कर निर्णय देना उनका काम है, पर जब वे एक निर्णय कर लेते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए श्रीर उस पर श्रमल होना चाहिए। प्रतिदिन के सामान्य प्रबन्ध के मामले में उनके श्रधिकारों में हस्तचे प करने से उनकी स्थिति श्रनिवार्यरूप से कमजोर होती है श्रीर उनका प्रभाव श्रीर प्रतिष्ठा घटती है। कांग्रेसी मंत्रियों ने एक से श्रधिक बार श्रपने इस हद विचार की घोषणा की है कि वे हिंसात्मक श्रपराधों के बारे में पर्याप्त कार्रवाई करना चाहते हैं। श्रतः इन बंदियों के छोड़ने से जो खतरा बताया जाता है वह, विशेषकर जब उन्होंने हिंसा के मार्ग का परित्याग कर दिया है, सर्वथा काल्पनिक है।

"कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में अपनो इस इब्छा का प्रचुर प्रमाण दिया है कि वह अनुशासन-भंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहती है और अहिंसा के नियम का पालन करना चाहती है। कांग्रेस अपने सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाती है कि भाषण और कार्य में ऐसा असंयम, जिससे हिंसा की दृद्धि हो, देश को अपने लच्य की ओर अपसर होने से रोकता है।

"राजनैतिक कैदियों की रिहाई के मोत्राम को कार्यान्तित करते हुए कांग्रेस ने निःसंकीच हो पद का पिरत्याग किया है और उन अवसरों का भो पिरत्याग किया है जो उसको जनता की अवस्था में सुधार करने के लिए आवश्यक कान्न बनाने के लिए प्राप्त थे। किन्तु कांग्रेस इस वात को रपष्ट कर देना चाहती है कि वह रिहाई के लिए भूख-इड़ताल को सख्त नापसन्द करती है। भूख-इड़तालों से राजनैतिक बन्दियों का रिहाई का काम कांग्रेस के लिए कुछ कठिन हो जाता है। इसलिए कांग्रेस उन लोगों से भूख-इड़ताल छोड़ देने का अनुरोध करतो है जो अब भी पंजाब में ऐसा कर रहे हैं और उनको आश्वासन दिलातो है कि कांग्रेस उन प्रान्तों में जहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल हैं और दूसरे प्रान्तों में भो कांग्रेस के सदस्य सब उचित और शान्तिमय उपायों से नज़र-बन्दों और राजनैतिक बन्दियों की रिहाई के लिए अपना प्रयत्न जारी रखेंगे।

"देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसकी देखते हुए यह कांग्रेस कार्यसमिति को श्रिधकार देती है कि वह जो कार्रवाई उचित समके, को श्रीर जब कभी श्रावश्यकता हो इस विकट परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए श्रिलिकारतीय कांग्रेस कमेटी से श्रादेश प्राप्त करे।"

हरिपुरा श्रिविशान को एक श्रीर भी सफलता उल्लेखनीय है। इसका सम्बन्ध कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रन तथा राष्ट्रीय शिका के ऐने संगठन से है जिससे कि भारत में हाल में ही फैलो राष्ट्रीयता की श्रावर्यकताएं रूरी हो सकें। पाठकां को समरण होगा कि १६२० में जो बहिष्कार श्रांदोलन चन्नाथा गया था उसनें सरकार द्वारा स्वीकृत श्रया श्रुविविधियों से सम्बद्ध स्कूल-कालेजों के बहिष्कार के श्रांदोलन को बड़ी लोक-श्रियता प्राप्त हुई था। इस दौरान में राज-मैतिक विवाद के मध्य जो राष्ट्राय विद्यालय खुते, उन्हें न तो एक सुसम्बद्ध श्रद्धला में ही यांधा गया था श्रीर न किन्हीं मान्य सिद्धान्तों के बाधार पर उनका संगठन किया गया था। इन विद्यालयों को अपने ही दंग पर चलने दिया गया श्रीर बाद में बहिष्कार श्रान्दालन समान्त होने पर रचना-

स्मक श्रांदोलन के इस श्रावश्यक श्रंग पर जीर भी कम दिया जाने लगा। जहां एक तरफ परिवर्तन-वादी श्रीर श्रपरिवर्तन-वादियों के श्रलग होने के परिणामस्वरूप १६२१ (सितन्वर) में व्यवहर के संगठन का काम ६ लाख की पूंजी से श्रारम्भ किया गया श्रीर श्रिखिलभारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई, जहां महात्मा गांधी के ११३२ वाले श्रामरण श्रनशन के परिणामस्वरूप श्रस्पृश्यता-निवारण की प्रगति हुई श्रौर श्रखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई श्रौर जहां १६३४ (अन्त्बर) में श्राविताभारतीय शाम उद्योग-संघ के रूप में एक श्रीर सहायक संस्था स्थापित हुई वहां राष्ट्रीय शिला के विषय की श्रभी तक उपेत्ता हो रही थी। परन्तु गांधीजी का घ्यान जंब-जब हस श्रोर श्राकिपत किया जाता था तो वे सदा यही कहते थे कि इस विषय को हाथ में लेने का समय श्रभी नहीं श्राया है। हरिपुरा में वम्बई प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप कई दस्तकारियों की तरफ ध्यान श्राष्ट्रच्ट हुआ श्रोर इस बात की श्रावश्यकता महसूस की जाने लगी कि राष्ट्रीय शिचा योजना में स्थान देने के लिए इन दरतकारियों का ऋध्ययन किया जाय। कांग्रेस सर्वसाधारण की शिक्षा का महत्व प्रारम्भ से ही स्वीक र करती आ रही थी; क्योंकि राष्ट्र की उन्नति जनता की दी जाने वाली शिन्तां के स्वरूप पर निर्भर करती है। यह भी स्पष्ट हो चुका था कि मौजूदा प्रणाली के उद्देश्यों का जहां तक ताल्लुक है वह राष्ट्रीयता-विरोधी व समाज-सुधार विरोधी है छोर चेत्र सीमित होने के खतिरिक्त उसके तरीके भी पुराने हैं और इसीलिए वह खसफल हुई है। अब वजारतें कायम होने के कारण कांग्रेस को इस चेत्र में सेवा करने तथा सरकारी शिचा की प्रभावित एवं नियंत्रित करने का श्रवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए हरिपुरा में शिचा के मार्ग-प्रदर्शन के लिए श्राधारभूत सिद्धान्त निर्धारित करना उचित ही था। इतना तो माना जा चुका था कि तुनियादी सालीम मुफ्त व श्रनिवार्य होनी चाहिए श्रौर वह सात वर्ष में समाप्त हो जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट था कि बुनियादी तालीम सातृ-भाषा के द्वारा हो श्रीर वह किसी-न-किसी शारोरिक व उत्पादन कार्य में केन्द्रित होनी चाहिए। इस दस्तकारी का चुनाव यह देख कर होना चाहिए कि वालक देसी परिस्थितियों में रहा है और उसकी रुचि किस तरफ है। शिक्त-सम्बन्धी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक श्रीखलभारतीय शिचा वोर्ड की स्थापना की गई श्रीर उसे श्रपना विधान तेयार करने, धन इकट्टा करने तथा श्रन्य आवश्यक कार्य करने के श्रिधिकार दिये गये। हरिपुरा श्रिधिवेशन में एक श्रम्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसका महत्व युद्ध के वर्षी तथा युद्ध छिड़ने से पूर्व एक वर्ष तक युद्ध की श्रफवाहों के काल में प्रमाणित हुशा। यह प्रसाव 'विदेश नीति तथा युद्ध-संकट' के संबंध में था शौर उसके द्वारा हरिपुरा में कांग्रेस ने इस विषय में राष्ट्र की नीति का स्पष्टीवरण किया। प्रसाव में कहा गया कि भारतीय राष्ट्र श्रपने पड़ोसियों तथा श्रन्य सभी देशों के प्रति मेंत्री शीर शांति के वातावरण में रहना चाहता है और इसीलिए उनके मध्य से संवर्ष के करणों को हटाना चाहता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में श्रपनी स्वाधीनता व स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करता हाश्रा दूसरों की स्वाधीनता का श्रादर करता है श्रोर श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना के श्राधार पर श्रपनी शक्ति का निर्माण करना चाहता है। पुसे सहयोग का श्राधार संसार की सुव्यवस्था ही हो सकती है और स्वाधीन भारत इस सुन्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रसन्नवाप्वंक तंथार हो जा नियगा। भारत शस्त्रीकरण व सामृहिक सुरचा का हामी है; परन्तु जय तक श्रन्तर्राद्रीय संघर्ष के प्रधान कारणों को निर्मू ल नहीं किया जा सकता थाँर एक राष्ट्र का दूसरे पर शासन कायम है श्रीर साम्राज्यवाद का दारदोरा बना है तब तक विश्व सहयोग के श्रादर्श की प्राप्ति भसन्भव है।

पिछले कुछ वर्षों में श्रंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बिगड़े हैं, फासिस्टों के श्राक्रमणों में वृद्धि हुई है श्रोर श्रन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बिना किसी शर्म के भंग किया गया है। गोकि बिटेन की विदेशी नीति में समस्याओं के निबटारे से बचने का प्रयत्न किया गया है श्रोर निश्चय करने की घड़ी को टाला गया है, फिर भी उसका मुख्य श्रंग जर्मनी, स्पेन तथा सुदूरपूर्व की फासिस्ट शक्तियों के समर्थन का रहा है श्रोर इसोलिए संसार की परिस्थिति बिगड़ने देने के लिए श्रधिकांश में बिटेन की विदेशी नीति ही जिम्मेदार है। इसो नीति के श्रंतर्गत नाजी जर्मनी के साथ समसौते का प्रयत्न किया जा रहा है श्रोर विद्रोही स्पेन के साथ निकटतम सम्बन्ध बढ़ाये जा रही हैं। इस प्रकार संसार को श्रामानी विश्वयुद्ध की तरफ ले जाने में सहायता पहुंचाई जा रही है।

भारत ऐसे साम्राज्यवादी युद्ध में हिस्सेदार नहीं वन सकता श्रीर विटिश साम्राज्यवाद के स्वार्थसाधन के लिए श्रपनी जनशाकि व साधनों के उपयोग की श्रतुमति कभी नहीं दे सकता। म भारत श्रपनी जनता की स्पष्ट स्वीकृति के बिना किसी युद्ध में भाग ही ले सकता है। इसालये भारत में युद्ध की जो तैयारियां की जा रही हैं, विशाल परिमाण पर युद्ध-श्रभ्यास किये जा रहे हैं, हवाई हमलों से बचाव का प्रबंध किया जा रहा है श्रीर इस प्रकार भारत में युद्ध का वातावरण फेलाने की चेष्टा की जा रही है—इस सब को कांग्रस म पसंद करती है। यदि भारत को युद्ध में फंसाने का प्रयत्न किया गया तो इसका विरोध किया जायगा।

योजना-निर्माण समिति का काम बहुत विशाल परिमाण पर हुआ। श्रीर प्रान्तीय सरकारों ने उसके खर्च के लिए ४०,००० र० दिये। समिति को अपना कार्य समाप्त करने के लिए छः महीने का समय दिया गया; परन्तु समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरल ल ने राष्ट्रपति से मार्च, १६४० के श्रांत तक कार्यक ल बढ़ाने का श्रातुरोध किया, क्यों कि उससे पहले कार्य समाप्त होना श्रासम्भव था। इसलेए योजना-निर्माण समिति का कार्यकाल ३१ मार्च, १६४० तक बढ़ा दिया गया।

## : 8(羽):

57

## हरिपुरा श्रीर उसके बाद: १६३=

१६२७ से ही कांग्रेस युद्ध के संकट का अनुभव कर रही थी, १६२७ के मदास श्रिधवेशन श्रीर हरिपुरा श्रधिवेशन के मध्य के दशक में कितनी ही घटनाएं हो गई। कांग्रेस यह नहीं समस्ती थी कि उसमें युद्ध को रोक सकते की सामध्ये है-यह असम्भव कार्य तो लोग भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस तो सिर्फ ऐसे युद्ध के विरुद्ध लोकमत तैयार करना जाहती . थी, जो सम्भवतः भारत का त्रपना युद्ध न हो या कांग्रेस के विचार से जो भारत के हितों के विरुद्ध हो । इसलिए कांग्रेस इस विषय में सतर्क रहना चाहती थी। उस समय अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बड़ी विकट थी श्रोर ऐसा संकट उपस्थित होना भी श्रसम्भव न था, जिसमें भारत के हितों के लिए श्राशंका उत्पन्न होतो । ऐसो परिश्वित में एक विदेश विषय-समिति नियुक्त की गई, जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के सम्पर्क में रहना, कांग्रेस कार्यसमिति को परामर्श देना श्रीर हिन्द्रस्तान से वाहर के लोगों को कांग्रेस के दृष्टिकीए तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित के सम्बन्ध में हरिपुरा में पास प्रस्ताव से श्रवगत कराना था। भारत को एक दृष्टि से विदेशो दुद्धां व विदेशो आक्रमणों का भग न था, न्योंकि अंग्रेजों तथा विदेशी व्यापारियों के हम ते का शिकार तो वह पहुत्ते हो से बना हुआ। था । प्रान्तों में स्वायत्त-शासन स्थापित होने तथा केन्द्र में संब सरकार कायम होने को तैयारियों के कारण 'इंडिया लिमिटेड' नाम प्रहण करने वालो ऐसो कम्पनियों को संख्या वह गई, जिनके स्वामी तथा संचालक विदेशी थे: किन्त जो जनता की दृष्टि में भारतीय संस्थाओं के रूप में प्रकट होने चेष्टा कर रही थीं। इन कम्पनियों का उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारत सरकार की संरच्या की मीति से भारतीय उद्योगों को जो लाभ प्राप्त था वह उनसे छिन जाय। नये कानून के व्यापारिक संरक्तणों से उन लाभों में कमी होती थी, जिनका उपभोग भारतीय १६३१ तक कर रहे थे। श्यापारिक संरत्ताणों का वास्तविक उद्देश्य देश को श्राकृतिक सम्पति व साधनों के शोपण की सविवा विदेशो. खासकर श्रंप्रेज पूँजांपतियों के लिए सुरन्तित बनाए रखना था ।- कांग्रेस की विदेशो पू'जो या विरोपतों पर श्रापत्ति न यो । उसको श्रापत्ति तो भारतीयों के नियंत्रण से वाहर इनके उपयोग पर थी । प्रान्तीय स्वायत्त शासन जारी होने से नई परिहिः पैदा हो गई. जिसमें मान्तीय मंत्रिमंडल प्रान्तीय हितों का घ्यान रखते हुए शासन करने लगे। पहले ऐसा न था। पहले प्रान्तोय सरकारें व गवर्नर भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होते ये श्रीर भारत-सरकार ही उच्च पदों पर नियुक्तियां करवी थी । प्रान्वीय स्वायत्तशासन स्थापित होते ही प्रत्येक प्रान्त के लिए अपने यहां के योग्य व्यक्तियों की श्रन्य मान्जों के श्रियक योग्य व्यक्तियों की तलना में तरजीह देना स्वामाविक हो या; परन्तु कुछ पेचोद्रियां भी थीं। भारत में प्रान्तों की सीमाएं

सदा एक सी नहीं रही हैं । १६०१ से पूर्व बंगाल, बिहार श्रीर इड़ीसा की एक हा शान्त था। बंगाली लोग श्रीक शिलित होने के कारण प्रान्त के तीनों भागों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हुए, किन्तु बाद में ये तीनों भाग तीन प्रथक प्रान्त बन गये। श्रव प्रश्न उठा कि विहार में बहुत दिनों से बसे हुए बंगालियों के प्रति कैसा ब्यवहार किया जाय। प्रान्तीय स्वायत्त-शासन स्थापित होते ही यह नई समस्या उठ खड़ी हुई।

इस समस्या ने १६३७-३८ के वर्ष में विशेष महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया। विवाद में बिहार हाईकोई के एक व्यवकाशप्राप्त जज ने भी भाग जिया। इस प्रश्न पर श्रच्छां तरह विचार हुशा श्रोर कार्यसमिति ने यह भी निश्चय किया कि—(१) प्रान्त में बसने (२) नौकरी करने (३) शिला, (४) ज्यापार श्रौर (४) ज्यवसाय के पहलुश्रों पर विचार करते हुए श्रीराजेन्द्रमसाद श्रपनी रिपोर्ट उपस्थित करें। राजेन्द्र बाबू द्वारा इस मामले का फैसला होने में कुछ देरी होना स्वाभाविक था श्रौर तब तक के लिए कार्यसमिति ने बिहार सरकार से पानत में बसने श्रादि के प्रमाणपत्र तलब करने की कार्यवाई स्थिगत रखने का निश्चय किया। राजेन्द्र बाबू की रिपोर्ट मिलने पर कार्यसमिति ने बारदोली में ११ जनवरी, १६३६ को निस्न निर्णय प्रकाशित कर दिया—

"वंगाली-विहारी विवाद के सम्बन्ध में कार्यसमिति ने बाबू राजेन्द्रप्रसाद की रिपोर्ट तथा कितने ही आवेदनपत्रों पर, जिनमें एक श्री पी० श्रार० दास का भी था, विचार किया । बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने सावधानो से जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार को है, समिति उसको कद्र करती है श्रीर मत प्रकट करती है कि उसमें जो परिणाम निकाले गये हैं उन से वह सहमत है । चूंकि इन परिणामों को अन्य स्थानों पर भी श्राम तौर पर लागू किया जा सकता है, इसलिए समिति उन्हें मीचे वतलाती है—

- (१) जहां कि एक तरफ समिति का मत है कि भारतीय संस्कृति की भिन्नता तथा देश के भागों में जीवन की विविधता को वांछनीय समक्त कर उसकी रचा करनी चाहिए वहां दूसरी तरफ एक ही राष्ट्रीयता तथा हम सभी की समान संस्कृति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विचार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तांकि उद्देश्य की समानता के आधार पर भारत का एक स्वतन्त्र तथा शक्तियां ती राष्ट्र के रूप में निर्माण किया जा सके। इसलिए समिति पृथकता की प्रवृत्तियों तथा संकुचित प्रांतीयता को निरुत्साहित करना चाहती है। फिर भी समिति का मत है कि जहां तक नौकरियों वगैरह का तांचलुक है, प्रांत के लोगों के कुछ ऐसे दावे हैं, जिनकी उपेचा नहीं की जा सकती।
- (२) नौकरियों के सम्बन्ध में सिमिति का मत है कि एक भाग में रहने वाले भारतीय पर किसी दूसरे भाग में नौकरी पाने पर कोई प्रतिबन्ध न रहना चाहिए। योग्यता तथा कार्यचमता का महत्व वड़ो नौकरियों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति में विशेष रूप से रहता है, किन्तु साधारण सौर पर योग्यता तथा कार्यचमता के श्रतिरिक्त भी कुछ बातों का विचार रखना आवश्यक है। वे बातें ये हैं—
  - (क) प्रांतों के विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए,
  - (स) पिछड़े हुए वर्गों को यथासम्भव प्रोत्साहन मिले, ताकि वे उन्नति कर सकें थोर राष्ट्रीय जीवन में पूरा पूरा भाग ले सकें।
  - (ग) प्रांत की जनता को तरजीह दी जाय । यह तरजीह प्रांतीय सरकार द्वारा बताये गये

नियमों के अनुसार दो जानी चाहिए, ताकि विभिन्न श्रमसर विभिन्न स्तरों पर काम न करें। ऐसे हो नियम सभी प्रांतों में लागू होने चाहिए।

- (३) जहां तक विहार का सम्बन्ध है, बिहारी कहे जाने वाले लोगों तथा प्रांत में जनमें या बसे हुए बंगलाभाषी लोगों में कोई मेदभाव न होना चाहिए। वास्तव में इन दोनों हो वगों को बिहारी कहा जाना चाहिए प्रौर नौकरियों तथा दूसरे मामलों में उनके प्रति एकसा व्यवहार होना चाहिए। प्रांत के इन निवासियों को दूसरे प्रांतों के निवासियों की तुलना में कुछ तरजीह दो जा सकता है।
- (४) प्रांत में बाहर से आकर बसे निवासियों को प्रमाणपत्र देने की प्रया तोड़ देनी चाहिए। उम्मीदवारों को अपनी अर्जियों में लिखना चाहिए कि वे प्रांत के निवासी हैं या यहां बसे हुए हैं, मरकार को नियुक्ति करने से पूर्व इन कथनों की जांच करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- (१) प्रांत में बसने का प्रमाण होना चाहिए, जिससे प्रमाणित किया जासके कि श्रावेदनपत्र देने वाला प्रांत को श्रपना घर बना चुका है। इस सबंध में कोई निश्चयं करते समय प्रांत में रहने के काल, मकान या किसी दूसरी जायदाद का मालिक होना तथा श्रन्य श्रावश्यक वातों पर विचार करना जरूरी होगा श्रीर सभी प्रमाणों पर विचार करके ही कोई निर्णय करना चाहिए, परन्तु प्रांत में जन्म होना या १० साल तक लगातार रहने को प्रांत के बाशिदे होने का पर्याप्त सनूत मान लेना चाहिए।
- (६) सरकार की श्रधीनता में काम करने वाले सभी लोगों के प्रति समानता का व्यवहार होना चाहिए श्रीर उनकी तरिक्षयां करते समय पहले की नियुक्ति तथा कार्यचमता दोनों का विचार होना चाहिए।
- (७) प्रांत में व्यापार करने या कारवार जमाने के लिए किसी पर प्रतिवन्ध न होना चाहिए। यह श्रवश्य वांच्छनीय है कि प्रांत में जो फर्में या कारखाने काम कर रहे हों उन्हें स्थानीय लोगों से सम्पर्क बढ़ाना चाहिए श्रौर प्रांत के निवासियों में से नियुन्तियां करनी चाहिए; परन्तु प्रांतीय सम्कारों को फर्म तथा कारखानों के श्रागे ऐसा कोई सुकाव न रखना चाहिए, जिससे उनमें श्रम फैलने की सम्भावना हो।
- (म) यदि शिचा-संस्थाओं में स्थान सीमित हो तो प्रांत के विभिन्न समुदायों के लिए स्थान सुरचित किये जा सकते हैं, किन्तु यह कार्य उचित श्रनुपात का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। इन शिचा-संन्थाओं में प्रांत को जनता को तरजीह दी जा सकती है।
- (१) बिहार के जिन चेत्रों में बंगला बोली जाती हो उनके प्रारम्भिक विद्यालयों में शिला का माध्यम बंगला होना चाहिए, किन्तु जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दुस्तानी हो। उनकी संख्या पर्याप्त होने पर हिन्दुस्तानी पढ़ाने का प्रबन्ध भी प्रारम्भिक विद्यालयों में होना चाहिए। इसो प्रकार हिन्दुस्तानो भाषा चेत्रों में प्र रम्भिक विद्यालयों में शिला का माध्यम हिन्दुस्तानी होनी चाहिए, किन्तु सरकार को उस भाषा के माध्यम से मा शिला देने का प्रबन्ध करना चाहिए, जिसके बोलने वाल वहां बसते हों श्रीर जिसको मांग जिले के निवासी करते हों।
- (१०) कार्य-मनिति को विश्वास है कि उपयु<sup>®</sup>वत परिणामों को स्त्रीकार कर लिया जायगा घोर विहार में सम्बन्धित दल उस पर श्रमल करेंगे घोर शांत का यह दु.खद विवाद समाप्त हो जायगा।

(११) जिन विषयों के सम्बन्ध में यहां मंतव्य दिया गया है उनके सम्बन्ध में दूसरे प्रान्तों की शासन-व्यवस्थाओं को साधारण नीतियों का भी इसके द्वारा मार्ग-प्रदर्शन होना चाहिए।

एक ऐया ही विषय प्रान्तों में रियासती प्रजा पर लगे प्रतिवन्धों तथा श्रयोग्यताश्रों का है। श्रिक्षिलभारतीय सारवाड़ी संघ ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस से श्रनुरोध किया श्रीर तब कार्य-समिति ने श्रपना मत प्रकट किया कि प्रान्तों में रियासती प्रजा को सरकारी नौकरियों तथा मताधिकार के विषय में जिन प्रतिवन्धों व श्रयोग्यताश्रों का सामना करना पड़ता हो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाय। कार्यसिमिति ने कांग्रेसी सरकारों से श्रनुरोध किया कि उन्हें इस सम्बन्ध में श्रावश्यक कार्रवाई भारतीय शासन कानून की २६२ धारा के श्रनुसार करनी चाहिए।

गोंकि प्रान्तीय स्वायत्त शासन के चेत्र के विस्तार श्रौर उसकी सीमाश्रों की समय-समय पर च्याख्या होती रही है, किन्तु वास्तिवक शासन के समय ऐसी समस्याएँ उठने लगीं, जिनकी कराना कांग्रेय श्रीर सरकार में से किसो ने भी नहीं की थी। ऐसी ही एक बात बिहार श्रीर संयुक्तप्रान्त में राजनैतिक बंदियों के छुटकारे के सम्बन्ध में थी। इस समस्या पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। एक नई स्रोर स्नारवाशित समस्या उस समय उठ खड़ी हुई जब उड़ीसा का स्थायी गवर्नर सर जान ह्या वेक छुट्टी पर जाने वाला पुंथा । स्थानापन्न गवनैरी सिविल सर्विस के एक सदस्य मि० डान को दो गई, जो मंत्रियों की श्रधीनता में काम कर चुका था श्रीर श्रावकारी के कमिश्नर के रूप में उड़ीसा में मादक वस्तु निषेध कायक्रम के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित कर चुका था। कमेटो में उसका आवरण इतना अशिष्ट था कि वह मंत्रिमंडल के अधीन एक अफसर की हैसियत से सिर्फ आगे ही न बढ़ गया, बिल्क मादक वस्तु निषेध पर थपना निजी मत प्रकट करके उसने मंत्रियों को अपमानित तक कर डाला। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति अवांछ्नीय तथा अन्य देशों में प्रचलित परम्परा के विरुद्ध थी। मन्त्रियों का ऐपे लोगों की श्रधीनता में काम करना कठिन था. जो उनके श्रधीन रह चुके थे श्रीर जिनसे वे नाराज हो सकते थे। इस परिस्थिति में उद्दीसा के मंत्रियों ने वहो मार्ग प्रदृश किया जो उनके लिए खुला था श्रीर इस नियुक्ति का विरोध किया श्रीर कांग्रेस कार्यसमिति ने इस नियुक्ति में परिवर्तन करने का श्रनुरोध किया। कार्यसमिति ने प्रधान न्यायाधीश को स्थानापन्न गवर्नर नियुक्त करने का भी अनुरोध किया और साथ ही यह भी कहा कि यह परम्परा अन्यत चल भी चुको है। अन्त में यह राजनैतिक संकट सर जान ह्यू वेक द्वारा श्रपनी छुटी रद करा लेने से टल नया। इस सम्बन्ध में यह विज्ञित प्रकाशित हुई: "चूंकि उड़ीसा के गवर्नर अपने उत्तराधिकारी के लिए अनिश्चित राजनैतिक न्थिति की छोड़ जाते इसलिए श्रव वे श्रवने पूर्वनिश्चित कार्यक्रम को पूरा करना श्रवुचित समम्तते हैं श्रीर इसोलिए प्रान्त के हित को ध्यान में रखते हुए उनके सामने अपनो छुटो रह कराने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रह गया है। भारत मन्त्री ने गवर्नर-जनरत की सहमति से उनके श्रनुरोध को स्वीकार कर लिया है।"

उत्तरदायी शासन का मतलव यही होता है कि व्यवस्थापिका सभा को मंत्रिमंडल में रही-बदल करने का अख्त्यार रहे। यह अवसा सबसे पहले भारत के नये प्रान्त सिन्ध में मार्च, १६३ में श्राया; परन्तु सिन्ध में किसी भी दल को वंसा बहुमत नहीं प्रान्त था, जैसा कांग्रेस की छः प्रान्तों में । इस लिए वहां किसी वजारत को हटाना तो सहल था, किन्तु उसकी लगह नई बजारत बनाना उतना सरल न था। जिम्मेदारी के साथ ही कुछ असन्तोष भी बदता है। यदि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति को संदिग्ध मित्र बनाता है तो वह १० व्यक्तियों को निरिचत रूप से शत्रु बना लेता है। इसके विषर्तेत, यदि प्रधानमन्त्री को अवल बहुमत प्राप्त है तो

उसके निश्चयों वे कार्यों से जो विंसेंघ दठ सहे होते हैं वे हवा के कॉकों की तरह निकल जाते हैं। इससे उसकी शक्ति घटने की बजाय बढ़तो ही है। परनतु यदि प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत का समर्थन नहीं हुआ तो किउने हो मित्र शत्रु वन जाते हैं और मिलका मन्त्रिमएडल को श्रपदस्थ कर देते हैं। इसीलिए जब सिंघ मन्त्रिमएडल की पराजय हुई श्रीर प्रधानमन्त्री को स्तोका देना पड़ा तो नया मन्त्रिमण्डल बनना उसके प्रति कांग्रेस दल के समर्थन श्रथवा विरोध पर निर्भर हो गया। इस अवसर पर गवर्नर ने कांग्रेस दल के नेता को इस वात का पता लगाने के लिए बुलाया कि प्रान्त के राजनैतिक संकट के प्रति कांग्रेस का क्या रुख है। यह बड़ी श्रत्रत्याशित बात थी; क्योंकि धारासभा के ६० सदस्यों में से कांग्रेस की शक्ति केवल म थी। परनतु धारासभा में ऐसा कोई भी दल न था, जिसे श्रकेले बहुमत प्राप्त हो सकता। कांग्रेस के म सदस्य किसी भी दल के साथ मिलकर वजारत नहीं कायम कर सकते थे श्रीर ऐसा करना वांछनीय भी न होता, नयोंकि ऐसी वजारत श्रधिक दिन कभी भी न चल सकती। इसलिए कांग्रेस ने वही रुख ग्रहण किया, जो उने करना चाहिए था श्रीर वह यह था कि वह नये संयुक्त-मन्त्रिमण्डल का समर्थन करेगी। यहां एक वात उल्लेखनीय है कि नये सन्मिलित दत्त के नेता खानबहादुर अल्जाहबद्धरा ने कांग्रेस दल के नेता को पत्र लिखकर आरवासन दिया था कि यदि मैंने वजारत कायम की तो मेरी नीति श्रीर कार्यक्रम कांग्रेस के सिद्धान्तों पर आधारित होगा। इस परिस्थिति में कांग्रेस दल ने उत्तर दिया कि नये मन्त्रिमण्डल के कानूनों तथा शासन-सम्बन्धो कार्यों का विरोध करने की श्रपनी स्वतंत्रता सुरत्तित रखते हुए कुछ श्रवधि तक वह ऐसा कोई करम न उठावेगा और न किसी दूसरे दल के ऐसे किसी कार्य का ही समर्थन करेगा, जिससे नये मन्त्रिमण्डल के अपदस्य होने की सम्भावना हो और इसके उपरान्त यह अन्तिम रूप से अपनी नीति स्थिर करेगा। इस प्रकार संयुक्त-मन्त्रिमण्डल का रास्ता साफ हो गया श्रीर फिर बाद में श्रासाम में भी बहुत कुछ इसी प्रकार की घटनाएं हुई। परिणाम यह हुआ कि एक समय ११ प्रान्तों में से म में कांग्रेसी या मिली गुली वजारतें काम कर रही थीं। प्रान्तों की इन घटनाओं से कांग्रेस कार्यसमिति और पार्लाभेंटरी वोर्ड निकट सम्पर्क में रहते थे श्रीर श्रन्तिम निश्चय श्रधिकांश में पार्लामेंटरी बोर्ड करता था श्रीर इन निश्चयों की पुष्टि बाद में कार्यस मिति करती थी । कांग्रेस मिन्त्रमण्डलीं द्वारा ६ प्रान्तों के शासन में कितनी ही चटनाओं के कारण श्रीर कभी-कभी मन्त्रियों की निजी कमजीरियों के कारण विषम समस्याएं वठ खड़ी होती थीं। ऐसी हो एक खेदजनक घटना मध्यप्रान्त के मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में उठ खड़ी हुई। वहां न्यायमन्त्री द्वारा दया के अधिकार का प्रयोग एक ऐसे उच स्थिति याले राजनैतिक बंदी के लिए किया गया, जिसे बलात्कार के मामलें में सज़ा की श्राज़ा सुनाई जा चुका थी । सम्बन्धित मन्त्रो ने खेद प्रकट किया और इस्तीफा देने को कहा । मध्यशान्त का कांग्रेस पार्लानेंटरी दल तथा दूसरे मंत्री इस मंत्री के खेद प्रकट करने पर सन्तुष्ट हो गये श्रीर उन्होंने यह कारण भी मान लिया कि मामले की गम्भीरता का श्रनुभव न करने के कारण ही उसने श्रपने दूसरे साथियों से सलाह नहीं ली थो; परन्तु कार्यसमिति श्रधिक केंचे दृष्टिकीण से इस विषय पर विचार करना चाहतो थो। उसके सामने वास्तविक प्रश्न यह था कि मन्त्री ने जो निर्णय करने में गलतो को थी उससे कहीं न्याय का गन्ना तो नहीं घुट गया । जहां तक इस्तोफे का प्रश्न है-वह तो शासन को पवित्रता, न्याय के तकान श्रीर नारा जाति के सम्मान की रहा के जिए उचित ही था। दूसरी तरफ समस्या का यह भी पहलू या कि भ्रगर इंसाफ

का ख्म महीं हुआ तो इसीफे या खेद प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस विषय पर किसी योग्य न्यायवेता की जांच-पहताल की श्रावश्यकता थी, क्योंकि द्या का एक श्रीर भी मामला पड़ा हुआ था, जिसमें श्रप्राधी ने बीमा सम्बन्धी गबन किया था। कार्यसमिति ने जनता से श्रमुरोध किया कि एक प्रसिद्ध कान्नवेत्ता हाश मामले की जांच-पहताल किये जाने के बाद समिति के श्रन्तिम निर्णय की उसे प्रतीला करनी चाहिए। नागरिक तथा राष्ट्रीय जिम्मेदारी की गहरी भावना रहते हुए भी राष्ट्र ने इस सम्बन्ध में श्रपूर्व संयम का परिचय दिया। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के श्रवकाशप्राप्त जज सर मन्मथनाथ मुकर्जी के सुपूर्व किया गया श्रीर उनकी रिपोर्ट जब सम्बन्धित मंत्री के श्रागे उपस्थित की गई तो उसने तुरंत इसीफा दे दिया। इस तरह एक श्रोर कांग्रेस की नेकनामी पर धव्या न लगा श्रीर दूसरी तरफ वह व्यक्ति भी जनता की नजर में केंचा उर गया। राष्ट्रीय शासन की प्रारम्भिक श्रवस्था की कठिन परिस्थितियों में जो घटनाए होती हैं वे भावी पीढ़ियों के लिए श्रादर्श या चेतावनी का का काम देती हैं श्रीर फिर पता चल जाता है कि वे निर्णय उद्यत हुए या नहीं; श्रीर सार्वजनिक भावना से प्रेरित होकर हुए था निर्जी मिथ्याभिमान की भावना से प्रभावित होने के कारण।

कांग्रेस ११ प्रान्तों में से द में या तो शासन करती थी श्रीर या उनकी सरकारों पर उसका प्रभाव था। इन प्रान्तों में प्रान्तीय शासन-व्यवस्था के मध्य उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ कठिनाइयां नौकरशाही ने उपस्थित की श्रीर कुछ परेशानी में डालने-वाली परिस्थितियां कांग्रेस संगठन के उन उत्साही व्यक्तियों ने उत्पन्न कीं. जिनकी श्रादर्शवादिता ने वास्तविकता की भावना को बिल्कुल ही ढक लिया था।। ऐसे लोग जीवन की वास्तविकताओं से सम्पर्क बढ़ने पर नागरिक स्वतंत्रता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो गये। द्विण भारत में एक कांग्रेसजन पर राजद्रोह के लिए १२४-म्र धारा के श्रवुसार मुकद्मा चलाये जाने पर युवावर्ग और विशेषकर समाजवादी बड़े जुब्ध हुए और कार्यसमिति को १६३८ के श्रारम्भ में ही इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना समाजवादियों ने अक्टूबर १६३७ में श्रिखितभारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में दी थी। इससे कार्यसमिति को विभिन्न प्रान्तों में पदा होने वाली परिस्थिति श्रीर साथ की कठिनाइयों पर विचार करने का श्रवसर मिल गया। कार्यसमिति ने जहां एक तरफ कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्यों की पुष्टि की वहां दूसरी तरफ उसने नागरिक स्वतंत्रता का चेत्र बढ़ाने तथा कांग्रेस के कार्यक्रम को श्रमल में लाने के प्रयत्नों का स्वागत किया; परन्तु सबसे महत्वपूर्ण वात कार्यसमिति के शब्दों में "कांग्रेस की अहिंसा की नीति के अनुसार आचरण करना और हिंसा की प्रेरक प्रवृत्तियों को निरुत्साहित करना'' थी। इसी नीति के श्रनुसार कार्यसमिति ने कांग्रेस कमेटियों तथा कांग्रेसजनों से देश में शान्तिपूर्ण तथा श्रनुशासन्युक्त कार्य का वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करने की श्रपील की श्रीर साथ ही गलत रास्ते पर चलने वाले उन कांग्रेसजनों को चेतावनी दी, जिनमें कांग्रेस की ऋहिंसात्मक नीति के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। कांग्रेस कमेटियाँ से कहा गया कि जहां भी कांग्रेसजन इस भाधारभूत नीति के विरुद्ध कार्य करते पाये जायं वहां उनके विरुद्ध श्रनुशासन की कार्रवाई की जाय । साथ ही कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से श्रनुरोध किया गया कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त की रत्ता करनी चाहिए श्रीर चलपयोग के स्थान पर सममा-बुमाकर रास्ते पर लाने के प्रजातंत्रीय उपाय के द्वारा कार्य करना चाहिए। यदि यलप्रयोग भनिवार्य हो जाय तो ऐसा किया जा सकता है, किन्तु चलप्रयोग केवल उसी मामले में किया जाय,

कांग्रेस का इतिहास: खंड २

"जिसमें हिंसा हुई हो या हिंसा श्रथवा विग्रह के लिए उकसाया गया हो।"

उपयुक्त आशय का प्रस्ताव जनवरी, १६३८ में पास हुआ था, किन्तु इससे परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ। कार्यसमिति को उसी वर्ष सितम्बर के महीने में इस समस्या को फिर हाथ में लेना पड़ा। इसी दर्सियान कांग्रेस कमेटियों तथा कांग्रेसजनों द्वारा आम शासन में इस्तन्तेप के चिन्ह दिखाई देने लगे। सरकारी अफर्सों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करने की चेष्टा होने लगी। निश्चय ही कांग्रेस कमेटियों व कांग्रेसजनों का कर्तव्य सरकारी कर्मचारियों के साथ सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना था, किन्तु उनका आम शासन में इस्तन्तेप करना विल्कुल भी उचित न था। जहां तक नागरिक स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, पिछले द महीने में परिस्थिति सुधरने के स्थान पर विगड़तो ही गई। तब अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना मत इस प्रस्ताव के रूप में प्रकट किया—

"चूं कि कितने ही लोग, जिनमें कांग्रेसमन भी सिमालित हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर हत्या, श्राग लगाने, लूटपाट तथा हिंसात्मक उपायों द्वारा वर्गसंघर्ष का प्रचार करते देखे गये हैं श्रोर कितने ही श्रववार मिथ्या बातों तथा हिंसा के ऐसे प्रचार करते देखे गये हैं, जिनसे लोगों में हिंसा भड़क सकती है या साम्भदायिक संघर्ष हो सकते हैं—इसालिए कांग्रेस जनता की श्रागाह करती है कि हिंसा का कार्य. हिंसा का प्रोत्साहन या मिथ्या बातों का प्रचार नागरिक स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। इसालिए नागरिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद कांग्रेस श्रपने मंत्रिमंडल द्वारा जन श्रोर सम्पत्ति की रचा के लिए किये गये उपायों का समर्थन करेगी।"

प्रांतीय स्वायत्त शासन के चेत्र में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न घटनाएं हुईं। ऐसे समय जब कि राष्ट्र उन्नति के पथ पर था उसे कुछ गड्ढों श्रीर खाइयों को पार न करना पड़ता तो यह सच-मच श्रारचर की बात होती। श्रारचर की वात यही थी कि ये वाधाए इतनी कम क्यों पहीं ? प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन मई १६३८ में हुआ। सातों प्रधानमन्त्रियों तथा उनके कुछ साथियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। यह स्वाभाविक ही था कि इस सम्मेलन में सब से श्रधिक ध्यान कांग्रेसी प्रांतों के परस्पर सहयोग तथा उनकी नीतियों के एकीक एए के प्रश्न पर दिया जाता । श्रंत में तो हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि सम्पूर्ण भारत एक श्रौर श्रविभाज्य है। विषयों का केन्द्रीय श्रीर प्रांतीय विभाजन भी सुविधा के ही श्रनुसार हुया । कांग्रेसी तथा गैरकांग्रेसी प्रांतों वा विभाजन भी दुखद परिस्थितियों का ही परिगाम है, जो श्रधिक समय, श्रधिक सद्भावना तथा श्रधिक जाग्रति से ही मिट सकता है। प्रधानमन्त्री सम्मेवन में साधा-रण क्रपि-नीति. श्रमिक तथा श्रौद्योगिक पुनर्निर्माण, शक्ति के साधनों का विकास, प्रामसुधार. व शिज्ञा, राजस्व सम्बन्धी साधन, का-न्यवस्था तथा अर्थ-न्यवस्था के सम्बन्ध में विचार हुआ। संयुक्तप्रांत ने रचनात्मक कार्य के लिये राजस्व के नये साधनों के सम्यन्ध में श्रीर वस्वह ने जेल सुधार के सम्यन्ध में सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी महल की। प्रत्येक मांत ने किसी-न-किसी विषय की विशेष छानवीन करने का भार लिया । इस तरह मद्रास ने मादक वस्तु निपेध, मन्दिर-प्रवेश तथा ऋण्-सम्बन्धी सहायता के सम्बन्ध में, बम्बई ने मजरूरों की समस्याके विषय में, संयुक्तप्रांत व विहार ने भूमि-कर तथा कृषि-समस्यात्रों के बारे में खासाम( जो शोध्ही कांग्रेस के प्रभाव में धाने वाला था ) खनिज साधनों के विषय में, ढड़ीसा ने कलापूर्ण दस्तकारियों के विषय में श्रीर मध्यप्रांत ने श्रीद्योगिक तथा खनिज साधनों के श्रध्ययन का दायित्व प्रहण किया।

ये तो सिर्फ सुमाव थे। मदास ने जमीदारी समस्या, बम्बई ने मादक वस्तु निपेध श्रीर संयुक्त-श्रांत ने जेल सुधार के विषय द्वाथ में लिये। सच तो यह है कि सभी श्रांतों को श्रंत में श्रपने यहां सभी सुधार करने पहेंगे। मदास ने विक्री कर के सम्बन्ध में जो विशेष श्रध्ययन किया उससे एक गैरकांग्रेसी श्रांत पंजाब का लाभ हुआ। प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन से श्रौद्योगिक योजना-निर्माण का मार्ग श्रशस्त हुआ, जिसका कुछ समय बाद श्रीगणेश भी हुआ।

पहले कांग्रेसी वजारतें छः प्रांतों में कायम हुई। १६६ म के श्रारम्भ में सिन्ध भी कांग्रेस के प्रभावज्ञेत्र में श्रागया। वर्ष के श्रंत में श्रासाम में भी उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। १६ सितम्बर को प्रांतीय श्रसेम्बली में श्रावश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाने वाला था, किन्तु प्रधानमन्त्री ने कहा कि मेरे कई साथियों ने सरकारी पच छोड़ कर विरोधी पच में मिलने का निश्चय किया है। इसिलए मैंने गवर्नर के पास श्रपना इस्तीका भेज दिया है। प्रधानमन्त्री द्वारा प्रांतीय श्रसेम्बली में यह घोषणा किये जाने के उपरांत गवर्नर ने कांग्रेस दल के नेता को बुलाया श्रीर उन से मन्त्रिमण्डल बनाने को कहा। कांग्रसदल के नेता ने कांग्रेस श्रिष्ठिशियों की श्रनुमित से संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाया। यह इस ढंग का दूसरा मन्त्रिमण्डल था। लेकिन यह ऐसा मन्त्रिमण्डल था, जिसमें कांग्रेसी मन्त्री सिर्फ प्रधानमन्त्री हो थे।

प्रांतीय शासन की समस्याएं जिस प्रकार जनता की शाद्वों श्रीर रीति-रिवाजों की भिन्नता के कारण उठती हैं उसी प्रकार जनता की भिन्नता के कारण भी उत्पन्न होती हैं। जबिक संयुक्तप्रांत जैसे प्रांतों में एक-सी श्रोर एक भाषा-भाषी जनता है, मद्रास, बम्बई व मध्यप्रांत में कई भाषाएं बोलने वाली जनता है। जिस एकार दिल्ल के लोग उत्तर भारत के धार्मिक मतभेदों से उठने वाली किठनाइयों से श्रपशिचत हैं उसी प्रकार उत्तर भारत के लोग दिल्ल के भाषा सम्बन्धी भेदों से उठने वाली किठनाइयों तथा विवादों से श्रपरिचित हैं। मद्रास प्रांत की किठनाई यह थी कि प्रांतीय धारासभा में ऐसे १०० श्रांधू सदस्य थे, जो तिमल, मलयालम श्रीर कन्नइ भाषाश्रों को नहीं समक्रते थे। दूसरी तरफ लगभग उतने तिमल सदस्य वधा मलयाली श्रोर कन्नइ। सदस्य श्रम्य दीनों भाषाश्रों को नहीं समक्रते थे। बत्यामा श्राधे यानी सौएक सदस्य श्रमजी नहीं जानते थे। इस कठिनाई को दूर करने का एक-मात्र उपाय यही था कि श्रांधूपदेश को श्रलग करके प्रथक प्रांत बना दिया जाय श्रीर मदास व बम्बई के उपयुक्त प्रदेशों को मिला कर एक कर्नाटक प्रांत बना दिया जाय। इसी प्रकार एक मलयाली प्रांत भी बन सकता है। जुलाई १६६ में श्रांध तथा करल प्रांतों के निर्माण श्रीर कर्नाटक प्रांत के संगठन के सम्बन्ध में प्रतिनिधि-मण्डल कार्यसिमिति से मिले। कार्यसिमिति ने उनकी बार्ते विस्तार से सुनने के वाद निम्न प्रस्ताव पास किया—

श्रांध-प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, श्रांध महासभा, कर्नाटक संयोजक कमेटी, कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी श्रीर केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मण्डलों के भाषा सम्यन्धी श्राधार पर प्रांतों के पुनर्विभाजन करने के सम्यन्ध में विचार सुनने के बाद, यह समिति घोषणा करती है कि भाषा सम्यन्धी श्राधार पर प्रांतों के बटवारे के सम्यन्ध में महास धरासभा का प्रस्ताव तथा कर्नाटक के पृथवकरण के सम्यन्ध में बम्बई धारासभा का प्रस्ताव पार्जानेंटरी सय-कमेटी की धनुभिति तथा कार्यसमिति की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही पास हुए थे। यह समिति सम्यन्धित प्रश्रेगों की जनता को श्राश्वासन देती है कि कांग्रेस के हाथ में भारत के शासन की माबी योजना बनाने की शक्ति जब श्रावेगी, इस समय इस समस्या का निवटारा किया जायगा। समिति इन प्रदेशों की जनता

से अनुरोध करती है कि वे इस सम्बन्ध में कोई आंदोलन न करें, क्योंकि इससे देश के सम्मुल उपस्थित मुख्य समस्या से ध्यान हट सकता है।

प्रांतीय स्वायत्त शासन के चेत्र में वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण—या कहा जाय कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के प्रथम काल की सबसे महत्वपूर्ण—घटना श्रमी शेष है । राजनैतिक श्राकाश में पहले कुछ गड़गड़ाहट सुनाई दी, फिर वादल सुक श्राये, विजली चमकी श्रीर श्रंत में त्फान श्रागया। एक मंत्री का दूसरे मन्त्री से मतभेद हो गया। प्रधानमन्त्री ने श्रन्य साथियों से सलाह लिये बिना ही श्रपना इस्तीफा गवर्नर के सम्मुख उपस्थित कर दिया, जिससे राजनैतिक संकट उत्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए फिर से बुजाया गया। यह सब कार्यसमिति के ज्ञान के बिना ही या उसके स्पष्ट रूप से प्रकट किये गये मत के विरुद्ध हुश्य। यह विषय इतना महत्वपूर्ण श्रीर नाज्ञक है कि जिन लीगों को उसमें दिल-चस्पी हो उन्हें पार्लामेंटरी बोर्ड के श्रध्यत्त का वह वक्तव्य पढ़ना चाहिए।

जबिक प्रांतीय सरकारें अपने नये चे अ में अप्रत्याशित न्यिक्तर्यों द्वारा उत्पन्न होने वाले विरोध का सामना कर रही थीं, कांग्रेस के पुराने महारथी केन्द्रीय सरकार से संघए कर रहे थे। केन्द्रीय सरकार से उनका यह संघए भने ही कम प्रभावपूर्ण था, किन्तु इसमें प्रयत्न अधिक आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार में अभी तक चंद न्यिक्तर्यों का शासन था और वह पहले के ही समान निरंकुश थी और इसीलिए उस पर जनता के मत और इसकी अपील का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। केन्द्रीय असेम्बली का वजट-अधिवेशन भारतीय सेना की बिटिश शाखा के यंत्री-करण के विरुद्ध कांग्रेसदल के एक निन्दाश्मक प्रस्ताव से आरम्भ हुआ। पांच बिटिश रीजिमेंटों का २,१४,००,००० रू० की लागत से यंत्रीकरण होने को था और इस रकम में से बिटिश सरकार सिर्फ =०,००,००० रू० दे रही थी और शेष रकम यानी १,३४,००,००० रू०, भारत के मत्ये मढ़े जा रहे थे। यह नीति अनुचित थी; वर्योंकि भारतीय धन से भारतीय सेना के इंग्रेज दस्तों का यंत्रीकरण किया जा रहा था और यंत्रीकरण के इस कार्यक्रम से भारतीय रेजिमेंटों को अलग रखा गया था।

भारतीय सेना से सम्बन्ध रखने वाली समिति में केन्द्रीय धारासभा के निर्वाचित सदस्यों को रखने के बारे में श्री गेडगिल का प्रस्ताव पास हो गया, किन्तु साथ ही श्री आसफणली द्वारा प्रस्तावित यह शर्त भी उसमें जोड़ दी गई कि ऐसा उसी अवस्था में किया जाय, जबकि कमेटी के कार्य में सपिरिषद गवर्नर-जनरज को इन विषयों पर परामर्श देने का अधिकार रहे— (१) भारत से बाहर भारतीय सैनिकों को भेजने, (२) अतिरिक्त खर्चसे सम्यन्ध रखने वाले प्रस्ताव और (३) सेना का भारतीयकरण।

२ म फरवरी को अर्थ-सदस्य सर जेम्स ग्रिंग ने केन्द्रीय बजट उपस्थित किया। इसके उपरांत बजट पर आम बहस आरम्भ हुई। बहस के बीच सरकार की एक चाल पर प्रकाश पदा और ऐसा होते ही केन्द्रीय असेम्बली तथा राजपरिषद होनों ही में माटकीय दश्य देखने में आये। केन्द्रीय असेम्बली में बजट के सम्बन्ध में आम बहस आरम्भ होने के समय विरोधी दल के नेता श्री मूलाभाई देसाई ने एक व₹तच्य दिया कि कांग्रेस दल, स्वतन्त्र कांग्रेस राष्ट्रीयतायादी दल और देमोकेट दल ने बजट की आम बहस में भाग न लेने का निश्चय किया है। जब भी यजट-सम्बन्धी मांगें उपस्थित की जाती थीं तभी विरोधी दल की तरफ से उन्हें अस्वीकार फरने का

१ देखिए युलेटिन ४--१६ अगस्त १६३८

प्रस्ताव बिना भाषण के ही उपस्थित कर दिया जाता था। सन् १६२४ से यह परम्परा चली आई थी कि सभा को 'र जा' तथा 'विदेश-विषय' के सम्बन्ध में सरकार की नीति 'पर अपना मत प्रकट करने का अवसर दिया जाता था, किन्तु इस वर्ष उस परम्परा को भंग करने का पड़यंत्र किया गया था और असेम्बली ने इसके विरोध में ही अपना उपयु कत निश्चय किया था। सर जेम्स द्वारा कस्टग्स सम्बन्धी मांग पेश करते ही विरोधी दल की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश करने के स्थान पर मत लेने की मांग उपस्थित कर दी गई। मांग ४६ के विरुद्ध ६४ मतों से नामंजूर करदी गई। अर्थसदस्य द्वारा पेश की गई अन्य मांगों का भी यही हाल हुआ। जिन ७० महों पर विचार करने में १४ दिन लग जाते थे उन्हें ढेड़ दिन के ही भीतर नामंजूर कर दिया गया। बाद में इन नामंजूर मांगों को गवर्नर-जनरल ने अपने विशेषाधिकार द्वारा मंजूर कर दिया। असेम्बली ने इसका जवाब सम्पूर्ण अर्थ-बिल को नामंजूर कर दिया। सभा ने सिफा-रिशी अर्थ बिल को भी ४म के विरुद्ध ६म मतों द्वारा अस्वीकार कर दिया। राजपरिपद ने धारासभान्नों के एक मूल्यवान अधिकार पर कुठाराघात का विरोध कुछ अधिक नाटकीय ढंग से किया। बजट पर आम बहस आरम्भ होते ही परिपद से कांग्रेस तथा प्रोग्न सेव दल के सदस्य उठ कर वाहर चले आये।

एक कटौती का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में भी उपस्थित किया गया कि जिन सरकारी पदाधिकारियों का सम्बन्ध श्रपने कार्यकाल में कुछ विशेष फर्मों से रहता है, उन फर्मों में वे श्रवकाश प्रहण करने के बाद नौकरी कर लेते हैं। श्री भूलाभाई देसाई ने कहा कि ऐसे सरकारी नौकरों की पेंशने जन्त हो जानी चाहिएं।

केन्द्रीय धारासमा में कुछ विषय, ऐसे थे, जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम आगे के जिए तैयारी के रूप में कुछ-न-कुछ करना श्रावश्यक था। गोकि श्रभी केन्द्र में जिम्मेदारी नहीं मिली थी फिर भी जल्दी या देर से वह कभी-न-कभी मिलनी ही थी श्रीर कांग्रेस को इसके लिए पहले से तैथार होना था। मजदूरों की न्यवस्था शासन का एक महत्त्वपूर्ण थंग है । यद्यपि प्रान्तीय सरकारों को मजदूरों की समुचित ज्यवस्था करने के लिए काफी श्रधिकार प्राप्त थे, फिर भी सभी प्रान्तों में एक-जैसी नीति का श्रनुसरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रान्तों की नीतियों का एकीकरण कर सकती थी। यम्बई सरकार ने अपने यहां मजदूरों-सम्बन्धी कानून का मसविदा बनाया था। मई १६३८ में कांग्रेस की मजदूर कमेटी की चैठक हुई, जिसमें कुछ प्रान्तों के प्रधानमन्त्रियों ने तथा श्वन्य प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बम्बई श्रीर संयुक्तप्रान्त ने कपड़ा-उद्योग के मजदूरों की मजदूरी तथा काम की श्रवस्था की जांच के लिए कमेटियां नियुक्त की थीं। यैठक में अनुरोध किया गया कि मजदूरों की अवस्या तथा मजरूर-सभाश्रों के कगड़ों की जाँच-पड़ताल के लिए जो कमेटियां नियुक्त की जायं उनमें सार्वजनिक जीवन श्रीर राष्ट्रीय श्रान्दोलन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को ही रखा जाय। यह बड़ी खुशी की बात थी कि बस्वई कपड़ा-उद्योग-जांचकमेटी की सिफारिशें बम्बई की सरकार ने स्वीकार कर जी और बम्बई प्रान्त के मिल मालिकों ने उन्हें श्रमल में लाना मंजूर कर लिया। बिहार भी संयुक्तप्रान्त व बम्बई का श्रनुसरण करता रहा; परन्तु भ्रमी चीनी सान, कपास श्रोटने वगैरह संगठित उद्योगों की श्रवस्था की जांच होना शेष थी। जांच के चेत्र का विसार बढ़ाना भी श्रावश्यक था ताकि दूकानों में काम करने वालों की श्रवस्था तथा उनके वेतन हा प्रश्न भी उसमें आजाय । यम्बई में कानून बनने का कार्य जारी था, जिसमें इस बाउ का भी

प्रथम्ब था कि बीमारी के दिनों में वेतन के साथ हृष्टी दी जाय। बड़ोदा सरकार ने १ सगरू १६३८ से रियासत में ६ ६टे का दिन घोषित करके हूसरी रियासतों का पथ-प्रदर्शन किया। बम्बई सरकार ने प्रपने कारखाना-कानून को उन कारखानों पर लागू करने का निश्चय किया, जिनमें १० या इससे प्रधिक व्यक्ति काम करते थे। उधर बम्बई व संयुक्त-प्रान्त दोनों ही में मजदूरिनों के शिशुओं के लिए मूले प्रानिवार्य रूप से उपलब्ध करने का नियम बना दिया गया। बम्बई-सरकार ने श्रष्टमदाबाद में मादक वस्तु निष्ध करने का जो विचार किया, उसका जितना नीतकता से सम्बन्ध था उससे कम उसका मजदूरों से सम्बन्ध न था।

श्रगस्त १६३७ में ही जबकि कांग्रेस को शांतों में मंत्रिमंडल स्थापित किये महीना-भर भी नहीं हुआ था, कार्यसमित अखिल-भारतीय औं द्योगिक रोजना के निर्माण के लिए विशेषज्ञी की एक समिति नियुक्त करने का विचार कर चुकी थी। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जुलाई १६३८ में कांग्रस के अध्यत्त को उद्योग-मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने तथा विभिन्न प्रांतों के मैं जूदा उद्योगों तथा नये उद्योगों की आवस्य कता व सम्भावना के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। यह सम्मेलन दिल्ली में २ छौर ३ ई अक्टूबर १६३८ को हुन्ना । इसका उद्देश्य कुछ ऐसी समस्यात्रों पर विचार करना था, जिनका हुँ राष्ट्रीय पुननिर्माण तथा सामाजिक श्रायोजन ंकी विसी रकीम के लिए प्रावश्यक था। इन स्मस्याओं के इस्त के लिए यह जरूरी था कि हम श्रपना लक्ष्य निधरित करें श्रीर टिरतृत जांच-पड्तालों के बाद श्रावश्यक सामग्री का संकलन करें। इसके श्रतिरिक्त कितनी ही समस्याश्रों का हल ांतीय श्राधार पर होना सम्भव न था, षयोंकि साथ के प्रांतों के स्वार्थ भी सम्बद्ध थे। विकाशकारी बाढ़ों से बचाव, सिंचाई के लिए पानी के उपयोग, मिट्टी के कटाव की समस्यान्त्रों पर विचार, मलेरिया की रोकथाम सौर जल-विद्युत तथा अन्य योजनाओं के संबंध में एक समान नीति निर्धारत करने के लिए निदयों की व्यापक जांच की आवश्यता थी। इसका मतलब यह हुआ कि मदियों की सम्पूर्ण घाटियों की जांच-पड़ताल की जाय और कई शंत मिलकर योजनाएं तैयार करके उनपर श्रमल करें। राष्ट्र पति सुभाषचन्द्र बोस ने मई १६३= में प्रधानमंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया था, उसमें भौद्यांगिक पुनिमांग, शक्ति के साधनों भीर शांतों में परस्पर-सहयोग की समस्याओं पर विचार हुआ। उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सुभाप बाबू ने स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय पुनिनर्माण की समस्याश्चों पर प्रकाश डाला श्चौर बतलाया कि कृपि की उन्नित वैज्ञानिक हंग पर कितनी ही क्यों न की जाय ( कृषि की उन्नति से खाद्य में वृद्धि होगी, वह सस्ता होगा भीर शायद देकारी भी घटेगी ), किन्तु निर्धनता और वेकारी को दूर करने तथा उत्तम वस्त्र, उत्तम मकान, उत्तम शिक्षा श्रीर शधिक फुरसत पाने का एकमात्र टपाय श्रीधोगीकरण ही हो सकता है । श्रौधोर्ग करण एक बुराई भन्ने ही हो, पर यह एक श्रावश्यक दुराई है श्रीर इस बुराई को घटाना इमारा काम है। यह इमारे यहां ब्रिटेन की वरह क्रिमक न होकर रूस की वरह मुरंत घर वलपूर्वक होनी चाहिए। सुमाप बाबू ने कहा कि घरेलू टखोग और बड़े उद्योगों में कोई विरोध नहीं है, केवल राष्ट्र को एक वरफ यह फैसला कर लेना चाहिए कि शौद्योगिक कान्ति श्रावश्यक है श्रोर दूसरी तरफ यह कि किस उद्योग का विकास घरेलू श्राधार पर किया काय श्रीर किसका बढ़े श्राधार पर । सुमाप बाबू ने राष्ट्रीय योजना निर्माण के निम्न सिद्धान्त निर्धारित किये ---

<sup>(1)</sup> सुख्य श्रावश्यकताभों के संबंध में राष्ट्र श्रात्म-निर्मर बन सके।

- (२) विजलीं, धातु-उत्पादन, मशीन तथा श्रौजारों के निर्माण, मुख्य रासायनिक पदार्थ तथा यातायात उद्योगों की उन्नति ।
- -(३) टैक्नीकलशिच्या तथा टैक्नीकल श्रद्धंसंघान का प्रबंध।
- (४) एक स्थायी राष्ट्रीय अनुसंधान-परिषद् की स्थापना ।
- (४) वर्तमान श्रौद्योगिक स्थिति की श्रार्थिक जांच । इन सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप निम्न समस्याएं उठेंगी —
- (१) प्रत्येक प्रान्त की ग्राधिक जांच,
- (२) घरेलू उद्योगीं तथा बद्दे उद्योगीं का एकीकरण,
- (३) उद्योगों का प्रादेशिक बटवारा,
- (४) भारत तथा विदेश में विद्यार्थियों का टैक्नीकल शिच्छा,
- (१) टैक्नीकल अनुसंधान का प्रवंध,
- (६) श्रीद्योगीकरण की समस्याश्रों के सम्बंध में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों का पुक समिति की स्थापना।

योजना-समिति में जिन लोगों को रखा गया उनके नामों की घोषणा की गई। समिति के अध्यक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त किये गये, जो इंगलैंड में थे। समिति की २७ उप-समितियां थीं। उसने १६६८–१६ से सत्याग्रह आन्दोलन के घारम्भ यानी नवम्बर १६४० तक काम किया। समिति में देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ विद्वानों, शासकों और विशेषज्ञों ने काम किया समिति की कार्रवाई पठनीय है। यहां यह बता देना असंगत न होगा कि श्री जे० सी० कुमार प्रने मतभेद होने के कारण घरेलू उद्योग उप-समिति से स्तीफा दे दिया।

श्रिविल भारतीय चेत्र में कांग्रेस की दिलचरपी जिन समस्यात्रों में थी उनमें रियासतों क समस्या ने सबसे अधिक महत्व ग्रहण कर लिया। प्रान्तों में स्वायत शासन की प्रगति होने से रियासतों में केवल जात्रति ही नहीं हुई, बिक ऐसी परिस्थितियां भी उत्तरन हो गईं, जिन पर गांधीजी और कार्यसमिति को विचार करना पड़ा । हम देख चुके हैं कि दृष्णिए में द्रायनकोर और मैसूर का तत्कालीन इतिहास में मुख्य स्थान रहा। कुछ ही दिनों में हैदरावाद की भी वैसी ही प्रमुखता प्राप्त हुई। ट्रावनकोर की दमन-नीति की भारत भर में श्रालीचना हुई श्रीर सितम्बर १६६८ में जब श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी इस सवाल को लेकर बड़ी सरगर्मी रही। ट्रावनकोर कांग्रेस के उद्देश्य के प्रश्न के बारे में रियासती सरकार श्रीर राज्य की कांग्रेस के बीच उम विवाद चल रहा था। रियासती सरकार की देख-रेख में उत्तरदायी शासन की जो मांग की गई थी, उस पर तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती थी और इस सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति की जा सकती थी। रियासती सरकार का कहना था कि नूसरी वरफ सं उत्तेजना दिलाई गई, जिसके कारण राज्य को दमनकारी उपायों से काम लेना पटा धार गोली चलानी पड़ी। श्राखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग उपस्थित की गई कि इन घट-नाओं की रियासत के वाहर के किसी न्यायवैत्ता द्वारा जांच कराई जाय । साथ ही कर्नेटी ने श्रपनी दिली की बैठक में राजनैतिक बंदियों की रिहाई की भी मांग की। जबकि दायनकोर के बारे में यह प्रमति हो रही थी, हैदराबाद-राज्य ने जरूरत से कहीं ज्यादा विशेषाधिकार कानृन जारी किये । पूर्वी एजेंसी की वालचर श्रीर धनकनाल रियासतों तथा उत्तर में कारमीर श्रीर महावाल में उन दिनों जोरों का दमन चल रहा था। ļ

लेकिन जिस रियासत ने जनता का ध्यान सबसे अधिक आनृष्ट किया था और जो उसकी नजर में सबसे अधिक निरी वह थी मैस्र । इस रियासत ने ब्रिटश भारतीय प्रान्तों जैसा शासन रखने के करण खूब नाम कमाया था, न्योंकि/यह मध्य के काल में ४० वर्ष तक सीधे ब्रिटिश शासन में रह चुकी थी। रियासत की नेकनामी अपने पिछले कारों की वजह से थी और राजनीतिक बाजार में उसका भाव लगातार निरता ही जा रहा था। 'स्वाधीनता दिवस' के सम्बन्ध में मौखिक चेतावनियों और विनाशात्मक कार्यों के लिए व्यक्तियों से जमानतें मांगी जा रही थीं और उन पर प्रतिबंध लगाये जा रहे थे। इस दमनकारी नीति में सहनशीलता या सत्य व अहिंसा पर आधानित देशभिक्त तथा जाअति की भावना के लिए स्थान न था। १६३८ में विदुरस्वाथम् के गोलीकांड से यह नीति अपनी चरम सीमा को पहुंच गई। इसी बीच एक जांच-सिमित की नियुक्ति हुई। गोकि इस सिमित ने अधिकारियों के आचरण की निंदा की, किन्तु साथ ही विदुरस्वाथम् में गोली चलाने को उचित ही बताया गया। सिमित ने निर्णय दिया कि गोजी भीड़ की हिसा से दचने के लिए आत्मरक्ता के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसी समय गांधीजी ने कार्यस्तित के दो सदस्यों सरदार बहमभाई पटेल व आचार्य कृपलानों को भेजा। विदा के महत्व को देखते हुए उसके बुछ अधिक वार्रा की से अध्ययन की जरूरत है। यहां हम कांग्रेस के एक अधिकृत विवरण से कुछ अंश देते हैं—

"जिला मजिस्ट्रेट ने धारा १४४ के अनुसार एक आदेश निकलकर राष्ट्रीय मंडा लगाने, सभा करने और भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस आदेश की कोलर जिले के विदुरस्वाधम् गांव (बंगलीर से ४० मील दूर) के निवासियों ने अवज्ञा की और ५०,००० के लगभग जनता एक सार्वजनिक सभा करने के लिए एकत्र हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे गैरकानूनी जनसमूह घोषित कर दिया और तुरंत तितर बितर होने का आदेश दिया। सभा भंग न होने पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें ३२ व्यक्ति मरे और ४८ बुरी तरह घायल हुए। सरकारी विवरण में कहा गया कि सिर्फ दस-वारह व्यक्ति मरे और उन्न घायल हुए। इस गोलीकांड से देश भर में सनस्ती फैल गई। मैसूर राज कांग्रेस की कार्यसमिति ने इस प्रकार अधाप्त चानों की निन्दा की और कांग्रेसजनों को यह आदेश भंग करके अपना सम्मान तथा मौलिक अधिकार कायम रखने की स्वतंत्रता दे दी। मैसूर सरकार ने एक विज्ञित में दुर्घटना का सरकारी विवरण दिया। उसमें भीड़ की हिंसा से बचने के लिए आत्मरक्ता के उद्देश्य से गोली चलाना उचित बताया गया; परन्तु साथ ही सरकार ने सीन जजों की एक जांच समिति भी नियुक्त कर दी। मैसूर राज्य कांग्रेस ने भी एक जांच समिति नियुक्त की। महात्मा गांधी ने एक वक्तन्य निकालकर मैसूर सरकार से अनुरोध किया कि उसे समय की गति को देखते हुए निरंक्तशता से हाय खींच लेना चाहए।

"परिस्थित का निकट से श्रध्ययन करने श्रीर सम्भव हो तो मैस्र कंग्रेस व मैस्र सरकार के मध्य समसीता कराने के खयाल से श्री वहामभाई पटेल व श्री जे॰ वी॰ कृपलानी यंगलीर गये। ये लीग मैस्र कांग्रेस के नेताश्रों तथा दीवान सर मिरजा इस्माहल से मिले। इस चार्ता के परिणामस्वरूप एक सममीते का गुर निकाला गया, जो नीचे दिया जाता है। सममीते में वे सभी मांगें स्वीकार कर ली गईं, जो राज्य-कांग्रेस ने श्रपने शिवपुर वाले श्रीधवेशन में उपस्थित की थीं—

"(१) मैस्र कांग्रेस की स्वीकृति, (२) मैस्र सरकार घोषणा करे कि शासन-सुधार समिति यदि चाहे तो मैस्र राज्य के बिए उत्तरदायी शासन की सिफारिश कर सकती है,

(३) जो ४ कांग्रेसजन शासन सुवार समिति से इस्तोफा दे चुके हैं उन्हें फिर से नामज़द किया जाय, (४) ३ श्रितिरिक्त कांग्रेसजनों को, जिनका चुनाव राज्य कांग्रेस करेगी, समिति में श्रीर रखा जाय, (४) राजनैतिक वंदियों की श्राम रिहाई तथा दमनकारी श्रादेशों की चापसी, (६) मंड सम्बन्धी मगड़े का निवदारा महात्मा गांधी द्वारा उपस्थित सुमाव के श्रानुसार किया जाय यानी विशेष श्रवसरों पर राज के मंडें के साथ हो कांग्रेस के मंडे की लगाने की सुविधा दी जाय; परन्तु कांग्रेस दल के श्रपने जलसों में सिर्फ राष्ट्रीय मंडा ही लगाया जाय।

'१७ मई को में रूर सरकार ने में रूर राज्य कं अस को स्वीकार करने तथा ऐसे ही दूसरे मामलों के बारे में हुन्म निकाल दिया। श्रादेश के द्वारा राज्य में कांग्रेस दल को स्वीकार कर लिया गया, कांग्रेसदल द्वारा मनोनीत ३ श्रातिरिक्त सदस्यों को शासन-सुधार समिति में नियुक्त कर दिया गया, मंडे के बारे में गांधीजी के गुर को मान लिया गया श्रीर सरकार की तरफ से राजनैतिक बंदियों की रिहाई व रोक के हुन्म को वापस लेने का श्रादेश निकाल दिया गया। सरकार ने यह भी श्राशा प्रकट की कि इन कार्यों के परिणाम-स्वरूप राज्य में प्रगति के नये युग का श्रारम्भ हो सकेगा।'

यह सममीता जेल के कैदि में व राज्य के अधिकारियों में हुई वार्ता के कारण हुआ था। सरदार पटेज और आवार्य क्रयानों ने राज्य और मेसूर कांग्रस के मध्य जो यह सममीता कराया था उसे कार्यसमिति ने भी स्वोकार कर लिया। मैसूर सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विज्ञति प्रकाशित की और जून १६६ में कार्यसमिति ने महाराज और उन सलाहकारों को सममीते की शर्ते उत्साह से पूरी करने के लिए वधाई भी दी। मेसूर में मगड़े की एक वजह राष्ट्रीय मंदे की समस्या भी थी और ऐसी हालत में दोनों ही पत्नों को सलाह दी गई कि किसी को भी ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए, जिससे दूसरे पत्त के मंदे का अपमान होता हो। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रीय मंदे की मर्यादा जोर-जवर्दस्ती से नहीं वढ़ सकती, बिक्क यह तो कांग्रसजनों के सदाचरण तथा देश में कांग्रस द्वारा की गई सेवा के लेखे से ही वढ़ सकती है। राष्ट्रीय मंदा प्रिहंसा और ऐसी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो सच्चे और शहंसात्मक उपायों द्वारा ही कायम की जायगी। जहां तक रियासतों की ब्यापक समस्या का सवाल है, इस यात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे कांग्रेसजनों की संख्या वढ़ रही है, जो रियासतों को मध्ययुग के चिन्द मानकर उन्हें मिटा देना चाहते हैं, किर भी अभी तक कांग्रस की नीति रियासतों के प्रति मैत्री का ब्ययहार इस शाशा से करने की रही है कि रियासते समय की गति को देखते हुए अपने यहां उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगी और अपनी प्रजा की स्वतंत्रता का विस्तार करेंगी।

गोकि भारत एक पराधीन देश रहा है, फिर भी कांग्रस उसकी विशेष शंतर्राष्ट्रीय स्थिति को निरंतर स्वीकार करती रही है। भने हो भारत की शंवर्राट्टीय स्थिति वैसी न रही हो, जैसी होनी चाहिए, फिर भी मानवता का तकावा है कि देश व कांग्रेस उसमें उन्नित करे। पिछ्जे चार वर्ष से चीन भीतरी श्रशान्ति तथा बाहरी श्राक्रमण की श्रशांका से गुजर रहा था। एक ही पूर्वी महाद्वीप की नागरिकता के श्रलावा उसके प्रति एक पड़ोसो के नित भी सटानुमूर्ति थो। इसलिए चीन की राष्ट्रीय सरकार के लिए एक मोटर एम्बुलेंस (घायलों की सेवा-श्रुप्यूपा) दल श्रावरयक हाक्टर व नसं श्रादि के सिहत भेजने का निश्चय किया गया। यही टिचत भो था, पर्योक १२३० में जापानियों के हमले के समय से हो कांग्रेस चीन के स्वतंत्रतः संग्रम के प्रावे सहानुमूर्ति पच्ट करती रही थी श्रीर देश भर में इस सम्यन्ध में प्रदर्शन भी हुए थे। धाट एजार रूपये भी

एकत्र कर लिये गये थे; परन्तु यह विचार करके कि भारत की सहानुभूति का प्रदर्शन एम्ब्रलंस दल भेजने से अधिक होगा, भारतीय डाक्टरों का एक दल डा० अटल की देखरेख में तैयार किया गया। दो वर्ष तक परिश्रम और लगन से काम करने के बाद डा० अटल अपने साथियों के हाथ में काम छोड़ कर भारत वापस चले आये और उनके कार्य की सभी जगह प्रशंसा हुई। दल के एक सदस्य डा० कोटनिस का वहीं स्वर्गवास भी हुआ।

उधर जंजीवार में परिस्थिति में सुधार हुआ। भारत में जंजीवार की लाँग का जो वहिण्कार जून १६६८ के मध्य तक किया था उसका प्रभाव पड़ा और जंजीवार सरकार तथा प्रवासी भारत-वासियों में सममोता हो गया। इस सममौते को एक तरफ बिटिश औपनिवेशिक विभाग ने और दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। लाँग-बहिण्कार समिति के अध्यक्त सरदार वहलभभाई पटेल ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया—

"जंजीबार सरकार तथा प्रवासी भारतीयों के बीच हुए समकीते की श्रीपनिवेशिक विभाग हुंगा स्वीकृति के परिणाम-स्वरूप श्रव यह समकीता पूरी तरह मान्य हो चुका है। कांग्रेस की कार्यसमिति ने भी समकीते को स्वीकार कर लिया है श्रीर इस तरह लोंग के बहिष्कार को वापस केने की परिस्थित उत्पन्न हो गई है। इसलिए में लोंग-बहिष्कार समिति की तरफ से बाकायदा घोषणा करता हूं कि बहिष्कार उठा लिया गया है श्रीर लोंग के न्यापारी जंजीवार व मेडागास्कर होनों ही की लोंग का न्यापार फिर से जारी कर सकते हैं।

"इस समय में जनता का ध्यान उस महत्वपूर्ण अपील की आर आक्षित करना चाहता हूँ, जो कार्यसमिति ने जंजीवार समस्तिते सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में की है। समिति को विश्वास है कि जनता व खुद्रा व्यापारी उन फर्मों को तरजीह देंगे, जिन्होंने बहिष्कार में सच्चाई के साथ भाग दिया था। सुके विश्वास है कि भारतीय जनता इस अपील पर पूरा ध्यान देगी।

"में लोंग-विद्विकार सिमिति की तरफ से जंजीवार के प्रवासी भारतीयों, इस देश की भार-तीय जनता तथा वस्वई व अन्य स्थानों के लोंग के व्यापारियों को सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से किये त्यागों तथा उनके परिणाम-स्वरूप प्राप्त सफलता के लिए वधाई देता हूं। साथ ही मुक्त बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस सिमिति के स्वयंसेवकों को भी बधाई देनी चाहिए कि वस्वई शहर में छः सम्ताह तक प्रभावपूर्ण धरना देकर बहिष्कार को सफलतापूर्वक जारी रखा। बहिष्कार वापस लेते ही धरना भी उठाया जा रहा है। इसका यह मतलव नहीं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न की जायगी। कुछ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, अन्य को अपनी पिछ्ली गलतियों का प्रायहिचत करने को कहा जायगा। जो लोंगसिमिति के बताये तरीके पर प्रायश्चित्त महीं करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायगी।

"जंजीवार के इस लम्बे मनाई के सफलवापूर्वक समाप्त होने पर में भारतीय राष्ट्र को वधाई देता हूं। ख़ब प्रवासी भारतीय भी ख़तुभव कर सकते हैं कि इस देश में संगठित कार्रवाई द्वारा कांग्रेस उनके हितों की रचा कर सकती है।"

१६२ के पतमाइ में युद्ध के वादल विरने लगे। पहले वे मतुष्य के हाथ से श्रिथक यदं म थे; किन्तु शीव ही श्रासमान में श्रिथेरा हो गया श्रीर काली मेघमालाएं कि कर एष्यी को छूने लगी। कुछ लोग विटिश प्रधानमंत्री की दोप देने लगे कि उन्होंने इन यादलों को वरसने क्यों न दिया, श्रन्य उसकी तारीफ करने लगे कि सिर्फ झते के बूते पर उन्होंने संकट को टाल दिया जिन घटनाश्रों के परिचामस्वरूप श्रंत में म्यूनिक का सममीवा हुशा, उनके कारण कार्य-समिति महत्वपूर्ण निर्णयों तथा युद्ध जिड़ने की प्रतीचा करती हुई व्यस्त रही। विदेन श्रौर जर्मनी में उन दिनों जो छुछ हो रहा था उसकी तथा तत्कालीन राजनैतिक व सैन्य परिस्थिति की सूचना कार्यसमिति को प्रति सप्ताह पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिल रही थी, जो २ जून को भारत से यूरीप के लिए रवाना हुए थे श्रौर मसावा में भारतीय व्यापारियों तथा सिकंदरिया में नहासपाशा व दूसरे वफद नेताश्रों से मिलने के बाद (पंडितजी ने इन्हें कांग्रेस के श्रगले श्रीध शतन में सिम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी दिया था), सीधे बार्सोलोना (स्पेन) चले गये थे—श्रौर स्पेन की परिस्थिति का निकट से श्रध्ययन किया था। उन दिनों श्राकाश से जो निर्दयतापूर्ण वमवर्षा हो रही थी, उसे उन्होंने श्रपनी श्रांखों से देखा था। इसके उपरान्त वह पेरिस गये थे श्रौर वहां रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वाधोनता के श्रांद लन के श्रादशों पर प्रकाश डाला था श्रौर फ्रांसीसियों से सहानुभूति की मांग की थो। इंगलैंड में भी उनका कार्यक्रम विविध प्रकार का था। वहां से वे एक दृष्टि डालकर चोन, भारत तथा ससर के श्रन्थ भागों में छिड़े हुए संघर्षों को देख सकते थे। स्पेन के युद्ध की दूसरी साल-गिरह के दिन पंडितजी ने ट्राफलगर स्के थर में नेलसन की सूर्ति के नीचे खहर की पोशाक में सावण देते हुए कहा—

"श्रापके लिये फासिडम नया है, किन्तु हम तो उसका श्रनुभव पिछले १४० वर्ष से कर रहे हैं श्रीर हसोलिये हम जान हैं कि स्रेन श्रीर चोन को किन परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ रहा है। हम इन देशों का समर्थन करते हैं श्रीर उनसे शिचा श्रहण करते हैं। हम विटिश साम्राज्यवाद से किसा प्रकार का समक्षीता करने को तैयार नहीं हैं। जो हमारे ऊपर विशुद्ध प्रभुत्व का हामी है श्रीर भारत में फालिडम का श्रंड करने के लिये नहीं है।"

पेरिस में जुलाई १६६८ को खुले नगरों में बम-बारी के विरुद्ध हुए श्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सें एंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। सितम्बर १६६८ में कार्यसिमिति की बैठक दिल्ली में हुई श्रोर उसनें युद्धसम्बन्धी परिस्थिति पर विचार हुआ। गांधीजी ने इस बैठक में कार्यसिमिति से कहा कि यदि भारत की राजनैतिक प्रगति के लिए वह परिस्थिति से लाभ उठाना चाहती है तो में उसकी सहायता न कर सकूंगा श्रोर उसे शान्दोलन के नेतृत्व के लिए कोई दूसरा नेता चुनना पड़ेगा। यह बात काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाद में एक वर्ष के परचात जव युद्ध छुड़ा तो यह प्रम फिर से सामने श्राया।

यहां वर्मा की चर्चा उठाना श्रसंगत न होगा; क्योंकि श्रय वर्मा भारत का भाग नहीं रह गया था। श्रय वर्मा-स्थित भारतीयों को श्रन्य उपनिवेशों में वसे भारतीयों की कोटि में ही रखा जा सकता था। ११६३ में वर्मा में रक्तपात रूणें दंगे हुए, जिनमें जान श्रीर माल को भारी हानि हुई। खून-खरावी के साथ ही श्राग लगाने को घटनाएं भा हुई। इतना दूर से कांग्रस दंगों के फरणों तथा जान-माल की हानि के सम्बन्ध में निध्यत्त तथा पूर्ण जांच की हो मांग कर सकती थो। छांग्रस की न्यूनतम मांग यही हो सकतो थो कि जिन मंदिरों या मसजिदों को नष्ट किया गया हो उन्हें फिर से बनवा दिया जाय। भारतीय वर्मा में श्रजनयो न थे। उन्हें वहां वसे हुए काफो श्रसों हो खुका था श्रीर वे वर्मा को श्राधिक प्रगति में काफा हिस्सा वटा चुक्त थे। कांग्रस ने दर्मा तथा भारत की जनता से श्रपोल की कि दोनों को श्रपनो परम्परागत सेत्रों का वनाये रखना चाहिए शीर एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पिछले कुछ समय से साम्प्रदायिक मनमुटाय बद रहा था, जिनकी चर्चा भी कर्मा-कभी सुनने में श्राली थी। १६६२ का इतिहास जवाहग्छ लां। श्रीर जिला के पन्न-स्वदार की चर्चा उठाये बिना श्रयूर्ण कहा जायगा, किन्त इस विषय को

उठाने का उचित तरीका उसके बारे में एक श्रलग श्रध्याय देना श्रौर उसमें ऐतिहासिक तथा माम-सिक दृष्टि से उसके विकास पर प्रकाश डालना द्वी हो सकता है। यह पत्र-व्यवहार बहुत ही उग्र रहा श्रौर उसका परिणाम भी कुछ न निकला। एक श्रसाधारण तथा दुःखद घटना यह हुई कि राष्ट्रपति की हैसियत से जब सुभाष बाबू चटगांव डिवीजन (पूर्वी बंगाल) गये तो सुसलिम स्त्रीगियों की एक भीड़ ने शिष्टाचार श्रौर इंसानियत को ताक पर रख कर उनके जुलूस पर पर्थर फेंके। स्त्रीभाग्यवश राष्ट्रपति तथा जलूस के १४ श्रादमियों को साधारण सी चीटें लगीं। राष्ट्रपति ने तुरन्त वक्तव्य निकाल कर कहा, "गुण्डाशाही श्रौर घृणा का मुकाबला हमें प्रेम, धैर्य तथा संयम से करना चाहिए। "तभी हम सत्य श्रौर श्रहिंसा के श्रपने सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं।"

श्री जिन्ना ने जो स्थिति ग्रहण की थी उस से एक इंच भी हटना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की कार्यसमिति ने अपनी दिसम्बर वाली बैठक में श्री जिला के १ अक्टूबर ११३८ वाले पन्न के सम्बन्ध में निश्चय किया कि उससे साम्प्रदायिक समस्या के निबटारे में इन्छ भी मदद महीं मिल सकती । इसलिए राष्ट्रपति ने १६ दिसम्बर ११३८ के दिन श्री जिन्ना को सूचित कर दिया कि कार्यसमिति मुसलिमलीग कौंसिल से वार्ता के आधार के सम्बन्ध में सहमत नहीं हो सकती और इसीलिए इस दिशा में और कुछ नहीं किया जा सका।

#### ¥ :

# त्रिपुरो : १६३६

कहा जाता है कि समय श्रपने साथ श्रपना पुरस्कार श्रीर प्रतिशोध लाता है, यह सम्भव है कि भाग्य की जिस उत्तमता के कारण लाभ हुआ हो उसके पीछे आगे आने वाली बुराई छिपी हो । जीवन खुद अच्छाई और बुराई का मेल हैं । ११३८ में हमारी युद्ध से रचा हुई, किन्तु क्या १६३६ में भी ऐसा हो सकेगा ? १६३८ का साल काम का वर्ष था। इस वर्ष मंत्रियों को प्रांतों में कार्य करना पड़ा, संघ योजना के बलपूर्वक लादे जाने के विरोध में शक्ति संगठित करनी पड़ी श्रीर ऐसे सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक प्रयोग करने पहे, जिनके परिणामस्वरूप निर्धन तथा पिछड़ी हुई जनता की श्रवस्या में सुधार होने की सम्भावना थी । यह वर्ष विदेश में उठने वाली श्राशाश्रों तथा श्राशंकाश्रों से भी परिपूर्ण था । गोकि युद्ध नहीं हुश्रा, किन्तु यह खुशी भी इस श्राशंका में बदलती गई कि युद्ध का जो संकर्ट भ्रव दव गया है वह कहीं फिर तो न उभर उठेगा। यह कुदरत का ही खेल है कि जोरदार गर्मी में हो उस वारिश का कारण छिपा रहता है, जो श्रासमान से गिर कर जमीन को तरोताजा बना देतो है। कांग्रेस वर्ष समाप्त करने के बाद उसी उत्साह का श्रनुभव करती है, जिस प्रकार एक किसान बारिश का मौसम श्राने पर उत्साह का श्रनुभव करता है। उस समय वर्षा से पहले जो उंडी हवा चलती है वह दूने उत्साह से काम करने की भावना का संचार करती है। बादल मुक जाते हैं, हवाएं चलती हैं, श्रासमान में श्रंधेरा छा जाता है, रिमिक्तिम-रिमिक्तिम बुंदें पड़ती हैं श्रीर एक साल दुनिया में वादों का तांता लग जाता है तो दूसरी साल सूखा पड़ती है। साधारण वृष्टि के साल इनेगिने ही होते हैं। यही बात कांग्रेस के बारे में कहीं जो सकती है । वर्ष के श्रन्त में कांग्रेस में भी वहीं भावोद्देग दिखाई देता है, जो उस च्यक्ति के मन में होता है, जो जमीन को जोतता बोता है, उसमें पानी देता है श्रींर श्रंत में फसल काटता है। वर्ष समाप्त होने पर कांग्रेसजनों में जुनाव की सरगर्मी फेल जाती है। प्राखिर इस वर्ष राष्ट्रपति कौन चुना जायगा ? क्या नामों को भेजा जा चुका है ? क्या याकायदा चुनाव होगा या नेतात्रों ने पहले ही कोई नाम तय कर लिया है ? जब जवाहरलालजी एक या दो नहीं बिल्क तीन-तीन श्रधिवेशनों के सदर बन चुके हैं तो सुभाष को दूसरा मौका क्यों नहीं मिल सकता?

यही नहीं, भीतरी हलचलें कम चिन्तनीय नहीं थीं। देश के भीवर श्रीर बाहर के वातावरण में उत्तेजना छाई हुई थी। बिटेन को जिस नीति के परिणामस्वरूप म्यूनिक का समकीता हुआ वह कांग्रेस को पसंद न थी। म्यूनिक समकीते पर कांग्रेस को ब्रिटिश-इटालि- यन समकीता तथा विद्रोही स्पेन की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए विचार करना था। ये सब घटनाएं लोकतंत्रवाद के प्रति विश्वासघात की सूचक थीं। इनके द्वारा पिद्न यचनों को

मंग कर दिया गया था श्रीर सामृहिक सुरत्ता की प्रणाली का गला घोट दिया गया था श्रीर उन सरकारों के प्रति सइयोग का हाथ वहाथा गया था, जो स्वाधीनता व लोकतंत्रवाद की मानी हुई दुरमन थीं। इस का परिणाम यही हो रहा था कि दुनि गा श्रंतर्राष्ट्रीय श्रव्यवस्था के निकट पहुंच रही थी श्रीर सांति के नाम पर एक ऐसे युद्ध की तैयारियां की जा रही थीं, जो पिछले महायुद्ध से कहीं श्रधिक वहा श्रीर भयानक हाने जा रहा था। नैतिकता के श्रंतर्राष्ट्रीय स्तर का पता यह दियों के संगठित दमन, नगरों पर होने वालो वमवारी श्रीर शरणाथियों की भगदड़ से लग रहा था। फिज़स्तीन में श्रमन-श्रमान के नाम पर विटिश सेना श्रावंकवाद की सृष्टि कर रही थी। उत्रर चोन में निमंग तथा श्रमानुषिक पूर्वा साम्राज्यवाद के विरुद्ध जंग जारी था। तथाकथित बिटिश राष्ट्रमण्डल में प्रवासी भारतीयों को श्रपने राजनैतिक, नागरिक तथा श्रार्थिक श्रधिकारों की रत्ता के लिए लड़ना पड़ रहा था। प्रवासी भारतीयों के सघर्ष में मुख्य वातें यह थीं कि वर्मा में उनकी सम्पत्ति श्रीर प्रार्थों पर वन श्रार्ह थी, केनिया में उनकी जमीन को यूरोपियनों के लिए सुरान्तित करके भारतीयों को श्रलग करने के लिये पड़यंत्र रचा जा रहा था, लंका में भारतीयों के खिलाफ विरोधो रुख श्रिष्टियार किया गया था श्रीर दिल्ला श्रक्रीका में उनके विरुद्ध श्रन्यायपूर्ण कानून वनाये जा रहे थे।

तो क्या भारत में स्थिति कुछ श्राशाजनक थीं ? देशी राज्यों में से कुछेक में शान्तिपूर्ण - संगठनों पर प्रतिवंध लगाकर उचित राजनैतिक कार्रवाई को रोका जा रहा था, जिससे उन राज्यों में संवर्ण गहरा होता जा रहा था। दूसरो रियासतों में पाशविक तथा क्र रतापूर्ण बल्याचारों का बाजार गर्म था। कुछ रियासते अपनी प्रजा के इसन के लिए बिटिश सरकार की सहायता पाने के लिए लालायित थीं। आख़िर परिस्थिति इस हद तक पहुंची कि त्रिपुरी अधिवेशन से कुछ पहुंची गांधीजी की राजकोट के प्रश्न पर मार्च १६३६ में अनशन करना पड़ा। अनशन का कारण यह था कि राजकोट के ठाकुर साहब व उनके सलाहकारों श्रीर दूसरी तरफ सरदार वरलभभाई पटेल के मध्य हुए समकाते को रियासत ने भंग किया था। त्रियुरी से पूर्व कांत्रस में-या याँ कहिये कि सम्पूर्ण भारत में या उसके वाहर भी -दी विशेष बटनाश्रों के कारण वातावरण चट्घ ही गया था। इनमें पहली घटना राष्ट्रपति का चुनाव थार दूसरी राजकोट के सवाल पर गांध जी का अत्रात थी । साधारणतीर पर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई इलचल नहीं होती थी । श्रम्ह्य १६३४ में बम्बई वाले ऋधिवेरान में नया विधान स्वीकार किये जाने से पूर्व प्रान्तीय कांग्रेसकमेटियाँ नये वर्ष के लिए राष्ट्रपति के नामों के प्रस्ताय करती थीं और फिर वहीं इनमें से एक का चुनाय कर सैती थीं। सिर्फ एक वार यानो १६०७ में कांत्रस के खूरत अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रपति के पद के लिए लाला लाज रतराय थ्रोर यातृ रासविहारी घोप को लेकर कगड़ा चल चुका था। याईस साल बाद गांधीजो ने लाहौर श्रिधिवेशन का समापितव १६२६ में श्रद्शीकार करके एक नई परि-स्थिति पैदा कर दी था श्रीर तब श्र० भा० कांग्रेस कमेटो को खखनऊ में नया चुनाव करना पढ़ा था। तय से राष्ट्रपति के पद के लिए सच्चे प्रथं में कोई प्रतियोगिता हुई ही न थी। परन्तु त्रिपुरी अधिवेशन के लिए सभापतित्व के सवाल की लेकर वास्तविक विवाद टट खड़ा हुथा; नुमाप बाद कांग्रेस के चुप रहने वाले श्रध्यत्तों में से थे। श्रपनी श्रध्यत्तवा के पहले कार्यकाल में जिन श्रयसरॉ पर कार्यसमिति की वेटक में उन्होंने मुंद खोला था उन्दें टंगलियों पर गिना जा सकता है। उन की तंदुरुस्तो जगातार खराव रही थी थार शरीर थक छुका था। फिर भी उनके मस्तिष्क में थकान न थी भौर राकि भी अनुवस बनी हुई थी। वे जगावार दारे करते रहते थे। यहुतों को याद होगा

श्रंच्याय ४ : त्रिपुरी : १६३६

कि सितम्बर १६३८ में वायुयान द्वारा श्र० भा० कांग्रेस कमेटी की बेंठक में भाग जेने के लिए दिल्ली जाते समय एकाएक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई श्रीर उन्हें कानपुर में रुक जाना पड़ा था और फिर वे कार्यवाही के मध्य में पहुंचे थे। दिल्ली में उन्होंने जिस धेर्य से काम किया उसे देखकर लोग चिकत रह गये। मध्यप्रान्त के डा॰ खरे को लेकर उन्होंने जो विवरणपत्र तैयार किया वह जिस प्रकार श्रपनी भाषा की श्रोजस्विता के कारण उल्लेखनीय था उसी प्रकार तथ्यों के संकलन तथा तकों की विराद्ता के कारण भी। यह सम्भव था कि कितने ही विषयों पर सुभाष बाबू का निजी मत होगा, लेकिन उस मत का उन्होंने न तो कभी प्रचार किया और न बहस के बीच ही कभी वे उसे लाये। यही नहीं, बातचीत के समय वे तटस्थ-से रहने की चेष्टा करते दिखाई देते थे। यह नहीं कि उनमें तथा श्रन्य नेताओं में मतभेदों का श्रभाव था: किन्तु इन मतभेदों के कारण विवाद के समय नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती थीं। कार्यसमिति की कार्यवाही विना किसी कठिनाई के चलती थी। सितम्बर ११३८ के श्रखीर में जाहिर हुश्रा कि सुभाष बाबू त्रिपुरी में भी अध्यत्त रहना चाहते हैं। वे महत्वपूर्ण बातों की शुरुत्रात कर चुके थे, जिनमें एक राष्टीय योजना-निर्माण समिति की स्थापना भी थी और अपने ही आप इस समिति की अध्यचता के लिए उन्होंने जवाहरलालजी को चुना था। कांग्रेस के दो श्रधिवंशनों का श्रध्यत्त बने रहने की इच्छा के पीड़े हमें सुभाष बाबू का कोई खास इरादा खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि पंडित जवाहरलाल तीन बार कांग्रेस के श्रध्यच निर्वाचित हुए तो इसका कारण यह था, १६२६ में मोतीलालजी की यह इच्छा थी, १६३६ में देश इसके लिए लालायित था और म महीने बाद फेजपुर में गांधीजी इसके लिए उत्सुक थे। शायद ही कोई व्यक्ति जवाहरलालजी पर श्रारोप कर संक कि वे खुट इसके पद के लिए उत्सुक थे । इसलिए सवाल खासतौर पर गांधीजी की स्वीकृति का था। सभी जानते हैं कि गांधीजी के कहने पर ही सुभाप बाबू को हरिषुरा श्रधिवेशन का श्रध्यत्त चुना गया था। इस स्थल पर श्रीर कुछ कहना नाजुक हो जाता है। फिर भी राष्ट्र की मांग थौर श्रभी तक ब्रिटेन द्वारा उसकी पूर्ति न होने के कारण श्रावश्यक यह था कि राष्ट्रपति का पट किसी मुसलमान को दिया जाय। देश को मोलानां श्रद्धल कलाम श्राजाद के रूप में ऐसा मुसलमान मिल भी सकता था। वे एक वार १६२३ में कांग्रेस के श्रध्यच रह चुके थे, किन्तु वह विशेष स्वधिवेशन था। गांधीजी का विचार था कि त्रिपुरी में कांग्रेस के श्रध्यच मौ० श्रवुत्त कलाम श्राजाद के होने से साम्प्रदायिक समस्या के हल करने में मदद मिलेगी। यही कारण था कि उन्होंने सुभाष बावू को राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से खड़े होने को प्रोत्साहन नहीं दिया था। इसके वावजूद मित्रों ने सुभाप वातृ के नाम का प्रस्ताव कर दिया श्रीर सुभाप बाबू ने खड़ा होना भी स्वीकार कर लिया । भोलाना की उम्मीदवारी की भी नियमित रूप से घोषणा की गई और जनवरी १६३८ में कार्यसमिति की बारदोली वाली चेंठक में · यह प्रायः निश्चित ही था कि मौलाना को चुन लिया जायगा।

इन पंक्तियों के लेखक को बादोंली से रवाना होते समय गांधांजी से स्वना मिली कि यहि मौलाना ने त्वीकार न किया तो वे (गांधोजी) यह कांटों का लाज उस (लेखक) के सिर पर रखना चाहते हैं। सौभाग्यवश एक दिन पहले ही मौलाना अपनी रजामंदी दे चुके थे और वस्वई के लिए रवाना हो चुके थे। श्रगले दिन वस्वई में मौलाना ने अपनी राय बदल दी श्रोर श्रपनी उन्मद्वारी वापस लेने का फैसला किया। बाद में मौलाना के कहने पर इन पंक्तियों के लेखक का नाम फिर सामने श्राया श्रोर इस तरह लेखक श्रोर सुभाप बाद दो ही प्रतियोगिता के लिए रह गये। यह प्रतियोगिता कम-से-कम उम्मदवारों में से एक के दृष्टिकोण से श्रायथाशित थी; परन्तु मौजाना ने श्रपनी उम्मेदवारी क्यों वापस ली ? यह मौलाना ही जानें, या गांधीजी। जो हो, तथ्य यह है कि मौलाना कलकत्ते के स्थायी निवासी हैं श्रीर उन्हें बंगाल प्रान्त का ही माना जा सकता है। एक वंगाली की दूसरी वंगाली से प्रतियोगिता एकाधिक कारण से भही जान पड़ती। इसके श्रतिरिक्त, मौलाना ने सम्भवतः यह भी श्रनुभव किया हो कि राष्ट्रपति के श्रलावा दूसरी स्थिति में रह कर ही वे श्रिधक सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार मौलाना के हट जाने पर सुभाष बाबू को श्रपने प्रतियोगी के विरुद्ध लगभग ६५ मतों से सफलता प्राप्त हुई। परिणाम यह हुश्रा कि एक तरफ खुशियां मनाई गईं श्रीर दूसरी तरफ श्रारचर्य हुश्रा। सुभाप बाबू ने चुनाव के सम्बन्ध में श्रपना जो घोषणापत्र प्रकाशित किया उससे यह व्यक्तित्व की श्रपेला सिद्धान्त का प्रश्न बन गया।

इसके विपरीत सुभाप बाबू के विरोधी का कार्य सिमिति के लगभग श्राधे सदस्यों ने सम-र्थन किया श्रीर खुद उसने भी श्रपना घोषणापत्र प्रकाशित किया।

चुनाव की प्रतियोगिता ने श्रव व्यक्तियों के संघर्ष के स्थान पर सिद्धान्तों व नीतियों के संघर्ष का रूप धारण कर लिया श्रीर चुनात्र का परिणाम प्रकट होते ही गांधीजी ने घोषणा कर दी कि सुभाप के 'अतिस्पर्धी' की पराजय को वे अपनी पराजय मानते हैं। इससे देश में हलचल मच गई। जिन लोगों ने सुभाष बाबू के पत्त में मत दिया था वे गांधोजी और उनके नेतृत्व में विश्वास, प्रकट करने लगे। इससे एक परेशान करने वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रपति के पद के लिए पहले २६ जनवरी १६३६ को मत लिया गया था। एक सप्ताह के भीतर ही स्थिति में पिर-वर्तन हो गया। यह ठीक है कि कांग्रस के डेलीगेटों ने अपने उम्मीद्वार के लिए वीट दिये थे; किन्तु बाद में उनमें से कितने ही दूसरे पत्त में चले गये श्रीर बाद में भी श्राविल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उन्होंने गांधीजी का समर्थन कर दिया। इससे नये श्रध्यत्त के लिए बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। गो कि श्रध्यच का चुनाव डेलोगटों के बहुमत से हुआ था, किन्तु श्रिखल भारतीय कंत्रेस कसेटी में उसका श्रल्पमत था। श्रव प्रश्न यह था कि वह श्रवनी कार्यसमिति कैसे बनावे ? क्या श्रांखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस कार्यसमिति की स्त्रीकार करेगी ? क्या उसके श्रपने सुमाव कांग्रेस को मान्य होंगे। क्या जलपाईगिरिं में हुए निश्चयों की त्रिपुरी के खुत्ते श्रिधवेशन में पुष्टि हो सकेगी ? कांग्रेस के श्रधिवेशन से पूर्व कार्यसमिति की जो बैठक होती है उसमें मनोनीत श्रध्यच क्या करेगा, क्योंकि कार्यसमिति बिटिश सामाज्य की छः महीने का नोटिस देने तथा सामृद्धिक सस्याग्रह के विरुद्ध थी। सुभाप बावू का स्वास्थ्य पहती से ही खराब था थ्रीर इन चिन्ताश्रों का श्रसर भी उस पर पड़ा होगा। ६ फरवरी १६३६ को खुले अधिवेशन के प्रस्तावों का मसविदा बनाने के लिए कार्यसमिति की जो वैठक वर्घा में हुई थी उसमें मनोनीत श्रध्यत्त तेज बुखार के कारण जा महीं सके। कार्यसमिति के १३ सदस्यों ने इस्ताका दे दिया, जिससे सिक श्रध्यच श्रीर श्री शस्त-चन्द्र बोस ही कार्यसमिति में रह गये।

सुभाप वाब् के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और उनकी बीमारी खुले अधिवेशन में भो चलती रही। अधिवेशन के पांच या छः दिन उन्हें तापमान रहा और अधिवेशन के दूसरे दिन तो यह १०४' च १०४' डिग्री तक चढ़ नया। बीमारी के कारण तरकालोन राजनीति में और भी पेची-दगी था गई।

१ जलपाईगिरी में एकत्र होकर बंगाल के देलीगेटों ने प्रस्ताव पास किया था कि बिटेन को सः मधीने का नीटिस देना चाहिए थोर फिर सामृद्धिक सत्याग्रह थारम्भ कर देना चाहिए।

जब कि भय और आशंका के वातावरण के बीच कांग्रेस की तैयारियां चल रही थीं तय भारत के भविष्य के लिए उतनी ही महत्व की घटनाएं कुछ अन्य स्थानों में भी हो रही थीं। पाठकों को स्मरण होगा कि सितम्बर १६३८ वाली श्राखिल भारतीय कांग्रेस कसेटी की जो चैठक दिल्लो में हुई थी उसमें से संयुक्तपानत के श्री नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में कुछ लोग किसानों के प्रश्न पर सभा से उठकर चले गये थे। ये श्राचार्य म्रेन्द्रदेव श्रप्रेल १६३६ से मार्च १६३८ तक कार्यसमिति के सदस्य भी रह चुके थे। देशी राज्यों की समस्या के सम्बन्ध में भी चिन्ता थी। सच तो यह है कि किसानों तथा देशी राज्यों की समस्याएं एक साथ चल रही थीं। लेकिन हरिपुरा में मतभेद दूर हो गया था। देशी राज्यों की प्रजा का कांग्रेस पर विश्वास बढ़ गया था शीर कांग्रेस भी रियासती प्रजा के मांगने पर उसे सलाह देने में हिचकिचाती न थी। हाल में सरदार बहुभभाई पटेल तथा श्राचार्य कृपलानी को मैसूर में जो सफलता मिल चुकी थी उससे रियासती प्रजा को ढाइस हो गया था श्रीर स्वयं कांग्रेसजन में भावना यहां तक दढ़ गई थी कि कांग्रेस कार्यक्रम में रियासतों को स्थान देने के लिए एक सुकाव भी गम्भीरतापूर्वंक उपस्थित किया जा रहा था। कार्यसंमति ने श्रनुभव किया कि श्रव रियासतों में श्रव्यक्त भारतीय समस्याएं इल करने के लिए कांग्रेस द्वारा सहायता देने का समय था गया है। अनुभव से प्रकट हो चुका था कि सरदार पटेल ने जो सहायता दी थी उसे रियासतों ने कुनज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया था। रियासतों को शेप भारत के समान जिन समस्याओं का सामना करना पह रहा था उनके नियटारे के लिए कार्यसीमति एक उप-समिति नियुक्त करना चाहती थी। यह उप-समिति राजाश्रों श्रीर रियासती प्रजाश्रों दोनों ही को एक विशेष सीमा के भीतर सलाह देती। यह भी आशा की गई थी कि नरेश तथा उनके सलाहकार इस सहायता की कद्र करके उससे लाभ उठावेंगे। परन्तु विसी-न-किसी कारणव्या यह उप-सिमिति नियुक्त नहीं की गई। कांग्रेस के श्रांधकारियों का रख बदल गया और राजकीट का मामला प्रजा की जाप्रति के परिणामस्वरूप निकले हुए पाँधे की खाद देकर चढ़ाने के प्रयान से श्रधिक श्रीर कुछ भी न था।

राजकोट कोई बड़ी रियासत नहीं है। यह काठियाबाद की ३६० रियासतों में भी सपसे यही नहीं है। भावनगर, पोरबंदर, लिम्बड़ी, क्रबुशा, गोंडल छोर नवानगर उससे काफी बड़ी रियासतें हैं; परन्तु राजकोट एक प्रकार से पश्चिमी भारत की रियासतों की राजधानी है; क्योंकि पुजेंट-जनरल वहीं रहता है। राजकोट का सम्बन्ध गांधीजी के प्रारम्भिक जीवन से भी रहा है, क्योंकि गांधीजी के पिता इसी राजकोट रियासत के दोवान रह चुके थे। राजकोट के तरकाल न डाकुर साहब की सगाई होने के अवसर पर श्रीमती कस्तूरवा गांधी ने ही उनके माथे पर कु कुम का श्रीमेंक किया था। इस एडभूंम को देखते हुए यह विधाता का मूर उपहास जान परता है कि राजकोट के नरेश को त्रजान का केन्द्र बनकर संसार के सबसे महान पुरुप से टरकर लेनी पड़ी। राजकोट से यह श्राशा तो की ही जा सकती थी कि वैधानिक सुधारों के सम्बन्ध महने पहले वही किसी निश्चय पर पहुंचता। १६३८ में रियासती प्रजा का संगठन उद्ध प्रमुख रियासतों में उत्तर रायी शासन की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रहा था। दूसरी रियासतों की करह राजकोट में भी इस प्रयत्न के दमन की चेष्टा की गई। सत्यायह का जोरदार धान्दोलन दिहा घार हमका उतने ही जोर से दीवान वीरवाजा द्वारा दमन किया गया। १६३८ के श्रंत में कांमसजनों को सरवामह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुथा, प्रयोग्क हारिहरा (फरवरी १६३८) तथा दिही (सितम्बर १६३८) में पास किये गये प्रस्तावों से उन्हें पहले की छपेला इसरे लिए धार्यक

स्वतंत्रता मिल गई थी। गोकि श्रावित्तभारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में श्रहस्त हैप की नीति का श्रनुसरण करने पर जोर दिया था, फिर भी उसने इस बात की श्रनुमति दे दी थी कि कांग्रेस श्रपने समस्त साधनों से रियासती प्रजा की सहायता कर सकती है। घास्तव में निरपेच नीति की घोपणा कांग्रेस की सामर्थ्य की सीमाओं की द्योतक थी। कांग्रेस समितियां रियासती प्रजा के आन्दोलनों के संगठन की कोई जिस्मेदारी नहीं ले सकती थीं। परन्तु व्यक्तिविशेष यथासम्भव सहायता पहुंचा सकते थे। इस कारण राजकोट के इठ का सामना करने के लिए सत्याग्रहियों की धूम मच गई।

परन्तु शीघ्र ही परिस्थिति विगदी श्रीर राजकोट के संघर्ष ने एक ऐतिहासिक रूप, धारण कर लिया।

इस संघर्ष ने बिटिश भारत तथा रियासतों में जनता का ध्यान श्राक्षित किया। अन्य स्थानों की तरह यह भी एक तरफ बिटिश श्राधिकारियों द्वारा संरक्षित निरंक्ष्यता तथा दूसरी तरफ प्रगति एवं सार्वजनिक जामित की शक्तियों के बीच संघर्ष था। इसके परिणाम का सिर्फ राजकोट पर ही नहीं. बिक सभी रियासतों की भावी घटनाश्रों पर प्रभाव पड़ सकता था। संघर्ष का श्राधिक पहलू भी था। रियासती सरकारों को दैनिक जीवन के लिए कितनी ही उपयोगी वस्तुश्रों जैसे दियासलाई, नाज श्रादि का एकाधिकार प्राप्त था श्रीर इससे निर्धन जनताको बढ़ा कष्ट मिलताथा।

सार्वजिनक ग्रान्दोलनों का दमन मुख्यवः लाठी-चार्ज, गिरफ्तारियों तथा जल्सों व सार्य-जिनक सभाग्रों पर प्रतिवंध लगाकर किया जाता था। श्राधे दर्जन ब्रिटिश भारतीय च गुजराती पत्रों के रियासत में श्राने पर पार्वदी लगी हुई थी। वम्बई से भेजे गये स्वयंसेवकों को रियासत में धुसते ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार च्यक्तियों में श्र० भा० देशी राज्य प्रजा परिष्द के प्रधानमंत्री श्री बलवंतराय मेहता भी थे। सरदार वहलभभाई पटेल की पुत्री कुमारी मण्यिन पटेल भी, जिन्होंने श्रान्दोलन में श्रपनी राजकोट की वहनों की सहायता के लिए भाग लिया था, पकड़ी गई थीं। श्रीमती सृदुला साराभाई ने, जिनकी माता राजकोट की थीं, कुमारी मण्यिन पटेल का स्थान प्रहण किया। उन्हें भी जेल में ठूंस दिया गया।

रियासत के श्रधिवाश्यों ने राजकोट प्रजापश्यिद् को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिस का मतलब दूसरे शब्दों में एसकी शंकि को स्वीकार करना था। इस श्रादेश के निकाले जाने पर संवर्ष का श्रधिक गम्भीर श्रध्याय शुरू हो गया; पर गांधीजी ख्रियासत के बाहर की जनता को सल्याग्रह श्रान्दोलन में घर्स टने के पन्न में न थे। कार्य-समिति का ध्यान भी इस श्रान्दोलन की तरफ श्रावृष्ट हुशा। समिति ने जहां एक तरफ उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के जिए किये जानेवाले इस श्रान्दोलन का स्वागत किया वहां दूसरी तरफ उसने रियासत के बाहर के जोगों को श्रान्दोलन में माग न लेने का परामर्श दिया, क्योंकि रियासत के बाहर के जोगों के भाग लेने से श्रान्दोलन की शक्ति बढ़ने की बजाय इससे रियासती प्रजा की परेशानी बढ़ सकवी थी श्रीर श्रांदोलन के जिस सामृद्दिक रूप धारण करने पर सफलता निर्भर थी उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी।

उपयु क विज्ञ ति प्रकाशित होते ही राजकोट के ठाकुर साहय ने सरदार परंजभभाई पटेज को वम्बई से मुलाकात के लिए बुलाया। २६ दिसम्बर को सरदार पटेल और ठाकुर साहय के मध्य समकों की घोषणा हुई, जिससे राजकोट की प्रजा का संघर्ष समाप्त हो गया। यह सिर्फ राजकोट की जनता की ही नहीं, यिक साधारण रूप से रियासकी प्रजा की विज्ञय थी। राजनीतिक बुराह्यों को दूर करने के जिए श्राहिंसात्मक तरीके के र योग की यह एक श्रीर सफद्राता थी। राजुर साहब व सरदार पटेल में = घंटे के विवाद के बाद जी सममौता हुआ वह नीचे दिया जाता है-

"सार्वजिनिक भावना के विकास तथा पिछले कुछ महीनों में जनता द्वारा श्रपनी कथित शिकायतों के लिए उठाये गये कप्टों को देखवर तथा परिस्थित के सम्बन्ध में परिषद् तथा वर्त्तभ माई पटेल से विचार-विनिभय वरने के उपरान्त हुमें विश्वास हो गया है कि वर्तमान संघर्ष तथा कप्टों का तुरन्त श्रंत होना चाहिए।

"हमने दस ऐसे व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करने का निरुचय किया है, जो या तो रियासत के प्रजा हों श्रीर यां उसके कर्मचारी।समिति में तीन रियासत के श्रफसर श्रीर सात प्रजा-जन होंगे, जिनके नाम की घोषणा बाद में की जायगी।

"समिति के प्रध्यच का चुनाव हिज हाइनेस सुद करेंगे।

''जनवरी, १६३६ के अंत तक समिति उचित जांच पहताल के बाद शासन सुधार की एक ऐसी योजना तैयार करेगी, जिसमें प्रजा को अधिक से-अधिक व्यापक अधिकार दिये जारंगे, किन्तु इन अधिकारों का सर्वोच्च सत्ता के प्रति हमारे उत्तर दायित्व पर या नरेश के रूप में हमारे विशेष अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

"हमारी यह भी इच्छा है कि श्रव से हमारे निजी खर्च की रक्तम नरेन्द्र-मंडल की गरती विज्ञांति के श्रवसार निर्धारित की जाया करे।

"हम श्रपनी प्रजा को यह भी श्राश्वासन देना चाहते हैं कि उपयुक्त समिति जो भी योजना उपस्थित करेगी, उसे विचार करके कार्यान्वित करने का हमने इरादा कर लिया है।

"यह मान लिया गया है कि शान्ति तथा सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रकार का श्रवेध श्रान्दोलन बंद कर दिया जायगा श्रीर हम श्राम माफी करके सब राजनेतिक कैंदियों को रिहा कर देंगे, सब जुरमाने वापस कर देंगे श्रीर दमनदारी कानुनों को वापस ले लेंगे।"

समाचार पत्रों में उन्हीं दिनों यह खबर भी छुपी कि जिस द वान श्री पी० सेडेल के कारण रियासत में इतना दमन हुआ था उससे ठाकुर साहव ने अपना पद त्याग करने को कहा था। परन्तु दीवान ने मार्च १६३६ तक रहना चाहा था जब तक के लिए कि इकरारनामा था। कहा जाता है कि दीवान ने इस सम्बन्ध में वाइसराय को भी लिखा था। समाचार-पत्रों में इस दीवान के बारे आखिरी खबर यह छुपी कि वह ४ जनवरी १६३६ को रवाना हो रहा है।

इस प्रकार राजकोट में बड़ा जोरदार संघर्ष हुआ। सममौता २६ दिसम्बर १६६ को हुआ था और जब उसकी शर्तों के अनुसार सरदार ने सात नाम भेजे तो रेजिंडेंट और सपरिपद ठाकुर साहव में सलाह-मशिवरा हुआ, जिसमें रेजिंडेंट ने सरदार व कांग्रेस के विरुद्ध कुछ बातें कहीं। सरदार की सूची पर इस मामूली बात को लेकर आपित उठाई गई कि ठाकुर साहव को सूची मिजने से पहले ही नाम प्रकट कर दिये गये। इसके अतिरिक्त यह आपित भी उठाई गई कि ठाकुर साहव अपनी प्रजा के महत्त्वपूर्ण वगों, जैसे भरयत, मुर्सालम परिपद तथा दिलेव जावियों की उपेसा नहीं कर सकते। ठाकुर साहव ने सात नामों में से केवल चार ही मंजूर किये और शेष तीन नामों को नामजूर कर दिया। सरदार ने जिन नामों की सिफारिश की यो वे ठाकुर साहब को मान्य न थे। इस प्रकार समझौता भंग हो गया। इस विश्वासघात का सामना इरने के लिए ही महात्माजी ने अनशन किया। अनशन अनिश्चित काल के लिए था और वाइसराय के हस्त्वेप पर सर मारिस ग्वायर को निर्णय के लिए नियुक्त किया गया। निर्णय गांघीजी के पन में था, किन्तु गांघीजी ने अपने अनशन में कुछ दवाव का अनुभव किया गया। निर्णय गांघीजी के पन में था,

लाभ न उठाने का निश्चय किया । यह अनशन त्रिपुरी श्रधिवेशन के दिनों में हुआ श्रीर इसी दरमियान समाप्त हुआ।

### खुला अधिवेशन:

त्रिद्वरी श्राधिचेशन की कार्यवाही श्रध्यत्त के चुनाव व गांधीजी के श्रनशन की परिस्थितियों के कारण फीकी पड़ गई थी। वातावरण इन दो मुख्य घटनाश्रों की प्रतिक्रियाश्रों से व्याप्त था। तीसरी घटना स्वयं मनोनीत श्रध्यच की वीमारी थी, जिसके कारण वे शानदार जलूस में भाग न ले सके । जलूस में अध्यक्त की ४२ हाथियों के रथ में बैठाकर निकालने का निश्चय किया गया था श्रौर इस जलूस को रेलवे स्टेशन से प्रकृति की गीद में बसे त्रिपुरी के विष्णुदत्त नगर तक निकालने की स्यवस्था की गई थी। नगर नदी के किनारे बनाया गया था श्रीर वह गांवी तथा जंगलों की पृष्ट-भूमि में बड़ा ही मनोहर लगता था। इस मनीहर दरयावली के बीच जलूस श्रध्यस के चित्र के साथ निकाला गया। वातावरण में तरह-तरह की श्रफवाहें फैली हुई थीं। कोई कहता था कि गांधीजी या उनके कई साथी संघ योजना को स्वीकार करने की इच्छा प्रकट कर चुके हैं श्रीर कुछ का कहना था कि वे श्रंग्रेज़ों के साथ उसे कार्यान्वित करने का सममौता कर चुके दें। कांग्रेसजनों का एक वर्ग स्वाधीनता संग्राम छेड़ देने के लिए उतावला हो रहा था। त्रिपुरो में संघर्ष श्रारम्भ होने से पूर्व डेलीगेटों ने राष्ट्र के उन दिवंगत सेवकों की स्मृति में श्रदाक्षालि श्रपित की, जिन्होंने कांग्रेस की ज्योति को राजनैतिक श्राकाश में जाज्वरूयमान रखा था श्रीर जिन युवा तथा उत्साही कार्यकर्ताश्री ने राष्ट्रीय ध्येय की बलिवेदी पर श्रपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। जिन महानुभावों ने रण्चेत्र में श्रपने जीवन की भेंट चढ़ाई थी उसमें मी॰ शौकतश्रली, सर मुहम्मद इकवाल, वेगम श्रंसारी, मदास के मंत्री श्री के॰ रामुनी मेनन, जी॰ एस॰ कापहिया, बी॰ राजा राउ, डा॰ राजवत्ती पटेल छीर श्री के॰ नागेश्वर राव पंतलू प्रमुख थे। त्रिपुरी कांग्रेस में श्रिधिवेशन श्रारम्भ होने से पहले समस्यार्थों का स्पष्टीकरण होना था। श्रधिनेशन शुरू होने से पहले श्रखिल भारतीय कांग्रेसकमेटी विषय-समिति का रूप धारण करने से पूर्व अपनी वैठक कर लेती है। अ० भा० कांग्रेस कमेटी की जिस प्रारम्भिक वैठक में प्रयन्ध तथा नियम सम्बन्धी कार्य होते हैं उसी में इस बार ताकत की आजमाइश हुई । पिछले महीने कार्यसमिति की जो वैठक वर्धा में हुई उसमें प्रधानमन्त्री की वापिक रिपोर्ट को मनोनीत प्रध्यच की श्रनुपस्थिति के कारण स्वीकार नहीं किया गया था। इसोलिये श्र० भा० कांग्रेस कमेटी में जय प्रधानमंत्रों की रिपोर्ट उपस्थित की गई तो यह आपत्ति उठाई गई कि कार्यसमिति की स्वी-कृति के विना श्र॰ भा॰ कांग्रेस कमेटी उसर्पर विचार नहीं कर सकती। श्रध्यच ने फैसला किया कि विधान में यह कहीं नहीं कहा गया कि श्राविलमाश्तीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित होने से पूर्व प्रधानमन्त्री की रिपोर्ट पर कार्यसमिति की मंजूरी लाजिमी है। तब परन उठाया गया कि रिपोर्ट को सिर्फ दर्ज कर जिया जाय या मंजूर किया जाय। प्रधानमन्त्री ने कहा कि रिपोर्ट को या तो स्वीकार किया जायं श्रीर या श्रस्वीकार कर दिया जाय । कमेटी ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया । यह पहली कशमकश थी । इससे यह भी प्रकट हो गया कि इवाका रख किस तरफ है। दूसरी कशमकश श्री गोविन्दवन्तम पंत द्वारा १० मा व्हांप्रेस कमेटी के १६० सदस्यों की तरफ से निम्न प्रस्ताव को अध्यक्त को सुचना देने के सम्बन्ध में हुई:

"कांप्रेस तथा देश में ऋष्यच के चुनाव के सम्बन्ध में तथा उसके बाद उठने वाली गलत-

फहिमियों के कारण श्रवित भारतीय कांग्रेस कमेटी को श्रपनी स्थित सथा नीति स्पष्ट करना श्रावश्यक हो गया है।

"कसेटी कांग्रेस की उन श्राधारभूत नीतियों के श्रीत श्रपना श्रटल विश्वास प्रकट करती है, जिन पर सहात्मा गांधी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कांग्रेस का कार्यक्रम श्राधारित रहा है श्रीर कमेटी का यह निश्चित मत है कि हन नीतियों में कोई श्रंतर न पड़ना चाहिए श्रीर भिन्ध्य में भी कांग्रेस का कार्यक्रस इन्हीं पर श्राधारित रहे। क्रमेटी उस कार्यसमिति के कार्य पर श्रपना विश्वास प्रकट करती है, जिसने पिछले वर्ष कार्य क्रिया था श्रीर इस बात पर खेद प्रकट करती है कि उसके कुछ सदस्यों पर श्राचे प किये गये हैं।

"चूं कि आगामी वर्ष में विकट परिस्थित उत्पन्न हो सकती है और चूं कि ऐसे संकट के समय केवल महात्मा गांधी ही कांग्रेस तथा देश को विजय पथ पर ते जा सकते हैं, इसिलए यह आवश्यक है कि कार्यसमिति की उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और इसीलिए कमेटी अध्यक्त से अनुरोध करती है कि वे कार्यसमिति का चुनाव गांधीजी की इच्छा के अनुसार करें।"

प्रश्न यह था कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय था नहीं। एक वर्ग ने कहा कि श्रावित भारतीय कांग्रेस कमेटी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार ही नहीं कर सकती थ्रीर ध्रध्यच ने भी यही निर्णय दिया। परन्तु उन्होंने विषय-समिति में इस प्रश्न को उठाने की ध्रमुमित देना स्वीकार कर लिया।

त्रिपुरी में जैसी महत्वपूर्ण समस्याएं उठीं और ख़ुले ऋधिवेशन में उठने की आशा की जा सकती थी, उन्हें देखते हुए विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित ३३१६ डेलीगेटों में से सिर्फ २२ ६ दे जीगेटों की उपस्थिति वास्तव में आश्चर्य की बात थी। बिपुरी कांग्रेस के समय एक तिहाई के लगभग हेलीगेटों की अनुपस्थिति से जनता जो चाहे नतीजा निकाले, किन्तु हेलगेटों के उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से यह बद्धामी की वात अरूर कही आयगी। अध्यक् का भाषण कांग्रेस के इतिहास में सब से छोटा थां, किन्तु उसमें सुभाष बाबू ने राष्ट्र के छागे घपना दिल खोल कर रख दिया था। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय परित्थिति, म्यृनिक का सममौता, मिली प्रतिनिधिमंडल, गांधीजी धनशन. कार्यसमिति के सदस्यों का इस्तीका धौर घरेलु राजनीति की हलचल-सभी समस्यायों जिक्र किया। का में उन्होंने बताया कि निराशाबाद के लिए स्थान म था, बब्कि इससे निपरीत परिस्थिति राष्ट्र के बाभ में ही थी जिससे बोग सफबता की श्राशाएं कर सकते थे। सुभाप बाबू का कहना था कि हमें विदिश सरकार के सामने श्रपनी मांगे 'एक श्रव्टीसेटम के रूप में रखनी चाहिए' शीर उनका उत्तर पाने के लिए समय की श्रवधि निर्धारित कर देनी चाहिये और यदि इस निर्धारित श्रवधि के भीतर संतोषजनक उत्तर न सिले तो हमें अपनी राष्ट्रीय मांग स्वीकार कराने के लिये सामूहिक सत्याप्रह जैसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए; क्योंकि सुभाप बाब् का विश्वास था कि विटिश सरकार श्रीखल भारतीय सत्याप्रह जैसे श्रांदोलन का श्राधक समय तरु सामना नहीं दर सकेगी। यही कारण था कि सुमाप बाबू भ्रनुभव कर रहे थे कि निष्टिय दृष्टिकीण रख कर संघ योजना षादे जाने की प्रतीज्ञा का समय नहीं रहा. बल्कि वे संघ गोजना कादे जाने से पूर्व कार्रवाई श्रारम्म कर देने के पत्त से थे।

त्रिद्वरो श्रधिवेशन की एक उल्लेखनीय बात मिल्लं के वाफ्ट प्रतिनिधिमंदल का स्यागठ किया जाना थी। इसे मिल श्रीर भारत के स्वाधीनता श्रांदोलनों की एकवा का प्रतीक माना जा

इहा था। यह श्रवसर श्रसाधारण होते हुए इसलिये दुःखद भी था कि मिख श्रीर भारत के मध्य जिस एकता की वात कही जा रही थी वह स्वयं कांग्रेस के ही दोनों दलों में वर्तमान नहीं थी। प्रतिनिधिमण्डल में पांच सदस्य थे। पिछले साल् जून में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरीप जाते हुए नहासपाशा को जो निमंत्रण दिया था यह प्रतिनिधिमंडल उसी का परिणाम था। चीन हम.रा निकटवर्ती पड़ें,सी है। उसकी जनता एक निर्मम तथा पाशिवक साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद् में जिन कण्टों और यातनाओं का सामना कर रही थी उनके लिए अपनी सहानुभूति प्रकट किये विना हम कैसे रह सकते थे। उसका वीरतापूर्ण संग्राम हमारी वधाई के सर्वथा योग्य था। चीन को डाक्टरी दल भेजने का निरचय पहले ही ही चुका था और भाशा की जा रही थी कि भारत उसकी जगात.र सहायता करता रहेगा और इस प्रकार वह चीन और भारत की एकता का जन्म बना रहेगा । जिस प्रकार चीन हमारे पूर्व में है उसी प्रकार फिलस्तीन हमारे पश्चिम में है श्रीर श्रर में ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के संग्राममें ऋपने साहस संवर्ष और स्वाग द्वारा भारत की प्रशंसा प्राप्त की थी। त्रिपुरी में कांग्रस ने ऋरशें को उनके उद्देश्य की प्राहिके लिए श्रुभ कामनाएं भेजीं। कांग्रस का यह स्पष्ट मत था कि यह दियों के लिए फिलस्तीन में स्वतन्त्र लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से सहयं ग का सीधा रा ता निकालना दिश्श सेना की सहायता से अपने विशेष हितों को अग्रसर वरने की अपेचा कहीं उत्तम होता। विदेशी नीति के स्थापक प्रश्न पर कांप्रेस ने बिटेन की चिटेशी नं ति से श्रपना सतभेद ज़ाहिर किया, क्योंकि बिटेन की विदेशी नीति निरंतर कोफतंत्रवादी शवितयों के विनाश में फासिस्ट शक्तियों की सहायता करती रही थी। कांग्रेस के लिए फार्सिंस और साम्राध्यात रमान रूप से श्राभिशाप थे और यह इन दोनों का ही अंत चाहती थी। इस. जिए कांग्रेस का सत था कि स्वाधीन राष्ट्र के रूप में उसे अपनी विदेशी नीति धानुसरण करने का श्रवसर दिया जाय. जिससे कि वह साम्राज्यवाद व फासिज्म से बचती हुई श्रपने शांति श्रीर स्वाधीनता के मार्ग पर श्रव्यसर हो सके। विदेशी मीति के श्रकावा प्रवासी भार-तीयों की समस्या भी चिन्तनीय थी। त्रिपुरी में कांग्रेस को इसकी खास फिक थी कि बर्मा, लंका श्रीर केनिया में भारतीयों के हितों के लिए संकट उपस्थित हो गया है, परन्तु राष्ट्र श्रपना यह निरिच्त सत प्रकट वर्ने के श्रतिविक्त और कर ही क्यासकता था कि केवल व्वाधीन श्रीर स्वतंत्र भारत ही विदेशों में स्थित भारतीयों के हितों की प्रभावपूर्ण रक्षा कर सकता है। जब तक स्वाधी-मता नहीं मिलती तब तक राष्ट्र सिर्फ भारतीयों से श्रवने प्रवासी भाइयों की सहायता का श्रमुरीध ही कर सकता है।

देशी राज्यों के भारतीय भी प्रवासी भारतीयों के ही समाम हैं। सभी ग्यावहादिक कार्यों के जिए रियासतों को विदेश ही माना जाता है और भारत सरकार के विभागों में ही उन के सम्बन्धों का प्रवन्ध वैदेशिक विभाग में किया जाता है, जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वाइसराय की श्रधीनता में रहता है। हरिपुरा के समय से इस सम्बन्ध में जितनी प्रगति मात्रा की दिष्ट से हुई उतनी ही कोटि की दृष्टि से भी हो जुकी थी। राजकीट का श्रवभव भी कम न था। परन्तु जाप्रति सभी तरक से दिखाई दे रही थी। त्रिपुरी का अधिवेशन श्रारम्भ होते ही समाधार मिला कि राजकीट में हुए सममति के परियामस्वरूप गांधीजी का भनशन, जो अधिवेशन श्रारम्भ होते से एक सप्ताह पूर्व ३ मार्च को श्रुक्त ही जुका था, समाप्त हो गया। सिर्फ राजकीट ही मही, बल्कि कितनी ही रियासते प्रजा को दिये गये वचनों से मुकर रही थी। जो हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रस के हरिपुरा अधिवेशन के रियासतों सम्बन्धी पस्ताव से

को श्राशाएं की गई थीं वे बाद की घटमाश्रों से पूरी हो रही थीं श्रीर यह सिद्ध हो रहा था कि रियासतों की प्रजा को संगठित होकर स्वाधीमता के लिए श्रांदोलन करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया था, यह उचित ही था। इस हाजत में श्रार हरिपुरा की नीति को श्राने नहीं बढ़ाया गया तो उसका कारण परिस्थितियों की विदशता ही थी। यह भी स्पष्ट था कि यह नीति श्रानिवार्य भी निर्धारित नहीं की गई थी। रियासतों की प्रजा का मार्ग-प्रदर्शन तथा श्रपना प्रभाव उसके लिए उपलब्ध करना कांग्रेस का श्रिषकार ही नहीं, कर्तव्य भी था। जैसे-जैसे रियासतों की प्रजा में जाग्रित होवी थी वेसे-वैसे कांग्रेस द्वारा श्रपने पर जगाये प्रतिबंध में दिजाई होवी थी या उसे विष्कृत हटाया जाता था ताकि कांग्रेस रियासतों की प्रजा की श्रिषक-से-श्रिषक हामी हो सके। इस विषय में विश्वास की भावना इस कदर बढ़ी कि कार्यसमिति को समय-समय पर इस सम्बन्ध में श्रादेश निकालने का श्रिषकार दिया गया, वर्योक्त कांग्रेस का लच्य सम्पूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता था जिसमें रियासतों भी सम्मिलिस थीं श्रीर इसीलिए इन रियासतों के लिए पूर्ण स्वाधीनता था जिसमें रियासतें भी सम्मिलिस थीं श्रीर इसीलिए इन रियासतों के लिए भी कांग्रेस के मत से शेष भारत के समाम राजनैतिक, श्राधिक तथा धार्मिक स्वाधीनता प्राप्त करना श्रावरयक था।

राष्ट्रीय मांग के ज्यापक प्रश्न पर त्रिपुरी में हरिपुरा से श्राधिक श्रीर कुछ न कहा गया। स्ना-धीनता के ध्येय-की श्रीर भारत की एक श्रीर मंजिल समाप्त हो गई। शासन विधान का सामना करने को भावना में प्रांतीय स्वायत्त शासन योजना को कार्यान्वित करनेसे एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन को बल प्राप्त हुन्ना था श्रीर दूसरे साधारण जनता को लाभ हुन्ना था। परन्तु समय की भावश्यकता वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित ऐसी विधान परिषद थी, जिसमें विदेशी शक्ति का कुछ भी हस्तचेप न हो। यदि कटा जाय कि आत्म निर्णय के सिद्धान्त को लागू करने के बिष राष्ट्रीय आन्दोत्तन की संगठित शक्ति तथा जनता में, जिसमें रियासतों की जनता भी सिम्म-जित है, बहुमुखी जामित श्रावश्यक है तो कहा जा सकता है कि ये श्रावश्यक मात्रा में भीजूद हैं और फिर भारत की विधान परिषद हारा स्वाधीन लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किसी राष्ट्र का सिर्फ निहित श्रिधकार या मर्यादा का तकाजा ही नहीं है; बल्कि इस के आर्थिक छुटकारे का भी एक तरीका है । एक तरफ राष्ट्रीय संघर्ष के श्रासार दिखाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के घादल घिरते श्रा रहे थे। भारत की इन दोनों ही परिस्थिवियों का सामना करना था श्रीर इसीलिए त्रिपुरी में एकता की पृद्धि, फूट की शक्तियों के निराकरण, प्रांतीय कार्यों के एकीकरण तथा सप्ट्रीय संस्था की शक्ति बढ़ाने की भावश्यकता पर जोर दिया गया। सब कुछ ठीक था। मार्ग स्पष्ट था और मंजिल दिखाई देने तागी थी। उस तक पहुंचने की वाधाएं भीतरी और वाहरी दोनों ही प्रकार की थीं। यदि हमें बाहरी बाधाओं पर विजय पाना था तो भीतरी वाधाओं की वो मार्ग से विल्वुल हटा देना ही जरूरी था। भीतरी फूट बाहरी खतरे की तुलना में कहीं अधिक भंगानक होती हैं। जो भन्यमस्या दिखाई दे रही थी टसमें से कांग्रेस व्यवस्था को कैसे खोज निकाले ? इस राष्ट्र की डगमंगाती मैया का केवट कौन बनेगा ? प्राचीनकाल में यहूदी जाति को मुसा घीर धारों ही श्रनेक पर्वतों तथा घाटियों को लांघ कर और जंगलों को पार कर कानन देश को ले गये थे, जहां हूध और शहद की मदियां बहती थीं। क्या भारत को ऐसा नेता, ऐसा मार्ग-प्रदर्शक नहीं मिलेगा ? गोंधीजो राजकोट में थे और हाल ही में श्रानिश्चित काल के लिए शारम्म किये गये एक शनशन को समाप्त कर चुके थे । उनका शरीर त्रिपुरी में नहीं था, किन्तु शाल्मा वहीं मौजूद वी । सवाल

सिर्फ यही था कि राष्ट्र उन्हें अपना कर्णधार बनाता है या नहीं ? त्रिपुरी में डेलीगेटों को इसी प्ररन का फंसला करना था। यदि गांधीजी के नेतृत्व की पुष्टि करनी है तो एक ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ता पर उसका क्या प्रभाव पहेगा, जिसका सिर्फ जुनाव ही गांधीजी की मर्जी के खिल फ नहीं हुआ, बल्कि जो उनके सिद्धान्तों और नीतियों के भी विरुद्ध था और जिसे महातमा गांधी अपनी पराजय कह जुके थे। पिछले दो दशक से कांग्रेस के अध्यक्त तथा उसकी कार्यसमिति के सदस्यों का जुनाव गांधीजी द्वारा या उनकी सलाह से हो रहा था। क्या इस वर्ष (१६३६) भी यह सम्भव हो सकेगा ?

श्राधवेशन भर सुभाष बानू वीमार रहे और इधर काफी समय से इस बीमारी में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, यहां तक कि वे खुले अधिवेशन तक में नहीं आ पाये थे। छा खिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा विषय-समित की वैठक में वे स्ट्रेचर पर लाये गये थे और मंच पर जब उनके सम्यन्धी तथ। मित्र उनकी शुश्रूषा कर रहे थे या. पंखा कल रहे थे तो वे श्रुपनी छाया मात्र ही दिखाई देते थे। उनके स्ट्रेचर पर आने या जाने से दया का संचार होता था, लेकिन जहां तक सिद्धान्तों और नीतियों का सवाल था, दोनों ही पत्त शहिन थे। डेलीगेटों के एक भाग में जैसा गुल-गप्पाड़ा मच ग्हा था वैसा सूरत अधिवेशन (१६०३) के समय से या सूरत के अधिवेशन के सनय में भी देखने में नहीं श्राया था। इसके कारण लगभग एक घरटे तक कार्यवाही न हो सकी और एक के बाद एक भाषणकर्ता अपनी आवाज अपर उठाने के प्रयत्न में असफब रहा। जब शरत बाबू संच पर छाये और उन्होंने श्रनुरीध किया तब शोरगुल कम हुआ। यह उपद्रव पं॰ गोजिन्दवरत्म पंत के इस सुकाव पर हुआ कि खुते श्राधवेशन में इन श्रादिय प्रसंग से वचने कें जिए प्रस्ताव को श्र खद्य भारतीय कांग्रेस कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। परन्तु इस सुमाव का जोरदार विरोध किया गया। सुकाव वापस ले लिया गया श्रीर श्रधिवेशन स्थागत कर दिया गया। खनते दिन दर्शकों को याहर हो रखा गया धीर विषय समिति के पंढाल में, जिसमें लग-अग ३००० व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान था, डैलानेट एकत्र हुए। डैलीगेटों के खलाया पंडाल में पत्रकार तथा स्वयंसेवक भी थे। इस वार प्रवन्ध उत्तम हुया शौर खुला श्रधिवेशन सुन्यवस्थित रूप से हुआ। बाद में जब कि बिपय समिति के पंडाल में खुन अधिवेशन आरम्भ होने जा रहा था, बंगाल के कुछ मित्रों ने कल वाले सुकाय को मानना स्वीकार किया; किन्तु फिर शोरगुल होने से वह थागे न वद सका। खैर, खुले थ धवेशन की कार्रवाई थारम्म हुई भीर प्रस्ताव, जिस का संत्रे प पहले ही दिया जा चुका है, विना किसी उल्लेखनीय घटना के पास हो गया।

### त्रिपुरी और उसके बाद

कांग्रेस का श्रिविशन समाप्त हो गया। किसी श्रिविशन के श्रध्यन की बिदाई बड़ी प्रभावीत्पादक होती है, किन्तु शायद उतनी शानदार नहीं, जितना उसका श्रागमन होता है। फिर भी विदाई भावना की दृष्टि से कम प्रभावीत्पादक नहीं होती। परन्तु त्रिपुरी में श्रप्यच की बिदाई एक गम्भीर घटना थी। इस श्रवसर पर परिवार के कुछ लोग, एक या दो दाक्टर या कार्यस मिति के दो सदस्य उपस्थित थे। वहीं कठिनाई से सुभाप यात्रू को श्रम्तुलेंस गाड़ी की गदी पर रखा गया, जिसमें उन्हें लम्यी यात्रा करनी थी। वे साथ मिरिया के निकट किसी स्थान को गये श्रीर वहां स्थान्य सुधार होने में लगमग एक महीना लग गया। श्रायः नित्य ही देश में कार्यस मिति के सदस्यों के चुनाव श्रीर इस सम्बन्ध में घोषणा की प्रवीदा की जावी थी। परन्तु उन्होंने यह

घोषणा की नहीं। खन्त में परिस्थिति का सामना करने के लिए श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के कार्य में गितरोध उत्पन्न हो गया था। कार्य सामित के बिना कांग्रेस की वही श्रवस्था थी, जो हाथ-पैर के बिना शरीर की होती है। कार्यसमिति के बिना संग- उन प्रायः श्रस्तित्वहीन हो जाता है। सुभाष बाबू के रुख से पैदा हुई स्थित का मुकावला श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही कर सकती थी, जिसकी बैठक कलकत्ता में श्रप्रेल मई १६३६ में हुई।

जिन परिस्थितियों में सुभाष बाबू ने श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेंटक से पूर्व कल-कता में इस्तीफा दिया, वे श्रभूतपूर्व न थीं। पाठकों को स्मरण होगा कि देशवन्यु चितरं जनदास ने १६२२ में गया श्रिवंशन के छुछ ही बाद श्रपना त्यागपत्र दे दिया था; परन्तु दोनों व्यक्तियों की तुलना हर श्रवस्था में नहीं हो सकती। गया में चित्तरं जन बावु का चुनाव सर्व सम्मति से हुशा था। दोनों ही के इस्तीफे सिर्फ खीज के कारण नहीं दिशे गये, बिक्त इस्तीफे किये गये रिश्चयों के बिरुद्ध होने वाले संगठित श्रान्दोलनों की भूमिका मात्र थे। सुभाष बाबू ने तुरन्त श्रपना विरोध श्रारम्भ कर दिया श्रीर बम्बई में श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जून वाली चेंठक में जो-जो निश्चय हुए उन्हें लेकर कह विवाद छिड़ गया। बेंठक के बाद भी इन निश्चियों का विरोध ज री रहा। इस श्रवसर पर वर्ष के लिए निर्वाचित नये राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने कार्यसमिति की तरफ से एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिस पर विस्तार से विचार करना श्रावश्यक है।

श्रासिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक भाग में पान्तों में सत्य ग्रह के प्रश्न तथा कांग्रेसी मन्त्रि-सरहतों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के सम्बन्धों के विषय में बड़ी उग्र मावनाथी। पाठकों की यह भी स्मरण होगा कि जलपाईगिरि (वंगाल) के जिला सम्मेलन में बिटिश सरकार को छ. महीने का अहरी मेटम देने और फिर से सत्याग्रह शुरू करने का गुर निकाला गया था। यंगाल या कम-से कम उसका एक भाग बड़ा उत्साह दिखा रहा था। ये लोग ब्रिटिश सरकार से संवर्ष शीव ही छेड़ने के पत्त में थे। उन्हें यह भी श्राशंका था कि कहीं लरकार से दूसरा पत्त समझौता न कर वंटे। वे . सरकार से सीधे युद्ध छेड़ने के हिमायती थें। परन्तुं यदि बङ्गालं को खागे बढ़ना ही था तो उसके लिए अपनी प्रान्तीय कमेटी का नेतृत्व प्राप्त कंर लेना आवश्यक था । किसानों को रियायतें देने के बारे में भी सत्याप्रह की धमकी दी जा रही थी। यह बढ़े मज़ाक की वात होगी कि आठ प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें राज कर रही होतीं श्रीर एक या उससे श्रीधक प्रान्तों में मित्रयों की सत्य ग्रह का स.मना करना पड़ता। इसलिए परिरिथात का तकाजा था कि विसी भी उद्देश्य के लिए हेडा गया सत्याग्रह सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कसेटी के निर्देशन तथा नियंत्रल में ही चलता। कार्य-समिति के श्रधिकार को क़िसी प्रान्त पर नहीं लादा जा रही था। श्रविल भ रतीय कांग्रेस हमेरी इ.रा बन्बई में पास किया गया यह साधारण-सा प्रस्ताव कितने ही मित्रों की दृष्टि में एक श्रीभ-शाप बन गया भीर सुभाप बाबू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हीं दिनों कांग्रेस के दी दलों में रुमहुर व बढ़ने का एक और भी कारण उत्पन्न हो गया। यह अखिल आरहीत कं.यस करेटी, द्वारा अपनी उसी बैठक में कांग्रंस पार्टियों तथा प्रान्तीय कर्माटयों को हुई सलाह थी। प्रान्तों भें कांग्रसी मन्त्रिमंडलों के बने रहने के लिए यह प्रावरयक था कि उन्हें सहयोग प्राप्त होता, क्योंकि इस सहयोग के बिना अस फेलने की सम्भादना थी. जिस

१ (देखिये युलेटिन नं० २, १६ मई, १६३६ प्रष्ठ १ से प्राठ १३ तक) २ (देखिये बुलेटिन नं० ३, ६ जुलाई, ३६ प्रष्ठ १ से ७ तक)

के परिणामस्वरूप कांग्रेस के प्रभाव में कमी होती। इसलिए यह आदेश दिया गया कि शासनसम्बन्धी मामलों में प्रान्तीय कमेटियों को मंत्रियों के कार्य में हस्त प म करना
चाहिए, किन्तु प्रान्तीय कमेटियों की कार्यसमितियां जब भी चाहें किसी बुराई या अन्य किठनाई के सम्बन्ध में निजीतौर पर मंत्रिमंडल को लिख सकती हैं। प्रस्ताव में कहा गया था—
''यदि नीति के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल या प्रान्तीय कमेटी में कोई मतभेद उठे तो उसे पार्ल मेंटरी
घोर्ड के सुपुर्द करना चाहिए। इस सम्बन्ध में सार्वजितक रूप से कोई बहस न होनी चाहिए।''
इस नियम के विरोधियों ने जनता के अधिकारों पर कुठाराधात समका और कहा कि इससे वो
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों मंत्रियों तथा धारासमाओं की पार्टियों के अधीन हो गई। विभिन्न स्थानों
की मातहत कमेटियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निरचयों के औविध्य पर संदेह प्रकट
करते हुए प्रस्ताय पास किये और उनकी निन्दा के लिए समाएं बुलाई, गोकि ये निरचय अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी में बहुमत से हुए थे। उचित तो यह था कि उच्च कमेटी के पास सुकाव
भेजा जाता या कोई अनुरोध किया जाता, किन्तु किया यह गया कि सुभाष बाबू और उनके अनुयायियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपर्युक्त निर्णयों के वारे में ६ जुलाई की भारत में
विरोध-दिवस मनाने का निरचय किया। कांग्रेस ने इसे अनुशासन की अवज्ञा मानी। भविष्य की
राजनीति में जो फूट पढ़ी उसका मुख्य केन्द्र यही घटना थी।

इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सभी घटनाओं का विवरण देकर ही इस कहानी की समाप्त करना सुविधाजनक होगा। वामपन्नी दल तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस ने ६ जलाई, १६३६ को विरोध-दिवस मनाया। राष्ट्रपति को कलकता, कानपुर श्रीर नागपुर से सभाशों के समाचार मिले थे। बङ्गाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया श्रीर कलकता की सार्वजनिक सभा में स्थानीय समितियों के कितने हो प्रमुख व्यक्तियों ने भग लिया था। इन दिनों गांधीजी बहुत दिन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सीमाप्रान्त गये हुए थे श्रीर जवाहरलालजी कार्यसमिति के श्रादेश पर लंका वालों तथा वहां के प्रवासी भारतीयों में सम-सौता कराने तथा इन दोनों प्राचीन देशों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए लंका जा रहे थे। परम्तु कार्यसमिति की बैठक तुत्न्त बुलाना श्रावरयक समसा गया श्रीर श्रगस्त १६३६ में वर्था में बैठक हुई। सुभाप वालू से स्पष्टोकरण करने को कहा गर्या, क्योंकि उन्होंने इस प्रदर्शन का श्रायोजन किया था। सुभाप वालू के प्रति न्याय करने के लिए राजेन्द्र बालू के नाम ७ श्रगस्त, १६३६ को लिखे गये पत्र को यहां देना उचित होगा —

'श्राप के रांची से, १८ जुजाई को लिखे गये पत्र का उत्तर देने में मुक्ते जो देशे हुई है उसके लिए मुक्ते खेद है। श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बम्बई में पास किये गये कुछ प्रस्तावों के विरोध में मेरे कार्य के सम्बन्ध में श्रापने मुक्त से सफाई देने की कहा है।

"पहला बात तो यह है कि किसी प्रस्ताव का विरोध करने श्रीर उसकी श्रवज्ञा या उसके विरुद्ध कार्रवाई में हमें भेद करना चाहिये। श्रभो तक हुआ केवज यही है कि मैंने श्रीख़िज भारतीय कांग्रस कमेटो के दो प्रस्तावों के विरुद्ध सिर्फ विरोध हो प्रकट किया है।

"श्रीखित भारतीय कांग्रस कमेटी द्वारा पास किये गये किसी प्रस्ताव पर मत प्रकट करना मेरा वैध श्रीधकार है। श्राप कड़ाचित स्वीकार करेंगे कि कांग्रस का श्रीधवेशन समाप्त हाने पर कांग्रस-जनों में श्रीखित भारतीय कांग्रस कमेटी में पास हुए प्रस्तावों के सम्बन्ध में मत प्रकट करने का रिवाज मा चला श्राया है। यदि श्राप श्रीखित भारताय कांग्रस कमेटी में पास हुए प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने का श्रीधकार कांग्रेसजनों को देते हैं तो श्राप यह नहीं कह सकते कि केवल श्रुत्रक्त मतों को हो प्रकट करने दिया जायगा श्रीर प्रतिकृत मतों को रोक दिया जायगा। यदि हमें विचार प्रकट करने का वैध श्रिधकार प्राप्त है तो विचारों के श्रानुकृत या प्रतिकृत होने का प्रश्न नहीं उठता। श्रापके पत्र से यह ध्वनि निकलतो है कि सिकंप्रतिकृत मतों पर हो रोक लगाई गई है।

'हम इतने दिनों से बिटिश सरकार से अन्य वातों के अजावा नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहें हैं! में यह भो माने लेता हूं कि नागरिक स्वतंत्रता में भाषण का स्वतंत्रता भो सम्मिलित है। आपका दृष्टिकीण तो यह है कि यदि हमारा अखिल भारताय कांग्रेस कमेंटी या कांग्रेस के बहुमत से विरोध है तो हमें भाषण की स्वतंत्रता का दावा न करना चाहिए। यदि हम बिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण को स्वतंत्रता का दावा करें और कांग्रेस या उसके अधीन किसी संस्था के विरुद्ध भाषण को स्वतंत्रता का दावा करें और कांग्रेस या उसके अधीन किसी संस्था के विरुद्ध ऐसा न करें तो यह परिस्थिति बड़े अचरज की होगी। यदि हमें अखिल भारताय कांग्रेस कमेटी के ऐसे प्रस्तावों की आलोचना का अधिकार नहीं दिया जाता, जो हमारे विचार में देश के लिए हानिका है, तो हमें दरअसल एक लोकतंत्रीय अधिकार से वंचित किया जाता है। क्या मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक पूछ सकता हूं कि लोकतंत्रीय अधिकारों का उपयांग सिर्फ कांग्रेस के बाहर ही हो, सकता है, उसके भीतर नहीं ?

"मुक्ते श्राशा है श्राप यह भी स्वीकार करेंगे कि जब श्रांखल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोई प्रस्ताव पास करती है तो हमें बाद की किसी भी दैठक में उस प्रस्ताव की समाना, परिवर्तन, किशोधन या रह करने का श्रधिकार होता है। मुक्ते श्राशा है कि श्राप यह भी मानेंगे कि हमें श्रांखल भारतीय कांग्रस कमेटी के निश्चय के विरुद्ध खुले श्रांधवेशन में श्रपील करने का भी हक है। श्राप यह भो श्रस्वाकार नहीं कर सकते कि किसा श्रलपसंख्यक समुदाय को प्रचार द्वारा बहुसंख्यक समुदाय को श्रपने मत का बनाने का हक है। ऐसा हम सार्वजनिक सभाशों में श्रपीलों तथा समाचारपत्रों में लेखों के श्रलावा श्रीर कैसे कर सकते हैं श्रय कांग्रेस मुट्टी भर लोगों को संस्था नहीं रह गई है। इसके सदस्यों की संख्या ४४ लाख के निकट पहुँच गई है। यदि हमें सभाएं करने दिया जाता है श्रीर लेख लिखने दिया जाता है तभी हम साधारण कांग्रेस जन से श्रपील करके उन्हें श्रपने मत का बना सकते हैं। यदि श्राप मानते हैं कि श्राखल भारतीय कांग्रस कमेटी द्वारा पास किया गया कोई प्रस्ताव पवित्र है श्रीर उसमें कभी परिवर्तन न होना चाहिए तो उसके विरुद्ध श्रालीचना पर पावंदी लगाने का कुछ कारण हो सकता है। लेकिन श्रयर किसी प्रस्ताव की समीचा, उसके संशोधन, परिवर्तन या उसे रह करने का श्रधिकार स्वयं श्राखल भारतीय कांग्रस द्वारा या खुले श्रधिवेशन में श्राप हमें देते हैं तो मेरी समक्त में नहीं श्राता कि श्रार उसकी श्रालोचना पर पावंदी कैसे लगा सकते हैं, जैसो लगाने का प्रयत्न श्राप करते श्राये हैं ?

"श्राप 'श्रनुशासन शन्द का जो अर्थ लगा रहे हैं उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। में अपने को कहा श्रनुशासक मानता हूं, किन्दु श्राप तो श्रनुशासन के नाम पर उचित श्रालोचना को रोक रहे हैं। श्रनुशासन का मतलब यह तो नहीं है कि किसा व्यक्ति से चैंघ वया जोकतंत्रीय अधिकार छोन लिया जाय।

"इस बात के शलावा कि जिन प्रस्तावों को हम देश के लिए हानिकर समसे उनके विशेष का हमें वैष तथा लोकतंत्राय श्रीधकार है। दोनों प्रस्तावों को निजा श्रव्हाई या दुराई पर विवार करने से हम इस परिणाम पर पहुं को हैं कि यदि उन्हें श्रमल में लाया गया तो विश्वानवाद को प्रवृत्ति बढ़ेगी, कांग्रसी संगठन के मुकाबले में प्रान्तीय मंत्रिमंडजों के प्रमान, शक्ति भार श्रीधकार में वृद्धि होगी, कांग्रेस साधारण जनता के सम्पर्क से श्रलग हो जायगी श्रीर उधर श्रिखल भारतीय कं श्रेस किन्दी का साधारण कांग्रेसजन से सम्पर्क वट जायगा। यही नहीं, हुन प्रस्तानों से कांग्रेस को विद्रोह भावना का हास होगा। इसलिए देश का सर्वोत्तम हित तो इसी में है कि इन दोनों प्रस्तानों को श्रमल में लाने से रोक दिया जाय श्रीर श्रंत में उसमें श्रावश्यक संशोधन कर दिया जाय श्रीर था उन्हें वापस ले दिया जाय।

"इस लम्बन्ध में में आपका ध्यान १६२२ की गया कांग्रेस तथा उतके बाद की कतिएय घटमाओं की तरफ आकर्षित किये विना नहीं रह सकता। कृपया यह न भूलिये कि उन-दिनों स्वराज पार्टी ने क्या किया था। कृपया यह भी न भूलिये कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एया कंग्रेस के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया तो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने उसकी अवशा करते का निरचय किया था।

"श्रंतिस बात यह है कि सहात्मा गांधी ने 'गंग इंडिया' में लिखा था कि श्रहपसंख्यक समुद्दाय की विद्रोह करने का श्रधिकार है। हसने तो केवल यही किया है कि जो कतिएय प्रस्ताय हमारे विरोध के बावजूद बहुसत द्वारा पास किये गये थे, उनकी श्रालोचना करने की श्रपनी स्वतं-ग्रता का उपयोग ही किया है।

"मुक्ते आश्चर्य हुआ है कि जिसे हम अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं उसे आपने हतना का कर कहा है। सुफे आशा है कि आपको मेरी सफाई सन्तोवजनक जान पड़ेगी। परन्त अदि आपको ऐसा न जान पड़े और आप कोई शतुशासन की कार्रवाई करना चाह तो एक न्याया चुन् ज्ञ चात के लिए में उसका सामना करने के लिए भी तैयार हूं। अंत में मेरा यह भी अनुरोध है कि यदि इस सम्बन्ध में ह जुलाई की घटनाओं के बारे में किसी की इंड दिया जाय तो आप मेरे विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। यदि ह जुलाई का अखित भारतीय दिवस मनाना अपराध था तो में मानता हूं कि मुक्से बड़ा अपराधी और कोई न था।

सप्रेम,

त्रापका द्यमचिन्तक, सुभाषचन्द्र योस'

इस लम्बी सफाई ।पर कार्यसमिति ने उरसुक्तापूर्वक विचार किया थौर श्रासीर में खेद धौर श्री श्रा के साथ इस परिणाम पूर्प पहुंची कि राष्ट्रपति ने जो सुख्य बात कही थी, उसे सुभाप बाबू ने श्रव्ही तरह नहीं समसा। कार्य समिति का विचार यह था कि "भृतपूर्व श्रध्यच्न की हैसि-पत से सुभाप बाबू को श्रमुमत करना चाहिए था कि श्रध्यच्च हारा उन्हें जो श्रावश्यक श्रादेश दिये गये थे, राष्ट्र के सेवक के रूप में उन्हें पालन करना चाहिए था, चाहे श्रध्यच्च के निर्णय से उनका निज्ञी मतमेद ही क्यों न रहा हो। यदि सुभाप बाबू को श्रध्यच्च के निर्णय पर श्रापत्ति थी तो वे यह श्रापत्ति कार्यसमिति वा श्रव्यित भारतीय कांत्रेस कमेटी के सामने उपस्थित कर सक्दे थे, किन्तु जब तक श्रध्यच्च के श्रादेश बने हुए थे तब तक सुभाप बाबू को उन्हें मानना चाहिए था। कांत्रेस को संसार की तब से शक्तिशाली साम्राज्यवादी वाक्त से टक्स केनी है श्रीर एसे समय में कार्य समिति सुभाप बाबू का यह तर्क मानने में श्रसमर्थ है कि प्रत्येक सदस्य को कांत्रेस के विधान का मनमाना शर्थ खनाने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की स्वर्णश्रा दी गई तो कांग्रेस में श्ररा-जकता फेल जायगी श्रीर थोड़े समय में उसका खादमा हो जायगा। इसीलिए सुभाद यादू को भाव प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रम्यच पद के लिए तथा श्रमस्त, १६६६ से वीन पर्ष के लिए किसी भी निर्वाचित कांग्रेस कमेटी में चुने जाने के श्रयोग्य ठहरा दिया गया। श्राशा प्रकट की गई कि श्री सुभाषचन्द्र बोस श्रपनी गजती महसूस करके श्रनुशासन की कार्रवाई स्वीकार करेंगे। परनत सुभाष बाबू ने इसके बाद दिख्ण भारत का दौरा किया। इस दीरे में जनता की भारी भीड़ के स्वागत से वे इस श्रम में पड़ गये कि ये सब लोग उन्हींके श्रनुयायी हैं शौर ये सब-के सब उनके द्वारा स्थापित श्रयगामी दल (फारवर्ड ब्लाक) में सम्मिलित हो जायंगे, जिसकी स्थापना उन्होंने इस्तीफा देने के बाद को थी। वम्बई तथा श्रन्य प्रान्तों को सरकारों ने जो मादक वस्तु निषेध का कार्यक्रम चलाया था, श्री सुभाषचन्द्र वोस उससे भी संतुष्ट नहीं हुए।

१६२६ में कांग्रेस कार्य का एक उल्लेखनीय पहलू श्रिक्त कारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा उपिल्थित विषयों में विभिन्न हिएकीणों से दिलचस्पी लेना था। इस वर्ष उस ही तीन वैठकें हुई श्रीर यह संख्या कोई श्रिक्त भी न थी। परन्तु कार्यससिति के श्रलावा दूसरे प्रस्तावों की सूची बहुत श्रिक्त थी। इन प्रस्तावों की सूची देखने से दो वातें उल्लेखनीय जान पहती हैं—एक तो यह कि प्रस्ताव विविध विषयों के सम्बन्ध में थे श्रीर दूसरे यह कि उन विषयों को सदस्यों ने श्रपने श्रला तथा विभिन्न हिं श्रीणों से देखा था। कलकत्ता में श्रश्रेल १६२६ में ११६ निजी प्रस्तावों की सूचना दो गई थी। वस्वई में जून १६६६ में १७७ की श्रीर वर्धा में श्रवह्वर १६३६ में २३ की। जून की वैठक में लिफ एक निजी प्रस्ताव को श्रवसर दिया गया, जो श्रांध्र प्रान्त के सम्बन्ध में था, जिसके बारे में कमेटी ने मत प्रकट किया कि "उसके निर्माण के लिए जिस्त कार्याई होनी चाहिए।" दूसरा प्रस्ताव की विचार के लिए उपस्थित होने दिया गया, किन्तु श्रध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भावो श्रध्यक्ष इस निर्णय से बाध्य नहीं माने जायंगे। दिग्योइ की हड़ताल, उसके स्वरूप तथा उसके हितों की ज्यापकता श्रीर उनके संघर्ष को देखते हुए एक श्रताधारण महत्व की घटना थी।

विद्युत पृष्ठों में एक स्थल पर हम जवाहरलालजी की लंका याना का उत्लेख कर चुके हैं। वहां के कुछ कान्तों के कारण प्रवासी भारतीयों के लिए चिन्तनीय परिस्थिति पैदा हो गई थी। दो मैत्रीपूर्ण पहोसियों के वीच अनावश्यक सगई को रोकने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पंढित जवाहरलाल नेहरू को लंका जाने और सम्भव हो तो शान्तिपूर्ण समस्तीता कराने के लिए नियुक्त किया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू १६ जुलाई को वायुयान द्वारा कोलम्बो पहुँचे। जनता ने, जिसमें सिंहल तथा भारतीय दोनों ही थे, उनका शानदार स्वागत किया। लंका की राज-गरिपद के नेता सर बेरन जयतिलक के कहने पर एक विशेष स्वागत सिमित बनाई गई, जिसका धार्तिध्य पंडिवजी ने स्वीकार किया।

जवाहरलालजी का लंका में चड़ा स्थस्त कार्यक्षम रहा। वे मंत्रियों तथा दोनों भारतीय संगठनों सीलोन इंडियन कांग्रेस व सीलोन सेंट्रल इंडियन श्रसोसियेशन के तुमाइंग्रें तथा श्राय स्थितियों से सिले। उन्होंने कई सार्यजनिक सभाश्रों में भाषण भी दिये। इन सभाश्रों में उन्होंने दोनों देशों के मध्य के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध को इइतर बनाने श्रीर एक ही शत्रु के साथ उनके संगाम तथा उनके श्राधिक व राजनैतिक कप्टों की साजान्यवादी प्रष्टभूमि पर जोर दिया।

१पूरे विवरण के जिए देखिये बुजेटिन नं० २, १-७-३१ पृष्ठ ३३ से ३६

मंत्रियों के साथ श्रपनी वार्ता में उन्होंने सिंहलों तथा लंका में बसे भारतीयों को स्वापक दृष्टिकीण से इल करने की श्रावश्यकता पर लोर दिया। श्रापने कहा कि हमें जिन महान समस्याशों का सामना करना है उनकी तुलना में वर्तमान समस्याएं छोटी व गौण हैं, इसलिए इस छोटी समस्या को हमें व्यापक दृष्टिकीण से देखना चाहिए। भारतीयों तथा उनके प्रतिनिधियों से उन्होंने श्रन्द-स्नी मतभेदों को मिटाकर श्रात्माभिमानी नागरिकों के समुदाय वनने का श्रनुरोध किया, जो भारत के सम्मान की रहा के लिए वचनबद्ध हों। साथ ही उन्होंने भारतीयों को सलाह दी कि लंका को श्रपना घर सममें श्रीर सचाई व लगन से उसकी सेवा करें श्रीर उसके निवासियों से भ्रातृत्व-पूर्ण सम्बन्धों का विकास करें।

समस्या के प्रति इस उच्च दृष्टिकीण के कारण सब तरफ शान्त श्रीर श्रनुकृल बातावरण उत्पन्न हो गया; परन्तु मंत्रिगण भारतीयों को वापस भेजने की योजना में कोई वड़ा परिवर्तन करने के लिए राज़ी नहीं हो सके । हाँ, योजना में थांड़ा हैर-फेर करना उन्होंने स्वीकार कर लिया श्रीर वायदा किया कि भारतीयों के लौटाने की वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन्हें लौटने में विशेष श्रसविधा न हो। गोकि जवाहरलालजी की यात्रा के कारण दोनों देशों की परम्परागत मैंत्री की यादगारें ताजी होगईं श्रोर कद्वता में भी कमी हो गई, लेकिन उसके कारण उद्देश्य की सिद्धि म हो सकी। उनका उद्देश्य लंका सरकार के भारतीय कर्मचारियों की सभी समस्याहों के सम्बन्ध में सम्मान तथा न्यायपूर्ण समस्तीता करने के उपाय करना था। उनकी यह यात्रा इस सीमा तक मफल मानी जानी चाहिए कि उसके कारण भारत व लंका की जनता में दृहतर सम्बन्ध स्थापित हो सके श्रीर वे एक दूसरे के श्रधिक निकट श्रा सके । परन्तु यह दू खकी वात है कि इसके श्रलावा संका की सरकार का रुख उपस्थित समस्याधों के सम्बन्ध में इतना हठी रहा कि कार्यसमिति को अपने प्रस्ताव में कहना पड़ा कि यह रुख श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की वृद्धि करने वाला या न्यायपूर्ण महीं है। कांग्रेस ने विचार प्रकट किया कि भारत जैसा व्यवहार श्रपने प्रति चाहता है वैसा ही इसरों के प्रति करें तो वह साम्राज्यवादी दृष्टिकोण कभी प्रहण नहीं कर सकता--वह लंका जैसे छोटे देश के प्रति सहानुभूति तथा सहयोग का रुख धारण करेगा थाँर कार्य के रूप में इस रुख का सब्त पेश करेगा । कांग्रेस नहीं चाइती कि भारतीय ऐसे देशों में जाकर वसें, जहां उनका स्वागत न होता हो। कार्य-समिति ने माना कि लंका की सरकार श्रपनी जनता को नौकरियों तथा श्रन्य स्थानों में तरजीह देकर कुछ श्रनुचित कार्य नहीं करती। परन्तु लंका में जी भारतीय यस गये हैं बे कोई यात्री नहीं हैं. यहिक लंका को श्रपना घर बना चुके हैं। इसलिए उनके नागरिक श्रिध-कारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। सिमीति नै विचारपूर्वक श्रपना मत प्रकट किया कि लंका के लिए भारत से मजदूरों का जाना एकदम रोक दिया जाय श्रीर समिति ने भारत सरकार के त्रसंबंधी निश्चय का भी समर्थन किया। यहां यह भी बता दैना श्रम संगिक न होगा कि १६४० में लंका सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार से वार्ता करने के लिए श्राया शीर इसका भी कोई भिन्त परिणाम न निकला। लंका सरकार १६४६ में एक श्रीर प्रयत्न करने जा रही थी। भारतीयों ने लंका की भूमि को सम्पन्न बनाने में भाग लेकर, वहां यस कर श्रीर लंका को श्रपना घर बना कर द्वीप के दूसरे निवासियों के समान माने जाने और नागरिकता का श्रीधकार प्राप्त करने के योग्य अपने आपको प्रमाणित कर दिया था। इसके अलावा, जो भारतीय कुछ समय के सिए मजदूरी करने के बिए लंका गये थे उन्होंने भी लंका में काम किया था। इसलिए उनके पति भी उदारता का स्ववहार होना भावरपक था । इस सेवा के अलावा दोनों देशों का भाग्य-

प्त ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व श्रार्थिक कारणों से एक दूसरे से बंध चुका है श्रीर इसी कारण कांग्रेस इस बंधन को श्रीर भी मजबूत बनाना चाहती है, जिससे दोनों देशों का लाभ हो सके।

कांग्रेस का भनुशासन दिन-प्रति-दिन कड़ा होता गया। ये शिकायतें श्राने पर कि निर्वाचित स्थानों पर चुने गये या उनके उम्मीदवार व्यक्ति श्रादतन खहरधारी नहीं हैं इस सम्बन्ध में एक श्रिधकारपूर्ण घोषणा श्रावश्यक हो गई। हरिपुरा श्रिधवेशन समाप्त होते ही कार्यसमिति की बैठक हुई श्रीर उस में कहा गया कि सिर्फ हाथ का कता श्रीर हाथ का खना कपड़ा ही खहर नहीं कहा जायगा, बह्कि उस कपड़े को भी खहर कहा जा सकता है, जिसे बनाने में कारीगरों को चर्खासंघ द्वारा निर्धारित मजदूरी दीगई हो। इस प्रकार का कपड़ा सिर्फ श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी या उसके द्वारा प्रमाणित दूकानों से खरीदा जा सकता है। इस समस्या पर पहले भी विचार हो चुका था श्रीर हिरपुरा से पहले ही निश्चय किया जा चुका था कि भूतपूर्व श्रध्यस सरदार वरकम भाई पटेल ने इस सम्बन्ध में जो निर्णय दिया था (श्रीर कार्यसमिति जिसकी पुष्टि दिसम्बर १६३४ वाली श्रपनी बैठक में कर चुकी थां) उसे श्रीर कार्य समिति द्वारा श्रमेल, १६३४ को जबलपुर वाली बैठक में पास हुए प्रस्ताव को मान लिया जाय। जब कार्यसमिति से प्रश्न किया गया कि ''हाथ से कती श्रीर हाथ से बुनी खादी का श्रादतन पहनने वाला'' किसे कहा जायगा को कार्यसमिति ने कैसला किया कि सरदार वरलममाई पटेल ने जो निस्व निर्णय किया है उसे ही ठीक माना जाय—

- (१) जब कोई व्यक्ति श्रपनी श्राइत के कारण खादी से बने कपड़े पहनता है तो उसे धादतन पहनने वाला माना नायगा। ऐसा व्यक्ति यदि किसी उचित कारण से कुछ श्रवसरों पर खादी नहीं काम में जा सकता तो उसे फिर भी श्राइतन खादी पहनने वाला ही माना जायगा।
- (२) परन्तु यदि कोई व्यक्ति कांग्रेस के उत्सवों के श्रवसर पर खादी के श्रवावा श्रन्य कपहे पहन कर श्राता है तो यही माना जायगा कि वह श्रादतन पहनने वाला नहीं है।
- (३) खादी से बने वस्त्रों को श्रादतन पहनने वाले की व्याख्या में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को स्वीकार किया जायगा, जो सिर से पर तक हाथ से कते श्रीर हाथ से बुने कपड़े पहनेंगे।
- (४) जब कांग्रेसी सभा के किसी श्रध्यच को कहा जाता है या वह खुद जानता है कि कोई बोटर या उम्मीदवार उस सभा में खादी के कपड़े नहीं पहने हुए है तो श्रध्यच को उस ध्यक्ति के मितवाद के बावजूद भी फैसला करना पड़ेगा कि वह ब्यक्ति श्रादतन खादी पहनने वाला नहीं है।

कार्यसमिति से जो पूछताछ को गई है उसके सम्बन्ध में वह प्रान्तीय कमेटियों को निर्देश हैं देती है कि भादतन खादी पहनने वाला वही व्यक्ति माना जायगा, जो किसी कांग्रेस कमेटी में या किसो पद के लिए निर्वाचित होने के छः महीने पूर्व से खादी पहनता रहा हो।

यह भी निश्चय किया गया कि खादी वाली धारा जिस प्रकार धारासभाश्रों की सदस्यता के खिए श्रावेदनपत्र भेजने वालों पर लागू होती है उसी प्रकार वह म्यूनिसिपल वधा स्थानीय योडों के सदस्यों पर भी लागू होगी।

१६३६ का इतिहास समाप्त करने से पूर्व दो अन्य वार्तों का ह्वाला देना असंगत न होगा। इनमें से एक २६ जुलाई, १६३६ को बंगाल प्रान्ताय कांग्रस कमेटो की वेंठक को नियमितता का सवाल था। अध्यक्ष राजेन्द्र बाबू ने जांच करने के उपरान्त उस बंठक को अनियमित घोषित कर दिया। इसरो बात कांग्रेस के नियमों तथा अनुशासन सम्बन्धी प्रतिबंधों को अधिक कड़ा बनाने के सम्बन्ध में थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के सेहेटिरयों का एक सम्मेलन हुआ। चूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस विधान में न्यापक परिवर्तन कर चुकी थी, इसलिए प्रान्तीय कमेटियों के लिए भी कार्यसमिति की स्वीकृति से अपने विधानों में परिवर्तन करना आवश्यक था। प्रान्तीय कमेटियों तथा केन्द्रीय कार्यालय में सम्बन्ध रखना भी ज़रूरी था। साथ ही नये विधान के अनुसार जिन ट्रिव्नलों की नियुक्ति का निश्चय किया गया था उन्हें भी कार्य आरम्भ कर देना था। दफ्तर की न्यवस्था में भी सुधार जरूरी था। कांग्रेस का विधान तथा हिसाव-किताव की जानक से रखने के लिए निम्न आदेश जारी किये गये—

- (१) हिसार्व-किताय की दृष्टि से एक निर्धारित श्राधिक वर्ष माना जाय।
- (२) प्रान्तीय कमेटियों को श्राने श्रधीन नगर, जिला तथा श्रन्य कमेटियों के हिसाय की देख-रेख तथा जांच का प्रबंध करना चाहिए श्रीर प्रत्येक तिमाही में शेप र कम की रसीद प्राप्त करनी चाहिए। प्रान्तीय कमेटियों को श्रपने वार्षिक विवरण प्रकाशित करने चाहिएं, जिससे कि केन्द्रीय संगठन श्रपना संयुक्त विवरण प्रकाशित कर सके।
- (३) खर्च कन्नेटियों द्वारा पहले से पास बजट में से होना चाहिए।
  - (४) सभी रसीदें सेकेटरियों के पास पहुंचनी चाहिएं छौर सेकेटरियों को उन पर श्रपनी सही करनी चाहिए।
  - (१) सब धन वैंक में जमा किया जाय, श्रीह
  - (६) रसीदें, विभिन्न मियादों में जमा खर्च का हिसाय, वैतनों का रजिस्टर, डिाक्खाने में ज जमा रकम का हिसाय, फर्नीचर का लेखा वगैरह याकायदा रखना चाहिए।

ध्यव हम १६३६ के मध्य में पहुँच चुके हैं। इन दिनों युद्ध के यादलों का गर्जन दूर पर " सुनाई देने लगा था। इससे कुछ ही समय पूर्व वम्बई ने नशावदी का कार्यक्रम धारम्म किया।

वम्बई के लिए १ ख्रगस्त का दिन स्मरणीय था। इस दिन वम्बई नगरी तथा पास की वस्तियों में नरा। यंदी का कार्यक्रम ध्रारम्भ किया गया। पहले दिन एक विशाल जन्नुस निकाला गया, जो "एक ऐसी भारी सभा में सभास हुत्रा, जैसी वम्बई के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। विश्वास किया जाता है कि सभा में २ से ३ लाख तक जनसमूह ने भाग लिया था। इस सभा में भाषण करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा—'सम्पूर्ण भारत खीर वम्बई इमें देख रहा है। सारा संसार जिम दिन की इन्तजारी कर रहा था वह दिन आ गया है। इस देश के लिए यह दिन मशेखोरी की राज्ञभी से इमारे छुटकारे का दिन है। धाज वम्बई ने ख्रपने पिछले इतिहास का खासमा करने एक नये ख्रथाय का खारम्भ किया है।'

पारिसयों की इस दात के लिए जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है कि इस सुधार का विरोध करने पर भी उन्होंने विरोधी प्रदर्शन करके रंग में भंग नहीं किया। कुछ पारिसयों ने वी जलूस तथा सभा तक में भाग लिया।

प्रधानमन्त्री बी॰ जी॰ खेर श्रीर मन्त्री एम॰ डी॰ डी॰ गिल्डर की देश के सभी भागों से चयाई के संदेश मिले। श्रसाधारण कंठिन परिस्थितियों के मध्य साहस, विश्वास व दहता के साथ एक कठिन प्रयोग का श्रीगर्धेश किया जा रहा था।

महात्मा गांधीजी ने, जो इस प्रयोग के प्रेरक थे, निम्न सन्देश भेजा —

"मुक्ते प्रारत है कि घ्रन्त में वन्यई की सहज सद्भावना की, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है, विलय होगी और सब मिलकर बन्बई मंत्रिमंडल द्वारा बारम्म किये गये इस सादसपूर्ण सुभार हो ु सफल बनादेंगे, जैसा कि इसे होना ही चाहिए। मुक्ते विश्वास है कि मशाखोरी के श्रक्षिशाप से हुटकारा देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।"

शभी एक उल्लेखनीय घटना श्रीर शेष है। वह है श्री जमनालाल बजाज की रिहाई। पाठकों को स्मरण होगा कि कार्यसमिति के एक सदस्य व जयपुर प्रजामें इल के श्रध्यच श्री जमनालाल बजाज को जयपुर राज्य में प्रदेश की निषेध श्राज्ञा भंग करने के श्रपराध में पिछली फरवेरी में गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जयपुर श्रकाल-पीड़ितों की सहायता का कार्य करने जा रहे थे। श्राज्ञा उल्लंघन करने पर उन पर बाकायदा मुकदमा नहीं चलाया गया, बिल उन्हें श्रनिश्चित काल के लिए जेंत में रखा गया। जेल के कष्टमय जीवन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा श्रीर उन्हें कई शिकायते हुई। जब मामला स्थानीय डाक्टरों की शक्ति के बाहर हो गया तो सेठ जी को इस शर्त पर छोड़ना स्वीकार किया गया कि वे इलाज के लिए विदेश चले जायं। जमना- जाल जी ने इन शर्तों पर छोड़ा जाना पसन्द नहीं किया। स्थानस्त १६३६ को छः महीने के श्रना- वश्यक तथा कष्टसय जेल-जीवन के बाद उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया।

अपनी हिहाई के अवसर पर सेठजी ने समाचारपत्रों के लिए दिये गये अपने चक्रन्य में कहा— "हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो जयपुर सिर्फ उसके शुरू के हिस्से से ही गुजरा है। सत्यायह से जनता की अपनी शक्ति का पता चल गया है और वह यह भी जान गई है कि आवश्यकता पड़ने पर इस हथियार से कैसे काम लेना चाहिए। यह बिलदान कभी चेकार न जायगा। आज हम अपने लच्य के अधिक निकट पहुँच गये हैं, किन्तु हमें अपना आन्दोलन उस समय तक जारी रखना होगा जब तक कि वर्तमान मांगों, जो संयत ही कही जायंगी, पूरी न करदी जायं।"

इस प्रकार एक ऐसा वर्ष समान्त होता है, जिसमें राष्ट्रीय शक्तियों को संगठित तथा एक होना था, फिन्तु हुन्ना यह कि ५रस्पर कहा-सुनी हुई और एक दूसरे के दिल टरोले गये। कांग्रेस समाजवादी दल १६३६ से ही काम कर रहा था। गोकि भारत सरकार ने कम्यूनिस्ट दल पर रोक लगा रखी थी फिर भी वह खुलकर मैदान में आ रहा था। इसके अलावा किसान दल भी था, जिसकी एक शाखा कम्यूनिस्टों की तरफ और दूसरी शाखा समाजवादियों की तरफ मुक रही थी। यह भेद संयुक्त प्रान्त व विहार में अधिक श्रीर चंगाल में एक हद तक सक्फ होता जा रहा था। फिर श्री एम॰ एन॰ राय थे, जिनके रोग के निदान व उपचार के सम्यन्ध में श्रपने निराले विचार थे। श्रमगामी दल में सुभाष वावू के संदे के नीचे वामपत्ती एकत्र हो रहे थे। यह जरूरी न था कि -श्रमगामी दल में समाजवादी, कम्युनिस्ट. किसानों के समर्थक या रायवादी हों श्रीर न यही श्राव-श्यक था कि एक दक्त में रहते हुए भी उनकी सहासुभूति दूसरे दक्त के साथ हो। प्रत्येक दल का श्रस्तित्व सिर्फ श्रपने लिये था। जहां तक कांग्रेस की कार्यसमिति का चाल्लुक था उन्होंने उस पर इमला करने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम कर रखा था, किन्तु इसके अलावा इन विभिन्न दलों में कोई साम्य या श्रन्दहनी एकता न थी। इस प्रकार जब १ सितम्बर, १६३६ को युद्ध छिड़ा श्रीर ३ सितम्बर को ब्रिटेन श्रौर भारत उसमें पड़ गये तो देश के प्रत्येक दल ने राजनेतिक परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी योजना तैयार की; किन्तु युद्धविरोधी कार्यक्रम चलाने के सम्यन्ध में सभी एक थे। कांग्रेस ने इस समय जो सतर्कतापूर्ण नीति श्रव्हियार की उसके परिणामस्यरूप इस राष्ट्रीय संगठन को यह कह कर बदनाम किया गया कि कांग्रेस ब्रिटेन का विरोध करना नहीं चाहती। वह तो उससे सममौता करना चाहती है। इतना ही नहीं, मिक सभी छुछ तय हो

चुका है, सिर्फ बाकायदा समर्मीता होना बाकी है। इधर बंगाल प्राग्तीय कार्रेस क्मेटी में गड़बड़ ही रही थी। कमेटी ने ३० अगस्त, १९३६ को अपनी अधीन समितयों से सुभाव बाबू के सम्बन्ध में कार सामिति की कार्रवाई के बारे में सत प्रकट करने का अनुरोध किया। सुभाषबावू २६ शुलाई, १६३६ के दिन बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस बसेटी के कथ्यक्त थे और उसी दिन कसेटी ने खुनाव संबंधी ंद्रिब्यूनज नियुक्त किया था। कार्यसमिति ने बंगाज प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव तथा उसकी ध्वनि पर आपत्ति की और कहा कि यह सब एक प्रान्तीय क्सेटी को शोभा नहीं देता। वातावरण में उस शान्ति तथा सद्भावना का श्रभाव था, जो स्वाधीनता के जिए जहने वाजे राष्ट्र के जिए श्राव-श्यक होता है-उसी राष्ट्र के जिए जिसकी जबाई में युद्ध के कारण बाधा पड़ गई थी। कार्य-समिति की बैठक सितम्बर १६३६ के दृसरे सप्ताह में परिस्थिति पर विचार करने के बिए हुई। पंडित जवाहरलाल श्रभी समिति में सम्मिचित नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें श्रामन्त्रित किया गया था। वे हिन्दुरतान से बाहर स्थांगकाई शेक से मिलने कीन गये हुए थे। परन्तु समय रहते ही वे वर्धा पहुंच गये और १० सितम्बर को दैठक की कार्यवाही में सर्मितित हुए। इस अवसर पर मुस्बिम लीग के श्रध्यस श्री मोहरमद ऋली जिन्ना को बातचीत में भाग लेने के लिए इलाया गया, किन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के कारण वे वर्धान आ सकेंगे। परन्तु मि० जिन्ना ने यह भी कहा कि वे मुश्लिम जीग की कार्य समिति में भाग जेने के किए १३ तारीख को दिल्खी पहुंच जायंगे श्रीर राजेन्द्र वावू उस समय उन से परिस्थिति के संबंध में विचार-विभिमय कर सकते हैं। युद्ध के समय भारत के कर्तब्य के बारे में पांच दिन तक विचार होता रहा। गांधीओ इससे पहले वाइसराय से पांच बार मिल चुके थे।

# युद्ध का श्रीगणेश: १६३६

पिछले बारह साल से कांग्रेस दूसरे यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ने की श्राशंका कर रही थी श्रीर देश को चेतावनी दे रही थी कि ऐसी हालत में हिन्दुस्तान को ब्रिटेन की धन, जन या युद्ध-साधनों से मदद न करनी चाहिए। श्राख़िरक र जिस युद्ध की इतने दिनों से श्राशंका थी, वह १ सितम्बर, १६३६ को छिद गया श्रीर ३ सितम्बर से भाग्त भी उसमें पढ़ गया। युद्ध की शुरुश्रात से ही यह ज़ाहिर हो गया कि इस बार वह १६१४-१= के युद्ध से भिन्न होंगा । सब से पहली बात तो यह थी कि दूसरा महायुद्ध मनुष्यों का नहीं; बिल्क मशीनों का युद्ध था। इससे जन-दानि कम होने की श्राशंका थी, लेकिन सम्पत्ति की हानि श्रधिक होने की संभावना थी । जब सहस्रों वायुयानों से कई-कई टन के बम बरसेंगे तो उनसे होने वाला विनाश केवल प्रकृति के रोप से ही कम कहा जायगा । युद्ध भूमि पर होगा, किन्तु खंदकों में नहीं; समुद्र में भी होगा, किन्तु पन्डुव्दियों में नहीं श्रीर श्राकाश में भी होगा, किन्तु वायुयान-विध्वंसिनी तीपों से नहीं । खंदकें, पनडु विवयां श्रीर वायुयान-विध्वंसिनी तोपें थीं तो श्रवश्य, पर उनका प्रयोग बीते हुए समय की बात हो चुकी थी। युद्ध के एक नये हथियार ने दूसरे सभी अस्त्रों को पीछे कर दिया था। पहले एक जगह खंदकों में जम कर लड़ा जाता था, लेकिन श्रव आगे बढ़कर लड़ने का समय था। पनद्धविवयों का स्थान श्राकाश से होने वाली बमवर्षा ने ले लिया था । वायुयान-विध्वंसिनी तीपों का उद्देश्य सिर्फ जनता में ढाइस पैदा करता था, क्योंकि बमवर्षकों का मुकाबला सिर्फ लड़ाकू वायुयान ही कर सकते थे । एक नई विधि से रेडियो द्वारा चाकमणकारी की सूचना प्राप्त करना था, जिससे हर आधे घंटे बाद खबर मिल सकती थी। जनता में विश्वास भावना बढ़ाने, अं वे घादशों का प्रचार करने, ऋत्याचारों का वर्णन करने घौर मूठी योजनाओं का प्रचार करने के लिए रेडियो का खूब प्रयोग किया गया। भारत में पहले सम्राट का भाषण सुना गया श्रीर फिर वाइसराय का और इन्हें बार-बार दोहराया भी गया। इन भाषणों में जनता ने स्यर्थ ही यह लोजने की चेष्टा की कि जिस भारत को जहाकू राष्ट्र घोषित किया गया है, क्या वह खुद भी युद्ध-उद्देश्यों के श्रनुसार स्वाधीन हो सकेगा। परन्तु यह कहां संभव था? एक लकड़हारा या भिरती वहीं दीवाने खास या दीवाने श्राम में स्थान पा सकता था ? एक-से-एक बढ़े महानुभाव ने मह खोला-सम्राट, वाइसराय, गवर्नर, भारतमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश विदेशमंत्री, जो भारत का वाइसराय भी कभी रह चुका था,-सभी बोले। ब्रिटेन, भारत, श्रमरीका, दृष्णिण श्रमीका धीर यहां तक कि राजनीतिज्ञ व दार्शनिक जनरख स्मट्स तक बोले; परन्तु किसी ने भारत के सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं कहा। इनमें से किसी ने तीन श्रवरों का शब्द 'इंडिया' एक बार भी मुँह से नहीं निकाला। ऐसी हालत में एक ऐसे उद्देश्य के खिए जो उसका अपना नहीं था, एक ऐसे मंडे के नीचे जिसने उसका अपना मंडा गिरा दिया या और ऐसे नेताओं की अधीनता

में जो उसके श्रपने नेसाश्रों से सलाह नहीं लेना चाहते थे--भारत को क्या मैतिक उत्साह होता, वह स्था सहायता प्रदान करती ? युद्ध छिड़ने के समय भारत 🕏 ११ मान्तों में स्वायत्त शासन था। भारत को युद्ध में घसीटने से पूर्व उनमें से एक भी प्रान्त से सलाह महीं ली गई। भारत की केन्द्रीय धारासभा में निर्वाचित सदस्य थे, किन्तु उन्हें ऐसा गरभीर निर्णय करते समय सूचना तक नहीं दी गई । १६३८ के बजट श्रिधवेशन में केन्द्रीय-श्रसेश्वली में वचन दिया गया था कि श्रहेम्बली को सूचित किये दिना देश से वाहर सेना के किसी भाग को नहीं भेजा जायगा, किन्तु युद्ध छिड़ने से काफी पहले ही मिस्र घौर सिंगापुर की सेना भेज दी गई थी और तर्क उपस्थित किया गया था कि भारत की सीमा उत्तर में पहाड़ों तक वथा पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में समुद्र तक नहीं है, बिक एक तरफ वह भूमध्यसागर तक और दूसरी तरफ सिंगापुर तक है। लेकिंग एक तिनके के हवा से शिकायत करने से लाभ ही क्या है, जय वदी लोहे की शलाख़ें उसके जोर से उद जाती हैं। यह मारत वही है, जो खाच साधमीं ·का थनन्त स्रोत है, करने मास का जिसमें भंडार है, जो ऐसे योदार्घो श्रौर गुलामों का घर है जो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं और जो अपने स्वामियों की स्वाधीनता की रचा में अपने पाणों को होम देते हैं। यह वही भारत है, जिसे दीनता तथा विवशता का भंडार कह सकते हैं, जिसमें 'जी-हुजूरों' व 'फर्यावद्शिं' की कभी नहीं है। यह वही देश है, जी घपनी इजत एक ऐसे स्वामी के हाथ वेच देता है जो उसकी स्वाधीनता का अपहरण करके खुद उसी को लूटता है! ऐसा भारत बादशाह के तक्क या ताज तक पहुँचने की सीड़ी के श्रतावा शौर क्या ही सकता है ? इसी लए दूसरे स्वाधीन उपनिवेशों की तरह भारत से राय नहीं ली गई; परन्तु वाइसराय ने गांधीजी की मुलाबात के लिए बुलाया। दिच्या श्रिक्षीका ने एक बोट से युद्ध में सन्मिलित होने का निरचय किया था। शायलेंड ने तटस्थ रहने का फैसला किया था। गांधीनी घाइसराय से मिलने इस उद्देश्य से नहीं गये थे कि राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शरीक होने या न हीने का फैसबा करें, क्योंकि ऐसा करने को न तो इनसे कहा ही गया था थीर न ऐसा करने के लिए उन्हें कोई श्रधिकार ही प्राप्त था। वाइसराय के पास जाकर उन्होंने युद्ध में निजी सहानुभूति तथा सहयोग प्रदान करने का वचन दिया। गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस थपना मत थलग से देगी। यातचीत के मध्य गांधीजी ने कहा कि वेस्ट्रॉमस्टर ऐवे, पार्कामेंट भवन छौर सेंटपाल के गिर्जेंघर जैसी ऐतिहासिक इमारतों पर वसवर्षा होने श्रीर उसके धिनाश की करपना साग्र से में दुखी हो जाता हूँ और यही कारण है कि में अपना नैतिक सहयोग देने को तैयार हूं। कुछ समय याद कार्य-समिति भी बैठक वर्धा में हुई छीर युद्ध के प्रश्न पर उसने श्रपना ऐतिहासिक निर्णय किया । समिति ने गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार करने के वाद ही वह निर्णय किया था।

कांग्रेस १६२७ से ही युद्ध-परिस्थिति के सम्बन्ध में अपने खुले अधिवेशन में तथा अपनी सिमितियों हारा विभिन्न अवसरों पर मत अकट करती रही है। कार्यस मिति ने इस अवसर पर अनुभव किया कि इन १२ वर्षों में संसार की अवस्था में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। अगस्त, १६३८ में उत्पन्न होने वाली अवस्था के करीय-करीय नज़दीक आ गये थे। १६३६ में आवश्यकता यह थी कि इस वर्ष ३ सितम्बर को उत्पन्न होने वाली परिस्थिति पर नये सिरे से विचार किया जाय। युद्ध आरम्भ होने से पहले ही यूरीप व भारत के आकाश में आने वाले स्फान के चिद्ध दिखाई हेने लगे थे। १६३६ के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ने चिन्तनीय रूप धारण वर लिया और युद्ध का संबर टपस्वित हो गया। एक तरफ वे राष्ट्र थे, जो खोक्तंत्रवार

भौर स्वाधीनता के हामी थे और दूसरी तरफ वे राष्ट्र, जिनके दृष्टिकोण फासिस्ट थे और जिनके आचरण से इमला करने के इरादे के चिह्न दिखाई दे रहे थे। राष्ट्रों के इन दो दलों के मध्य कांग्रेस की सहानुभूति स्पष्टतया पहले की तरफ थी। यदि युद्ध छिड़े तो कांग्रेस निश्चय कर छुकी थी कि वह युद्ध में भारत के धकेलने के प्रयत्न का विरोध करेगी। कार्यसमिति ने अगस्त के दूसरे सप्ताह में यानी युद्ध छिड़ने से तीन सप्ताह पूर्व ही निश्चय कर लिया कि समिति कांग्रेस की नीति को इस तरह अमल में लाने के लिए विवश है, जिससे भारत के साधनों का साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग न किया जा सके।

गोकि श्रखिक भारतीय कांग्रेस कमेटी १ मई १६३६ को कलकत्ते में होने वाली श्रपनी बैठक में विदेशों को भारतीय सेना की रवानगी के बारे में श्रपने विरोध को हुहरा चुकी थी, फिर भी सरकार ने मिस्र व सिंगापुर को भारतीय सेना भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध भेजी थी या भेज रही थी, इससे परिस्थित की गम्भीरता पर रोशनी पड़ती थी। युद्ध परिस्थित के श्रलावा केन्द्रीय श्रसेम्बली भी कह चुकी थी कि उसकी श्रनुमित के बिना सेना विदेश न भेजी जाय। इस तरह जाहिर था कि बिटिश सरकार कांग्रेस व श्रसेम्बली की घोषणाश्रों का श्रनादर करके ऐसे कार्य कर रही थी, जिनके परिणामस्वरूप भारत के युद्ध में फंस जाने की सम्भावना थी। लोकमत की इस श्रवज्ञा के कारण जवाव में कार्यसमिति ने केन्द्रीय श्रसेम्बली के सदस्यों से श्रसेम्बली के श्रगले श्रधिवेशन में भाग न लेने का श्रनुरोध शिक्षा। साथ ही प्रान्तीय सरकारों को चेतावनी दी गई कि कांग्रेसी बजारतों को चाहे इस्तीफा ही देना पड़े, किन्तु उन्हें युद्ध की तैयारियों में हरगिज सहायता न देनी चाहिए।

इसके बाद घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमा। इधर २४ श्रगस्त, १६३६ को मास्को में रूसी-जर्मन श्रनाक्रमण संधि हुई श्रौर उधर ब्रिटिश विदेश-विभाग ने २४ श्रगस्त को ब्रिटेन श्रौर पोलैंड के बीच परस्पर सहायता की घोषणा कर दी। पोलैंड के प्रति ब्रिटेन ने जो जिम्मेदारी प्रहण की थी उस के कारण विटिश सरकार को जर्मन सरकार से कहना पड़ा कि यदि वह पौलैंड के प्रति हमले की कार्रवाई रोक कर संतोषजनक श्राश्वासन न देगी श्रीर पौलेंड की भूमि से श्रपनी सेना न हटा लेगी तो तीन सितम्बर के ११ बजे से दोनों देशों के मध्य युद्ध की श्रवस्था श्रारम्भ हो जायगी। फिर तीन सितम्बर को श्री चेम्बरलेन ने रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा कि चूं कि ऐसा कोई श्रारवासन प्राप्त नहीं हुश्रा, इसलिए बिटेन का जर्मनी से युद्ध चालू समसना चाहिए। श्री चेम्बरतेन ने कहा-- 'हम सभी के लिए यह दुखं का दिन हैं; परन्तु मेरे समान दुख का दिन श्रीर किसी के लिए नहीं है। मैंने श्राज तक जो कुछ किया है, जिसके लिए प्रयत्न किया है, श्राशा की है श्रीर श्रपने सार्वजनिक जीवन में विश्वास किया है-वह सब गिर कर खंडहर बन चुका है। श्रव मेरे लिए सिर्फ यही शेष है कि मैं शक्ति भर विजय के लिए प्रयत्न करूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं इसमें कितना भाग ले सक् गा, किन्तु मुक्ते विश्वास है कि मैं वह दिन देखने के लिए जीवित बना रहूंगा, जब हिटलरवाद का सर्वनाश हो जायगा और समस्त यूरोप की पुनः मुक्ति मिल जायगी।" कामन्स सभा में दिये गये इस भाषण का प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण और उल्लेखनीय है। पहली बात तो यह है कि खुद उन्हींको इलमें संदेह था कि युद में उन्हें कितना माग लेने दिया जायगा और दरश्रसल साल भर के भीतर ही चर्चिल ने उनका स्थान ले लिया। श्री

१ देखिये बुलेटिन नं० ४, ता० ७-६-१६३६ पृष्ट ८, प्रस्ताव ८ !

चेम्बरतेन हिटलरबाद का शंत होने से पहले ही चल बसे। जो हो, श्री चेम्बरलेन यूरोप की सुक्ति चाहते थे श्रीर भारत की समस्या का ध्यान रखते हुए इसी का महत्व है।

तीन सितम्बर की रात को सम्राट ने श्रपने साम्राज्य के नाम एक संदेश दिया। इसमें उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्वार्थपरता की निन्दा की, जिसने अपनी संधियों और वचनों को भंग फरके दूसरे राज्यों की स्वाधीनता पर श्राक्रमण करने के लिए पशुवल का सहारा लिया। सम्राट की एकमात्र चिन्ता यही थी कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" का सिद्धान्त यदि एक बार संसार में मान जिया गया तो इससे बिटेन तथा समस्त बिटिश राष्ट्रमंदन की स्वाधीनता संकट में पर जायगी। सम्राट ने आगे कहा--"इससे भी अधिक यह बात है कि संसार के राष्ट्र आशंका में रहेंगे थौर राष्ट्रों के बीच शान्ति, सुरक्षा, न्याय श्रीर स्वाधीनता की श्राशाश्रों का शंत हो जायगा।" इस के उपरान्त बाइसराय ने अपनी घोषणा में उपस्थित समस्या पर प्रकाश ढाजा श्रौर विश्वास प्रकट किया कि भारत पशुबक्त के विरुद्ध मामवीय स्वाधीनता के लिए लड़ेगा। वाहसराय ने कहा-"हमारे सामने जो समस्या उपस्थित है वह स्पष्ट है। हमें उन सिद्धान्तों की रहा करनी है, जिन पर मानवता का भविष्य निर्भर है--शंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्त की और इस तथ्य की कि सभ्य मनुष्यों को राष्ट्रों के कगड़ों को तय करने के लिए पशुबल के स्थान पर तर्क का सहारा लेना चाहिए। हमें यह भी सममना चाहिए कि मनुत्यों के व्यवहार में जंगत के कानून यानी श्रधिकार धीर न्याय का विचार किये विना ताकतवर की धींस नहीं चल सकती।" वाइसराय के संदेश का सबसे उपहासास्पद या कहिये कि सबसे श्रधिक चोट करने वाला-भाग वह था, जिस में उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया था कि भारत पशुयक्त के विरुद्ध मनुष्य की स्वाधीनता का पच प्रहण करेगा और संसार की ऐतिहासिक सभ्यता की हैसियत से दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच अपने स्थान के श्रनुरूप अपने हिस्से का कार्य पूरा करेगा। सचसुच एक गुलामदेश के लिए यह रास्ता यहुत ही अच्छा है कि दूसरे राष्ट्रों को गुलाम बनाये या गुलामी से छुड़ाये और खुद दुनिया के मुद्कों का गुलाम ही बना रहे।

याह्सराय ने पहला काम यह किया कि गांधीजी को शिमला बुलाया। इस मुखाकात में को इन्ह हुश्रा वह गांधीजी के शब्दों में ही सुनिये:

'में जानता था कि मुक्ते कार्यसमिति से इस सम्यन्य में कुछ भी थादेश नहीं मिले हैं। मुक्ते तार से जो निमंत्रण मिला था, मैं तो उसी के जवाय में पहली ट्रेन से रवाना हो गया। इसफे धलावा में यह भी जानता था कि विशुद्ध थौर पूर्ण थिंहसा का हामी होने की वजह से में राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता थार यदि में ऐसा करने का प्रयरन करता हो यह मेरी हिमाइत होती थार यही मेंने वाइसराय को बता भी दिया। इसिलए मेरे बातचीत या समकीं वाकरने का तो कोई सवाल ही नहीं उटता था। थार न वाइसराय ने मुक्ते समकों के बातचीत के लिए मुलाया ही था। इसिलए में वाइसराय मवन से खाली हाय लोटा हूं थार मुक्त से कोई जाहिर या गुप्त समकींता नहीं हुथा है। यदि कोई भी समकींता होता है तो यह कांग्रेस थार सरकार के मध्य होना चाहिए।

"इस प्रकार कांग्रेस के बारे में घपनी स्थिति साफ करने के बाद मैंने बाइसराय को स्चित किया कि ईसानियत की दृष्टि से मेरी सहानुमूर्ति द्वालेंड और फ्रांस के प्रति है। उस लंदन के विनाश की, जिसे श्रय तक अभेच माना जाता रहा है, करूपना करते ही मेरा रोम-रोम कांप उठता है। चौर, जैसे कि मैं उनसे बावचीत करते समय अपनी आंखों के आगे पार्कामेंट-भवन और वेस्टमिंस्टर एवं के विनाश का दृश्य देखने लगा, मेरा धीरज जाता रहा। मैं बेचैन हूं। मैं अपने दिल में ईश्वर से लगातार ज़द्ता रहा हूं कि वह ऐसी बात क्यों होने देता है। मेरी आहंसा एक प्रकार से प्रभावहीन-सी जान पढ़ती है। जेकिन ईश्वर से इस रोज की ज़ड़ाई के बाद ज़वाब मिलता है कि ईश्वर या आहंसा में से एक भी शक्तिहीन नहीं है। शक्ति का अभाव तो मनुष्य में है। अद्यापूर्षक मुक्ते कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही ऐसा करते-करते में ज़रम ही क्यों न हो जाऊं।

"भौर शायद इसी जिए, जैसे भागे भानेवाले कष्ट का मुक्ते पता धल गया हो, मैंने २३ खुजाई को एवटाबाद से निम्न पत्र हर हिटलर को जिला था—

''मित्र मुक्तसे कहते रहे हैं कि मानवजाति के कल्याया के लिए मैं आपको पत्र लिख्ं। क्षेकिन उनके अनुरोध को मैं इसलिए नहीं मान रहा था कि शायद ऐसा करना मेरी दिठाई होगी। पर मुक्ते कोई प्रेरित करता है कि अब मुक्ते अधिक सोच-विचार न करके आपसे अपील करनी ही चाहिए, भन्ने ही इस अपील का प्रभाव कुछ भी क्यों न हो।

"यह विल्कुल साफ है कि दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं, जो युद्ध को रोक सकते हैं— एक ऐसे युद्ध को जिससे मनुष्य-जाित वर्षरता की सीमा तक उतर सकती है। अपने ध्येय के लिए, वह चाहे जितना उच्च क्यों न दिखाई दे, क्या हतनी कीमत आपको चुकामी चािहए? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे, जिसने जान बूककर युद्ध के तरीके हो छोड़ रखा है और इसमें उसे सफलता भी मिजी है। खैर, यदि आपको लिखकर मैंने गलती की हो तो आशा है, आप मुक्ते जहर माफ कर देंगे।"

"यदि श्रव भी वे वाजिब बात मानते श्रोर प्रायः समस्त मनुष्य जाति की, जिस में जर्मनजनता भी शामिल है. श्रपील पर ध्यान देते तो कैसा श्रव्छा होता! मैं किसी तरह यह विश्वास
नहीं कर सकता कि जर्मन चाहेंगे कि लंदन जैसे बड़े शहर मनुष्य के श्रमानुषिक करतव से होनेवाले विनाश के भय से खाली कर दिये जायं। जर्मन खुद श्रपने श्रोर श्रपनी हमारतों के विनाश
की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए श्रभी में भारत की स्त्राधीनता की बात नहीं सोच रहा हूं।
वह स्वाधीनता श्रायेगी; परन्तु यदि इंगलेंड श्रीर फ्रांस का विनाश हो गया तो उस स्त्राधीनता
का क्या मूल्य होगा श्रीर उस हालत में भी उसकी क्या कीमत होगी. यदि उन्होंने वर्बाद व
श्रपमानित जर्मनी के ऊपर विजय पाई।

''पर जान पहता है कि हर हिटलर पशुवल के अलावा ईश्वर को नहीं जानते और, जैसा कि श्री चेम्बरलेन कहते हैं, वे किसी को सुनेंगे भी नहीं हस वेमिसाल मुसोवत के यक्त कांग्रेसजन व बाकी सब जिम्मेदार हिन्दुस्तानियों को निजी व सामूहिक तौर पर फैसला करना है कि इस भयानक मुसीबत की घड़ी में हिन्दुस्तान को क्या करना है।''

इस समय बिटेन एक तरह से अकेला और असहाय रह गया था। यहां तक कि स्वाधीन उपनिवेशों ने विरोधी भावनाओं का परिचय दिया था। यदि एक तरफ आयलेंड ने उटस्य रहने का निरचय किया और दिचिया अफ्रीका ने सिर्फ एकमत से स्मट्स के पच में फैसला किया घो आस्ट्रेकिया ने स्वार्थपूर्ण भावना प्रकट की थी और कनाडा ने सुदूर मैत्रो का परिचय दिया था। पदि ऐसे समय नांधीजी से नैतिक सहयोग का चचन प्राप्त करके वाहसराय जोरदार और विश्वास पूर्ण स्वर में उत्सुक संसार के आगे घोषणा कर देते कि गांधीज के इस चचन में वे भारत की रूप करोड़ जनता के समर्थन की बाशा देख रहे हैं तो संसार के समस्व राष्ट्र और विशेषकर शत्र-

राष्ट्र विटेन के लिए शास इस सहायता को देखकर चिकत रह जाते। श्रव लाई लिनलिथगो श्रीर विटेन के सामने समस्या थी कि गांधीजी के इस पूर्ण श्रीर हार्दिक समर्थन से संतुष्ट हो जायं श्रीर भारत के साधनों श्रीर श्रसंख्य जनों की भी सहायता प्राप्त करें—उन्हों जनों की सहायता, जिनके साहस श्रीर त्याग, जिनके रणकोशल श्रीर शिक्त, जिनके पराक्रम तथा सिह्पणुता की त्ती सारी दुनिया में योज रही थी—उसी भारत की सहायता, जो निर्धन, श्रीद्योगिक दृष्टि से पिछ्हा हुश्रा श्रीर श्रभावयुक्त था श्रीर जो युद्ध के प्रति इतना उदासीन था कि उसकी जनता इसे किसी भी तरह श्रपना युद्ध नहीं मान सकती थी। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह था कि गांधीजी ने विटेन के लिए राष्ट्र की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो श्रावाज उठाई थी उसे प्राप्त किया जाय या भारत की सम्पत्ति तथा उसकी करोड़ों जनता की सेना में भरती की सुविधा उपलब्ध की जाय।

जब पारडव श्रपने श्रररयवास के १२ वर्ष समाप्त कर चुके श्रीर विराट के दरवार में श्रपना एक वर्ष का श्रज्ञातवास भी कर चुके तो राजा दुपद ने श्रपने पुरोहित को दुर्योधन की राजसभा में समका-बुकाकर सुलह कराने के लिए भेजा; परन्तु इसी वीच दुर्योधन श्रपने दल के साथ श्रीकृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए रवाना हो चुका था। दुर्योधन जब कृष्ण के महल में पहुंचा तो वे सो रहे थे। दुर्योधन भीतर जाकर उनके सिरहाने एक ऊंची जगह पर बैठ गये। उसी समय शयनागार में श्रजु न ने प्रवेश किया श्रौर नम्नतापूर्वक श्रीकृष्ण के चरणों के निकट खड़ा हो गया। जब श्रीकृष्ण की श्रांख खुली तो उन्होंने श्रर्जुन को श्रप्ते पैरों के पास खड़ा देखा श्रीर कुछ समय बाद सिर धुमाने पर सिरहाने के निकट दुर्योधन बैठा दिखाई दिया। श्रीकृष्ण ने दोनों ही से प्रश्न किया कि वे क्यों श्राये हैं। दुर्योधन ने कहा-"हम लोगों में युद्ध श्रनिवार्य हो गया है श्रौर इसके लिए इम श्रापकी सहायता मांगने श्रापे हैं। इम दोनों ही श्रापके निकट सम्यन्धी हैं। मैं यहां पहले श्राया हूं ि सुजन पहले उनकी सहायता करते हैं, जो पहले उनके पास श्राते हैं श्रीर जब भी उनकी नजर उन पर पढ़ती है। श्राप महान तथा उदार स्वभाव के हैं। इसलिए श्रापको दुनिया की रीति मानते हुए मेरा सहायक होना चाहिए।" तब श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया-"श्राप यहां पहले पधारे हैं-यह सत्य है। परन्तु मेरी दृष्टि पहले श्रर्जुन पर पड़ी है। इसलिए मुक्ते श्राप दोनों ही की दोनों के श्रनुरूप सहायता करनी चाहिए। इसकी मैंने एक युक्ति सोची है। मेरे पास १०,००० गोपाल युद्धकला में निपुण हैं। वे तीर तथा श्रन्य हथियार चलाने में चतुर हैं। एक श्रोर से ये लोग नारायण के नाम पर युद्ध करेंगे। दूसरी तरफ, मैं निरस्त्र, निष्किय किन्तु हितेच्छु होकर रहुंगा। इनमें से थाप एक को चुन लीजिये। थाप दोनों में से जो छोटा है उसे पहले चुनाव करना चाहिए।" श्रोर श्रीकृष्ण ने श्रर्ज न की श्रोर देखते हुए कहा-"तुम श्रपनी इच्छा पहले प्रकट करो।" श्रज् न ने श्रीकृष्ण को चुना। दुर्योधन इससे वड़ा प्रसन्न हुआ श्रीर उसने श्रीकृष्ण की सेना को चुना थाँर फिर बलराम के महल को चला गया। श्रञ्ज न को श्रीकृत्य के रूप में नेतिक वल प्राप्त हुन्ना था ग्रोर इसोलिए उसकी विजय हुई। श्रीकृत्य प्रज्ञ न के केवल सारथी ही नहीं, मित्र तथा मार्ग-दर्शक भी बने श्रीर इसी कारण सस्य की श्रमत्य पर थौर श्रहिंसा की हिंसा पर त्रिजय हुई। -

१४ सितम्बर, १६३६ को परिस्थिति पर विचार करने के लिए कार्यसमिति की बैठक हुई। सिमिति ने पोलैंड के प्रति, जो पश्चयल का शिकार हुन्ना था, गहरी सहानुमृति प्रकट की श्रीर इंगलैंड व फ्रांस जिस उद्देश्य से युद्ध में शामिल हुए थे उसकी सराहना की—एक ऐसे युद्ध में जो साम्राज्यवादी तथा फासिस्ट शिक्यों के विगद्ध तथा लोकतंत्रवाद की रहा के लिए जहा जा

रहा था। साथ ही समिति ने यह विचार प्रकट किया कि खुद हिन्दुस्तान डेढ़ शताब्दी तक लोकतन्त्रवाद से वंचित रहा है, जिसे पोलेंड के लिए सुरचित रखने के लिए इंगलेंड श्राज कल लहरहा
रहा है। समिति ने इस बात के लिए खेद श्रोर श्रचरज प्रकट किया कि जब साम्राज्य के स्वाधीन
उपनिवेश श्रपनी-श्रपनी पालिमेंटों से युद्ध में भाग लेने या न लेने का फैसला कर रहे थे, इंगलेंड
ने भारत के युद्ध में भाग लेने की बात वैसे ही मान ली। दूसरे शब्दों में भारत का युद्ध से प्रत्यच्
या श्रप्रत्यच सम्बन्ध न होने पर भी उसे युद्ध में भाग लेने के लिए विवश कर दिया गया है।
समिति को वायसराय की इस घोषणा से प्रसन्तता हुई है कि सरकार ने संघ-योजना को श्रमल में
लाने की तैयारियों को रोक दिया है, गोकि उसने संघ शासन के सिद्धान्त को श्रचुएण बनाये रखा
है। समिति का मत है कि केन्द्र में जिम्मेदारी-पूर्ण शासन के श्रभाव तथा संघ योजना स्थिति
होने के कारण केन्द्र में एक ऐसी श्रनुत्तरदायी सरकार रह गई है, जो युद्ध की तैयारियों के सम्बन्ध
में प्रान्तीय सरकारों पर नियंत्रण रखती है श्रीर इस तरह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो। गई है,
जिसे चुपचाप नहीं छोड़ा जा सकता।

यदि प्रान्तीय सरकारों को सिर्फ प्रान्तीय स्वायत्त शासन के चेत्र में ही नहीं; बिल्क युद्ध सम्बन्धी उन नये कार्यों के बारे में भी कार्रवाई करनी है, जिन की श्रन्तिम जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों पर श्रानी चाहिए, तो केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में उनकी स्थिति साफ होनी चाहिए।

पिछले, खासकर गत महायुद्ध के, श्रनुभव ने हमें सिखा दिया है कि विटिश सरकार या भारत सरकार के युद्धकालीन वचनों या वक्तव्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता! इसलिए सिमिति सरकार से श्रनुरोध करती है कि भारत के भविष्य के सम्बन्ध में सिर्फ स्थिति का स्पष्टी-करण ही नहीं होना चाहिये, बल्कि इन सिद्धांतों पर श्रमल भी शुरू हो जाना चाहिये।

समिति ने घोषणा की कि जब तक स्थिति का स्पष्टीकरण इस भांति नहीं किया जाता तब तक वह देश की सरकार से पूर्ण सहयोग करने की सलाह नहीं दे सकती।

हसके श्रलावा सत्याग्रह का सवाल था। सत्याग्रह एक ऐसा श्रान्दोलन है, जिसके समय, स्थान श्रीर परिस्थित का पहले से निश्चय होना चाहिये। सत्याग्रह का मतलव यही होता है कि हमें मार्शल ला के कारण या श्रराजकता की परिस्थित में लड़ने के लिए विवश होना पढ़ रहा है। लड़ाई छेड़नेवालों को यही कल्पना करनी पड़ती है। उन्हें मान लेना पड़ता है कि नेताश्रों को जेलों में डाल दिया जायगा श्रीर देश को संग्राम जारी रखना पड़ेगा; परन्तु क्या रामहुर्ग श्रीर तालचर के दृश्य फिर नहीं दिखाई देंगे। ऐसी स्थित के लिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। श्रिष्ठिक सम्भावना मार्शल-ला घोषित किये जाने की थी। यह भी हो सकता था कि शायद श्रमीर लोग श्रीर लोकमत प्रत्यच या श्रप्रत्यच रूप से, खुल कर या ग्रुस रूप से, हमारा पच ग्रहण न करें। इस हालत में परिणाम सर्वनाश होगा। दूसरे पच्च में तर्क यह दिया जा सकता है कि यदि मंग्निमण्डलों को काम करते रहने दिया गया श्रीर मन्त्री कांग्रेसजनों की गिरफ्तारी का श्रादेश देने को मजबूर हुए तो युद्ध समाप्त होने तक राजनैतिक संगठन के रूप में कांग्रेस का खात्मा हो हो जायगा। इस तरह कांग्रेस को दो बुराइयों में से एक का चुनाव करना था।

गांधीजी की राय थी कि हमें श्रपना नैतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए श्रोर मिन्त्रियों को काम करते रहने देना चाहिए। जवाहरलालजी समर्काता के जरिये जिस पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीन उपनिवेश पद प्राप्त करने की श्राशा करते थे, गान्धीजी का खयाल था कि इस प्रकार की घोषणा वे मिन्त्रियों के जरिये प्राप्त कर सकते थे। दोनों ही श्ववस्थाशों में इस बात का खतरा था कि हो

सकता है कि वादा पूरा न किया जाय, किन्तु गांधीजी के दृष्टिकीय से होने वाली घाषया के पूरी होने की सम्भावना श्रिधक थी। गांधीजी का कहना था कि उस हालत में सिर्फ बातचीत के दिमियान हुए वादे को पूरा करने का ही सवाल न था, बिल्क तब तो एक नैतिक जिम्मेदारी श्रदा करने की यात उठती थी। गांधीजी कोई राजभक्ति की मावना के कारण ऐसा नहीं सोचते थे, बिल्क वे हमारी कमजोरी का श्रनुसव कर रहे थे। यह भी सम्भव था कि गांधीजी की कार्यश्रणाली के श्रन्तर्गत भी मन्त्रिमण्डलों के खारमा करने की श्रवस्था आ जाती। साथ ही यह भी विचारणीय प्रश्न था कि क्या श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसे स्वीकार करेगी। यदि वह नहीं मानती है तो हमें श्रपने स्थानों से हट जाना चाहिये श्रीर श्रागे आने वाली श्रव्यवस्था और श्रराजकता की जिम्मेदारी हमारे विरोधियों को उठानी चाहिये। श्रव प्रश्न उठता है—"एक ऐसे श्रान्दोलन को किस हद तक सफलता मिलेगी और उसकी नैतिक शक्ति क्यांचित क्या होगी जिसमें हमारे साथ गांधीजी ही महीं होंगे, बिल्क वे हमारे विरुद्ध ही खड़े होंगे?" परन्तु हम मान लेते हैं कि गांधीजी शायद हमारा विरोध म करें, किन्तु हसमें तो कोई शक्त नहीं कि वे श्रपना मुंह बंद कर लेंगे श्रीर सेवग्राम जाकर वहां के काम में लग जायंगे। उनकी यह खुप्पी बड़ी भयंकर श्रीर विनाशकारी होगी।

कार्यसमिति के सामने कई श्रोर विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उठीं, किन्तु वे सभी की सभी स्पष्ट थीं। कार्यसमिति ने बिटेन से युद्ध के उद्देश्य की घोषणा की मांग करने को जी. श्रन्तिम निर्णंय किया था उस पर वह बहुत सोच-विचार के बाद पहुंची थी श्रीर इस सोच-विचार में समस्या के सभी पहलुखों पर गौर कर लिया गया था। करपना की जा सकती है कि कार्य-समिति के आगे प्रस्ताव के जो विभिन्न मसविदे आये होंगे उनसे गांधीजी सहमत न हुए होंगे। वास्तव में गांधीजी किसी प्रस्ताव के श्राधार पर बातचीत चलाने की तैयार न थे श्रीर न वे कोई मांग उपस्थित करने के ही पन्न में थे, यहां तक कि वे श्रवधि निर्धारित करने की बात भी फिसी हातत में मानने को तैयार न थे। यदि त्रिटेन से कुछ मिले तब भी गांधीजी उसे लेने को तैयार न थे। वे सविनय श्रवज्ञा के भी विरुद्ध थे। सभी जानते हैं कि मसविदे के मुख्य भाग से जवाहर-मालजी का सम्बन्ध था। गांधीजी ने श्रनुभव किया कि यदि यह प्रस्ताव पास हो वो जवाहरलाल जी को श्रध्यन बनना चाहिए श्रीर उन्हीं को श्रपनी कार्यसमिति का चुनाव करना चाहिए। सच हो यह कि कार्रवाई के बीच एक बार तो राजेन्द्र बाबू ने अपना हस्तीफा भी दे दिया श्रीर तब पंडित जवाहरताल नेहरू की, जो दाल दी में कार्यसमिति में शरीक हुए थे, राजेन्द्र बाबू का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया गया। परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि विधान में इस परिवर्तन के लिए स्थान नथा। कार्यसमिति को दिमयानी मियाद के लिए अध्यच चुनने का इक नथा। पाठकों को स्मरण होगा कि कलकत्ते में श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के दिमंयानी मियाद के लिए अध्यक्त चुनने के अधिकार के बारे में संदेह किया गया था। गांधीजी जवाहरलालजी की अपने साथ रखना चाहते थे, किन्तु ऐसा वे नहीं कर सके श्रीर तब वे जानवृक्त कर खुद जवाहरलावजी के साय रहने को मजबूर हो गये। कार्यसमिति के वाकी सदस्यों के लिए यह स्थिति कोई सुविधा-सर्वक न थी । ऐसी श्रवस्थामें जवाहरलालजी के विचारों का विरोध करना ऐसी कठिनाइयोंको लाना था, जिनसे बचना उचित या श्रीर विरोध न करने का मतलब कांग्रेस से श्रीईसा के ममाव की घटने देना था, जो खुद गांधीजी नहीं चाहते थे । इस प्रकार इस समस्या पर तीन श्रीर से कराम-करा हुई । गांधीजी का विचार यह था कि यदि ईरवर की कृषा से हम जीवित यसे ही हमें जिटेन

से जरूर भिड़ना चाहिए, किन्तु श्रभी सविनय श्रवज्ञा के लिए हमारे पास साधनों का श्रभाव है। ये साधन ब्रिटेन के बभों से भिन्न थे। उन दिनों हम चाहे जितने जोरदार शब्दों में बोज, लिख श्रीर धमिकयां दे रहे हों, किन्तु सत्य तो यह था कि उस समय कांग्रेस में श्रनुशासन का श्रभाव था । उस वक्त सत्याग्रह जैसी कार्रवाई के श्रनुकृज वातावरण न था । इस श्रवसर पर कांग्रेस के प्रस्ताव का प्रत्येक शब्द सोच-विचार कर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि उसका भारत से बाहर प्रभाव पड़ना था। जवाहरलालजी का प्रस्ताव इस शर्त पर पास होना चाहिए कि वे जिम्मेदारी उठावें श्रीर केवल एक बाहरी व्यक्ति की तरह सलाह देकर ही संतुष्ट न हो जार्य। गांधीजी की सेवाएँ भी सदा प्रस्तुत रहेंगी, किन्तु वे वाइसराय तथा जवाहरलालजी के मध्यस्थ की हैसियत से ही वात-चीत करेंगे। गांधीजी श्रपने श्रहिंसा के सिद्धान्त पर किसी तरह से श्रांच न श्राने देना चाहते थे। ्वे सिर्फ मध्यस्थ ही वन सकते थे. किन्तु मुख्य कार्य किसी दूसरे को ही करना चाहिए। यहीं उनकी स्थिति थी। यह उनकी शस्त्रास्त्र कानून के प्रति ब्रह्ण की गई स्थिति के समान थी भौर इसे समसा भी जा सकता था। एक समय वे सेना में भरती का काम भी कर चुके थे। गांधीजी की छिहिंसा के सम्बन्ध में जो विचार-धारा थी उसका महत्व कांग्रेस के ऋधिकांरा सदस्य समस्ते में श्रसमर्थ थे। गांधीजी की श्रिहिंसा संसार के लिए श्रादर्श थी-एक ऐसी श्रिहिंसा जो हिन्दुस्तान को उसकी सुक्ति का अनुठा रास्ता बताती थी । अहिंसा भी विभिन्न प्रकार और दर्जे की होती है। एक तो मन वचन श्रीर कर्म की व्यक्तिगत श्रहिंसा है, जो बालकों तथा बड़ों के घर श्रीर समाज में रहने के लिए एक नई परम्परा तथा एक नये वातावरण को जन्म देती है श्रीर इस प्रकार श्रहिंसा की बुनियाद पर एक नये राज्य के निर्माण का आधार बनता है। दूसरी श्रहिंसा यह है जिसका प्रयोग भारत की पराधीनता श्रीर स्वतन्त्रता के प्रश्न को जेकर त्रिटेन के प्रति होता है। श्रहिंसा का तीसरा प्रयोग श्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों के न्यापक चेत्र में दोता है, जिसके हारा सभी श्रन्त-र्राष्ट्रीय सगड़ों का निवटारा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में संसार को अपना सिद्धान्त प्रदा करने का पहला अवसर मिलते ही कांग्रेस अपने ही सुँह से भारत के योद्धार्थों को एक ऐसे युद्ध में शरीक होने के लिए कैसे कह सकती है, जो न तो हमारा अपना युद्ध है और न जिसके लिए कोई नैतिक आधार या श्रोचित्य ही है ? यदि ब्रिटेन को सफलता मिले तो कुछ लोग भारतीय जनता के युद्ध में शरीक होने के लाभ की कल्पना कर सकते हैं, किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि कांग्रेस की मर्यादा की श्रवज्ञा की गई है श्रीर ऐसी हालत को केंसे वर्दारत किया जा सकता है। कांग्रेस एक संगठन के रूप में वैसा निरपेच दृष्टिकीय नहीं प्रदृष्ण कर सकती, जैसा कि उसने साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में प्रहण किया था। क्या मन्त्रियों के इस्तीफे के घाद हम तटस्थ रह सकेंगे ? देश को एक तो व्यावहारिक श्रीर दूसरे नैतिक नेतृत्व की श्रावश्यकता थी। कुछ लोग इस बात के लिए उत्सक थे कि समस्या के राजनैतिक पहलू की उपेचा न की जाय । उदाहरण के लिए, जब कार्यसमिति के एक सदस्य के पांस एक रेजीमेस्ट के लोगों ने जाकर प्रश्न किया-"हमें सिंगापुर भेजा जा रहा है, हम वहां जायं, या नहीं ?" प्रश्न था कि इंस पूछ ताछ का उत्तर दिया जाता है या नहीं ? यदि जोरदार प्रचार नहीं तो मत प्रकट करना तो हमारा कर्तन्य होना ही चाहिए: परन्तु इस स्थिति का निरोध यह कह कर किया जायगा कि इसे सिर्फ सुनिधा-जनक मान कर ही प्रहण किया जा रहा है। इस प्रकार की आलीचनाओं का उत्तर यह कह कर दिया जा सकता है कि नशायन्दी स्वीकार करने पर भी हम सदा धरना नहीं देते। श्रन्य स्तोग समस्या पर हिंसा या घहिंसा के दृष्टिकीण से विचार नहीं करेंगे, बल्कि उसके श्रयुली हुए

पर विचार करेंगे। चाहे चुप रह कर श्रपने विचार प्रकट करते हैं या जोरदार शब्दों मं, किन्तु यह तो हमें यजवृती से जाहिर कर ही देना चाहिए कि हम किसी तरह फंदे में नहीं फंस सकते।

सवाल था कि हम सहयोग करें या सममौते की वातचीत करें ? हम पहले सममौते की वातचीत की समस्या को ही लेते हैं। गांघीजी का विचार था कि समसौते की घातचीत के घ्रुकृत वातावरण का श्रभाव है श्रौर उन्होंने यह भी जाहिर कर दिया कि कम-से-कम उन्हें ती विश्वास नहीं है। युवावर्ग की शिकायत थी कि उन्हें गांधीजी के प्रभाव का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था-"बस गांधीजी मुंह से कह भर दें, बाकी हम देख लेंगे।" गांधीजी ने षंत में कहा कि वे बातचीत का भार उठाने को तैयार नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी जवाहरजालजी को ख़ुद लेनी चाहिये। गांधीजी के पुराने अनुयायियों में यह भावना जाम्रत हुई कि वे सदा उनका या जवाहरलालजी का अनुसरण करते नहीं रह सकते। इसलिए यदि जवाहरलालजी जिम्मेदारी भ्रपने कंधों पर लेते हैं तो उन्हें भी जवाहरलालजो पर भार बन कर रहना पड़ता है । इसलिये या तो गांधीजी और जवाहरलालजी सहमत होकर नेतृत्व ग्रहण करें श्रीर या जवाहरलालजी की पूरे श्रांधिकार मिलें और कार्यसमिति खुद उन्हीं के द्वारा नामजद की जाय । यह एक न्यावहारिक इष्टिकोण था परन्तु वृसरा तर्कसंगत दृष्टिकोण यह भी था कि यदि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर चलना है तो यह श्राहिंसा के श्राधार पर होना चाहिए । ऐसे संघप के लिए नेता भी श्रावरयक था । समाज-वादी भी गांधीजी को ही नेता बनाना चाहते थे। यह उस हालत में सम्भव था, जबिक गांधीजी और जवाहरलालजी दोनों का नेतृत्व रहता । हमारा जर्मनों से कोई मगड़ा नथा । यदि हमारा राष्ट्र स्वाधीन होता तो हम कभी भी उनके विरुद्ध लड़ते नहीं। परन्तु हम एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में न तो विचार ही कर सकते थे श्रीर न कुछ कर ही सकते थे। जोश में या किसी भावना से प्रभावित होकर यह कहना श्रासान था कि यदि हमें संतोप हो जाय तो हम प्रत्येक प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं; परन्तु बाहसराय सहायता प्राप्त करने के लिए भविष्य में श्रपने श्रस्तित्व का ही श्रंत कर लें या वाइसराय रहें तो केन्द्र में उनका श्रांशिक नियंत्रण रह जाय श्रीर प्रांतीय सरकारें स्वतन्त्र हो जाएं-ये वातें सिर्फ वातचीत के ही जरिये तय हो सकती थीं। कुछ लोग थें जो तुरंत संवर्ष छेड़ देने के पत्त में थे. अन्य विशेष अवस्था में ही संवर्ष छेड़न। चाहते थे। हर हालत में दो सवाल उठते थे-

- (१) यदि जो कुछ चाहते हैं वह मिल जाय तो हम क्या सहायता देंगे ?
- (२) यदि जो कुछ चाहते हैं वह हमें न मिला तो हम क्या (कैसा संघप') करें ने ?

कहना न होगा कि किसी भी श्रवस्था में कांग्रेसी नेताशों को सार्जेण्ट जनरल बनाने की कल्पना नहीं की गई थी। यह भी सम्भव था कि हम सैनिक विपयों को हाथ में न लेकर सिर्फ खाद्य प्रयन्थ लेसे विपयों से ही ताल्लुक रखते। कुछ लोगों का कहना था कि उस समय कार्य-सिमिति के श्रागे जो मसविदा था उसके श्रनुसार बातचीत विल्कुल श्रयम्भव ही थी श्रीर वह भी सिर्फ हस श्रथ में नहीं कि युद्ध के श्रारम्भ में हमारी मांगें तुरन्त नहीं मानी जा सकती थीं, बिल्क भारत श्रीर बिटेन के मध्य समझौंता कराने के न्यावहारिक श्रथ में भी। श्रभी हमारे मन्त्रिमण्डल काम कर रहे थे। इस सवाल का फैसला तो जल्दी होना ही था कि मन्त्रियों को सहयोग करना चाहिये या श्रसहयोग। भारत रत्ता कानून पास होने ही वाला था। श्र्यमें कानून श्रीर विधान का करपुतला है। सर स्टेफर्ड किप्स उन दिनों वर्था में ही थे। उनका कहना था कि एक श्रमें अकी

हैसियत से मैं भारत को उसके श्रलावा श्रोर कुछ देने को तैयार नहीं हूँ, जो पार्लामेंट देगी। स्वाधीनता तो सिर्फ भारतीय खुद ही ले सकते हैं। सुभाष बाबू का तत्काल संघर्ष छुद़ने श्रोर जवाहरलालजी का विशेष श्रवस्था में संघर्ष छुद़ने—इन दोनों ही कार्यक्रमों का उद्देश्य विटिश सरकार को विवश करना था। सुभाष बाबू ने विशेष निमंत्रण पर कुछ समय तक समिति की कार्रवाई में भाग लिया था। उनसे बार-बार यही कहा गया कि यदि भारत श्रीर कांग्रेस एक ही श्रावाज से मांग पेश करें श्रीर एक ही तरह की कार्रवाई की जाय तो श्रव्छा होगा, लेकिन ये प्रयत्त बेकार गये। गांघीजी ने श्रपना यही मत दुहराया कि जवाहरलालजी को कांग्रेस का श्रध्यच बनाया जाय श्रीर बागडोर उन्हीं के हाथों में सौंप दी जाय। परन्तु एकाएक ऐसा परिवर्तन करने से कांग्रेस में फूट पड़ने का संदेह फैल जाता (जबिक फूट हुई न थी), खासकर ऐसी हालत में जबिक कार्यसमिति की कार्रवाई गुप्त रूप से सात दिन तक होती रही थी श्रीर उसके बारे में बाहर कुछ भी जाहिर नहीं किया गया था। गांधीजी ने कहा कि मसविदा का यही रूप रहने से वे काँग्रेस के कार्य में कुछ भी भाग नहीं ले सकते श्रीर साथ ही वे उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होने देना चाहते थे। उनकी स्थिति यह थी—"श्राप लोगों का श्राहंसा में विश्वास नहीं हैं। यह पिछ़ले महीने भी साफ था, जब मेरा प्रस्ताव गिर गया था।"

प्रायः यही बात सितम्बर, १६३६ में हुई थी। गांधीजी ने श्रनुभव किया कि कार्य सिमिति उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। यदि गांधीजी चाहते तो कार्य सिमिति में बहुमत उनके पहमें हो सकता था, किन्तु गांधीजी सदा से हृदय के परिवर्तन में विश्वास करते श्राये हैं। इसी लिए गांधीजी ने मत प्रहण किया कि खुद सहमत न होते हुए भी जयाहरलालजी का मसिवदा मंजूर होना चाहिये। उन्हीं को बातचीत करना चाहिए श्रोर श्रथ्यच भी उन्हीं को चुना जाना चाहिए। यह सुमाव कुछ विचित्र-सा जान पहता था; परन्तु वास्तव में इससे तीन दिन पहले ही राजेन्द्र ब.वृ सेवाग्राम गये थे श्रोर उन्होंने श्रपना इस्तीका देने को कहा था। इसके कई कारण हो सकते थे। शायद वे श्रनुभव करते हों कि राजनैतिक वार्ता का कार्य उनके श्रनुकृत नहीं है। या उन पर पिछले सप्ताह की घटनाश्रों—सुभाप बाबू को निमन्त्रण तथा गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात—का प्रभाव पड़ा। वैधानिक कठिनाई के कारण जवाहरलालजी को श्रध्यच बनाने का सुभाव श्रागे न बद सका। तब युद्ध-सिमिति नियुक्त करने का एक श्रीर प्रस्ताव सामने श्राया श्रीर उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया गया। जवाहरलालजी इस सिमिति के श्रध्यच थे श्रीर उन्होंने सिमिति के श्रन्य सदस्यों का चुनाव किया। ये सदस्य थे वरलभभाई पटेल तथा श्रवुलकलाम श्राजाद। प्रस्ताव का मसिवदा सिमिति में दूसरी बार पढ़ा गया श्रीर कुछ मौलिक संशोधनों के साथ उसे स्वीकार कर लिया गया।

सवाल उठता है कि गांधीजी ने यह दृष्टिकोण प्रहण करने के बाद खुद नेतृत्व प्रहण करों नहीं किया ? वे जवाहरलालजी का मत जानते थे कि गांधीजी बातचीत चलाने के लिए बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं श्रीर वे यह भी जानते थे कि जवाहरलालजी को बातचीत करने के सम्बन्ध में श्रपन उपर विश्वास था। इसीलिए कार्यसमिति की कार्रवाई समाप्त होने पर समिति के निश्चय की पुष्टि किया जाना ही सिर्फ शेष रह गया। यह पुष्टि श्रीलल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्धा में होने को थी श्रीर किर कांग्रेसी प्रान्तों में श्रसेम्बलियों द्वारा इसे मांग के रूप में उपस्थित किया जाना था। श्रीसतम्बर से १४ सितम्बर तक कार्यसमिति की बैठक हुई थी श्रीर इसी दमियान १२ सितम्बर को सन्नाट का संदेश साया था, जिसमें भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग से सहायता श्रीर समर्थन की श्राशा प्रकट की गई

थी। उन्होंने कहा—"विटेन श्रपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की सिद्धि के लिए नहीं लह रहा है, यिक एक ऐसे सिद्धान्त की रचा के लिए, जो मानव जाति के अविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।" सम्राट का संदेश वाहसराय ने केन्द्रीय धारासभाश्रों के संयुक्त श्रधिवेशन में पड़कर सुनाया श्रीर फिर श्रपने भाषण के श्रंत में बोषणा की कि संब-शासन के सिद्धान्त को कायम रखते हुए १६३४ की संघ योजना के श्रमल में लाने की तैयारियां स्थगित करदी गई हैं। कांग्रेस कार्यसमिति के घोषणापत्र पर गांघीजी द्वारा विचार कर लेने के बाद उसे प्रकाशित कर दिया गया। गांघीजी का वक्तव्य नीचे दिया जाता है—

"कार्यसमिति ने विश्व-युद्ध संकट के सम्बन्ध में जो वक्तव्य जारी किया है उसे तैयार करने में पूरे चार दिन लग गये। समिति के कहने पर वक्तव्य का मसिवदा पंडित जवाहरलाल-नेहरू ने तैयार किया था। इस वक्तव्य पर प्रत्येक सदस्य ने दिल खोलकर मत प्रकट किया। मेरा विचार था कि ब्रिटेन को जो भी कुछ समर्थन दिया जाय वह विना किसी शर्त के दिया जाय, किन्त यह देखकर खेद हुआ कि यह विचार सिर्फ मेरा धपना ही था। यह सिर्फ अहिंसात्मक आधार पर ही होना सम्भव था। लेकिन समिनि को तो भारी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। वह सिर्फ शहिंसा स्मक दृष्टिकोश केंसे प्रहण कर सकती थी ! समिति ने श्रृतुभव किया कि विरोधी की कठिनाई से लाम न उठाने की शक्ति के लिए जिस श्रिहेंसात्मक भावना की जरूरत होती है उसका राष्ट्र में श्रभाव है। फिर भी, समिति जिस नतीजे पर पहुंची उसके कारणों पर रोशनी ढालते हुए उसने श्रंग्रेजों के प्रति महान उदारता का परिचय दिया। वक्तन्य का रचयित। खुद एक कलाक.र है। गौकि साम्राज्यवाद के त्वाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हों, विरोध की दृष्टि से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी वह श्रंग्रेजों का दोस्त है। सच तो यह है कि वह अपने स्वभाव श्रीर विचारधारा की दृष्टि से भारतीय की बनिस्वत श्रंयेज ही श्रधिक है। वह श्रन्सर श्रपने देशवासियों की बनिस्वत श्रंयेजी में श्रधिक धुलमिल जाता है। वह इस श्रर्थ में सानवता का सच्चा पुजारी भी है कि धुराई चाहे जहां भी हो, दर होनी चाहिए। इसलिए एक सच्चा राष्ट्रवादी होते हुए भी उसकी राष्ट्रीयता का खजाना श्रंतर्राष्ट्रीयता से भरा रहता है । इसीलिए इस वक्तव्य की इस देश के निवासियों के नाम, ब्रिटिश सरकार श्रीर ब्रिटिश जनता के नाम --नहीं विकि संवार के सभी राष्ट्रों के नाम (इनमें.वे राष्ट्र भी शरीक हैं, जो भारत की तरह पीड़ित हैं), एक घोषणापत्र कहा जा सकता है। उसने कार्यसमिति के द्वारा सम्पूर्ण भारत को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वह सिर्फ अपनी ध्वाधीनता का ही खयान न करे, बिक दुनिया के सभी शोषित राष्ट्रीं की स्वाधीनता का ध्यान रक्खे।

"सिमिति ने यह वक्तव्य पास करने के साथ ही जवाहरलालजी की मर्जा का एक योर्ड नियुक्त किया श्रीर उन्होंकी इस शोर्ड का श्रध्यज्ञ बनाया। इस शोर्ड का काम समय-समय पर धर्लने वाली पिरिस्थिति का सामना करना था। मुक्ते श्राशा है कि इस वक्तव्य का कांग्रेस के सभी वर्ग समर्थन करेंगे। उनमें से सबसे बलवान भी इसमें वल का श्रमाय न पायेगा। राष्ट्र के इतिहास की इस सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में कांग्रेस की विरवास करना चाहिए कि यदि कुछ करने की जरूर रत हुई तो कार्रवाई के समय कमजोरी न दिखाई जायगी। यह बड़े दुख की बात होगी यदि इस समय कांग्रेसजन दलगत भीतरी श्रीर छोटे-मोटे कनड़ों में पड़े रहें। यदि समिति की कार्रवाई से कोई बड़ा या महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है तो हरेक कांग्रेसजन की हार्दिक श्रीर पूरी वफादारी मिलना बहुत हो जरूरी है। मुक्ते भाशा है कि दूसरे सभी राजनितिक दल भी ब्रिटिश सरकार मे

मपनी नीति का स्पष्टीकरण करने और लड़ाई के दिनों में उस नीति के श्रनुसार जितनी कार्रवाई सम्मव हो करने की मांग में समिति का साथ देंगे। श्रंग्रेजों ने लोकतंत्रवाद के बारे में जो कुछ कहा है उससे स्वाभाविक परिणाम तो यही निक्लता है कि हिन्दुस्तान व बिटिश साम्राज्य के दूसरे प्रदेशों को स्वाधीन व स्वतंत्र राज्य घोषित कर देना चाहिए। यदि युद्ध का उद्देश्य इसके भलावा कुछ श्रोर है तो पराधीन राष्ट्र ईमानदारी से या श्रपनी मर्जी से कैसे सहयोग कर सकते हैं! हां, श्राहंसा के श्राधार पर किये गये सहयोग की वात श्रलग है। जरूरत सिर्फ बिटिश राजनीतिज्ञों की विचारधारा में मानसिक क्रान्ति की है। युद्ध से पूर्व लोकतंत्रवाद में विश्वास की जो घोषणाएं की गई थीं श्रोर जिन्हें भभी तक दोहराया जा रहा है उन्हें श्रमल में लाने के लिए ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। सवाल यह है कि बिटेन श्राधनिक भारत को युद्ध में घसीटना चाहेगा या सच्चे लोकतंत्रवाद की रहा में उसका सहयोग एक इच्छुक साथी के रूप में प्राप्त करेगा? कांग्रेस का समर्थन इंगलेंड श्रोर फांस के लिए सबसे महान नैतिक निधि होगी; क्योंकि कांग्रेस के पास देने को सिपाही नहीं हैं। कांग्रस हिंसारमक साधनों से नहीं लड़ती। वह तो श्रहिं-सारमक साधनों से ही काम लेती है, फिर चाहे ये साधन कितने ही श्रपूर्ण या वेढंगे क्यों न हों।"

हसके बाद ही युद्ध उप-समिति की गश्ती चिही प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के नाम निकाली गई, जिसमें उन्हें सज़ाह दी गई कि "हमें न्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जरुदी में कोई ऐसी बात नहीं कहनी या करनी चाहिए, जिससे समय से पहले कोई विशेष परिस्थित उत्पन्न हो जाय।"

इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि युद्ध उप-समिति थोड़े ही समय रही श्रीर इस थोड़े समय में उसने कार्य भी अधिक नहीं किया। रामगढ़ में यह उप-समिति फिर नियुक्त नहीं की गई। १६ सितम्बर १६३६ से १६ मार्च, १६४० तक उसने भायः कुछ भी महत्व का कार्य नहीं किया। २६ सितम्बर १६३६ से लेकर अप्रेल १६४० तक लार्ड ज़ेटलेंड ने कई वक्तन्य दिये. जिसके बान श्री एतः एसः एमरी भारत मंत्री हुए। ये सभी वक्तव्य प्रायः एक ही सांचे में दले हुए थे। इन वक्तन्यों के उत्तर तो दिये गये, किन्तु उनके परिणाम-स्वरूप भारत की प्रगति कुछ नहीं हुई। इमकी भ्वनि इतनी प्रतिक्रियापूर्ण श्रौर कोभ पैदा करने वाली थी कि कांग्रेस शासन व युद्ध से हाथ कींच लेने पर मजबूर हो गई। इन सभी में इस बात की तारीफ की गई थी कि भारत के सभी वर्गों ने सरकार को सहायता प्रदान की है। यह जिक्र खास-तौर पर किया गया कि देशी मरेशों ने धन, सेवाए' व सैनिक देने को कहा है श्रीर देश के सभी भागों से लोगों ने सहानुभूति व समर्थन के संदेश भेजे हैं। पंजाय और बंगाल के प्रधान मंत्रियों ने बिना किसी शर्त के सहायता प्रदान करने का जो वचन दिया था उसके लिए कृतज्ञा प्रकट की गई। सम्राट की सरकार ने इस बाद की भी कह की कि सभी प्रान्तों में मंत्रियों ने गवर्नरों की सहायता पहुँचाने को कहा है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये वक्तन्य का उल्लेख किया गया श्रोर कहा कि ये लोग दोनों देशों के सम्बन्धों के बारे में पेश की गई शर्तें पूरी होने की श्रवस्था में ही सहयोग करने की तैयार हैं। लार्ड जेटलैंड ने लार्ड सभा की बहस के बीच लार्ड स्नेल के इन शब्दों को उद्धत किया कि "कांग्रेस के नेताओं ने स्वशासन के श्रधिक पूर्ण स्वरूप के सम्बन्ध में श्रपने दावों को जो फिर से उपस्थित किया है वह स्वाभाविक तो अवस्य है, किन्तु साथ हो असामायिक भी है।" लाई महोदय ने बड़ी शान से यह तो मंजूर किया कि कांग्रेसी नेताओं के लिए यह स्वाभा-विक है और उनकी उत्कट देशभक्ति की भी उन्होंने दाद दी; लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बस्तु-स्थिति को देखते हुए कुछ न्यावहारिक कठिनाइयां हैं। फिर टन्होंने इस अवसर पर श्रपने

दावां पर जोर डालने के लिए कांग्रेसजनों की भत्सना भी की और कहा कि किस श्रवसर पर कैसा वर्ताव हुश्रा, इस बात का श्रंग्रेज विशेष खयाल रखते हैं। बार्ड जेटलेंड ने कहा कि ऐसे समय जब कि श्रंग्रेज जीवन-मरण के संश्राम में लगे हुए हैं, किसी श्रान्दोलन के छेड़ने से उनकी परेशानी वढ़ जायगी। इसके बजाय उपयुक्त समय श्राने पर यदि दावों को पेश किया गयातो श्रंग्रेज श्रिधिक धेर्य से कांग्रेसजन की यह मांग सुन सकेंगे। श्रापने स्वीकार किया कि शासन के वास्तविक कार्य में श्रनुभव प्राप्त राष्ट्रवादियों का होना भारत के लिए सौभाग्य की वात है। यदि ये लोग प्रान्तीय शासन से हाथ खींच लेंगे तो यह सचमुच बड़ी मुसीवत की वात होगी। दूसरे शब्दों में लार्ड जेटलेंड का भाषण कांग्रेसजनों के लिए इस बात की भर्सना ही थी कि उन्होंने श्रपने उद्देश्यों पर जोर डालने के लिए यह श्रवसर चुना।

गांधीजी ने २६ सितम्बर को वाइसराय से दूसरी मुलाकात की । २८ सितम्बर को उन्होंने लाई ज़ेटलैंड को नीचे लिखा उत्तर दिया—

"भारतीय समस्या के सम्बन्ध में लार्ड सभा में हुई वहस का 'रायटर' द्वारा किया संबेप मुक्ते दिखाया गया है। शायद इस अवसर पर मेरे चुप रहने से भारत श्रीर इंगलैंड दोनों ही का त्रकल्याण हो। बहस में कांग्रेस की निंदात्मक तुलनाएं करने में जो पुराना जोश दिखाया गया है, शायद उसके लिए मैं तैयार न था। मैं तो यही मानता हूं कि कांग्रेस में सभी शा गये हैं। किसी दूसरी संस्था की निंदा किये बिना यह कहा जा सकता है कि एकमात्र कांग्रेस ही ऐसी संस्था है. जो जाति श्रीर धर्म का भेद भुलाकर श्राधी शताब्दी तक सर्वसाधारण का शतिनिधित्व करती रही है। उसका कोई भी स्वार्थ ऐसा नहीं हैं, जिसका मुसलमानों या रियासती प्रजा के स्वार्थों से विरोध हो। हाल में यह भी प्रकट हो गया है कि कांग्रेस निस्सन्देह रियासती प्रजा के हितों का भी प्रतिनिधित्व करती है। इसी संस्था ने श्रंगेजों से श्रेपने इराहे स्पष्ट करने की मांग की है। यदि श्रंमेज सभी की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं तो उनके प्रतिनिधियों को साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि भारत की स्वाधीनता भी उनके युद्ध-उद्देश्यों में सम्मिलित है। इस स्वाधीनता के स्वरूप का फैसला खुद भारतीय ही कर सकते हैं। लार्ड ज़ेटलैंड के लिए यह शिकायत करना उचित नहीं है, जैसा कि उन्होंने किया है, कि जब कि बिटेन जीवन-मरण के संप्राम में न्यस्त हां, कांग्रेस को श्रंग्रेजों के हरादों के स्पष्टीकरण की मांग न करनी चाहिए। मेरा कहना है कि कांग्रेस ने इस प्रकार की घोपणा की मांग करके कोई चिचित्र या ग्रसम्मानजनक कार्य नहीं किया है। महत्व केवल स्वाधीन भारत द्वारा दी हुई सहायता का हो सकता है। कांग्रेस को यह जानने का श्रिधिकार है कि वह जनता से यह कह सकती है या नहीं कि युद्ध के बाद भारत का पद स्वाधीन देश के रूप में होगा या नहीं। इसीलिए श्रंशेजों के मित्र की हैसियत से में श्रंशेज राजनीतिज्ञों से श्रपील करता हूं कि साम्राज्यवादियों की पुरानी भाषा भूल कर उन्हें उन सभी लोगों के लिए एक नये युग का श्रारम्भ करना चाहिए, जो श्रभी तक साम्राज्यवाद के शिकार रहे हैं।"

कांग्रेस युद्ध उप-समिति के अध्यक्ष एक कदम और वह गये। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति का वक्तन्य सिर्फ भारत की ही तरफ से नहीं, विकि संसार के पीड़ित लोगों की तरफ से दिया गया है ताकि निराश मानव-समाज को कुछ आशा बंध सके। जवाहरलालजी ने ठीक ही कहा कि "लार्ड ज़ेटलेंड उस कल की भाषा में बोल रहे हैं, जो मर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा भाषण बीस वरस पहले दिया जा सकता था।" उन्होंने यह भी अभिमानपूर्वक कहा कि हमने संदा करने की भावना से अपनी मांगे नहीं रक्ती हैं। पंडितजी ने जब यह कहा कि "हमें संसार को स्वाधीनता मिलने थ्रोर संसार की उस स्वाधीनता में भारत के स्थान का विश्वास होना चाहिए"—तो उन्हें अपने लच्य के सम्बन्ध में कुछ भी श्रम न था। तभी हमारे थ्रोर हम से भी अधिक हमारे मित्तिष्क थ्रोर हृद्य के लिए युद्ध का कुछ युर्थ हो सकता है, क्योंकि तब हम ऐसे ध्येय की प्राप्ति के लिए लड़ सकरों, जो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, विलक संसार की जनता के लिए भी उपयुक्त होगा। चूंकि हम महसूस करते हैं कि बहुत से थ्रंग्रेजों के वही थ्रादर्श हैं, जो हमारे भारत में हैं, इसलिए हमने उन श्रादर्शों की प्राप्ति के लिए थ्रपना सहयोग प्रदान किया है। लेकिन थ्रगर ये थ्रादर्श हैं ही नहीं तो हम लड़ते किस लिए हैं? जिन थ्रादर्शों की खुले शब्दों में घोपणा की जा रही है थ्रोर जिन पर श्रमल भी किया जा रहा है उन के लिए स्वाधीन थ्रोर रजामंद हिन्दुस्तान ही लड़ सकता है।" इसके बाद वाहसराय से कम-से-कम ४२ व्यक्ति मिले, जिनमें गांधी जी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लम माई पटेल, सुभाप बाद, थ्री जिन्ना तथा मुसलिम लीग के थ्रन्य सदस्य, नरेन्द्रमंडल के थ्रध्यच थ्रीर भारत के राजनैतिक जीवन के कुछ श्रम्य प्रमुख ब्यक्ति थे।

कुछ समय याद ६ श्रीर १० शक्ट्यर की वर्धा में श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वैठकि हुई, जिस में कार्यसमिति के वक्तव्य तथा युद्ध उप-समिति की नियुक्ति की पुष्टि की गई। उसने श्रात्रोध किया कि लोकतंत्रवाद का विस्तार उपनिवेशों तक किया जाय श्रीर श्रात्म-निर्णय कां सिद्धान्त उन पर भी श्रमल में लाया जाय, जिससे साम्राज्यवादी श्रभुता का श्रंत किया जा सके। उसने यह भी कहा कि भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय श्रीर इस घोषणा को तुरंत श्रधिक-से-श्रधिक सम्भव मात्रा में श्रमल में लाया जाय।

भारत एक श्रीर श्रखंड देश है श्रीर रियासतों के कटने से वह लूला श्रीर लंगड़ा ही हो जायगा । यह सौभाग्य की वात है कि ऐसे समय ११ प्रान्तों वाला ब्रिटिश भारत तथा ४६२ रियासतें एक ही संयुक्त नेतृत्व में श्रा गई हैं। श्रखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिपद का पिछला श्रधिवेशन फरवरी १६३६ में लुधियाना में हुश्रा था श्रीर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके श्रध्यच निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार १६३६ के श्रक्टबर में वे कांग्रेस की युद्ध उप-समिति तथा देशी राज्य प्रजा परिपद दोनों के श्रध्यक्त थे। ११ श्रक्टूबर को परिपद की स्थायी समिति ने एक वक्तव्य निकाल कर कार्यसमिति के विचारों तथा श्रिखल भारतीय कांग्रेस कसेटी के युद्ध विषयक प्रस्ताव का समर्थन किया। वक्तव्य में स्थायी समिति ने कहा-"दम भारत की श्रखंडता तथा समस्त जनता की स्वाधीनता में विश्वास करते हैं। इस दृष्टि से सिमिति को संतोप है कि कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में भारतीय राष्ट्र की लोकतंत्रीय स्वाधीनता की मांग को अपनी जोरदार घावाज में उपस्थित किया है। इस मिलने वाली स्वाधीनता में रियासती प्रजा बराबरी की हिस्सेदार होनी चाहिए श्रौर उसे बराबरी की जिम्मेदारी भी उठाने को तैयार रहना चाहिए।" इसीलिए कांग्रेस ने बिटिश सरकार से ब्रिटेन के युद्ध श्रीर शान्ति के उद्देश्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की जो मांग की है उसके प्रति समिति श्रपनी सहमति प्रकट करती है। वक्तन्य में साथ ही कहा गया कि रियासतों के शासकों ने जहां युरोप में लोकतंत्रवाद की रत्ता के लिए खूब सहायता देने को कहा है वहां उनकी श्रपनी रियासतों में नग्न निरंकुशता का बोलबाला है। इसलिए समिति ने नरेशों से श्रन-रोध किया कि वे अपने यहां पूर्ण उत्तरदायी शासन का लच्य स्वीकार करने की घोपणा कर दें श्रीर निकट भविष्य में इस नीति को श्रधिक-से-श्रधिक श्रमल में लाने की घीपणा करे। श्रन्त में स्थायी समिति ने यह भी.स्पष्ट-कर दिया कि जब तक ये श्राधारभूत परिवर्तन नहीं किये जाते श्रीर

रियासतों का शासन जनता की मर्जी श्रीर उसके प्रतिनिधियों की राय से नहीं किया जाता तब तक नरेश प्रजा से सहयोग की श्राशा नहीं कर सकते।

युद्ध छिद्दे देद महीने के जगभग हो चुका था और वाह्सराय की एक के वाद दूसरे व्यक्ति से सुताकार्तों से राष्ट्र अवने जगा था। सुताकार्तों का यह ताता इस कदर बढ़ा कि भनेक व्यक्ति वाहसराय से निमंत्रण की आशा करने भगे। सभी जानते हैं कि इन सुताकार्तों के समय वाहसराय सिर मुका कर नोट भी लिया करते थे। इन १२ व्यक्तियों से उन्होंने जी पूर्ण और स्पष्ट वार्त 'की थी और विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों से जो वार्ते की थीं उसमें उन्हें, जैसी कि उम्मीद की जानी चाहिए थी, "दृष्टिकोणों का स्पष्ट भेद दिखाई दिया। उनकी मांगें भी श्रवण भवण थीं भीर उपस्थित समस्याओं का इब भी उन्होंने भ्रपने ढंग से श्रवण ही बताया था। भौर, जैसी कि आशा की जानी चाहिये थी, जहां एक तरफ विशेष संरचण की मांग की जाती थी वहां दूसरी तरफ वैधानिक परिवर्तनों की श्रावश्यकता पर भी जोर दिया जाता था।" इन शब्दों में वाहसराय ने १० भवटू- वर, १६३६ को अपने वक्तव्य में "भारत में बिटेन की नीति" विषय की चर्चा उठाई थी। इसमें सन्देह नहीं कि यदि वाहसराय श्रपनी सुताकार्ते जारी रखते तो मतभेद उन्हें श्रीर भी श्रधिक मितते। इन विरोधी शक्तियों का उचित परिणाम निकालने के स्थान पर लार्ड जिनकियगी मतभेदों से प्रभावित हो गये श्रीर उन्हीं के श्राधार पर उन्होंने श्रपना फैसला भी दे दिया। वाहसराय के मत से जिन विषयों का स्पष्टीकरण भावश्यक था वे इस प्रकार थे —

(१) युद्ध में सम्राट की सरकार के उद्देश्य क्या हैं भीर यह उद्देश्य क्या इस प्रकार के हैं कि भ्रापने दीर्घकालीन इतिहास भीर महान भादशों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान भापने भानतः करण पर मैल भागे विना उन उद्देश्यों से सहानुभृति रख सके ?

(२)वैधानिक चेत्रमें भारतीय महाद्वीप के लिए कैसे भविष्य की कल्पना की जा सकती हैं . श्रीर जहां तक ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सम्बन्ध है उसका पद क्या होगा ?

(३) हिन्दुस्तान और उसकी जनता युद्ध चलाने में जो अधिक भाग लेना चाहती है उसकी इस इच्छा की पूर्ति किस प्रकार हो ? इन सवालों का जवाब भी तुरन्त दे दिया गया। ''युद्ध के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार ने स्वयं ही अपने उद्देश्यों की कोई अन्तिम व्याख्या नहीं की है। यह स्पष्ट है कि यह व्याख्या केवल युद्ध की बाद की अवस्था में ही हो सकती है और जब भी वह की जायगी, सिर्फ किसी एक मित्रराष्ट्र द्वारा नहीं की जा सकती। युद्ध समाप्त होने से पहले संसार की स्थिति तथा युद्ध परिस्थिति में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं और युद्ध जिस अवस्था में समाप्त होता है उस पर तथा बीच की वालों पर भी बहुत कुछ निभैर रहेगा।'',प्रधानमन्त्री ने जी युद्ध-उद्देश्य बताये थे उनमें से वाहसराय ने केवल यही उद्दूत किया कि अब से उत्तम एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाली की स्थापना की जायगी, जिससे कि बाद की पीदियों को युद्ध में ब

श्रव भारत के भविष्य तथा उसकी वंधानिक उन्नति का सवाख हमारे सामने भाता है। इसके उत्तर में वाइसराय ने मोंटफोर्ड-शासन-सुधार, १६१६ के कानून की प्रस्तावना श्रीर खार्ड-भरिक द्वारा उस प्रस्तावना की व्याक्या से लेकर इस विषय के इतिहास पर प्रकाश डाला। बार्ड भरिकन ने साफ शब्दों में कहा था कि मारत की उन्नति का लव्य श्रीपनियेशिक पट है। साथ ही भादेशपत्र का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि "भारत श्रीर बिटेन के बीच इस सामेदारी की इस सीमा तक बदाया जाय, जिससे भारत स्वाभीन टपनिवेशों के मध्य अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके।" श्रन्त में वाइसराय ने यह भी कहा कि १६३४ का कानून उस समय प्राप्त होने वाले श्रधिक-से-श्रधिक मतैक्य पर श्राधारित या, किन्तु श्रव भविष्य में "जव कभी भी पार्कामेंट द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई जायगी सो विचार किया जायगा कि ११३१ के कानून में विभिन्न विस्तार की बातें तत्कालीन परिस्थिति के जिए कहां तक उपयुक्त हैं।" बाइसराय ने साथ ही यह वादा भी किया कि १४३५ के कान्त में संशोधन करने से पूर्व विभिन्न सम्प्रदायों, दलों श्रीर स्वार्थों के प्रतिनिधियों तथा देशी मरेशों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सलाह-मशविरा कर लिया जायगा। संचेप में, युद्ध की समाप्ति पर सम्राट की सरकार १६३४ के कानून में भारतीयों की सलाह से संशोधन करने की तैयार होगी। वाइसराय ने भ्रत्पसंख्यकों की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रकार का जो भी संशी-भन किया जाय उसमें उनके विचारों को पूरा महत्व दिया जाय । वाहसराय ने कहा कि कुछ चे त्रों में "अधिक ग्यापक योजना" तथा सम्राट की सरकार की इच्छा "श्रधिक ग्यापक रूप से प्रकट करने" की श्राशा की जाती है। परन्तु दो बातों का ध्यान रखना श्रावश्यक है: (१) परिस्थित पर विचार करते समय हमें संसार की राजनीति तथा इस देश की राजनैतिक यथार्थताओं का ध्यान रखना चाहिये, थे.र (२) चुंकि इस समस्या के निवटारे पर करोड़ों न्यक्तियों का भविष्य, महान सम्प्रदायों के शापसी सम्बन्ध, देशी नरेशों के हित श्रीर भारत में काम करने वाले भारतीय श्रीर यूरोपीय दोनों ही व्यापारिक तथा श्रीद्योगिक संगठनों की प्रगति निर्भर है, इसलिए इस विषय में श्रधिक-से-अधिक ज्यावहारिक सममीते के श्रनुमार काम होना चाहिए। इसके उपरान्त वाइसराय ने बताया कि युद्ध के संचालन से भारतीय लोकमत का सम्बन्ध रखने के लिए सलाहकार संगठन स्थापित किये जांयने । यहां यह बता देना श्रप्रासंगिक न होगा कि यह संगठन २० महीने बाद २२ जुजाई १६४१ को स्थापित किया गया। अन्त में वाहसराय ने कहा-"इस समय चंद शब्दों के मोह के कारण भारत की एकता को खतरे में न ढालना चाहिये और अधिक या कर्म मात्रा में मतभेदों के रहते हुए भी हमें देश की एकता की रचा करनी चाहिये।" लार्ड जिनलिथगी को लंबे वाक्यों से बड़ा प्रेम है। उनके वाक्य उसी प्रकार श्रधिक लम्बे होते हैं, जिस प्रकार उनका स्वराज्य कें लिए बताया रास्ता। एकं लम्बे वाक्य का नमूना लीजिये —

"मुक्ते खुद विश्वास है, यदि मैं ऐसा जोर देकर यह कह सक्, कि वैधानिक चेत्र में श्रौर भारत द्वारा पूर्ण पद प्राप्त करने की न्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में मतैक्य को ध्यान में रखते हुए उन शन्दों से कोई जाभ नहीं हो सकता, जिन्हें साधारण सौर पर श्रौर न्यापक रूप से कहा जाता है श्रौर जिनसे एक ऐसी परिस्थित प्रकट होती है, जो न तो वर्तमान राजनैतिक उन्नति की न्यावहारिक कसौटी पर ही पूरी उत्तर सकती है श्रौर न जिसका परिणाम विभिन्न राजनैतिक दलों व सम्प्रदायों की उस एकता के रूप में ही हो सकता है, जिसके एकमात्र श्राधार पर ही भारत श्राणे बढ़कर यह स्थान प्राप्त कर सकता है, जिसका श्रपने इतिहास श्रौर भाग्य के कारण वह श्रधिकारी है।" जार्ड जिनलिथगों का वक्तन्य जितना शब्दजाल से भरा श्रौर खम्बा था, गांधीजों का उत्तर उतना ही सरल श्रौर संज्ञिस था:

"फूट डाल कर शासन दरने की नीति ही चलेगी ! कांग्रेस ने मंगी थी रोटी, लेकिन मिला उसे परथर । कांग्रेस को अपने लच्य तक पहुंचने के लिए शक्ति संचय करने और आध्म-शुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए उसे दूसरा ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा । कांग्रेस के अध्यच राजेन्द्र बाबू ने कहा है कि वाइसराय का वक्तक्य निराशाजनक है, किन्तु आश्चर्यजनक

नहीं । युद्ध समिति के अध्यत्त का कहना है कि इसके द्वारा उस सभी पर पानी फेर दिया गया है, जिस के लिए भारत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से लालायित था।" विटिश सरकार अक्सर ऐसा करती है कि जहां वाहसराय भारत में कोई घोषणा करते हैं तो वैसी ही घोषणा भारतमंत्री पार्ला-मेंट में करते हैं। यह सत्य है कि जब त्रिटिश शासकों को लाभ दिखाई देता है तब भारत सरकार को बिटिश सरकार के अधीन बताया जाता है। परन्तु इसके विपरीत कितने ही श्रवसरों पर यह भी कहा गया है कि कोई विशेष कार्य भारतीय जनता के श्रान्दोलन या भारतमंत्री के श्रादेशों के परिणाम-स्वरूप नहीं, बिलक भारत सरकार की श्रपनी सुमनुम श्रीर श्रपने निश्चय के श्रनुसार किया गया है। श्राक्षीर में स्थिति मध्य में स्थिर हो जाती है श्रीर भारत व इंगलैंड दोनों ही देशों में महत्वपूर्ण घोषणाएं एक साथ की जाती हैं। कभी-कभी यह भी देखने में श्राया है कि कुछ महत्वपूर्ण श्रवसरों पर भारतमंत्री वाइसराय की घोषणा के छः दिन वाद बोले हैं। १८ श्रवह्वर को लार्ड सभा में लार्ड ज़ टलेंड ने पोलेंड के हमले से पूर्व तथा बाद में हुई घटनात्रों की समीक्षा करने के बाद सूचित किया कि भारत की सबसे बड़ी श्रीर सबसे शक्तिशाली संस्था कांग्रेस बिटेन में युद्ध छिड़ने की अवस्था में एक विशेष दृष्टिकोण प्रहण करने का निश्चय पहले ही कर चुकी थी। इस सम्बन्ध में लार्ड ज़ेटलेंड ने कार्यसिमिति द्वारा केन्द्रीय श्रसेम्बली के सदस्यों को श्रगले श्रिध-वेशन में भाग न लेने के श्रादेश का उल्लेख किया श्रीर कहा कि यह श्रादेश भारत से मिस्त. श्रदन व सिंगापुर सेना भेजने पर श्रापत्ति के सम्बन्ध में था। भारत मंत्री ने कहा- 'श्रपनी सेना की नियुक्ति से पूर्व केन्द्रीय श्रसेम्बली में बहस के द्वारा उस की सूचना पहले ही दुनिया को दे देना शायद सब से बड़ी मुर्खता होती। फिर भी बाइसराय श्रीर मैं इस बात के लिए उत्सुक थे कि श्रसेम्बली के राजनैतिक दलों के नेताश्रों को इसकी सूचना पहले से दे दी जाय।" परन्तु क्या भारत मंत्री का मतलब था कि नेताश्रों से सलाह लेना उनसे श्रतुमति प्राप्त कर लेने के बराबर है ? श्रीर फिर क्या भारतमंत्री को यह शिकायत थी कि नेताश्रों ने समाचार-पत्रों व सभाश्रों में इस विषय को लेकर होहल्ला क्यों नहीं मचाया ? नेताश्रों को भारतीय सेना की गतिविधि के सम्बन्ध में सूचना देने से यह शिकायत मिट नहीं जाती कि सेना बाहर भेजने से पूर्व उस की श्रनुमित नहीं िली गई। यह तो लाई ज़ेटलैंड भी मानने से इनकार नहीं कर सकते थे कि राजनैतिक नेताओं को जो सूचना दी गई थी वह विल्कुल गुप्त रूप से दी गई थी। खेर, लार्ड ज़ेटलेंड ने युद्ध छिड़ने के बारे में श्रागे कहा-"वाइसराय मेरी श्रनुमति से भारत के राजनैतिक मंच के सब से चतुर खिलाड़ी महात्मा गांधी के भी निकट सम्पर्क में रहे थे। यहां में गांधीजी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जी कांग्रेस का दृष्टिकोण तथा उसकी श्राकांचाश्रों की सूचना हमें तत्परता से देते रहे हैं श्रोर इसी कारण भारतीय जनता के प्रेमपात्र बन गये हैं श्रीर साथ ही वे हमारे दृष्टिकोण श्रीर कठिनाइयों को भी समस्ते की चेष्टा करते रहे हैं थौर उन कठिनाइयों पर विजय शाप्त करने के लिए श्रपनी सहायता देते रहे हैं। '' इसके उपरांत भारतमंत्री ने गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात के नतीजे की चर्चा उठाई--"गांधीजी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे निजी रूप से कह सकते हैं--क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वोलने का उन्हें श्रधिकार नहीं है-कि ब्रिटेन जिस युद्ध में पड़ गया है उसमें ·भारत को बिना किसी शर्त के उसकी सहायता करनी चाहिये।" साई जेटलैंड ने सचित किया कि

श्वाइसराय ने युद्धाल में सुधार के सम्बन्ध में जो प्रसिद्ध बक्तन्य में श्रगस्त को दिया था इस के बाद १४ शगस्त को इसकी धोपणा भारतमंत्री हारा की गई।

कार्यसमिति का १४ सितम्बर वाला वक्तव्य तथा मुसलिम लीग का १८ सितम्बर वाला वक्तव्य वाइसराय के वक्तन्य के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं। श्रापने यह भी कहा कि कार्यसमिति ने जहां एक तरफ जर्मन सरकार के हमले की पूर्ण निन्दा की है वहां उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि दल के रूप में कांग्रेस तब तक सहायता नहीं दे सकती जब तक युद्ध-उद्देश्यों का स्पष्टीकरण नहीं किया जाता श्रीर उन्हें यह नहीं बताया जाता कि ये उद्देश्य भारत पर किस प्रकार जागृ होंगे। मुसलिम लीग के प्रस्ताव से प्रकट हुआ है कि जहां मुसलमान नाजी सरकार के श्राक्रमण की कांग्रेस के ही समान निन्दा करते हैं वहां देश की भीतरी राजनीति के सम्बन्ध में उन के कांग्रेस से मतभेद हैं। लार्ड ज़ेटलैंड ने इसके उपरान्त कई तथ्यों तथा घटनाओं पर प्रकाश डाला श्रीर वैधानिक समस्या की चर्चा उठाते हुए कहा: "लिखित विधानों में भी सिर्फ ढांचा मौजूद रहता है, उस में वास्तविक जीवन तो विधान की श्रमल में लाने वालों द्वारा डाला जाता है। तब ज्यावहारिक नियम श्रीर परम्पराश्रों की नींव पद जाती है। फिर विधान एक विकासशील. जीवित वस्तु वन जाता है श्रीर उसे श्रपने वातावरण से उन्नति के लिए ख़राक मिलती रहती है .....हमें सिर्फ उन साम्प्रदायिक विरोधों को मिटाने के लिए ही कार्य करना है, जो भारत की राजनैतिक एकता में बाधा उपस्थित करते हैं...... निस्संदेह भारत में वैधानिक चेन्न में पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता।" प्रस्तावित सत्ताहकार समिति के सम्बन्ध में लार्ड ज़ेटलैंड ने बताया कि यह समिति नामजद व्यक्तियों की नहीं होगी।, समिति के सदस्यों को विभिन्न राजनैतिक दल निर्वाचित करके भेजेंगे।

कार्यसमिति ने वाइसराय के वक्तन्य को "श्रसंतोपश्रद तथा नाराजी पैदा करने वाला वताया। इसमें वस्तुतः पुरानी साम्राज्यवादी नीति को ही दोहरा दिया गया है। विभिन्न राजनैतिक दलों के मतमेदों को ग्रिटेन के हरादों पर पर्दा डालने का बहाना वना लिया गया है। कांग्रेस हमेशा से श्रन्तपंख्यकों को उनके श्रधिकारों के संरक्तण का श्रारवासन देती श्राई है...वाइसराय का वक्तन्य हर तरीके से श्रनुचित है। ऐसी परिस्थिति में समिति ब्रिटेन का किसी भी तरह समर्थन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब दूसरे शन्दों में यही लगाया जायगा कि कांग्रेस उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने जा रही है, जिसका श्रंत करने के लिए वह सदा से प्रयत्नशील रही है।" गम्भीर निर्णय किये गये। कांग्रेसी मंत्रियों को इस्तीफा देना था। सब श्रांतरिक मतभेदों को समाप्त कर देना था। कांग्रेस कमेटियों से कहा गया कि जहां एक तरफ उन्हें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए वहां दूसरी तरफ उन्हें संयम से काम लेना चाहिए, तािक कोई ऐसी वात न हो जाय, जो भारत के सम्मान या कांग्रेस के सिद्धान्तों के खिलाफ हो। सिमिति ने कांग्रेस को सिवनय श्रवज्ञा, हदताल या ऐसी ही कोई कार्रवाई जलदी किरने के विरुद्ध चेतावनी दी श्रीर कहा कि समय श्राने पर वह उचित कार्रवाई करने में हिचकिचावेगी नहीं।

पार्लामेंटरी उप-समिति ने कार्यसमिति की श्रनुमित से मंत्रियों तथा प्रान्तों के कांग्रेसी दलों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए निम्न श्रादेश जारी किये—

"असेम्बिलयों के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौंसिलों के अध्यक्त व सदस्य अपने पदों व स्थानों पर बने रहेंगे। इस अवसर पर सिर्फ मंत्रियों व पार्लामेंटरी सेक्षेटरियों ही से इस्तीफा देने की आशा की जाती है।

"श्रसेम्बितयों में युद्ध-उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पेश किया जायगा उसमें मई परिस्थिति के कारण उपयुक्त संशोधन भी उपस्थित होने चाहिएं।"

मदास, मध्यप्रान्त, विहार, संयुक्तप्रान्त, वस्वर्हे, उदीसा और सीमाप्रान्त की प्रान्तीय प्रासेम्बलियों में प्रधानमंत्रियों ने निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया—

"यह श्रसेम्बली इस बात पर श्रफ्तांस ज़ाहिर करती है कि ब्रिटेन श्रीर जर्मनी के बीच होने वाली लड़ाई में ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी जनता की हच्छा जाने विमा हिस्सेदार बना दिया है श्रीर उसने ऐसी कार्रवाई की है श्रीर ऐसे कानूम पास किये हैं, जिनके कारण प्रान्तीय सरकारों के श्रधिकारों व कार्यों में कमी होती है।

"यह श्रसेम्बली सरकार से सिफारिश करती है कि वह भारत सरकार भीर उसके ज़िर्ये विदिश सरकार को सृचित करे कि वर्तमान युद्ध के कथित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मुसलमान व दूसरे श्रल्पसंख्यकों के लिए प्रभायपूर्ण संरच्यों के साथ जोकतंत्रवाद के सिद्धान्तों को भारत पर जागू किया जाय और भारत की नीति उसकी जनता ही निर्धारित करे और भारत को ऐसा स्वाधीन राष्ट्र माना जाय, जिसे भापना विधान खुद तैयार करने का श्रिष्ठकार हो और इसके श्रक्षावा जहां तक तात्कालिक मिष्टिय में सम्भव हो इस सिद्धान्त को भारत के वर्तमान शासन में ही श्रमण में जाया जाय।

"श्रसेम्बली को श्रक्रसोस है कि सम्राट की सरकार ने भारत के बारे में जो वक्तस्य प्रकाशित करने की इजाजत दी है ऐसा करते समय उसने भारत की परिस्थित को ठीक तरह नहीं समका है और चूँकि विदिश सरकार इस तरह भारत की मांग को पूरा करने में श्रसफल हुई है, यह श्रसेम्बली मत प्रकट करती है कि सरकार विदिश सरकार की नीति से सहमत नहीं हो सकती।"

प्रधानमंत्रियों ने यूरोप में युद्ध ख़िड्ने श्रीर उसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पन्न हुए संकट के समय से कार्यसमिति द्वारा समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों को महे नजर रखते हुए प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश ढाला। श्रसेम्बलियों में मुसलिम खीग दल मे प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया, जिसे श्रस्तीकार कर दिया गया।

मुस्रविम लीग का संशोधन इस प्रकार था -

"यह श्रसेम्बली सरकार से सिफारिश करती है कि वह भारत सरकार श्रांर उसके जिरिये विदिश सरकार को सूचित करे कि युद्ध के वाँरान में या उसके बाद भारत के विधान की समस्या पर विचार करते समय उसे ध्यान रखना चाहिए कि मीजूदा विधान में लोकतंशीय पालांमंडरी प्रणाली भारत की परिस्थिति श्रीर उसकी जनता की स्वामाविक प्रश्तियों के विरुद्ध होने के कारण असफल सिद्ध हुई है । इसलिए १६६४ के भारतीय शासन-कान्न के श्रतिरिक्त भारत के भावी विधान की सम्पूर्ण समस्या पर ही नये मिरे से विचार होना चाहिए श्रीर नये सिरे से उसमें परिवर्तन होने चाहिए श्रीर विदिश सरकार को मिद्दान्त के रूप में या और किसी रहि से अखिन भारतीय मुसलिम सीग की, जो भारत के मुमलमानों की एकमात्र प्रतिविधि है और उनकी सरक से कुछ कह सकती है, श्रनुमित या स्वीकृति के विना और साथ ही दूसरे महलार्य

अव्पसंत्राकों एवं हितों की रजार दी के बग़ैर अन्तिम रूप से कोई फैसला नहीं करना चाहिए।" सात प्रान्तों में प्रस्ताव श्रपने मूल रूप में भारी बहुमत से पास हो गया। संयुक्तप्रान्त और मध्यप्रान्त में प्रस्ताव थोड़े संशोधनों के साथ, जिन्हें काग्रेस दल ने स्वीकार कर लिया, पास हो गया।

इन शादेशों के श्रमुसार प्रान्तीय मन्त्रियहलों ने एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया। पन्द्रह दिनों के भीतर सभी मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये। सब से पहले इस्तीफा मदास के मन्त्रि-मण्डल ने दिया था। सभी कांग्रेसी धारासभाशों ने श्रावश्यक प्रस्ताव पास किये।

जिस दिन मदास के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था, पार्लामेंट में भारत के सम्बन्ध में एक षहस चल रही थी, जिसे भूतपूर्व भारतमंत्री श्री वैजवुद बेन ने उठाया था भीर एक दूसरे भूतपूर्व भारत मंत्री सर सेमुखल होर ने जिसमें प्रमुख भाग लिया था। श्वारम्भ में सर सेमुखल होर ने स्पष्ट कर दिया कि "जब राजनैतिक विरोधी मिलें तो उनके सरकार में धाने पर कोई आपत्ति न होनी चाहिए।" आपने अपने विद्यालय हैरो में पढ़े पंडित नेहरू की चर्चा उठाई और इस बात पर प्रसन्तता प्रकट की कि भारत में ११ लोकतंत्रवादी सरकार स्थापित होकर संसार की लोक-संत्रीय शक्तियों का वल बढ़ा रही हैं। प्रापने कहा कि एक ऐसी दुनिया में, जिसमें कितने ही वैंधा-निक संघर्ष हो चुके हैं, भारत में प्रान्तीय स्वायत्त शासन के प्रयोग को एक महान सफब्रता कहा जा सकता है। श्रापने कहा कि कांग्रेस ने, जो निश्चय ही भारत का सब से महान दल है, सलाह-कार समिति का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और इस बात का भी इवाला दिया कि भारतीय शासन के नथे कानून के दौरान में सब से अधिक बातचीत स्वाधीन शौपनिवेशिक पद तथा मारत सम्बन्धी नीति के जच्य के सम्बन्ध हुई थी। सर सेमुख्रज होर ने कहा-"स्वाधीन श्रीपनिवेशिक पद दो तरह का नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों का खयाल है...स्वाधीन श्रीपनिवेशिक पद कोई पैसा पुरुस्कार नहीं है, जो किसी योग्य समुदाय की बख्शा जाय, बहिक यह तो एक वास्तविक स्थिति को स्वीकृति प्रदान करता ही है...यदि कुछ कठिनाइयां रास्ते में हैं तो वे हमारी पैदा की हुई नहीं है "जिस तरह हमारा उद्देश्य भारतीयों की सहायता करना होना चाहिए, उसी प्रकार भारतीयों का उद्देश्य श्रापस के मतभेदों की दूर करना होना चाहिए....साम्प्रदायिक निर्णय करते समय हमने प्रकट कर दिया कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, ईमानदारी से करना चाहते हैं... किन्तु इस निर्णय के यावजूर मतभेर अभी तक मौजूर हैं और जब तक ये मतभेर दूर नहीं होते तब तक श्रहपसंख्यकों के प्रति श्रपनी जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोइ सकते...देशी नरेश प्रिटिश भारत के प्रभुत्व से सयभीत हैं श्रीर मुमलमान केन्द्र में हिन्दुश्रों के बहुमत का विरोध करते हैं। दिलत जाति वाले व दूसरे श्रवपसंख्यकों का विश्वास है कि उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना होने पर दिन्दुश्रों की सरकार कायम होगी, जो अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघा उक्तेगी। यह भावना भभो तक मौजूद है श्रीर जब तक वह मौजूद रहेगी तथ तक सरकार एक निश्चित तारीस त क केन्द्र में उत्तरदायी शासन कायम करने की मांग मंजूर नहीं कर सकती।

"मेरे विचार से कांग्रेस ने विना विचारे ही यह धारणा बना जी है कि वाहसराय की समाहकार समिति व्यर्थ है श्रीर उसका उद्देश्य सिर्फ वैधानिक उन्नति को टाजना है...मैं महसूस करता हूँ कि सजाहकार समिति का प्रस्ताद मार्मजूर करके कांग्रेस ने बहुत जल्दवानी की है।" सर सेमुश्रज होर ने कहा कि चेम्सफोर्ड श्रीर मोटिंग्यू के वक्त में श्रीसी बावचीत चली थी वैसी बातचीत सभी चालू होना सम्भव नहीं है, क्योंकि चेम्सफोर्ड श्रीर मोटिंग्यू के समय में बातचीत

युद्ध से तीन वर बाद श्रारम्भ हुई थी श्रीर इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में कोई दूसरा रास्ता भी दिखाई नहीं देता।" श्रसहयोग की सम्भावना का जिक्र करते हुए सर सेमुश्रत होर ने कहा कि इसके कारण हम उन्नित की दृष्टि से कई साल पिछड़ सकते हैं "इसका परिणाम सिवनय श्रवज्ञा, कान्म भंग, दंगों श्रीर दमन हो सकता है, जिससे युद्ध के समय बचने की हमें श्राशा थी। श्रन्त में सर सेमुश्रल होर ने कहा—"साम्राज्यवादी शाकां जाशों का हम बहुत पहले ही ध्याग कर चुके हैं। हमारा विश्वास है कि हमारा उद्देश्य दूसरों पर शासन करना न होकर उन्हें श्रपने शासन में सहायता पहुँचाना है।"

इम वाक्यों में सुलह के सिए बुलावा तो है ही, साथ ही इनमें धमकी भी है। इनके उत्तर में गांधीजी ने सवाल किया—"क्या भारत के स्वाधीन श्रीपनिवेशिक पद का तब तक कोई मत्त्वब हो। सकता है, जब तक वह पूर्ण स्वतन्त्रता के ही समान न हो ? सर सेमुश्रल होर जिस भारत की कल्पना करते हैं, क्या उसे बिटिश राष्ट्रमंडल से श्रलग होने की स्वाधीनता होगी ? अगर श्रमेज साम्राज्यवादी श्राकांचा का परित्याग कर चुके हैं तो बाकायदा खुदमुक्तार होने से पहले ही हिन्दुस्तान को उसका सबूत मिल जाना चाहिए।" राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने उतनी ही ददता श्रीर श्रीचित्यपूर्वक कहा—"ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह भारतीयों पर सर्वसम्मत विधान तैयार करने की जिम्मेदारी डाल दे श्रीर इस बात का भी प्रबन्ध करदे कि ऐसा विधान तैयार करते समय बाहर का हस्तचेप न हो। इसके बाद श्रमेजों को उसे श्रमक में जाना चाहिए।" ब्रिटेन की तरफ से इसे सच्चा श्रीर ईमानदारी का प्रस्ताव कहा जा सकता है। ऐसा किये बिना श्रह्मकं की रहा की बात मौजूदा स्थिति को बनाये रखने का बहाना ही जान पहती है।

## इस्तीफें के बाद का युग

स्वाधीनता की हमारी प्रगति में कांग्रेस ने एक श्रीर महत्वपूर्ण मंजिल तय कर ली। श्राठों प्रांन्तों में प्रान्तीय मंत्रिमंडलों ने एक साथ हस्तीफे दे दिये। हन मंत्रिमंडलों के पीछे कितने वर्षों का कठोर प्रयास, मुसीवर्ते, समकौते की वातचीत श्रीर मेज-मिजाप की कोशिशें थीं। श्रपनी भाषा में हम कह सकते हैं कि पचास वर्ष की योजनाओं और तैयारियों के बाद जो कला-कृति तैयार हुई थी, वह एक ही घड़ाके में तहस-नहस हो गई। क्या इसे कांग्रेस फिर से बना सकती थी घौर कब ? क्या फिर कभी कांग्रेस शक्ति-सम्पन्न हो सकेगी और कैसे ? ये सवाल उस समय शत्र-मित्र सभी की जवान पर थे। कुछ मंत्रियों ने तो स्वयं मजाक में कहा कि हम तीन महीने की छट्टी पर जा रहे हैं ? लेकिन हरेक मजाक में निरचय ही सचाई श्रन्तनिंहित रहती है । फिर भी कांग्रेस को ऐसी कोई आशंकाएँ न थीं। उसे आगे आने वाले कष्टों और कठिनाइयों का पूरा-पूरा ज्ञान था । ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के लिए कोई समस्या न थी । हां, अलबत्ता हमारे दी श्रान्तरिक रात्र या समस्याएँ थीं । कांग्रेस श्रपने प्रति मुस्लिम खीग, जो किसी तरह से भी रसकी मित्र नहीं है, के रुख का मुकाबला कैसे करेगी और कांग्रेस किस हद तक लोगों को चहिंसा पर श्रमल करा सकेगी, जिसका पालन स्वयं कांग्रेसजनों की श्रोर से श्रनिश्चित-सा प्रतीत होता था। मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के द्वारा, जो एक अपरयाशित क़दम था और बहुतों की निगाह में श्रनावश्यक भी था, लोगों को उत्तेजित करना श्रीर उनमें श्राशाएँ भर देना श्रासान था। एक दफा क़द्म ठठा लेने पर संपूर्ण भविष्य ही उस पर श्राश्रित था श्रीर यह महत्वपूर्ण क़द्म उठाने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उससे गांधीजी को भी श्रपने सामने एक ऐसी विस्तृत खाई दिखाई दी जिसमें 8-होंने मांक कर देखा श्रौर जिसके किनारे पर खड़े होकर श्रपने विचार प्रकट किये । ये विचार गांधीजी ने पालमिंट की बहुस और सर सेम्युश्रल होर के धमकीपूर्ण भाषण के कुछ समय बाद ही न्यक्त किये थे।

इसके बाद ही पहली नवम्बर को राजेन्द्र बावू के साथ गांधीजी को तीसरी बार वाहसराय से मुलाकात करने के लिए श्रामंत्रित किया गया। श्री जिन्ना भी वाहसराय-भवन में उपस्थित थे। गांधीजी श्रीर श्री जिन्ना श्रलग-श्रलग भी एक दूसरे से मिले। यह बातचीत न सिर्फ नाकामयाब ही रही, बल्कि दोनों पार्टियों के साथ बातचीत करने से वाहसराय को इस समस्या के सम्बन्ध में ऐसे नये विषय उठाने में मदद मिली, जो पहली बार ही उठाए गए थे श्रीर उनसे नई पेचीदिगयां श्रीर परेशानियां पैदा हो गईं। वाहसराय ने श्रपने मिलने श्राने वालों के सामने ठीस श्रीर विखित

रूप में अपने प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा, "केन्द्र में मेताजीत के साथ काम करने के महस्त्र को स्वी-कार करते हुए मेंने घापके और अन्य उपस्थित सडजनों के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है उस पर भाष खोग कांग्रेस श्रीर युस्लिम लोग के नेताश्रों के रूप में विचार करें। श्रापको इस वारे में भो विचार-विनियम करना चाहिये कि श्राप लोगों में प्रान्तीय-चैत्र में काम करने के बारे में कोई सममौता हो सकता है या नहीं और इसके बाद श्राप मेरे सामने वे प्रस्ताव रखें जिनके परिणामस्वरूप तरकाल दोनों संगठनों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार में शासन-परिषद् के सदस्यों के रूप में भाग ले सकें।" उपयुक्त वाक्य में वाइसराय ने सारी समस्या ही बदल दी। इसका मतलव यह नहीं कि इससे पहले के विचार-विमर्ष में श्रर्णसंख्यकों, विभिन्न संप्रदायों श्रीर श्रन्य स्वार्थी तथा रियोसतों को समस्या ही उपस्थित नहीं थी, बल्कि स्थिति तो यह थी कि इससे पूर्व जो बात सिर्फ केन्द्रीय सरकार तक ही सामित थी वह अब सहज भाव से प्रान्तीय चेत्र में समसीतों के बारे में भी कही जाने लगी। वास्तव में इसका तो यह अर्थ हुआ कि आठों कांग्रेसी प्रान्तों में संयुक्त मंत्रिमंडल होने चाहिएँ । इतना ही नहीं, बाइसराय ने केन्द्र की व्यवस्था के सम्बन्ध में संशेष में भपने विचार भी रखे, जिनसे सारी व्यवस्था का स्वरूप युद्धकाल के जिए स्थायी धना दिया गया। इसमें श्रन्य दलों के एक या उससे श्रधिक प्रतिनिधि लिए जाने थे। नये सदस्यों को भी प्रराने सदस्यों जितने ही अधिकार प्राप्त थे श्रीर यह सारी न्यवस्था मौजूदा कानून के श्रन्तर्गत ही थी। जहां तक श्रीर बातों का सवाल है श्रापने सदा की भांति समय श्राने पर युद्ध के बाद नई वातचीत और सलाह-मशविरे की बात फिर से कही। इसके जवाव में कांग्रेस के अध्यक्त ने घड़ी कुछ दोहराया जो वातचीत के दारान में पहले से ही स्पष्ट किया जा खुका था श्रीर इसके श्रहावा उन्होंने सिर्फ एक वात और कही थी कि श्री जिन्ना से पूरी तरह बातचीत करने के याद भी कांग्रेस श्रवने उत्तर में कोई रहोबदल नहीं कर सकती, क्योंकि युद्ध-उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के बारे में कांग्रेस ने जो मुख्य त्रीर नैतिक प्रश्न उठाया था, उसका इनमें कोई जिक्र तक भी महीं था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वर्तमान संकट सर्वथा राजनैतिक है सौर इसका भारत की सांफ्र्यायिक समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। १४ सितम्बर को कांग्रेस द्वारा ठढाए गये प्रश्न इस प्रकार थे---

- ् (क) युद्र-उद्देश्यों की घोषणा की जाय।
  - (ख) वे भारत पर किस तरह लागू होंगे ?
- . (ग) किसी वाहरी प्रभाव से मुक्त विधानपरिपद् का श्रायोजन किया नाय।
  - (घ) भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और वर्तमान स्थिति को उसी पद के अनुकृत कार्य रूप में परिणत किया जाय।
  - (छ) भारतीय स्वाधीनता का श्राधार जनतंत्र, प्कवा थीर सभी धरुपसंख्यकों के श्राधकारों की स्वीकृति सया संरचण हो।

परन्तु वाइसराय महोदय इसमें सांप्रदायिक परन घसीट लाए, हालांकि कांग्रेस की बास्तिबिक इच्छा सांप्रदायिक वाद-विवाद के सभी परन समकीते द्वारा निपटाने की यो । धूरोप के युद्ध की सबसे हाल की घटनात्रों को देखते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा श्रोंर मां श्रिषक शावरयक हो गई थी।

स्वाभाविक चीर पर श्री जिन्ना को इंससे खुशी हुई श्रीर उन्होंने ४ नवम्बर, १६६१ को बाह्सराय को बिखा कि मैं कांग्रेस के नेवार्थों से मिखा श्रीर मुक्ते सिफ यही बनाया गया कि वे उन मामलों के बारे में कोई वातचीत नहीं करना चाहते, जिनका जिक वाहसराय के क्विंग्या वाले पत्र में किया गया है। जनता का जोम और विरोध एक उच्च सीमा तक पहुंच गया श्रीर उस श्रव्यधिक खेद से भी वह शांत न हो सका, जिसका उल्लेख वाहसराय ने १ नत्रम्बर के श्रपने बाडकास्ट भाषण के प्रारम्भ में ही समकौते की बातचीत के श्रसफल रहने के बारे में यह घोषणा करते हुए किया था कि "प्रान्तों में इस प्रकार का समकौता हो जाय, जिससे उनके खयाल से वे लोग केन्द्र में युद्धकाल के लिए रचनात्मक प्रगति की दिशा में ऐसे प्रस्ताव रख सकें, जिनके फलस्वरूप गवर्नर जनरल की शासन-परिषद् में विस्तार हो सके श्रीर कुछ राजनैतिक नेता उसमें शामिल हो जाएँ।"

श्रपने इस 'श्रत्यधिक खेद' में वाइसराय ने श्रपनी इस कार्रवाई के लिए कि "उन्हें इस उद्देश के लिए भारतीय विधान में निहित एमरजेंसी भाविज्ञन्स (संकटकालीन धाराश्रों) को काम में लाते हुए जो श्रात्यधिक निराशा हुई है''—उसे भी जोड़ दिया। उन्होंने यह भी कहा कि "उन्त धाराएँ सिर्फ एक साधन हैं, आदेश नहीं।" और इसो अकरण में उन्होंने फतेहपुर सीकरी के महान प्रवेश द्वार पर शंकित शरबी के मूल शब्दों की ज्याख्या करते हुए कहा—

" अधिव एक सेतु है-ऐसा सेतु जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हें इस पर अपना घर नहीं यनाना चाहिए।" मूल अरवी में इस प्रकार हैं,—

"कुन कि दुन्या क श्रन्नक्र गरीवुन श्राविस्तवीख।"

इसका कुछ भिन्न रूप इस प्रकार है:--

ईसा ने कहा—"उनकी श्रात्मा को ईश्वर शान्ति प्रदान करे,—यह संसार एक सेतु है, इस पर से गुजरो, परन्तु इस पर कोई घर न बनाना।"

दोनों पत्तों ने अब तक जो स्थिति ब्रह्ण की है, हम उसका सिंहावलोकन कर जें। कांग्रेस ने युद्ध-उद्देश्यों के स्पष्टीकरण, भारत में उन्हें कार्यान्वित करने श्रीर वास्तव में उनका प्रमाण केन्द्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में देने की मांग की थी।

लेकिन बिटेन ने इसका जवाब यह दिया कि स्वयं बिटेन के जिए भी उनके युद्ध-उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए भारत के लिए उनका स्पष्टीकरण कैसे संभव हो सकता है और जव बिटेन अथवा भारत के लिए युद्ध उद्देश्यों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता तो फिर क्या चीज है, जो कार्यान्वित की जाय। उस हालत में केन्द्र में उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। हां, आप एक सलाहकार समिति से संतोष कर सकते थे, जो वास्तव में एक क्रोटी-सी गोलमें जनपरिषद् थी। यह परिषद् एक साथ ही नहीं बुलाई जा सकती थी। जैसा कि वाइसराय ने आयोजन किया था, उन्होंने ४२ युलाकातियों को आमंत्रित किया, परन्तु उनकी चैटक समय-समय पर ही हो सकती थीं। कांग्रस ने कहा, "नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें पद-स्थाग करना पहेगा।" और उसने ऐसा ही किया भी।

विटेन ने कहा, "खेद है, श्राप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं।" हमारा वास्तविक उद्देश्य श्रापको केन्द्रीय शासनपरिषद् में शामिल करना है। श्रापने वाइसराय की सलाहकार समिति को ठोक से नहीं सममा। श्रसल में इसीसे केन्द्रीय उत्तरदायित्व की उत्पत्ति श्रीर विकास हो सकता है; लेकिन हर हालत में इस विकास के लिए श्रापको उचित वातावरण श्रीर परिस्थितियां उत्पन्न करनी होंगी। पहले श्राप प्रान्तों में श्रपने साम्प्रदायिक मतमेदों को सुलमा लीजिए। क्या श्राप ऐसा करेंगे ?"

प्क बार फिर नेताओं को श्रामंत्रित किया गया। उन्हें निजी तौर पर वे बातें बताई गईं, जो जनता को पहले से ही मालूम हो चुकी थीं। कांग्रेस ने इसके जवाब में कहा, "सांप्रदायिक मेलजोल की बात हम श्रापस में तय कर लोंगे। श्राप युद्ध-उद्देश्यों की घोषणा क्यों नहीं करते? जनाब, श्राप कुछ किए तो, भले ही चाहें तो लाउडस्पीकर पर बोलिए, श्रथवा श्रगर यह सही मालूम होता है कि पार्कामेंट में बोलें तो वहां बोलिए; कहीं से भी बोलिए, पर बोलिए श्रवश्य।" वाइसराय ने लन्दन तार दिया श्रोर उत्तर की प्रतीचा करने लगे। परन्तु फतेहपुर सीकरी के सिंहद्वार पर श्राधारित वाइसराय के उद्धरण को ध्यान में रखते हुए इस बीच प्रान्तों के सलहकार मंदल "उस पुल पर मकान बनाने में ब्यस्त थे, जिस पर से सिर्फ गुजरने को कहा गया था श्रोर जहां मकान बनाने का निषेध किया गया था।" ब्रिटेन में 'हां' कहने की हिम्मत कहां थी, परन्तु वह "पुल पर निर्माण" के इस विचार के लिए 'नहीं' श्रलबत्ता कह सकता था। वह श्रनुभव करता था कि कांग्रेस की मांग ठीक है; लेकिन क्या पोलैंग्ड पर पुनः श्रधिकार करने के लिए उसे भारत को मुला देना चाहिए? सच तो यह है कि ब्रिटेन का सिर उस समय श्रोखली में था श्रीर जब मूसल की हतकी चोट पड़ती थी तो उसे थोड़ा चैन मिलता था।

पहले के पृष्ठों में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे बाह्सराय के ४ नवस्थर वाले घ्रिधकृत वक्तस्य से संचेप में जी गई हैं। पूरा वक्तस्य ग्रीर उस पर गांधीजी का उत्तर नीचे दिया जाता है। वाह्सराय ने कहा—

"३ सितम्बर को युद्ध की घोषणा हुई थी। उसी रात के श्रपने एक बाहकास्ट में मैंने सभी दलों श्रोर सभी वर्गों से इसके संचालन में सहयोग प्रदान करने की श्रपील की थी। श्रगले दिन मैंने शिमला में गांधीजी से भेंट की श्रीर उनसे सारी स्थित पर खुले-दिल से विचार-विनिमय किया। इसी प्रकार मैंने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि श्री जिन्मा से भी तत्काल मुलाकात की। नरेन्द्रमंडल के चांसलर से भी मिला।

"उसके बाद समस्या विचार-विनिमय करने के लिए कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग की घर्किंग कमेटियों के सामने रखी गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक १४ सितम्यर को हुई। उसने खुले शब्दों में नाजी शाक्रमण की निन्दा की। परन्तु उसने श्रपना श्रन्तिम फेंसला इस खयाल से मुल्तबी कर दिया कि जिससे उसे इससे सम्बद्ध प्रश्नों, वास्तविक युद्ध-उद्देश्यों श्रीर भारत की घर्तमान तथा भावी स्थित के बारे में पूरा-पूरा स्पष्टीकरण हो जाय श्रीर उसने बिटिश सरकार से श्रसंदिग्ध शब्दों में श्रपने युद्ध-उद्देश्य घाषित करने श्रीर उन्हें भारत पर लागू करने श्रीर इसी समय उन्हें कार्यान्विस करने की मांग की है। गांधीजी ने वर्किंग कमेटी के वक्तन्य से श्रपनी पूर्ण सहमित प्रकट करते हुए पताया कि उन्हें यह जानकर खेद हुआ कि बिटेन को बिना शर्त सहायता देने के पद्य में केवल वे शकेले ही हैं।

"इसी प्रकार मुस्लिम लीग की चिकेंग कमेटी ने भी १८ सितम्पर को एसा ही श्राश्वासन मांगते हुए कहा, "यदि मुसलमानों की श्रार से पूर्ण, प्रभावशाली श्रोर सम्मानपूर्ण सहयोग श्रपेशित हैं तो उनमें 'सुरला श्रार संतोप' की भावना पेदा करनी होगी। इसके श्रलावा उसने कांग्रेस-प्रान्तों में सुसलमानों की परिस्थिति का विशेष रूप से उण्लेख किया। साथ ही उसने चर्तमान विधान में किसी भी परिवर्तन श्रोर उसकी स्वीकृति तथा समर्थन के लिए मुसलमानों से प्रा-प्रा मलाइ-मशिंदा लेने की श्रावश्यकता पर लोर दिया।

"इस पर मैंने पुनः गांधीजी, श्री जिन्ना श्रीर नरेन्द्रमंदन के चांसत्तर से सं पर्क स्थापिष

किया। मैंने यह मानकर कि भारत के दो प्रमुख राजनैतिक दलों के दृष्टिकोगों में स्पष्टरूप से मतभेद है, फैसला किया कि मुक्ते यहाँ के लोगों की विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने सभी दलों, संप्रदायों श्रोर हितों के ४० से उपर प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्रभी यह बात चल ही रही थी कि श्रिखल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने १० श्रुक्टूबर को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें विकेंग कमेटी की मांग को दोहराते हुए सम्राट् की सरकार से युद्ध श्रोर शान्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए एक वक्तन्य देने का श्रुन्तरोध किया। कमेटी ने भारत को स्वाधीन घोषित कर देने की भी मांग की श्रोर यह भी कहा कि वर्तमान में ही उसे यथासंभव श्रिष्ठक सी-श्रुष्ठिक सीमा तक यह पद दे दिया जाय।

''मैंने श्रपनी बातचीत की विस्तृत रिपोर्ट सम्राट्की सरकार को पेश कर दी, जिसमें श्रत्यन्त द्वाव श्रोर कार्यभार के होते हुए भी भारतीय समस्याओं की श्रोर श्रधिक-से-श्रधिक ध्यान दिया गया है। खूब गहरे सोच-विचार श्रोर लम्बी चर्चा के बाद ही मैंने १८ श्रक्टूबर को सम्राट् की सरकार की श्रोर से एक घोषणा की। इसमें सबसे पहले इस बात पर शोर दिया गया था कि भारत का लच्य श्रोपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। दूसरे, सम्राट्की सरकार लड़ाई के बाद भारतीय नेताश्रों के परामर्श से वर्तमान विधान की योजना पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। तीसरे, सम्राट्की सरकार युद्ध-संचालन में भारतीय जनता के सहयोग को बहुत महत्त्व देती है, श्रीर इसी उद्देश्य से उसका विचार एक सलाहकार समिति स्थापित करने का है, जिसकी विस्तृत बातों का फैसला विभिन्न दलों के नेताश्रों से सलाह-मश्यिंगा कर लेने के बाद होगा।

"मेरे वक्तन्य की घोषणाएँ बड़े महस्व की हैं। यद्यपि उनका महस्व कम दिखाने की कोशिश की गई है, फिर भी उनमें वास्तिविक महस्व के तथ्य हैं। मेरे वक्तन्य के प्रकाशन के बाद पार्लामेंट में जो यहसें हुई हैं, उनसे एक श्रोर श्रहम बात पर प्रकाश पड़ता है, श्रोर वह यह कि सम्राट् की सरकार कुछ हातों के प्रा हो जाने पर गवर्नर-जनरल की शासन-परिपद् में श्रस्थायी रूप से विस्तार करके युद्ध के संवालन में भारतीय जनवल का श्रिषक सिक्रेय श्रोर उत्तरदायित्वपूर्ण तरीक से सहयोग प्राप्त करना चाहती है। परन्तु जहां तक कांग्रेस का संबन्ध है, विटिश भारत में की गई मेरी घोषणा श्रीर बाद में पार्लामेंट की बहस दोनों का उसने विरोध ही किया है। इसी सिलसिल में कांग्रेस विकिंग कमेटी ने २२ श्रक्ट्रबर का एक प्रस्ताव पास करके मेरे वक्तन्य को पूर्णतः असंतोध-जनक बताते हुए प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों से पद-स्थाग करने को कहा है। उसी दिन मुस्लिम लीग ने भी कुछ श्राशंकाश्रों का निवारण करने श्रीर वक्तन्यों के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण करने की मांग की श्रीर श्रपने प्रधान को श्रीषकार दिया कि यदि ये शर्ते पूरी हो जाएं श्रीर उन्हें पूर्ण-रूप से संतोध हो जाय तो वे युद्ध संचालन के उद्देश्य से विटिश सरकार को मुसलमानों की श्रीर से सहयोग श्रीर सहायता देने का भारवासन दे सकते हैं।"

"इसके बाद मैंने गांधीजी, ढा॰ राजेन्द्रप्रसाद श्रीर श्री जिन्ना को १ नवम्बर को भेंट करने के लिए श्रामंत्रित किया श्रीर हमने सारी स्थिति पर खुले दिल से विचार-विनिमय किया। श्रपनी पिछली मुलाकात में मैंने श्रपने प्रायः श्रन्य सभी मुलाकातियों से जो वातचीत की थी वही उनसे भी की। मैंने विभिन्न पहलुश्रों से गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् में विस्तार करने की संभावना पर उनसे चर्चा की । मैंने उन्हें बता दिया कि केन्द्र में सहयोग के मामले में यदि हम सलाह-कार समिति की योजना से श्रागे नहीं बद सके हैं तो इसका कारण यह था कि दोनों प्रमुख संप्रदायों में पहले से कोई ऐसा सममौता मौजूद न था, जिससे वे केन्द्र में मेलजील के साथ काम

कर सकते। मैंने यह भी कहा कि २२ श्राब्द्वर की कांग्रेस वर्किंग कमेटा श्रीर सुस्लिम लोग के श्रीर से जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे साफतौर पर यह पता चलता है कि इन दोनों बढ़े दलों के बीच गहरा मतभेद है।

"इन परिस्थितियों में मैंने अपने मुलाकातियों से अनुरोध किया कि वे आपस में बेठकर एक अस्थायी आधार पर विचार-विनिमय कर लें जिससे कि बाद में एक दूसरे की सहमति से वे ऐसे प्रस्ताव रख सकें, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र में गवर्नर-जनरल की परिषद् में कुछ विस्तार हो सके। मैंने उन्हें बता दिया कि में इस बात की कोई आवश्यकता नहीं सममता कि प्रान्तों के मामलों में उनमें जो मतभेद हैं, उनकी हरेक बात सुलमाई जाए। आवश्यकता तो इस बात की थी कि उन मतभेदों को काफी हद तक सुलमा लिया जाता, जिससे कि केन्द्रमें मिल जिलकर काम करने की कोई ब्यावहारिक योजना तैयार हो सकती। मैंने उनसे पूरी ईमानदारी और सचाई के साथ आग्रह किया कि वे किसी सममौते पर पहुंचने के लिए कोई कसर वाकी न उठा रखें और मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुख्यत. यह प्रश्न स्वयं भारतीयों पर ही निर्भर करता है और मैं इस दिशा में भारतीयों में कोई पारस्परिक सममौता देखने को बड़ा उत्सुक हूँ। मैंने न केवल अपनी व्ययता प्रकट की, बल्क सम्राट् की सरकार की भी व्ययता जाहिर की कि वह चाहती है कि किसी सममौते पर पहुँचने के लिए ए एहेंचने के लिए पहुँचने के कि वह चाहती है कि किसी सममौत पर पहुँचने के लिए ए एहंचने के लिए पहुँचने के कि वह चाहती है कि

"मैंने जिन बातों पर विचार करने का सुमान रखा था उनपर विचार-विनिमय हो चुका है। परन्तु इसका परिणाम मेरे लिए श्राधिक निराशापूर्ण रहा है। दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों में बुनियादी मामलों के बारे में श्रव भी पूर्ण मतभेद विद्यमान है। में तो इस समय सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस ग्रसफलता से हारकर येंड जाने वाला नहीं हूँ। मैं उचित समय पर फिर हुबारा इन बड़े दलों के नेताओं श्रीर नरेशों से परामर्श करके यह कोशिश कर देखना चाहता हूँ कि क्या श्रय भी इनमें एकता कायम हो सकने की संभावना है। जब से में भारत में प्राया हूँ, सुके सबसे अधिक चिंता एकता स्थापित कराने की रही हैं। एकता का भारत के लिए जितना अधिक महत्त्व है, उतना श्रनुभव नहीं किया जाता। एकता का श्रर्थ यह भी है कि भारतीयों की, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हां श्रथवा किसी भी दल से सम्बद्ध हो, श्रीर चाहे वे विदिश भारत में रहते हों श्रथवा रियासतों में, चाहिए कि मिल-जुलकर एक समान योजना पर श्रमल करें। इसे प्राप्त करने की कोशिश करना सर्वथा उचित ही है। श्रय तक में भले ही शसफल रहा, लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा। जब मैं पुनः प्रयत्न करूँगा तो में भारतीयों से कहूंगा कि वे मेरी फिठनाइयों को देखें और वे इस बात का श्रेय मुक्ते दें कि मैंने सद्भावना श्रीर सचाई के साथ उनकी सद्द की। हमें एक ऐसी समस्या का मुकायला करना पड़ रहा है, जिसे सुलमाने में इस देश के बड़े-से-बड़े संगठनों का संयुक्त प्रयास भी वेकार गया। बहुत-सी वार्ते ऐसी हैं जिनमें श्रापस में गहरा मतभेद है। उनका हमें ध्यान रखना है और उन्हें दूर करना है। इसके श्रलावा कुछ ऐसे मजबूत श्रीर गहरे स्वार्थ भी हैं, जिन पर हमें श्रव्छी तरह विचार करना है। उन्हें श्रासानी से नजरंदाज़ नहीं किया जा सकता। देश में ऐसे श्रल्पसंख्यक बहुत बढ़ी संख्या में हैं, जिनका ऐतिहासिक श्रीर सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा ही महत्त्व है। हन मसलों पर हमें पूरा-पूरा ध्यान देना है। लेकिन ये समस्याएं पेचीदा होते हुए भी ऐसी नहीं हैं कि सुलम ही न नके श्रीर मेरा विश्वास है कि श्रन्य मानवीय समस्यात्रों की तरह वे भी सद्भावना के वातावरण में धेर्यपूर्वक सुलमाई जासकती हैं। भपने इस विश्वास में सुके विभिन्न दलों के नेताथों के सीहार्द भाव से बढ़ा श्रीरसाहन मिस्रा

है, जो हमारी बातचीत के समय विद्यमान रहा था। मैं समस्त देशवासियों से, बड़े राजनैतिक दर्जों के नेताओं घौर उनके अनुयायियों से, जिनकी मुक्ते मालूम है, उन नेताओं में पूरी आस्था है और जिनका ये नेता बड़ी योग्यता से पदप्रदर्शन कर रहे हैं, अनुरोध करूँगा कि यदि हमें अपनी कठिनाह्यों को पार करना है और अपने स्रभीष्ट परिणाम पर पहुँचना है तो आप मेरी मदद की जिए। आपकी मदद की मुक्ते इस समय बढ़ी आवश्यकता है।"

वाइसराय के इस वक्तव्य पर महात्मा गांधी ने लिखा-

"मैंने वाइसराय महोदय के बाडकास्ट श्रीर उनके श्रीर श्री राजेन्द्रप्रसाद तथा जिन्ना साहव के पत्र-व्यवहार पर उनके प्रारंभिक शब्दों को, जिन्हें स्वयं वाइसराय महोदय ने प्रकाशित किया है, बड़े ध्यान-पूर्वक पढ़ा है। मैं इसका स्वागत करता हुँ कि वाइसराय महोदय पराजय से हार नहीं माने हैं। मैं उनके इस ददनिश्चय का भी स्वागत करता हूँ कि वे एक ऐसी समस्या को सुलमाने के लिए कटिबद्ध हैं, जिसे सुलमाना श्रसंभव-सा हो गया है। समस्या का हल हूं इ निकालने के सम्बन्ध में वाइसराय महोदय की न्ययता में पूरी तरह से भागीदार हूँ। इसिलए सामान्य उद्देश्य में सहयोग प्रदान करने की प्रतीज्ञा किये विना ही मैं यह संस्नाव रखना चाहता हैं कि जब तक भारत के बारे में युद्ध-उद्देश्यों की कोई ऐसी घोषणा नहीं की जाती, जो स्वीकार की जा सके तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में श्रव तक भारत या बिटेन में जो भी घोषणाएं हुई हैं वे सब उसी पुराने ढरें की हैं श्रीर स्वाधीनता-प्रिय भारत उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखता है और उनकी निंदा करता है। यदि साम्राज्यवाद मर चुका है तो प्रत्यक्त रूप में भूत से श्रेपना नाता तोह देना चाहिए। हमें नये युग के श्रनुकूल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस ब्रुनियादी सत्य को स्वीकार करने का समय अभी नहीं श्राया तो मैं आग्रह करूँगा कि समस्या का हल इ इने का श्रीर प्रयत्न हमें फिलहाल मुलतवी कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं बिटिश राजनीतिज्ञों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इस समय अवश्यकता, इस बात की है कि भारत को इच्छात्रों का ख्याल किये बर्रीर ब्रिटेन अपनी भारतीय नीति के बारे में श्रपने इरादों की घोषणा कर दे। एक दास रखनेवाला, जिसने दासता को ख़त्म करने का निश्चय कर जिया हो, श्रपने दासों से इस बात में सजाह नहीं करता कि वे आजाद होना चाहते हैं या नहीं।

"एक बार दासता के बंधनों से कमराः यानी सीढ़ी-दर-सीढ़ी नहीं, बिल्क एकदम भारत के मुक्त श्रोर स्वतंत्र हो जाने की घोषणा कर देने के बाद श्रस्थायी हल भी श्रासानी से निकल श्रावेगा। उस हालत में श्रत्यसंख्यकों के श्रिधकारों के संरच्चण का प्रश्न भी श्रासान हो जाएगा। श्रांकमिचौनी का खेल तब समाप्त हो जाएगा। श्रांकमिचौनी का खेल तब समाप्त हो जाएगा। श्रांकमर विशेष ग्रांपत करने का श्रिधकार पत्र का कोई महत्त्व नहीं, बिल्क पूर्णरूप से श्रीर एकबारगी ही। स्वतंत्रता के किसी भी श्रिधकार पत्र का कोई महत्त्व नहीं होगा श्रदि उससे श्रव्यसंख्यकों को भी उतनी ही स्वाधीनता नहीं मिलती जितनी कि बहुमत को। विधान-निर्माण में श्रव्यसंख्यक भी पूर्णरूप से भागीदार होंगे। यह बात उन मितिनिधियों के विवेक श्रीर सूम-वूम पर निर्मर करेगी, जिन्हें विधान तैयार करने का पवित्र कार्य सोंपा जाएगा। बिटेन ने श्रव तक श्रपनी ताकत को श्रव्यसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध खड़ा करके बनाये रखा है। किसी भी साझाज्यवादी पद्धित में ऐसा होना श्रमिवार्य है श्रीर हस प्रकार उनमें कोई सममौता हो जाना श्रसंभव बना दिया गया है। श्रव्यसंख्यकों के संरचण का कोई हल निकालने की जिम्मेदारी स्वयं विभिन्न दलों पर होनी चाहिए। जब तक ब्रिटेन यह

सममता है कि इसकी जिम्मेदारी उसके कन्धों पर है तब तक वह भारत को परतंत्र बनाए रखने की प्रावश्यकता भी श्रमुभव करता रहेगा। श्रीर मुक्ति के लिए उत्सुक देशभक्त, यदि मैं उनका पद्प्रदर्शन करता हूँ तो श्रहिंसात्मक तरीकों से लड़ते रहेंगे श्रीर यदि कहीं में श्रपने इस प्रयत्न में श्रसफल रहा श्रीर श्रपनी श्राहुति दे बैठा तो वे हिंसात्मक उपायों से भी लड़ेंगे। मेंने श्राशा प्रकट की है श्रीर श्रव भी श्राशा करता हूँ कि मगवान का युद्ध का श्रीभशाप श्राशीर्वाद के रूप में बदल जायगा, यदि बिटेन यह श्रमुभव करले कि श्रपने कार्य के श्रीचित्य को सिद्ध करने श्रीर इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए भारत जैसे प्राचीन श्रीर महान देश को श्रपने शासन के बोम से मुक्त कर देना श्रावश्यक है।

"वाइसराय की ईमानदारी में विश्वास करते हुएँ, जैंसा कि में करता हूं, में श्रपने सहयोगियों से धेंटर्य रखने का श्राग्रह करूँगा। एक तो जब तक (१) वाइसराय समकीता कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, (२) मुस्लिम लीग की श्रोर से मार्ग में स्कावट पैदा की जाती है श्रीर (३) कांग्रेस-जनों में एकता श्रीर श्रमुशासन की कमी बनी है तब तक सविनय-कानून-भंग-श्रांदीलन नहीं श्ररू किया जा सकता।

"मेरी दूसरो शर्त से मुसलमान दोस्तों को नाराज नहीं होना चाहिए। जब तक मुस्सिम लीग से कोई कामचलाऊ सममौता नहीं हो जाता तब तक कानून-भंग लीग के प्रतिरोध के रूप में परिणत हो सकता है। कोई भी कांग्रेसजन इसका समर्थन नहीं कर सकता। मुक्ते पता चला है कि 'इरिजन' में मेरे लेख से जिन्ना साहब को चोट लगी है। मुक्ते इसका खेद है। परन्तु इस समय में अपने बचाव में कुछ नहीं कहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच इस समय सममौते की जो बातचीत चल रही है में उसमें किसी तरह से कोई रुकावंट नहीं पैदा करना चाहता। मुक्ते आशा है कि यह बातचीत जलदी ही फिर से शुरू हो जाएगी और में प्रार्थना करता हैं कि इसके परिणामस्वरूप देश में संप्रदायिक शान्ति स्थापित हो जावे।

उपयुक्ति वक्तव्य देने के बाद से मैंने लाई-सभा में कल भारतमंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य की रिपोर्ट भी पढ़ी है। इससे मुख्य स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।''

गांधीजी के मैनीपूर्ण श्रीर श्राकर्षक वक्तन्य के साथ-साथ कांग्रेस श्रीर युद्ध-समितियों के श्रध्याचें ने भी श्रपने-श्रपने उत्तर दिये। राजेन्द्र बायू ने इस प्रश्न को श्रीर भी स्पष्ट श्रीर श्रसंदिग्ध शब्दों में न्यक्त करते हुए बिटिश सरकार पर यह दोपारोपण किया कि वह "किसी भी ऐसे विधान की, जिसे सभी भारतीय, जिनमें श्रवपसंख्यक भी शामिल हैं, तैयार करेंगे श्रीर जिसमें श्रवप-संख्यकों के लिए संरच्या भी रहेंगे, स्वीकार करने श्रीर उसे वैधानिक रूप में कार्यान्वित करने के लिए तैयार नहीं है।" इस वारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तन्य भी कम ठोस श्रीर निर्ण्यात्मक नहीं है। उन्होंने वाइसराय के वक्तन्य पर श्राश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि कुछ सम्बद्ध प्रमुख दलों के संपर्क से दिखी की बातचीत के बारे में उन्होंने कहा, "वास्तव में वाइसराय ने तो इसे एक सांश्रवायिक प्रश्न ही बना दिया श्रीर उन्होंने ब्रुनियादी बातों पर प्रमुख राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों में पूर्ण मतभेद का ही जिक्र किया।"

पंडित जवाहरलाल ने बनाया कि "श्री जिन्ना श्रीर मेरे दरमियान यह सममीता हुशा था कि हम जन्दी ही किसी सुविधाननक समय पर सांप्रदायिक परन पर प्री नरह मे मीच-विचार करेंगे। जब तक राजनैतिक कठिनाई दूर नहीं हो जाती तब तक हमका बाहसराय के प्रस्तावों पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता। इसलिए इस सम्बन्ध में इस पर कोई विचार नहीं किया गया।" वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न था, जिसके स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता थी श्रीर इससे वाइसराय के नाम श्री जिन्ना के ४-१२-३६ वाले पत्र के कथन का खरहन हो जाता था। इस प्रकार हाजत फिर दुवारा नाजुक हो गई श्रीर इसके बारे में श्राखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी से सजाइ-मशविरा करना, श्रीर उस संस्था तथा उसके जरिये देश को पिछली परिस्थितियों श्रीर भावी योजनात्रों के सम्बन्ध में श्रवगत करना श्रावश्यक हो गया। जहां तक भावी योजनाश्रों का सम्बन्ध था, गांधीजी को इस बारे में कोई श्राशंकाएँ न थीं। गांधीजी के विचार से इस गतिरोध का "एकमात्र उपाय" विधानपरिषद् था, जिसकी प्रारम्भ में तो उन्होंने सिर्फ स्वीकृति ही दी, लेकिन श्रव वे दिन-प्रतिदिन उसके जोरदार समर्थंक बनते जा रहे थे । गांधीजी ने इस प्रकार के विचार १६ नवम्बर, १६३६ को प्रकट किये। इस विधान-परिषद्ं के निर्माण में उन्होंने मुसलमानों को प्रथक् प्रतिनिधित्व श्रीर यदि श्रावंश्यकता हुई तो प्रत्येक वास्तविक श्रहपसंख्यक दल को उसकी संख्या के श्रनुसार प्रतिनिधित्व सुरचित करने का प्रस्ताव किया । गांधीजी ने कहा, "निःसंदेह मुरिजम जीग मुसजमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिधिक संस्था है, परन्तु कुछ मुहिजम संस्थाएँ, जो किसी तरह भी नगरय नहीं हैं उसके इस दावे से इन्कार करती हैं, कि वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। विधानपरिषद् उन सबका प्रतिनिधित्व करेगी श्रीर केवल वही एक ऐसा विधान बना सकती है जो देशी हो और जो कि ठीक-ठीक श्रीर पूरी तरह से जनमत का प्रतिनिधित्व कर सके।" परन्तु उन्होंने इस प्रयोग व परीच्या के खतरों को भी स्वीकार किया। प्रमुख बाध। बिटिश सरकार थी। देशी नरेशों का सवाज केवल रास्ति की एक उलक्कन था। गांधीजी ने बताया कि यूरोपियनों के द्वित तब तक विल्कुल सुरचित रहेंगे जब तक कि "भारतीय द्वितों से" उनका विरोध नहीं होता। अन्त में उन्होंने जिखा कि "सीधी कार्रवाई करने से पूर्व हमें विधानपरिषद् बनाने के लिए सभी साधनों से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि एक अवस्था ऐसी आ जाय कि सीधी कार्रवाई विधानपश्चिद् की भूमिका के रूप में प्रावश्यक समसी जाय। लेकिन वह अवस्था अभी नहीं आई ।" कांग्रेस वर्किंग कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रूप में राष्ट्र के प्रतिनिधि एक बार एकत्र हुए। इस बार यह बैठक १६ नवस्वर को इलाहाबाद में हुई । प्रतिनिधियों ने देश के सामने श्रपनी सुनिश्चित राय रखी । सांप्रदायिक समस्या के दुबदल से निकल कर स्वाधीनता के इस प्रश्न ने कुछ समय के लिए वातावरण में खलवली पैदा कर दी। एक राय यह थी कि हमें पहले से ही यह बात सोच लेनी चाहिए थी कि सांप्रदायिक प्रश्न हमारे सामने उठाया जायगा, नहीं तो जब पहेली बार वर्किंग कमेटी ने यह प्रश्न उठाया था तो फिर श्री जिन्ना को वर्षा बुलाने की क्या ज़रूरत थी ? समसौते की श्रावश्यकता से तो कोई भी इन्कार नहीं करता। वास्तव में इस दिशा में कांग्रेस ने श्रपना प्रयत्न कभी ढीजा नहीं किया। वाहसराय के साथ जो जिल्ला-पदी हुई, उससे तो निश्चय ही यह प्रयत्न और जोरदार हो सकता था श्रीर हो भी जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस मामले को न सुलक्ताने की जिम्मेदारी कांग्रेस के सिर मढ़ने की कोशिश की और कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया। निःसंदेह इस प्रयत्न में इमारे असफल हो जाने की संभावना थी और उसके परिग्रामस्वरूप बिटिश सरकार को यह भरोसा करामा कि वह गलती पर है, सुश्कल या असंभव ही हो जाता। परनत इस स्थिति का जबाब यह है कि कांग्रेस भले ही प्रायः असफल हो जाती रही हो, सरकार को इससे क्या ! यह विचार चाहे पूर्यातया तर्कपूर्ण हो, फिर भी बाहर के देशों पर इसका कैसा प्रभाव पढ़ेगा? इसके

क्षिए प्रचार भौर शिक्षा की ज़रूरत थी, भारत के वाहर नहीं, बविक भारत में ही; नयोंकि भारत में प्रचार करने का मतलब वास्तव में भारत के बाहर प्रचार करना था। इसके श्रवावा कि बाहर के देश हमारे बारे में क्या दुः हा सोचेंगे, हर हालत में कांग्रेस के लिए एक ही कसौटी थी, ''क्यायह कदम ठीक है ?" यह ठीक है कि तराजू से बराबर-बराबर तोलने की जिस्मेदारी छंडेजों की थी श्रीर वे तराजू का पनड़ा एक ओर मुका भी रहे थे, और कि किसी राजनैतिक प्रथवा सांप्रदायिक सममौते के लिए समय भी उपयुक्त नहीं था-के किन सवाल यह था कि क्या श्रंपेज कभी ऐसा करेंगे ? यह सच है कि कांग्रेस ने समय का ख्याल नहीं किया। इस कारण इस प्रश्न का महत्व या आवश्यकता नहीं घट जाएगी कि उसे ब्रिटेन की श्रीर से पेश किया गया था। प्रश्न तो सदा से ही मौजूद था । फिर भी इस बात पर जोर देने से तो असामियक नई पेचीदिंगियां पदा हो जाती श्रीर मीजूदा परेशानियां श्रीर भी वढ़ जातीं। कांग्रेस की स्थित स्पष्ट थी । उसके सामने जो समस्या थी, उसकी उरपत्ति चो उस गुद्ध के कारण हुई, जिसमें ब्रिटेन भारत के साधनों से प्रा-प्रा लाभ उठाना चाहता था। लेकिन जब तक भारत को यह विश्वास म दिसा दिया जाता कि यह लड़ाई एक न्याय-संगत और उचित उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है, तब तक यह इस मार्ग का भवसम्बन नहीं कर सकता था। ब्रिटेन की नीति श्रीर इस सम्बन्ध में उसका जवाब श्रायधिक ष्रापत्तिजनक था । प्रधानमंत्री चेम्बरलेन श्रीर विटेन के श्रन्य बड़े-बड़े राजमीतिझों का श्राचरण भीर उनके उत्तर इस प्कार के थे कि उनसे वे हमारी सहानुभूति शौर मदद हासिल नहीं कर सकते थे। कुछ समय तक ऐसा ख्याल किया जाता रहा कि ग्रगर चेम्बरलेम की सरकार में कोई परिवर्तन कर विया जाय तो शायद उससे कांग्रेस के रख में भी परिवर्तन हो जाय। लेकिन जब तक कांग्रेस को यह संतोष न हो जाता कि कड़ाई किसी अनैतिक उद्देश्य से नहीं सदी ज़ा रही, ्तक तक क्या सरकार को वह मदद नहीं दे सकती थी ? श्रीर इसकी कसीटी भारत था । कांग्रेस भारत को किसी गलत या अनैतिक लड़ाई में फॅसाने के लिए कभी भी सहमत वहीं हो सकती थी । उस हालत में सिर्फ एक ही सवाल था : तो क्या फिर उन्हें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, श्रथवा इसका विरोध करना चाहिए ?

हलाहाबाद के निर्णय में यह कहा गया था कि युद्ध की गतिविधि, विटिश चाँर फेंच सरकार की नीति चाँर खासतीर से यह घोषणा, जो बिटिश सरकार की चोर से भारत के सम्बन्ध में की गई है, यह जाहिर करती है कि वर्तमान युद्ध सन् १६१४-१८ के महायुद्ध की भांति सामान्य प्रवादी उद्देश्यों के लिए लड़ा जा रहा है चाँर भारत में विटिश साम्राज्य इसी तरह कायम रहेगा। इसिविए ऐसी लड़ाई चौर नीति से कांग्रेस सहयोग नहीं कर सकती चौर न वह यह याप प्री देख सकती है कि एक ऐसे उद्देश्य के लिए उसके साधनों का शोपण किया जाय। मुख्य प्रश्न के बारे में बिटिश सरकार की चौर से उठाया गया सांप्रदायिक प्रश्न चाँर देशी राज्यों की समस्या दिल्झ बेकार थे। स्पष्टतः एक नैतिक प्रश्न के बारे में बिटिश सरकार द्वारा चपन हरातों की घोषणा न करने चौर वेमतलब के प्रश्नों की चांड़ लेने की उसकी नीति से यही जाहिर होताथा कि यह भारत में साम्राज्यशाही प्रमुख देश के प्रतिक्रियावादी करवों की सहायता से बनाए रखना चाहती है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रधान ने ४ मबस्यर १६३६ को वाहसराय को जो जवाब दिया था, उसे स्वीकार किया गया चौर उसका समर्थन किया गया चौर विटेन की नीति से माम्राज्यवाद का रंग हटा देने के लिए चौर कांग्रेस के खिए मिटिश में सहयोग प्रदान करने के सबाद चया सांप्रदायिक एसं चन्य कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश में विधानपरिषद का विधार चौर रसकी सांप्रदायिक एसं चन्य कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश में विधानपरिषद का विधार चौर रसकी

योजना को आधश्यक बताया गया; परन्तु उसका यह अर्थं नहीं कि वंकिंग कमेटी सांप्रदायिक समस्या का हल निकासने में अपनी कोशिशों में ढील डालती । कांडेसी मंत्रिमण्डलों द्वारा इस्तीफे दिलाने के रूप में उसने श्रसहयोग की जिस नीति का सूत्रपात किया था वह तो जारी रहने वाली थी। बहिक कांग्रेसवादियों को याद दिलाया गया कि विरोधी के साथ सम्मानपूर्ण सममौता करने का कोई प्रयस्न उठा नहीं रखना चाहिए। प्रगर प्रहिंसात्मक जदाई कभी शुरू हो तो सत्याग्रही उसके लिये हमेशा तैयार रहता है। पर वह शांति के लिये श्रपने प्रयत्नों में कभी शौधल्य नहीं आने देता और उसे हासिल करने के लिए हमेशा सत्पर रहता है । इसके बाद सविनय भवज्ञा के लिए तैयारियां करने की भ्रावश्यकता पर पर्याप्त जोर दिया गया, जिसकी सच्ची कसौटी यह थी कि कांग्रेसजन स्वयं चरला चलाएं, मिल के कपड़ों की जगह सादी की प्रोत्साहन दें श्रीर विभिन्न संस्थाश्रों में भेल-मिलाप स्थापित करना श्रपना कर्तन्य समर्के । इस प्रकार जाहिर है कि चाहे ब्रिटेन का वर्ताव फिलना उत्तेजक क्यों न रहा हो. उसकी घोषणाएं कितनी ही निराशाजनक क्यों न रही हों और उनकी कूटनीति फितमी ही परेशाम करनेवासी और कोध पैदा करने वाली क्यों न रही हो फिर भी कांग्रेस श्रंत्यधिक धैर्य श्रौर सहिष्णुता से काम े ते रही थी. और संभवतः इसे कांग्रेस की कायरता नहीं तो कमजोरी समसने की गलती श्रेवस्य की गई। इसलिए लार्ड जैटलैंग्ड जैसे राजनीतिज्ञ को इलाहाबाद के फैसले के वाक्यों का उद्धरण देते देखकर हँसी श्राती है, हालांकि उससे कोई लाभ नहीं हुआ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांड्रेस की महासमिति ने इलाहाबाद का प्रस्ताव आठ कांग्रेसी प्रान्तों में भारत विधान की धारा १३ के लागू हो जाने के बाद और २३ नवस्वर की सुस्लिस लीग द्वारा इस वात पर कि भासिर कांग्रेस सरकार खत्म हो गई. मुक्ति एवं कृतज्ञता-प्रकाश दिवस मनाए जाने पर पास किया था। परन्तु इसी बीच जार्ड जैटलैएड ने जार्ड सभा में (१४ दिसम्बर ११३६) कहा कि "प्रासाम में एक मूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने मन्त्रिमण्डल बना लिया है।" लाई है टलैण्ड ने बड़ी शेखी -श्रीर जोरशोर से देशी नरेशों श्रीर किसानों के बड़े-बड़े उपहारों का उल्लेख किया श्रीर कुछ नरेशों की खोर से व्यक्तिगत सेवाएं भी अपित करने का जिक करते हुए कहा. 'परन्तु वर्तमान परि-स्थितियों में इससे साभ उठाना संभव नहीं है।" उन्होंने राजनैतिक चेत्र में कठिनाइयां बनी रहने पर श्रफसोस जाहिर किया, हालांकि जब-शांतीय स्वायत्त शासन की प्रगति सिएटो-माले विधान के मुकाबले में तीस साल पिछड़ गई थी श्रीर यह सारा परिवर्शन जुपचाप थिना किसी इलचल के हो गया था। फिर भी जब लाई जैटलैंगड ने कहा, "किसी भी महत्वपूर्ण चेन्न, में नीति में परि-वर्तन नहीं किया गया और मोटेतीर पर, यह कहा जा सकता है कि इस्तीफे देने से 'पहले मन्त्रि-मण्डलों ने जो कानून बनाए थे श्रीर जिनकी धारासभाश्रों ने स्वीकृति दे दी थी. उन्हें गवर्नरों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है," कांग्रेस ने एक एक शब्द की कसौटी पर परखा । यदि समस्याओं का पूर्वाभास हो सकता है तो यह कहा जा सकता है कि कई मामलों में पिछड़ी हुई . श्रीर दिकयानुसी नीति पर श्रमक किया गया। लाई जैटलैएड ने वर्किंग कमेटी के इलाहायाद वाले प्रस्ताव के इस वाक्य का कि "सभी प्रकार के सत्याग्रह में विरोधी के साथ सम्मानपूर्ण" सममौता करने का कोई प्रयरन उठा नहीं रखा जाता" खब स्वागत किया । "उस हाजत में सममौते के रास्ते में कीन सी रुकावट थी ?—मु स्लमलीग श्रीर कांग्रेस का मत्तमेद ?'' उन्होंने इस प्रस्ताव के एक श्रीर वाक्य का उद्धरण पेश किया, जिसमें कहा गया है —

<sup>ा</sup> देखिये प्रांतों में प्रतिक्रियावादी नीति वाला अध्याम ।

'समिति पुरा जोर देकर यह घोपणा करना चाइती है कि सांप्रदायिकता का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कांग्रेस की मांग के पूरा करने में बाधक होता हो।'' श्रीर इस पर श्रागे चलकर आप कहते हैं कि "मैं कांग्रेस के इस विचार से सहमत होने में असमर्थ हूँ।" इसके बाद श्राप श्रन्पसंख्यकों श्रीर देशी राज्यों की उन्हीं पुरानी श्रापितयों की दुहाई देते हुए कहते हैं कि स्वयं गांधीजी ने २४ नवम्बर के 'हरिजन' में 'श्रहपसंख्यकों का सन्तीप' ही जाने पर ही विधान परि-पद् बुलाने की वात कही है। यह ठीक है। कांग्रेस ने श्रहपसंख्यकों के श्रस्तित्व से कभी इंकार नहीं किया, यद्यपि वास्तविक श्रल्पसं ख्यकों का जि़क उसने कभी-कभी ही किया है। कांग्रेस वड़ी श्रीर मुख्य समस्या के हल निकालने के मार्ग में रियासतों श्रीर श्रहपस हयकों को कोई रुकावट नहीं मानती । परन्तु लांड जैटलैंगड ने अपने की भी मात देदी, जब उन्होंने कांग्रेस के नेताशीं से भारत के एक सबसे बड़े श्रौर श्रास्यधिक प्रभावशाली संगठन के प्रतिनिधियों के रूप में उन कि नाइयों को सभमने श्रीर श्रवुभव करने की श्रपील की. जिनके कारण मुस्लिमलीग का ऐसा रुख वन गया है श्रीर श्रागे श्रापने कहा कि यह खयाल करते हुए तो यह बात श्रीर भी श्रधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि श्रभी कुछ दिन पहले लीग के प्रधान ने कांग्रेसी सरकारों के समाप्त हो जाने पर २२ नवम्बर को 'सुनित श्रौर कृतज्ञता-प्रकाश दिवस' मनाने का श्रादेश दिया था। र्झंर उन्होंने धारासभा के हरेक सदस्य से श्रपने को पहले भारतीय श्रीर बाद में दिन्द या मुस्लिम समकने का श्रनुरोध किया। उनके उत्तराधिकारी श्री एमरी के 'भारत पहले' विपयक भाषण का यह पूर्वीमास प्रथवा भूमिका थी। श्रन्त में श्रापने—'भारत रचा, नरेशों के प्रति उत्तरदायित्व श्रीर पीढ़ियों पुराने हमारे श्रपने प्रयास तथा श्रह्पसंख्यकों का राग" श्रलापा ।

इसके जवाब में जवाहरतात नेहरू ने विधान-परिषद् की योजना पेश की, जो सारी किंदिनाइयों का निदान श्रीर मतभेदों को एक स्वतन्त्र पंच द्वारा निपटाने का एकमात्र तरीका था। इस तरीके से न तो बहुमत श्रलपसं ख्यकों पर श्रपनी बात लाद सकेगा श्रीर न ही श्रलपसं ख्यक बहुमत के सिर पर श्रपनी वात लाद सकेंगे। परन्तु विडम्बना यह थी कि लार्ड जैटलेंग्ड श्रव भी पुराने युग की वार्ते सोच रहे थे श्रीर जीवन के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण श्रध-सामन्तशाही था। भारत की समस्या तो मुख्यतः श्रार्थिक थी, लेकिन सज्जन श्रीर सदाशय लार्ड उन्हें जातीय श्रीर श्रल्पसंख्यकों की समस्याश्रों के रूप में दिखाना चाहते थे। शायद वे राजाश्रों को पुरतिभी शासकों श्रीर राजपूर्तों तथा श्रन्य वर्गों को सैनिक वर्ग के रूप में समक रहे थे। विधान-परिषद् के प्रति ब्रिटेन का विरोध श्रासानों से समक में श्री सकता था, क्योंकि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दी शन्त हो जायगा श्रीर इसका एक परिशाम भारत में इधर-उधर रूसी ढंग की शासन-पद्दित की स्थापना होगी।

१६३६ के श्रन्त में वर्किंग कमेटी ने देश की राजनैतिक परिस्थित का सिंहावलीकन किया श्रीर यह श्रासानी से समक्त में श्रा सकता है कि उस समय वातावरण कितना चुट्ध था। श्रवण-संख्यकों का प्रश्न सबसे श्रागे था श्रीर उनमें संताप की भावना पेंद्रा करना साफ़तीर से कांग्रेस का कर्तव्य था। उनकी तबीयत में संदेह था श्रीर यह संदेह कांग्रेसी सरकारों के शासन के प्रति उनके श्रारोपों में से पेदा हुआ था, क्या कांग्रेस यह घोषणा कर सकता थी कि वह कांग्रेसी सरकारों के श्रन्तगंत श्रव्यसंख्यकों के हितों का श्राश्वासन दिये बिना फिर मंत्रिमण्डल नहीं बनायेगी? वास्तव में मुसलमानों के विशिष्ट स्वार्थों — वासिक सामाजिक श्रीर श्रीरिकं — के मिर्चण के लिए जो आस्वासन जरूरी था, कांग्रेस दैने की लिए श्री कि वह स्वार्थों से श्रीर श्रीर

श्रवसरवादी श्रव्पसंख्यकों के हाथ मजबूत नहीं हो जायेंगे अथवा शौर नये श्रव्पसंख्यक नहीं पैदा हो जायेंगे और उनमें श्रान्दोक्षम करने की शौर भी हद मावना नहीं मर होंगे, कारण कि श्रपने श्रान्दोक्षम में उन्हें हुछ हद तक सफतता मिल सुकी थी ? यदि श्राप किसी हो हुछ रियायतें देंगे तो उनकी पिणसा शौर भी वद जाएगी जैसे कि खाने के साध-साथ भूल भी यद जाती है। यदि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर हसका धूसरा उपाप क्या था ? हुछ भी हो, कांग्रेस १६६४ के विधान की श्रिज्यां उहा हैने के लिए कटिक्स थी। क्या यह उनके लिए यह भोषणा कर देती कि वह पुराने विधान के झन्तर्गत पुनः मंत्रिमंडख नहीं अनाएगी शौर यह विधान रह समक्तना चाहिए ? बंगाल, पंजाब, लिन्ध और श्रासाम इस बारे में क्या कहेंगे ? क्या यह श्रापति नहीं उठाई जाएगी कि कांग्रेस मुस्किम लीग को उन लाभों से बंचित करना चाहती है जो उसे अध्यक्षतः नास हुए हैं ? इसके विपरोत श्रार कांग्रेस ऐसा कोई श्रारवासन या घोषणा करने को तैयार थी श्रथवा कर रही थी, जिसकी पहले करपमा की गई थी, तो क्या इसका मतलव यह नहीं था कि वह संयुक्त-मंत्रिमण्डलों के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार है ? उस हालत में हुले एक कारोबारी योजना के रूप में स्वीकार करके इस समस्या को यहीं समास कर देना बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस विकार कमेटी यह विचार स्वीकार करने के बिए तैयार न थी।

एक और उपाय यह हो सकता था कि सांप्रदायिक प्रश्नों का जिक्क ही न किया जाय-भले ही वह फिलहाल के लिए ही क्यों म हो। समय वही तेजी से बदल रहा था और उसके साथ परिस्थितियाँ भी । जो हो, कांग्रेस के प्रस्तावों में अवंदसंव्यकों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हिता का उरुलेख किया गया था। राजनैतिक शब्द इसमें शामिक नहीं किया गया, क्योंकि विधान-परिषद् में भी हमें उन्हें सिर्फ ये ही संरक्षण देने थे--राजमैतिक नहीं। इस मकार का कोई सममौता करना हिन्दु-महासभा जैसी संस्था के उपयुक्त हो सकता था, लेकिन यदि कांग्रेस मंजिमगढलों श्रथवा नौकरियों में ऐसी राजनैतिक रिपायते देने खगी हो। वह स्वराज्य की अगति में देश को गत्तत राह पर ले जाएगी। धारासभाशों में बहुमत विभिन्न दर्जों का संयुक्तः बहुमत होना चाहिये, जिनका निर्वाचन संयुक्त-निर्वाचन-पद्धांत के आधार पर हुआ हो और जिनमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ल श्रीर जैन सभी राष्ट्रवादियों के रूप में हों, घरना कांग्रेस एक सारी गलती करेगी और तब इसके लिए वीछे कदम हटाना असंभव ही जाएगा। यदि कांग्रेस का ऐपा विश्वास नहीं है तो बेहतर होगा कि वह वियावान में चली जाय । इसके विपरीत समकदार मित्र कह सकते हैं कि ऐसा रुखं, जो न केवल मुसलमानों श्रीर ईसाइगों पर ही . लागू होता हो, बह्कि भनेकं उपजातियों सहित हिन्दु श्रों पर भी लागू होता हो, चाहे कितमां भी उचित भीर ठीक क्यों न हो फिर भी श्राप एकदम ऐसा कठोर और कहा रुख नहीं प्रहण कर सकते थे। कांग्रेस तो केवल प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के शाश्वत सिद्धान्तों के बारे में निश्चित हो सकवी भी; लेकिन यह यह महीं जानती थी कि एक पखवारे के बाद ही उसे मिरन्तर परिवर्तन होने वाली प्ररिस्थितियों की विस्तृत बातों के सम्बन्ध में कीमसा रुख छवितयार करना चाहिये। ज़ाहिर था कि कांग्रेस यह देखते हुए कि किस तरह से श्री जिन्ना श्रीर विटिश सरकार दोनों ही ने राजनितिक समस्या का केन्द्रविन्दु बदलकर सांपदायिक समस्या में परिवर्तित कर दिया था, इस समस्या के राजनैतिक पहलू पर ही जीर देती, अथवा कांग्रेस यह विचार करती कि क्या उसके लिए अपने अनुयायियों से यह कहने का समय नहीं आगया या कि उन्होंने काफी लम्बे अरसे तक इस यात

की प्रतीचा कर ली थी कि छंग्रेज इस समस्या पर उचित रूप से विचार करें और कोई उपयक्त उत्तर दें और चूँकि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, इसिलए कांग्रेस को अपना ध्यान संघर्ष की धोर लगाना चाहिये धौर इसके लिए अपनी तैयारी करनी चाहिये। परन्तु इस बारे में कांग्रेस को और बातों को भी ध्यान में रखना था। गांधीजी यह कहने को तैयार न थे कि वे तैयार हैं । वे श्रीरों से कहते थे कि वे तभी श्रपने को जाड़ाई के लिए तैयार समर्के, जब वे स्वर्ग (गांधीजी) इसके लिए तैयार हों, वयोंकि वे जानते थे कि जब उनकी तैयारी हो जाएगी तो वूसरे भी तैयार हो जाएँगे। इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति फिर पहले जैसी हो गई, अर्थात उसे राजनैतिक थीर सांप्रदायिक समस्या के बीच निर्णंय करना था। यह सवास उचित रूप से उठाया गया था कि क्या कांग्रेस के लिए सांप्रदाधिक एकता का ज़िक्र ही म करना न्यायसंगत होगा। क्योंकि इस प्रकार वह अपने रचनात्मक कार्यक्रम के तीन प्रमुख विषयों में से एक को अपने सामने से दटा देगी। कांग्रेस भी जिन्मा या किसी दूसरे आक्रीचक की इसका क्या जवाब दे सकती थी है तफसील की वार्तों के बारे में स्थिति भिन्त हो सकती है। विधानपश्चिद में न सुलमाई जा सकने वाली कठिनाइयों के फलस्वरूप गतिरोध पैटा हो जाने पर कांग्रेस ने उसे सुलमाने के जिए एक स्वतंत्र पंच की बात कही थी। क्या अब इसे इस पंच की बात छोड़ देनी चाहिये, क्योंकि कांग्रेसी सरकारों के कार्यों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल करने के लिए श्री जिन्मा ने एक शाही कमीराम नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। वास्तव में उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव पर सोच-विचार करने से हम्कार कर दिया था श्रीर इस प्रकार की जांच-पड़ताल की मांग करके वे श्रप्रत्यह रूप से भ्रपने जन्य से त्र जा पड़े थे। कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि क्या वह एक श्रीर श्री जिल्ला भीर लाई जैटलैंपड द्वारा श्रीर द्सरी भोर वाहसराय द्वारा फैलाए गए अमलाज को दूर करने में धपना मार्ग ही स्त्री बैठे ? क्या वास्तव में इस तरह कांग्रेस श्री जिल्ला के राजनैतिक-सांप्रदायिक जाल में नहीं फ़ेंस रही भी ? मुरिजमलीग और कांग्रेस जो किसी समय दोस्त रहे थे, भव दोस्त न थे । शाही कसीशन की हमें एक और पटक देना चाहिए ज़रूर । लेकिन यह कहना कि सांप्रदायिक प्रश्म सुलम ही नहीं सकता, अपने आपको सदा के लिए पराजित कर लेना था। रचनारमक कार्यक्रम भ्रापने तौर पर बिल्कुल ठीक था; परन्तु यहीं रुक जाना भपने की बड़ी क्रवाहत में हाख देना था। इस तरह देश को लड़ाई के लिए तैयार न करके इस भारत से बैठ रहना था कि कोई बात ऐसी हो जाएगी जिससे कांग्रेस और बिटिश सरकार में सममौता हो जाएगा । यह ठीक है कि कांग्रेस अपने कार्य में बाधक सोगों की उपेका नहीं कर सकती थी । इसका मतस्त्र यह महीं था कि हमारे इन दोस्तों-श्री अम्बेटकर और श्री जिन्ना-के बहुत अधिक अनुयायी थे। वे सिर्फ जनता पर ऐसा प्रभाव डाक्षने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद कि ष्टमका प्रभाव सीमित था, कांग्रेस उनकी उपेद्या महीं कर सकती थी। यद्यपि गांधीजी जैसा स्यक्ति यह कह सकता है कि हम स्यक्तिगत रूप से मिन्न हो सकते हैं तथापि दूसरे शायद यह बाह श्रसंभव समर्में; क्योंकि जैसा वातावरण पैटा कर दिया गया था उससे हरेक के दिन पर हुरा प्रभाव पड़ा था । लेकिम यह इन्हीं दोनों सञ्जनों द्वारा फेब्राया गया अमजाल या धोला है । कांग्रेस के लिए किसी भी दल या स्वक्ति को नगएय सममकर उसकी उपेचा करना कठिन था भीर म उसे ऐसा करना ही चाहिए था। इसबिए दुवारा कहने का व्यवसा ठठाकर भी कांग्रेस की भारपसंस्पकों के बारे में श्रपनी स्थिति को फिर से स्पष्ट करना था, क्योंकि एक श्रीर ती उसे जनता को और इसरी श्रीर बाइसराय, भारतमंत्री तथा थी जिल्ला और अन्येदकर की जवाब देना था।

इस समस्या पर आंतरिक दृष्टि से विचार करने पर कांग्रेस ने अनुभव किया कि जिस सेनापित को उसका नेतृत्व करना है उसके सामने अभी कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उसे इस बात का प्रा विश्वास था कि वह यह बताना बाहता था कि अंग्रेज़ गलती पर हैं और उसकी यह कोशिश थी कि वह अंग्रेजों की इस 'गलती' को मुसलमानों और सारे संसार के सामने सोजकर रख दे। मुस्लिम-साहित्य गांधीजी के पास मौजूद था और उम्होंने श्रव्छा-दुरा और बीच का—सभी प्रकार का साहित्य पहा। उनका तरीका 'श्राज़ादी, श्राज़ादी' चिछाने का नहीं था। यह याद रखने लायक बात है कि गांधीजी ने लार्ड इरिवन के नाम पहली जनवरी, १६६० को जो १९ शर्तों वाला' पन्न लिखा था, उसके लिए मोतीलाखजी जैसे समर्थ पुरुष ने उनकी कड़ी श्राखोचना की थी। गांधीजी की कार्य-पद्धति या कारीगरी यह थी कि जो भी व्यक्ति उनके किये-कराये काम की या जो उन्होंने नहीं किया था उसकी जांच पहलाख करता तो उसमें उसे 'बाज़ादी' का आभास होता था। हाँ, 'श्राज़ादी' शब्द की रट उसमें नहीं लगाई गई थी। इस प्रकार कांग्रेस कमेटी जो प्रस्ताव पास करे उससे सिवनय-भंग आन्दोलन की भूमि तैयार हो जानी चाहिये और यह प्रस्ताव प्रेसा होना बाहिये, जिसमें लार्ड ज़ैटलैयह की उपेण भी न की गई हो; क्योंकि देश में प्रचलित शासन-प्रणाली इन दोनों में ही मूर्तिमान थी। जब गांधीजीने सर स्ट्रैफर्ड किप्स से लग्नी बातचीत की तब यह सब उनके दिमाग में था।

इस प्रकरण में सर स्टैकर्ड क्रिप्स की वर्धा-यात्रा का उल्लेख करना श्रप्तासंगिक न होगा; क्योंकि बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई उनके प्रकाश में यह यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी, यद्यपि उस समय इसका महत्व उतना श्रनुमय नहीं किया गया था। मारत से लौटने के बाद ही बहुत-कुछ रूस की मजी से रूस में राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई।

मिटिश प्रजातंत्र में उसके कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक पदों को प्रमुख वकीलों ने ही सुशोभित किया है। लार्ड रीडिंग, लार्ड वर्कन हेड, सर जॉन साइमन, श्री एिट्विश, श्री खायड जार्ज (सालीसिटर), लार्ड सेंकी—ये सभी अपने समय के प्रमुख वकील थे। सर स्टेंफर्ड-किप्स भी उसी वर्ग के प्रसुख वकीलों में से थे, और १६६६ के पतमद तक जब आप घर्धा आए, उनकी गणना बिटेन के प्रमुख वकीलों में होती थी। लन्दन से प्रस्थान करने से एक सप्ताह पहले उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। और उसी समय से आप अपना सारा समय और प्रतिभा सार्वजनिक जीवन में लगा रहे थे। सर स्टेंफर्ड अपने ढंग पर मौबिक विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए उनका अपने दल से जोरदार संघर्ष भी हुआ। १६६ में उनके ऊपर दल के आदेशों का उछड़न करने पर अनुशासन-भंग की कार्रवाई की गई और उन्हें मजदूर दल से निकाल दिया गया। फिर भी वे न केवल स्वतंत्र मजदूर दल के ब्यक्ति थे, बल्कि पुराने मजदूर दल मी उन्हें अपना मानते थे।

इस सबसर पर तर स्टैफर्ड क्रिप्स की भारत-यात्रा सार्वजिनिक जीवन में उनके नये युग की मूमिका मात्र थी। परन्तु बहुत से व्यक्ति इस बात को कुछ राजनैतिक महत्व दे रहे थे, क्योंकि जैसा कि कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में द्यूक भॉफ भारगिल सरीखे बढ़े-धड़े पार्लामेंटेरियम, मो शतुदार दक्षी थे, कांग्रेस जनों के भाशाकेन्द्र होते थे। इसना ही नहीं, धाद में भी, धीसबीं सदी के प्रारम्भ में, भारत के नरमदली राजनीतिज्ञ बिटेन के उदारदलीय नेताश्रों से यही-वहीं भाशाएँ बांधे रहते थे भीर यहाँ तक कि ऐसे समय में जबकि बिटेन की राजनीति से उदारदल के सीगों का प्रभाव भीर उनका दल तक समाप्त हो रहा था—भारत के हन नरमदली नेताश्रों ने अपने दल का नाम रखने के लिए भी उन्हींकी नकल की। इसी प्रकार कांग्रेस समाजवादी होरे बाद के श्रिधक प्रगतिशील कोंग्रेसी दल इंगलैंग्ड के मजदूर दल पर अपनी योजनाएँ श्राधारित वर देहे थे। वास्तव में यह परिवर्तन लोकमान्य तिलक के समय से ही शुरु हो गया था, जबिक उन्होंने १६१५—१६ में इंगलैंग्ड में वर बैलेनटाइन शिरोल के खिलाफ अपने मुकदमें के समय वहां के सजदूर दल को २,००० पौगड का दान दिया था। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में होने बाली निराशाओं के बावजृद बिटेन और बाहर के देशों में भारत के सम्बन्ध में प्रचार करने की नीति में लोगों का विश्वास बना हुआ था। निःसंदेह सर स्टैफर्ड किप्स भारतीय राजनीति से दिलचस्पी रखते थे और ऐसा ख़याल किया जाता था कि जवाहरजालंकी के साथ अपनी निजी मिन्नता के कारग ही यह महान् वकील मुख्यतः भारत आया।

परन्तु सर स्टैफर्ड किप्स ने खपनी पहली मुखाकात में जो कुछ कहा वह श्रांके खोल देने वासी फ़ौर अप्रत्याशित बात थी। वे किसी प्रकार की गलत बयानी करके भारतीय मित्रता और शेम को शाप्त करने वाले व्यक्ति न थे। यदापि हमें यह बात माननी पहेगी कि यह श्रावश्यक नहीं है कि बिटिश राजनीति में जो श्रपरिवर्तनशीकता शौर स्पष्टता है वह भारतीय राजनीति के बारे में भी जागू हो। सर स्टें फर्ड ने बताया कि हाल में ब्रिटेन के लोगों की सहसा ऐसी धारणा हो गई है कि भारत से समकौता कर किया जाय और भारतीयों की ग्राकांकाओं को परा कर दिया जाय। ऐसे संकट के समय में ब्रिटेन भारत को अपना विरोधी महीं बनाना चाहता। एक और दिलचस्प चात यह थी कि भारत की स्थित का अध्ययम करने के लिए शीव ही यहां एक सर्वेदकीय प्रतिनिधि-मंडल आ रहा था। क्या हम यह खयाल कर सकते थे कि यह प्रतिनिधि-मगडल एक जांच-पहताल करने वाले कमीशम के रूप में भेजा जा रहा था ? वास्तव में कांग्रेस की ऐसी सर्वद्जीय प्रतिनिधि-मंडलों के सम्बन्ध में काफी सन्देह और भिषश्वास था। उसने स्टैफर्ड किप्स का एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वागत किया जिसमें सच को सच और मूठ को मूठ कहने की हिम्मत थी। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तो सिर्फ लीपापोती का काम करेगा। साइमन कर्म राम भी तो सभीदलों का एक ऐसा ही प्रतिनिधिमंहल था। श्रीर भारत के लिए एक ऐसे ही परस्पर विरोधी तत्त्वों का शिष्टमंडल भेजने की तजवीज की गई थी। उसका क्या प्रयोजन था, इसका सभी शतुमान लगा सकते थे। इसके श्रलावा यह समय टाजने की एक चाल थी। भारत की मांग थी कि तुरन्त ही युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा कर दी जाय और उन्हें ईमानदारी के साथ भारत पर लागू किया जाय। इसके विपरीत सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंदल भेजने की योजना एक ऐसी चांल थी, जिसके जिन्ये विविधा राजनीतिओं को पानमिंट में सर सेस्युश्रल होर हारा श्यपनाई गई एस स्थिति की - जिसमें न तो साफ तौर पर 'ना ही' की गई यी श्रीर न प्रकट रूप से 'हां' हो की गहें थी-एक ज्यावहारिक रूप देना था । इंगलेंगड दोनों में मे एक भी बात महीं कहना चाहता था; क्योंकि यह कोई यही कीमत देकर भारत की म तो सद्भावना हासिक करना चाहता था श्रीर न उसे खोना चाहता था।

स्टें फर्ड किप्स ने गांधीजो, जवाहरताल और सरदार पटेल के साथ काफी लम्बी बाठचीत की छोर इंगलैंग्ड वापस जाते हुए वे श्रपने साथ गांधीजी द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत भोर लम्या मसिवदा भी श्रपने साथ लेते गये। इसके साथ ही सर स्टेंफर्ड की छोटी-सी यह हवाई पात्रा भी खत्म हो गई। उस समय गांधीजी के क्या विचार थे श्रीर उनकी क्या भावनाएँ थीं, इस फिर उन पर श्रपना ध्यान केन्द्रित करते हैं।

गांधीजी का ऐसा खयात था कि यद्यपि इस समसौते से काम चला सकते हैं: परन्तु यह सममीता श्रंशेजीं श्रीर हिन्दुशों के दरमियान नहीं हो सकता था। यह तो हिंसा होगी। यही वजह थी कि वे श्रपने ही तरीके की विधान-परिषद् की कल्पना कर रहे थे-शौर जवाहरलालजी के तरीके की नहीं, जो उन्होंने कांग्रेस के सामने रखी थी। जहां तक संविनय-श्रवज्ञा श्रान्दोलन का प्रश्न था उनका खयाल था कि कांग्रेस जनों को देश की जनता को उनकी इच्छा से श्रपने साथ लेना होगा, मशीन के कल पुर्जे की तरह नहीं। लेकिन श्रक्तसीस यह था कि देश इसे श्रतुभव नहीं कर रहा था। गांधोजी का तो यह भी खपाल था कि कांग्रेसी सदस्यों को श्रसेम्बली में जाना श्रीर उसके द्वारा काम करना चाहिए श्रीर कांग्रेस की सदस्यता के सम्बन्ध में सबकी एक राय होनी चाहिए । इसी कारण से वे निर्वाचन करने के पत्त में थे. यद्यपि एक प्रस्ताव यह भी था कि युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण इसे बन्द रखा जाय । यह ठीक है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल छोड्कर बहर मदान में थाई थी; लेकिन इसका वजह यह थी कि हमारी त.क्रत घटता जा रही थी, कारण कि विदेश सरकार अपने उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल कर रही थी। केन्द्राय असेन्वती से इम उसी हालत में बाहर आये जब हमने महसूस किया कि इम अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय उसे घटा रहे हैं। इसका सतलब यह नहीं था कि इस सभी चीजें निषिद करार दे रहे थे। गांधीजो सब प्रकार की दोस्ती बनाए रखना चाहते थे। धगर इसरा पच शघ श्रीर विवादत बनता जा रहा था तो इसका मतलब यह था कि वह सविनय-भंग को निसंत्रण दे रहा था । उसके चाहते ही हम उसके बिए उद्यत थे। ऐसे समय में सत्याधह का सिर्वाही इधर-उधर की बाट थोड़े ही जोह सकता था। खगर श्री जिन्ना ने उनका यह प्रस्ताव दकरा दिया तो वे संसार श्रीर भारत के सुसलमानों के सामने श्रपने को गलतो पर सावित करेंगे। श्रगर श्रंग्रेज तेज़ रफ्तार से काम ले रहे थे तो हमें मा तेजी से काम बेना था । गांधोजी मंत्रिमंडली को पदप्रहण कराने के लिए त्यातुर नहीं थे। उनका खपाल था कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति में पहुँच जाना चाहिए, जब विटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देना हितकारक समके। विधान-परिषद् एक ऐसी चीज़ थो. जिसके हाथ में अगर ताक़त दे दो जाय तो किसा को शिकायत न हो । जो जोग १६३६ के प्रनत में राष्ट्र की नौका की खे रहे थे, उसका संवालन कर रहे थे, उनके मस्तिष्क में ऐसे ही विचार उठ रहे थे। १८ दिसम्बर को वर्किंग कमेटो की बैठक हुई श्रीर उसने भारतमंत्री की उन घोषणाश्रों पर खेद प्रकट किया, जिनमें उन्होंने सांप्रदायिक प्रश्न को उठाकर प्रधान समस्या पर परदा डालने की कोशिश की थी श्रीर जनता का ध्यान उस वास्तविक तथ्य से हटाने का प्रयत्न किया था कि बिटिश सरकार अपने युद उद्देश्यों की घाषणा करते में असफल रही है. खासकर भारत को स्वतंत्रता के बारे में । जब तक विभिन्न दल तासरे दल पर श्राश्रित थे तब तक सांप्रदायिक प्रश्न कभी भी सन्तोषजनक रूप से नहीं इन हो सकता था, क्यांकि इस वासरे दन की सहायता से वे राष्ट्र के हितां को भी वाक पर रखकर विशेष आधिकार प्राप्त कर वीना चाहते थे। एक विदेशी शक्ति के शासन का अर्थ देश के विभिन्न दलों में भेदभाव पैदा कर देना था। कांग्रेस इन दलों में एकता की समर्थक थी और विदेशा हुकूमत के पूर्ण रूप से हट जाने पर ही उनमें स्थायी पुकता स्थापित हो सकती थी। बिटिश सरकार चूँ कि यहां से हटना नहीं चाहतो थी श्रयवा शक्ति नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए स्यामाविक था कि वह विभिन्न दलों में परस्पर फूट डाव्यने के उद्देश्य से सांप्रदायिक प्रश्न का सहारा ले श्रोर सिर्फ विवान-परिपद् ही एकमात्र पेसा मार्ग रह गया था. जिसके जिरेये कोई अन्तिम समस्तीता हो सकता था। कांग्रेस तो यह

यात बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी थी कि संबद्ध श्रह्मसंख्यकों के प्रधिकारों की इस तरह से रक्षा होनी चाहिए कि उन्हें सन्तोष हो जाय श्रीश यदि इतने पर भी कोई मतभेद रह जाएँ तो उनका निपटारा एक निष्पन्न पंच द्वारा करा जिया जाय।

कठोर प्रयास के त्रिना आजादी हासिल नहीं की जा सकती थी। यह बात आजादी— जो कि साध्य थी और अहिंसा जो साधन थी—दोनों ही पर लागू होती थी और दोनों के पीछे सिनय अवज्ञा की शक्ति थी, जो सत्याप्रद का ही एक अंग था और सत्याप्रद का अर्थ था सभी के प्रति सद्भावना रखना, विशेषकर विरोधियों के प्रति। इसिलए प्रत्येक कांग्रेसजन का अलग-अलग यह परम कर्तव्य है कि वह सद्भावना के लिए कोशिश करे और उसे प्रोत्साहन दे। सद्भावना का अर्थ गरीबों के प्रति सहानुभूति रखना और दूसरे लोगों के लिए आदर और विनम्न भाव रखना है। खहर इस सहानुभूति का और सांप्रदायिक एकता के विनम्न भाव का प्रतीक है। अहिंसा का यही सिद्धान्त या दर्शन-शास्त्र है, जिससे आद्वान मिलने पर लोगों की साभ पहुंचेगा।

राष्ट्र के नाम कांत्रेस कार्यसमिति ने श्रन्तिम संदेश वर्ष के श्रम्त में संचित्त और जोरदार शब्दों में दिया था। यह संदेश वास्तव में राष्ट्र को कमर कस जेने और श्रागामी सहाई के किए किटबद्ध हो जाने का था। यह लड़ाई की तैयारी का श्राह्मान था। यही श्राह्मान स्वतंत्रता-दिवस मनाने के श्रनुरोध श्रौर उस दिवस को प्रतिज्ञा में शामिल कर लिया गया था, जो २६ जनवरी के दिन नये सिरे से पढ़ी जानी थी।

मौजूदा राजनैतिक संकट और देश को उस संवर्ष के लिए तैयार करने की नितान्त शावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो इसारी मांगों के प्रति बिटिश सरकार के रूख के कारण निकट भविष्य में ही हमें बाध्य होकर छोड़ देना पड़े—यह श्रनुभव किया गया कि १६४० की स्वाधीनता-प्रतिज्ञा हस निर्धारित की जाय कि जिससे इस तैयारी में, जो पहने से ही की जा रही थी, मदद मिल सके। इसलिए नीचे बिखा प्रस्ताव पास किया गया—

"कांग्रेस कार्यसमिति सब कांग्रेस कमेटियों, कांग्रेसजनों श्रीर मुल्क का ध्यान इस यात की श्रोर श्राक्षपित करती है, कि २६ जनवरी १६४० को ब्यवस्थित रूप से संजीदगी के साथ श्राजादी का दिन सनाने की श्रावरयकता है। १६३० से ही यह दिन देशमर में बराबर मनाया जा रहा है श्रीर हमारी स्वाधीनता के संग्राम में इसका खास स्थान बन गया है। चूँ कि इस समय भारत श्रीर संसार एक संकटपूर्ण घड़ो में से गुजर रहे हैं श्रीर हमारी श्राजादी की जड़ाई श्रीर भी तीव रूप में जारी रहने की सम्भावना है; इसजिए इस बार इस दिन के मनाने का एक खास महत्व है। इसले कारण उसे इस तरह मनाना चाहिए कि न सिर्फ राष्ट्र का श्राजादी लेने का संकल्प ही उससे ज़ाहिर हों, बिल्क लड़ाई की तैयारी श्रोर श्रनुशासन में रहकर काम करने की प्रतिज्ञा की भी घोषणा हो जाय।

इसलिए कार्यसमिति ने सब कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेसजनों को हिदायत दी कि वे इसी काम के लिए आम सभाएं युवावें और उनमें नीचे लिखी प्रतिज्ञों लें। जहां घीमारी या और किसी शारीरिक लाचारी के कारण लोग सभा में न ना सकें वहां ये अपने घर पर ही अलग-अलग या मिल-जुबकर यह प्रतिज्ञा लें। कार्यसमिति की सलाह थी कि संस्थाएँ और व्यक्ति जो सभाएँ करें और वेंयक्तिक या सामूहिक रूप में जो लोग प्रतिज्ञाएँ कें, उनकी सूचना अपनी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को भेज दी जाय। समिति का विख्वास था कि इस प्रतिज्ञा में औ बातें थीं, उन पर किसी की श्रास्था न हो तो वे महज़ दिखावे के लिए प्रतिज्ञा न लें। जिन कांग्रेसियों को तय किये हुए प्रतिज्ञापत्र पर विश्वास न हो, उन्हें श्रपने नाम पते के साथ कारणों सिहत श्रपना विरोध प्रान्तीय-कांग्रेस-सिमिति को लिख भेजना चाहिए। यह सूचना उन लोगों के खिलाफ कोई ज़ाउते की कार्रवाई करने के लिए नहीं मांगी जा रही थीं, बिक्त उसकी श्रावश्यकता यह जानने की खातिर थी कि प्रतिज्ञा की किसी बात पर विरोध कितना जोरदार था। कार्यसमिति किसी भी श्रनिच्छक कांग्रसो पर इस प्रतिज्ञा को जादना नहीं चाहती थी। श्रहिंसात्मक संस्था में जबरदस्ती की गुआयश हो नहीं सकती, मगर सिवनय-मंग जारा करने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का श्रनुशासनात्मक ढंग से पूरा होना बेशक श्रावश्यक था।"

स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा इस प्रकार थी —

'हमारा-विश्वास है कि संसार के दूसरे लोगों को भाँ ति भारतीय जनता का भी यह जन्मसिद्ध श्रिकार है कि उसे श्राजादो मिले। वह श्रपनो मेहनत का फल भोगे श्रोर जीवन के लिए श्रावश्यक चीजें उसे इतनो मिलें, जिससे उसे श्रपने विकास की पूरी सुविधा हो जाय। हमारा विश्वास है कि कोई सरकार प्रजा के इन श्रधिकारों को छोने श्रोर उसे सताए तो प्रजा का भो यह हक हो जाता है कि वह उस सरकार को बदल दे या मिटादे। हिन्दुस्तान में श्रंप्रे जी सरकार ने भारतीय प्रजा से उसको श्राजादी हो नहीं छोनी है, बिल जनता के शोषण पर श्रपनी छुनियाद रक्खी है श्रोर हिन्दुस्तान को श्राधिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक श्रोर श्राध्यात्मिक दृष्टियों से तबाह कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को श्रंग्रे जों से नाता वोहकर पूर्ण स्वराज्य हासिल करना ही चाहिए।

"इस जानते हैं कि आजादी हासिल करने का सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय हिंसा नहीं है। शान्तिपूर्ण और वैध साधनों के बल पर हो भारत ने बल और स्वावलंबन प्राप्त किया है और स्वराज्य का बहुत-सा रास्ता तय कर लिया है। इन्हीं तरीकों पर रद रहने से हमारा देश स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा। सार्वजनिक सभाशों के लिए यह प्रतिज्ञा थी—

"हम भारत की स्वाधोनता का फिर नये तिरे से अहद करते हैं और पूरी गम्भीरता से शपथ जेकर निश्चय करते हैं कि जब तक पूर्ण स्वराज्य न प्राप्त हो जाएगा तब तक हम श्राहिंसात्मक तरीके पर श्रपनी श्राजादो को जड़ाई जारो रखेंगे।

"हमारा यकीन है कि श्राम तौर पर किसो भी श्राहंसात्मक कार्रवाई के लिए श्रीर खासकर श्राहंसात्मक सिवनय-मंग जैसी सोधो लहाई के लिए खादो, कौमी एकता श्रीर श्रस्पृश्यता निवारण के रचनात्मक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन श्रावश्यक है। हम जात-पांत या धर्म का भेदमाव छोड़कर श्रपने देशवासियों में सद्भाव फैलाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जिन लोगों को श्राज तक किसो ने परवाह नहीं की, उनको श्रज्ञान श्रीर दिश्वता से बाहर निकालने श्रीर जो लोग पिछड़े हुए श्रीर दबाए हुए समक्ते जाते हैं उनके हितों की सब प्रकार से रचा करने की भरसक चेष्टा करेंगे। हम जानते हैं कि यदाप हम साम्राज्यवादां। प्रणाली का श्रन्त कर देने पर तुले हुए हैं तो भी हमारा श्रंत्रों से कोई कगड़ा नहीं है, चाहे वे सरकारी कर्मचारों हों श्रयवा ग़ैर-सरकारी व्यक्ति हों। हम जानते हैं कि सवर्ण हिन्दुश्रों श्रीर हरिजनों के योच के भेदभाव को श्रवश्य मिटा देना चाहिए श्रीर हिन्दुश्रों को श्रपने प्रतिदन के श्राचरण से इस भेदभाव को भूल जाना चाहिए। ऐसे भेदभाव श्रहिंसात्मक श्राचरण के मार्ग में बड़ी स्कावट हैं। हमारे भामिक विश्वास भन्ने ही श्रवण-श्रवण हों तो भी श्रापता व्यवहार में हम भारतमाता

की सन्तान की माँति काम करेंगे, क्योंकि इम सबका एक ही राष्ट्र है श्रीर सबके राजमैतिक तथा श्राधिक हित समान हैं।

"भारत के साव लाख गांवों में फिर से मया जीवन ढाळने श्रीर श्राम जनता की कमरतोर गरीबी को मिटाने के लिए चर्खा श्रीर खादी हमारे रचनात्मक कार्यक्रम के श्रदूट शङ्ग हैं, इसलिए हम नियमपूर्वक चर्खा काला करेंगे श्रीर श्रपनी निजी श्रावश्यकवाश्रों के लिए केवल खादी का ही हस्तेमाल करेंगे श्रीर जहां तक हो सकेगा, गांव की हाथ की बनी हुई वस्तुएँ ही श्रपने काम में खाएँगे श्रीर वृत्तरों से भी ऐसा ही कराने का यहन करेंगे।

"हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कांग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों का कड़ाई के साथ पालन करेंगे और भारत की स्वतंत्रता के संप्राम के लिए जब कभी भी कांग्रेस हमें बुलावेगी, हम सदा उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेंगे।"

केन्द्रोय असेन्यली में शामिल होने के सवाल पर समिति ने फैसला किया कि जहां अपनी सीटों को कायम रखने के लिए उपस्थित होना जरूरी हो, वहां उपस्थित रहा जाय, अनुपस्थित जारी रक्खी जाय।

हर बार जब कभी कांग्रेस की कार्यसमिति ने कोई घोषणा की धौर श्रपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया तो उसके बाद या तो बाइसराय ने श्रथवा भारतमंत्री ने या दोनों ही ने कोई-न-कोई घोषणा की । परन्तु किसी भी हालव में सरकारी घोषणा कांत्रेस द्वारा समय-समय पर पास किये गये प्रस्तानों या वक्तव्यों में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार के इन प्रतिनिधियों की यह आदत-सो बन गई थी कि वे एक ही राग खलापते रहते थे। यह राग कभी तो कर्णकट और तोचण होता और कमी उसमें से मधुर मंकार खनाई देती । यह मानना पहेना कि १० जनवरी १६४० को वाइसराय ने बम्बई के 'श्रोरियेग्ट क्लब' में जो भाषण दिया उसका स्वर धव तक के भाषणों की अपेला कम कहा, कम वीष्ण था। पिछले महीने की घटनाओं श्रीर उनके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करने के चाद वाहसराय ने यह विश्यास प्रकट किया कि प्रान्तोय स्वायत-शासन के संचाजन में जो रुकावट या गतिरोध पैदा होगया है, यह श्रस्थायी होगा और जरदी हो विधान का संचातन संभव हो सकेगा। केन्द्र में मंत्रियों का सहयोग प्राप्त न कर सकते, सामान्य सरकार के रूप में रियासतों का सहयोग न पाने, सुनिश्चित श्राधार पर सभी श्रहपसंख्यकों का प्रतिनिधिस्व दासिल न कर पाने श्रीर भारत की एकता की बनाए रखने में श्रसमर्थता पर खेद प्रकट करने के बाद बाइसराय ने कहा कि "भारत में उनका उद्देश्य वेस्टमिंस्टर के कानून के तरीके का श्रीपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है।" इस धीच इस वात के लिए तैयार हैं कि यगर वड़े-चड़े सम्प्रदायों के नेता मेलजील के साथ काम करने की रिष्ट से ज़रुरी समक्ताता कर लें तो वह अपनी सिद्दिश्यां का कार्यरूप में परिश्वित करने के लिए तरकाल गवर्नर-जनरल की शासन-परिपर् में कुछ राजनेतिक नेता शामिल करके उसे पहाने को तैयार हैं। वाहसराय ने बताया कि किस प्रकार यहुत-से लोग हमारे सामने उपस्थित समस्यामों के बारे में बड़े मद्दवरूण श्रार कान्तिकारी सुकार्वा के लिए जार दे रहे हैं श्रीर श्राग चलकर उन्होंने कहा कि किस तरह से इन सीधे-सादे सुमाबों की गहरी छानयीन करने पर अमस्याशित कठिनाह्यां उपस्थित हो जाता है योर कठिनाइयां भी ऐसी, जिनका महस्य पहले कभी आंका भी न गया हो । श्रवुभव से पता चजर्ता है कि जनद्वाली करने से श्रवसर महुत-सा समय नष्ट हो जाता है। बाहसराय महोदय ने एक बार किर मुस्बिम और भ्रष्टुत भ्रवपसंस्थकों द का रोना रोया । उन्होंने कहा कि विभिन्न दलों के प्रति न्याय होना चाहिये खाँर सम्राट् की सरकार ऐसा करने पर किटबढ़ है। लेकिन उन्होंने विभिन्न दलों के मिन्नों से अनुरोध किया कि वे यह विचार कर देखें कि क्या वे हकट्टे नहीं हो सकते और आपस में कोई सममौता नहीं कर सकते । जहांतक उद्देश्य का सम्बन्ध है, उन्होंने आश्वासन दिया कि सम्राट् की और उनकी सरकारें वर्तमान परिस्थित और औपनिवेशिक स्वराज्य मिलने की अवधि को कम-से कम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगी । वाइसराय के भाषण का अन्तिम परा न केवल आग्रहपूर्ण बिल्क करुणाजनक भी था। उन्होंने कहा, "प्रस्ताव आपके सामने हैं। राजनैतिक दलों और उनके नेताओं पर बहुत भारी जिम्मेदारी आपदा है। उन्होंने भूतकाल में मेरी मदद की है और आज मैं उनसे फिर अपनी और भारत की सहायता करने की प्रार्थना करता हूँ। यथा संभव जलदी ही वर्तमान स्थिति को समाप्त करने के लिए उनके सहयोग और सहायता का अपेना करता हूँ। इस समय की स्थिति को ऐसो है, जिसकी वैधानिक प्रगति में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति निन्दा करेंगे और जिससे प्रत्येक भारत-प्रेमो और भारत-हितैषी को बढ़ी निराशा अनुभव होती है।

यह ज़ाहिर है कि मधुर और आकर्षक भाषा का प्रयोग करने पर भी वाहसराय के भाषण का भाव पहते जैसा ही कडोरतम था। उनके भाषण की सुख्य बातें थीं श्रहणसंख्यक, सुश्लिम श्रीर परिगणित जातियां, सरकारी श्राश्वासन, विभिन्न दुर्जों के बीच न्याय श्रीर श्रापसी समसीता. यहां तक कि इस राग की तर्ज भो वही पुरानी थी। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि स्रोरियग्ट-क्लब के भाषण के तुरन्त बाद ही वाइसराय ने एक भाषण बड़ीदा में दिया, जिसमें उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात की श्रोर श्राकपित किया था कि जन्द-से-जन्द श्रीपनिवेशिक स्वराज्य माप्त करने का तरीका भारत-विधान की संघ-योजना थी, जो उस समय खटाई में पड़ी थी । उनका खयाज था कि यदि सभी सम्बद्ध वर्ग उसे स्वीकार कर लें तो उससे बहुत-सी समस्याएँ श्रासानी से सुत्तम जाएँगी । सुनांचे कांग्रेस के प्रधान ने १४ जनवरी के श्रपने उत्तर में यह बात स्पष्ट कह दी कि 'हमारा ध्येय वेस्टमिस्टर के किस्म का श्रीपनिवेशिक स्वराज्य नहीं, विश्वत स्वाधीनता है स्रोर विभिन्न दलों के नेता देश की सारी प्रावादों के विश्वस्त प्रतिनिधि नहीं हैं श्रीर इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने खूब सोच-विचार के बाद विधान-परिषद् को इस समस्या का एकमात्र मार्ग वताया है। निश्चय हो यह कोई 'निकटतर मार्ग' महीं है: क्योंकि इसके अन्तर्गत जिस कार्यप्रणाली पर अमल होगा भौर उसके बारे में जैसी कार्रवाई की जायगी, उससे तो यह मार्ग विशेष रूप से जम्बा हो जाएगा । इसके बाद वाइसराय ने ४ फरवरी को गांधीजी को मुलाकात के लिए दिखी बुलाया। वाइसराय तथा गांधीजी की यह चौथी मुलाकात थी। उनमें ढाई घर्यटे तक खुलकर बातचीत हुई श्रीर इसका परियाम गांधीजी तथा वाइसराय की सहमति निम्निजिखित विज्ञिप्त में सम्मिलित कर जिया गया --

"वाइसराय महोदयं के निमंत्रण के जवाय में श्राज गांधीजी उनसे मिजने शाए । यहुत देर तक दोनों में मित्रतापूर्ण बातचोत होती रहां । इस बातचोत के दारान में दोनों ने सारी स्थिति की विस्तार से समोचा की । गांधीजी ने बातचीत के शुरू में हो यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति की श्रोर से कोई हिदायत नहां मिलो है श्रोर किसो तरह का कोई चन्धन श्रपने उपर तेने का उन्हें हुत नहीं है । श्रपनो वैयन्तिक हैसियत से हो वे कुछ कह सकते हैं ।

वाइ सराय महोदय ने सम्राट् की सरकार के इरादों श्रीर प्रस्तावों पर कुछ विस्तार से

प्रकाश ढाला। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि उनकी यह दिली प्रवाहिश है कि भारत ययाशोध्र श्रोपिनवेशिक स्वराज का दर्जा हासिल कर ले श्रोर वे चाहते हैं कि इसकी प्राप्ति में ये यथाशिकत भारत की मदद करें। उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसे विषयों की पेचोदिगयों श्रोर मुश्किलों की सरफ गांधीजो को ध्यान दिलाया, जिनपर विचार-विनियम करना जरूरी था—खासकर श्रोपिनवेशिक स्वराज्य में रचा का प्रश्न। उन्होंने यह बात साफ तौर से बताई कि सम्राट् की सरकार समय श्राने पर सभी दलों श्रोर हितों के सलाह-मशिवरे से इस सारे ही विषय की जांच-पड़ताल करने के लिए उरसुक है। उन्होंने यह भी स्वष्ट कर दिया कि सम्राट् की सरकार इस संक्रमण काल को यथासंभव कम-से-कम करना चाहती है।

वाइसराय महोदय ने इस बात की श्रोर भी ध्यान दिलाया कि जैसा कि हाल ही में उन्होंने बढ़ोदा में कहा था कि संघ-योजना यद्यपि फिलहाल खटाई में पड़ी है, फिर भी वह जल्द-से-जल्द श्रोपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने का तरीका है श्रोर यदि सभी सम्बद्ध वर्ग इसे स्वीकार कर तों तो इससे बहुत-सी समस्याएँ घासानी से खुलक जाएँगी, जिनका हमें सुकाबका करना पढ़ रहा है।

वाइसराय ने बताया कि पिछले नवम्बर में उन्होंने जिस आधार पर और जिस तरीके पर गवर्नर-जनरल की शासन-परिषद् में विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था—वह श्रव तक ज्यों-का-स्यों धना है और सम्राट् को सरकार उस पर तत्काल श्रमल करने को तैयार है।

यदि सम्बद्ध दलों को सलाह हो तो सम्राट् की सरकार संव-योजना पर भी फिर से विचार करने को तैयार है, जिससे कि भारत को शोध हो श्रोपनिवेशिक स्वराज्य मिल सके श्रोर लड़ाई के बाद युद्धकाल को समस्यात्रों पर श्रासानी से सममीता हो सके।

गांधीजी वे इन प्रस्तावों को पेश करने की भावना को पसन्द किया; परन्तु उन्होंने कहा कि मेरी राय में इस समय इन ने कांग्रस दल की पूर्ण मांग पूरी नहीं होती। उन्होंने प्रस्ताव पेश किया कि श्रव्हा यह होगा कि फिल्रहाल हम इस सम्बन्ध में श्रीर बातचीत स्थगित कर दें, जिससे कि उन कठिनाइयों को सुलकाने में मदद मिल सके, जो इस समय पदा हो गई हैं। वाहसराय महोदय ने इसे स्वीकार कर लिया।"

ज्यों-ज्यों बातचीत श्रागे बढ़ी, इस समस्या पर बहुत गहराई से खोजबीन होने लगी।
मानों सरकार श्रोर जनता साथ मिलकर एक कुश्रों खोद रहे थे श्रोर ज्यों-ज्यों उसकी तहें खुजती
जाती थीं, उनमें से श्राशाश्रों के मरने प्रवाहित हो रहे थे, इन मरनों से मानों जोगों को जीवन
प्राप्त होने श्रीर उनकी स्वतंत्रता की पिपासा तृप्त हो जाने वाली थी, लेकिन बात वास्त्रव में ऐसी
थी नहीं। इस सहयोग के प्रयास में एक ऐसी श्रवस्था श्रा गई, जब गांधीजो ने उस ग्रुप्त स्रोत
श्रीर मरने की श्रसलियत खोलकर वाइसराय के सामने रख दो। ६ फरवरी, १६४० के श्रपने
एक वन्तन्य में गांधीजी ने बताया कि वाइसराय के प्रसाव का उद्देश्य भारत के भाग्य का श्रन्तिम
निर्ण्य त्रिटिश सरकार के हाथों में देना था, जबिक कांग्रेस का ध्येय श्रारमिण्य के सिद्दान्त पर
श्रमल करने का था। स्वतंत्रता की वास्तिक कसीटी यही थी, दोनों विचारधाराश्रों में यही मुख्य
भेद था। गांधीजी के विचार से इसे दूर किये बिना कोई शान्तिपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण समसीता
संभव नहीं था। एक वार ऐसा हो जाने पर राष्ट्र को रसा, श्रव्यसंव्यकों, नरेशों श्रीर यूरोपियनों
के स्वार्थों के प्रश्न भपने श्राप सुजस जाएँगे। इस सम्यन्य में गांधाजी ने कुछ बात साफ तीर पर
करी। संरक्षय का प्रश्न तो दोनों पनों पर निर्मर करता था, न्यायोचित श्रव्यसंस्थकों के पूर्ण

सन्तोष के बिना कोई स्थायी विधान नहीं तैयार हो सकता था। यदि उनमें कोई मतभेद हों तो उनका फैसला निष्पत्र पंच से कराया जा सकता था। त्रल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करने की दृष्टि से जो भी वह फैसला करे उसे श्रन्तिम माना जाय । रहा के सम्बन्ध में यह कि शायद भारत बड़े पैसाने पर तैयारियां करना चाहेगा और यदि मिल सके तो वह ब्रिटेन की सदद चाहेगा। केकिन व्यक्तिगत रूप से गांधीजी का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं था; क्योंकि यदि वे भारत को 'श्रपने श्रादशों पर चला सके तो उन्हें डाकुश्रों श्रादि से रचा के लिए सिवाय थोड़ी-सी पुलिस के श्रीर कुछ नहीं चाहिए। निःशस्त्र श्रीर शान्तिप्रिय भारत तो सारे संसार की सदावना पर निर्भर करेगा । गांधीजो ने स्वीकार किया कि फिलहाल ऐसा होना महज़ किएत चीज़ है। जहां तक यूरोपियन हितों का सम्बन्ध है, वे उन्हें बढ़े-बढ़े जमींदार या पूँजीपति ही समर्फेंगे श्रीर उनके साथ भो इन दोनों जैंसा ही सलूक किया जाएगा। मौजूदा ऐसे हितों के लिए जो न्यायोचित हैं और जिनसे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुँचता-उचित मुश्रावजे की न्यवस्था रहेगी और रहनो भी चाहिये। देशी नरेशों को राष्ट्रीय पंचायत में शामिल होने की आजाही रहेगी. जो भारत के भाग्य का निर्णय करेगी। देशी नरेश इसमें न्यक्तिगत हैसियत से नहीं. विक श्रापनी प्रजा के उचित रूपसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में शामिल होंगे । वे सो सिर्फ सन्नाट् के सामन्त हैं और उन्हें स्वयं सन्नाट् से श्रधिक हक नहीं मिल सकते और न ही उनकी स्थिति उससे अलग हो सकती है। अगर सम्राट् अपना हक श्रीर श्रिधकार छोड़ देता है तो स्वाभाविक तौर पर राजाओं को ताज के उत्तराधिकारी पर निर्भर रहना होगा, जो कि इस मामले में भारत की जनता है। गांधीजी उनकी तरफ से ब्रिटेन के साथ सम्मानपूर्वक समसीता करना चाहते थे। गांधीजी श्रीर वाहसराय ने इन सभी बातों पर मित्रों के रूप में विचार-विमर्श किया। लेकिम दोनों के इष्टिकोणों में भारी अन्तर था। इतने पर भी उन दोनों ने बतौर दोस्तों के ही एक-दसरे से विदा ली। कांग्रेस का भगला अधिवेशन बिहार में रामगढ़ में होने वाला था। उसका समय बहुत निकट आ रहा था। एक पुरानी प्रथा के अनुसार-आगामी अधिवेशन से काफी समय पहले कांग्रेस कार्यसमिति को बैंडक बुलाई जाती रही है। चुनाँचे इसके अनुसार इस बार भी २८ फरवरी १६४० को पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक हुई। कुछ लोगों के ख़याल के मुताविक रामगढ़ कांग्रेस उस समय को युद्धकालीन चर्चाश्रों के दरमियान प्रायः एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी । लेकिन यह बात ऐसी नहीं थी। कांग्रेस ने बहुत-से विभाग खोल रखे थे. जैसे प्रचार, श्रहपसंख्यक, हरिजन और चर्ला जिनके जरिये वह श्रपना पुनः संगठन कर रही थी। इन विभागों का उद्देश्य संस्थाप्रह के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश को तैयार करना था. क्योंकि सभी का ख़याल था कि इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह ही था। गांधीजी अपने अहिंसात्मक सिद्धान्तों, श्रीर किस वरीके से उन्हें समृहिक श्रीर वहे पैमाने पर कार्याम्बित करके देश को मुक्ति दिलाई जा सकती है, के बारे में बहुत कुछ जिल चुके थे।

लड़ाई छिड़ने के बाद से कांग्रेस कार्यसमिति की बहुत सी वैठकें हो चुकी थीं, लेकिन रामगद श्रिधिवेशन से पहले पटना में जो बैठक हुई, शायद वह इन सबसे श्रिष्क महत्वपूर्ण थी । सच तो यह था कि कांग्रेस श्रीर बिटिश सरकार दोनों ही अपनी-श्रपनी चाल चल रही थीं । यह जाहिर था कि लार्ड ज़ टलेयड कांग्रेस पर महज़ एक श्रादर्शवादी संस्था होने का इलज़ाम खगा रहे थे। परन्तु वे 'स्वाधीनता' शब्द पर भापति करते ये श्रीर भारत को बिटिश साम्राज्य की बेहियों से अकदे रखना चाहते थे। गांभीजी और भारत ने उनके वक्तस्य का यही अर्थ खनाया।

श्रंग्रेज़ खेल के मैदान में ईमानदार खिलाड़ियों की तरह नहीं बल्कि श्रांख-मिचीली का खेल खेल रहे थे । वे ईमानदारी से भारत का सवाल नहीं हल करना चाहते थे । वे समार टाल रहे थे । इससे उनका क्या उद्देश्य था, इसका कोई भी केवल श्रन्दाज्ञा लगा सकता था श्रीर वह भी श्राप्तानी से। क्या उनका ख़्याल था कि यूरोप की लड़ाई श्रचानक खत्म हो जाएगी ? श्रगर ऐसा ही था तो स्वामाविक तौर पर उनका खयाल यह होगा—"शान्ति के समय शायद कुछ उपनिवेश हमें छोड़ने पहें। तो फिर उनके साथ भारत को भी हाथ से क्यों गँवा बंहें ? श्रगर लड़ाई के परिणामस्वरूप भारत इंगलैंग्ड के हाथ से निकल गया तो यह ब्रिटेन के लिए विजय का लाभ ही क्या होगा। जो हो. भारत को समय व्यर्थ जाने पर खेद करने की ज़रूरत नहीं था। कारण कि इस बीच नौजवानों की संवर्ष के लिए भूख में वृद्धि ही हुई। भारत गम्भीरतापूर्वक श्रपने भाग्य के बारे में सोचने लगा । इससे गांधीजी को सत्याग्रह के महत्व और कार्यचंत्र श्रीर किन परिस्थिति थीं में उसे सफलतापूर्वक चलाया जा सकेगा-इत्यादि बातों पर सोच-विचार करने का श्रवसर मिला। सब वातों को देखते हुए, उस समय कांग्रेस को गांधीजी की दिली की निफाल यात्रायां अथवा लड़ाई प्रारम्भ होने के बाद छः महीने गुजर जाने पर भी भारतीय राजनाति पर उसकी कोई जोरदार प्रतिक्रिया न होने से खेद प्रकट करने का कोई कारण नहीं था । दिन-प्रतिदिन भारतीय जनता यह श्रतुभव करने लगी थी कि भारत श्रीर त्रिटेन के दरमियान संघर्ष होना लाजिमी यात है। प्रति सप्ताह समस्याएँ स्पष्ट होती जा रही थां। प्रान्तों में सत्ताहकार मंदलों ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों की नीति को जारी रखने में पहले-पहल जो उदारता श्रीर श्रपने पूर्वाधिकारियों के श्रादशों के प्रांत जो स्पष्ट सहातुभूति दिखाई, उससे लोगों ने समका कि कांग्रेस जल्दी ही फिर पद संभाल लेगी। परन्तु बाद में उन्होंने खपनी नीति में जो परिवर्तन किया उसका प्रारम्भ में श्रपनाई गई नीति से कोई मेल नहीं था । पार्लामेण्ट द्वारा श्राविनेन्स-राज की स्वीकृति, श्रतिरिक्त लाभ करके सम्बन्ध में जबर्दस्ती पास किये गए कानून, मदरास में कांग्रेस के उम्मीदवारों की परचियों के बक्सों के लिए पीले रंग की मनाही श्रीर दिल्या भारत में कांग्रेस की शराव-वन्दी की नीति में परिवर्तन के बारे में निरन्तर जो श्रफवाहें फैंल रही थीं, इन सबसे यही प्रकट होता था कि प्रगति का कदम श्रागे की बजाय पीछे बढ़ाया जाएगा। जनता इसका श्रपने हित में विशेध नहीं कर सकती थी। कहावत है न, कि विल्ली की श्रनुपस्थिति में चूहे हुद्दंग मचाते ही हैं। परन्तु इस सारी उछुल-कृद से भावी घटनायों की दिशा का श्रामास श्रवश्य मिलता था। उनसे यह पता चलता था कि किस प्रकार दोनों पद्म लड़ाई के श्रखाई में उत्तरने की श्रपनी-श्रपनी तैयारियों कर रहे हैं। यह प्रत्यत्त ही था, क्योंकि एक श्रोर ज्यों-ज्यों भारत में श्रात्मसम्मान की भावना दिन-प्रतिदिन नोर पकड़ रही थी, ब्रिटेन न्याय श्रीर श्रीचित्य को तिलांजिल देता जा रहा था । इसके श्रवावा भारत के धेर्य, उसकी सहिप्युता, श्रीर परिस्थिति के गुण-दोप पर सोच-विचार से उसके विरोधी के श्रन्दर यह भावना प्रोत्साहित होती जा रही थी कि भारत कमज़ोर है श्रीर श्रसमंजस में पड़ा हुन्ना है । परन्तु इंगलेयड को स्वयं पता चल जाएगा कि उसको यह घारणा गलत थी क्योंकि श्रहिंसात्मक लड़ाई की चालें श्रहिंसात्मक लड़ाई की चालें से बिल्कुल भिन्न होती हैं। श्रहिंसात्मक लड़ाई में धमिकयों, न्यंगोक्ति, श्रन्तिम चुनौती श्रीर लड़ाई ख़िड़ जाने तक की मीयत था जाती है। इसके विपरीत श्रहिंसात्मक लड़ाई में यद्यपि प्रगति घोमो रहतो है, तथापि उचित श्रीर म्याय-संगत उद्देश्य के लिए लड़ी गई इस लड़ाई में विजय निश्चित रहता है।

गांधीजी के सामने मार्ग स्पष्ट था। छहिंसा के छाधार पर रचनात्मक कार्यक्रम था

सस्याप्रह श्रीर समिनय श्रवशा में शिहित बिलदान के लिए तैयारी करना। यही एक वजह थी कि कांग्रेस कार्यसमिति का भान्तरिक संघर्ष इस बात का द्यांतक था कि एक श्रीर गांधीजी श्रीर दूसरी श्रीर उन लोगों में, जो सविनय श्रवज्ञा को जल्दी ही छुड़ देने के पत्तपाती थे, जोरदार संघर्ष चंल रहा था । पटना में गांधीजी ने अनुभव किया कि अभी तक वातावरण आन्दोलन के प्रतिकृत बना हुआ है। उन्होंने देखा कि कांग्रेसजनों में इतना मतंभेद और श्रंजुशासन-हीनता है कि सविनय-श्रवज्ञा का परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके विषरीत लीगों का कहना था कि श्रगर सिविज-नाफरमानी शुरू कर दी जाय तो ये सब मंतभेद दूर हो जाएँगे। लेकिन गांधीजी कब मानने वाले थे इसके विपरीत उनका खयाल था कि ये विरोधी ताक़तें, यद्यपि कांग्रेस के नेतृष्व में संग्राम में शामिल होने का वंचन दे रही थीं, फिर भी वे भद्र श्रवज्ञा के मार्ग से विचलित हो जाएँगी । श्रीर यह एक वास्तविकता थी जो बाद के श्रंतुभन से बिल्कुल ठीक निकर्ती। क्योंकि साम्यवादी दल श्रान्दोलन के प्रारंभ, बहिक उससे पहले ही से अपनी तरफ से अन्दर-हीं-अन्दर प्रचार कर रहा था। वास्तव में देश में ऐसी शक्तियां उस समय मौजूद नहीं थीं, जिन्हें तुरन्त जड़ाई छेड़ देने पर भद्र शवज्ञा सान्दोलन के विस्तृत चेत्र में खपा लिया जाता। गांधीजी इस शक्तियों के तस्काल नियंत्रण में रखनें में विश्वांस रखते थे। चान्दोलन की प्रगति के साथ-साथ उन पर नियंत्रण रखने की बात में उनका विश्वास नहीं था। वे तो तत्काल बनता को एकन्न करके लड़ाई छेड़ देमा चाहते थे; परन्तु उन्होंने शनुभव किया कि इस प्रकार का कद्म उठाने के लिए जैसा श्रनुशासन श्रावंश्यक है, वे पैदा नहीं कर सकते। यदि वर्तमान ही श्रनिश्चित है तो फिर संदिग्ध भविष्य पर कैसे भरोसा किया जा सकता है ? गांधीजी की विचारधारा ऐसी नहीं थी श्रीर इस तरह सोचना ही उनके मंहितपंक के परे था। वे यह बात मानने को तैयार नहीं ये कि कोई 'नया जातावरण पैदा हो गया है प्रथवा कोई नया प्रनुभव प्राप्त हुन्ना है। उनका यह स्रयाज महीं था कि कांग्रेस में जो विभिन्न विचारों के दल पैदा हो गये हैं और कांग्रेसजनों में जो मतभेद दिखाई देते हैं कांग्रेस की किसी श्रसाधारण उनति का परिणाम नहीं है, बिहक उसकी मिटिकयता के कारण है। कांग्रेस में एक दल उन लीगों का था जिनका यह खयाल था कि 'सविनय-संग-श्रान्दोलन छुँड देने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा' श्रीर एक दूसरा दल उन लोगों का था, जिन्हें सन्देह था कि 'सभी सब कुछ ठीक नहीं है श्रीर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए।' इन दोनों ्रलों के दुरमियान एक दल और था, जिसका विचार था कि कांग्रेस को इस समय श्रपनी स्पिति स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख देनी चाहिए और साफ-साफ कह देना चाहिए कि वह क्या करेगी। मृद-अवज्ञा-श्रान्दोलन की बात को वो छोड़िए.।. क्या जनता श्रव तक इस टुविधा में नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए ? वह हमारे उद्देश्यों को श्रन्तिम रूप से जानना चाहेगी श्रीर इसिनए उस पर यह असर नहीं पड़ना चाहिए कि हम बार-बार अपना विचार बदनते जा रहे हैं। यह एक ख़तरनाक शौर कमज़ोर स्थिति होगी। जनता को साफ-माफ प्रता होना चाहिए कि द्यगर शासमान भी टूट पड़े तो हमारी स्थिति यह होगी; वरना जनता में धसुरहा की भावना पैदा हो जाएगी जो स्वयं इस श्रान्दोलन के लिए घातक होगी। इस तरह की विचारघारा का मुख्य कारण यह था कि लोगों को सन्देह होने लगा था कि क्या भाज से वीन महीने पहले देश की श्राधिक तैयारी नहीं थी और क्या वे उस स्थिति से पीछे नहीं हटते जा रहे हैं। "हो सकता है कि हम सिवनय अवज्ञा थाज प्रारम्स न करें; हो सकता है कि इसे इस कल भी न करें; लेकिन इमें सन्देह की इस भावनां की रोक-थामं करके कोई अन्तिम निर्णय अवश्य करना चाहिए । कोई भी

न्यक्ति यह नहीं जानता कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वह स्वाधीनता ही श्रथवा विधान-परिषद्। उनका रूपाल था कि हम बढ़-चढ़कर बातें बना रहे हैं श्रीर किसी-न-किसी तरह उनसे मेल-मिलाप कर लेंगे । प्रश्न लार्ड लिनलिथगो की ईमानदारी श्रीर सच्चाई का नहीं था; क्योंकि हमें इसके वारे में तो कोई शक ही नहीं था कि वै निष्कपटता से काम ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे उदार हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने में उनका श्रपना स्वार्थ है। प्रश्म तो वास्तव में हमारे श्रपने ही फैसले का था। इस तरह के तर्क के पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि जब मन्त्रिमण्डल ने स्तीफे दिये तो वातावरण गर्म श्रीर जोशीला था। उस समय देश भर में विजली की एक लहर-सी दौड़ गई थी स्त्रीर साधारणतः यह स्त्राशा की जाती थी कि हमारे देश में क्रान्ति फैलने वाली है, जैसा कि दूसरे देशों में भी हुन्ना है। यह क्रान्ति निःसन्देह हमारे श्रपने ही ढंग की होती। लेकिन चूँ कि हुआ कुछ भी नहीं, इसलिए लोगों का जोश दव गया। स्थिति उत्तरीत्तर खराव होती गई थ्रौर जनता में श्रामतीर पर थकान थ्रौर उदासीमता की भावना पाई जाने हिलगी '। यह समस्या केवल हो हुई निरचय वाले व्यक्तियों की मुलाकात से हुल होने वाली महीं थी। देश को धोले में डाल देने वाली प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, इसलिए कांग्रेस का कर्तग्य था कि वह इसके कारणों की छान-बीन करके या तो इस बुराई को कम कर दे या फिर उसे बिल्कुल ही खरम कर दे। काँग्रेस की यह मोचना लाजिमी था कि ग्रगले दो-तीन या छः महीनीं में उसे क्या करना है। लड़ाई के कारण यह संकटपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी श्रीर श्रंप्रेज़ों का उद्देश्य यथासंभव श्रपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हर हालत में उसे सुरद तो करना था ही । कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्हें भारत की मटद मिले । इसे हम यों भी कह सकते हैं कि वे भारत के साधनों से लाभ उठाने के लिए निरन्तर उस पर भाक्रमण कर रहे थे और उसकी रोक-थाम दोनी जरूरी थी। लेकिन सचाई दरअसल यह थी कि संत्रिमंडनों के इस्तीफे देने के थोड़ी देर बाद ही हमारी वास्तविक शक्ति कम नहीं हुई, बिल्क बास्तव में उसमें उत्तरीत्तर वृद्धि ही हो रही थी । हमारे रास्ते में सिर्फ एक वही रुकावट साम्प्रदायिक प्रश्न की खड़ी कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के रास्ते में रोड़े श्रटकाना था। लेकिन कांग्रेस ने धीरज में काम लिया और धीरे-धीरे यह फिलाई भी दर होने लगी। हिंसा की मावना धीर उसके समर्थक दुख वास्तव में न ती स्वयं ही कुछ करना चाहते थे श्रीर न ही वे यह चाहते ये कि कांग्रेस स्वयं श्रपनी रूपरेखा के भनुसार कोई कार्रवाई करे।

रामगढ़ श्विष्ठिदेशन के लिए कार्यंक्रम तैयार करने के उद्देश्य से जब कांग्रेस कार्य-समिति की पटना में बैठक हुई तो। उसकी एड-मूमि में वास्तिविक स्थिति कही थी। पिछले बीम बरम में कांग्रेस के वार्षिक श्विष्ठे वार्षिक कार्यंक्रम थोड़े से महत्वपूर्ण प्रस्तावों तक ही सीमित हो गया था, जिनकी संख्या बाद में इस या बादह तक ही रह गई थी। यह संख्या बारंमिक अधिवेशनों के मुकावते में उचित ही थी; क्योंकि उन दिनों प्रस्तावों की संख्या दुगनी या तिगुनी हुआ करती थी। रामगढ़ अधिवेशन के लिए कांग्रेस कार्य-समिति ने पटना की बैठक में मिफ एक ही प्रस्ताव सैयार किया, जिसका सम्बन्ध भारत और युद्ध से था। वास्तव में इसमें कोई नई यात नहीं थी। यह बात नहीं थी कि उपर जिन कठिनाइयों और आशंकाओं का उल्लेख किया गया है वे कोई एक्स्म नई या ताजा थीं, बक्ति लड़ाई हिड़ने के खाद से कांग्रेस का यह पहला ही सालाना अधिवेशन हो रहा था शीर शायद पहला ही जो कि युद्धकान में हो सकता था—यह सर्वया एक उचित अवसर ही था। जब हम एक बार भी स्पष्ट स्त्य से मूत की समीचा सरने, बर्तमान का पर्यवेश्य और भविष्य का पूर्वाभास काते और वास्तव में रामगढ़ ने ऐसा ही किया भी।

## रामगढ़: १६४०

तरह साल से कांग्रेस खतरे की घण्टी वजाती आ रही थी और अन्त में एक दिन वह खतरा मुंह-बाए सामने या ही खड़ा हुया। इस खतरे के कारण नागरिक जीवन का सर्वनाश श्रांसों के सामने नाचने लगा था। यह खतरा था विश्व-ग्यापी युद्ध का। जब से सत्याग्रह के सिद्धान्त के प्रमुसार हमने श्रपने देश के भाग्य का निर्णय करने का बीहा उठाया था, उसके बाद से रामगढ़ में पहली बार कांग्रेस का ऋधिवेशन युद्ध की छाया में हो रहा था। कांग्रेस ने समी प्रकार के युद्ध-प्रयश्न में भाग लेने के ख़िलाफ़ देश को चेतावनी देते हुए बहुत से प्रस्ताव पास किये थे और जब राष्ट्र का जनसमूह रामगढ़ में एकत्र हुआ तो इस भयंकर सर्वनाश और संहार के छु: से भी अधिक महीने हमारी आँखों के सामने से गुजर चुके थे और हम यह सोचने में व्यस्त थे कि अपने श्रहिंसा के सिद्धान्त के अनुकृत ऐसा कीन-सा तरीका निकालें, जिसका सहारा लेकर भारत इस संकटकाल में श्रपने भाग्य का फैसला कर सके। भाग्य की विद्रम्बना देखिये कि उसके बाद से रामगढ़ का यह कांग्रेस-नगर इटली के युद्धबन्दियों के एक कैम्प के रूप में परि-वर्तित हो गया ! उसके बाद से बहुत समय धीत चुका था और रामगढ़ अधिवेशन का वातावरण उन पिछले श्रधिवेशनों की तुलना में, जो श्राए-साल होते थे, बिल्कुल ही भिन्न था। जड़ाई के नगाड़े प्रायः इस जंगस में भी सुनाई दे रहे थे, जहां रामगढ़ उसकी पहादियां, घाटियां, तराइयां श्रीर उसके मरने बह रहे थे। रामगढ़ के श्राधिवेशन का प्रधान सदा की भांति नियमित रूप से चुना गया था। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि ब्रिपुरी श्रिधवेशन के ब्रिए वह 'सरकारी' उम्मीदवार होता, लेकिन त्रिपुरी से सम्बन्ध रखने वाले अध्याय में बताया जा चुका है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने स्वयं श्रपनी मर्जी से श्रपना नाम वापस ले जिया। शौर यह सर्वधा स्त्रामाविक ही था कि जब भी आगे कोई सबसे पहला मौका आता वो उनका नाम कांग्रेस के अध्यक्त-पद के लिए सोचा जाता। इस प्रकार इन परिस्थितियों में रामगढ़ के अधिनेशन के प्रधान मौलाना श्राञ्चलकलाम श्राजाद हुए। रामगढ़ में मार्च १६४० में होने वाले कांग्रेस के ४३वें श्रिध-वेशन के प्रधान के लिए सिर्फ मामूली-सा चुनाव हुआ। ११ फरवरी, १६४० की सभी पान्सों में प्रतिनिधियों ने प्रधान के निर्वाचन के सिए अपने-अपने बोट डाले और मौलाना भाजाद, श्री एम॰ एन॰ राय के मुकाबले में १८६४ वोटों से कांग्रेस के प्रधान चुने गए। श्री राय की १म३ बोट मिले ।

रामगढ़ का नाम मजहर नगर रखा गया था भीर सदा की मांति यहाँ भी मव श्रस्तब खुब धूम-धाम से मनाए जाने का धायोजन किया गया। खुझे भिष्टेबेशन को छोदकर पिएय-

निर्वाचन समिति, प्रदर्शनी, सार्वजिनक समाएँ इत्यादि का सारा कार्यक्रम निर्विष्न संपन्न हुआ। लेकिन खुले अधिवेशन का श्रायोजन इस पठार की एक सुरम्य तराई में किया गया। प्रकृति क्द हो गई घौर उसने रोद रूप धारण कर विया घौर सारे मैदान में घुटनों तक पानी चढ़ त्राया। इसका कारण यह था कि ठीक उसी समय, जब कि कांग्रेस का अधिवेशन होना था, जोर का त्कान श्राया श्रोर वर्षा होने लगी। कांग्रेस के महारथियों ने इसका बहादुरी से मुकाबता किया। यह सारा मैदान चुंकि चारों श्रोर से ख़ुला हुआ था इसलिए किसी को सिर छिपाने के तिए भी स्थान न था। एक ही च्या में श्रन्छी-से-श्रन्छी पोशाक पहिने हुए स्त्री-पुरुषों श्रोर गोद के वर्चों का समुदाय मानों कॉपड़ियों के एक गांव में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इस समय श्रपने बचाव के लिए लोगों ने श्रपने नीचे से चटाइयां निकालकर श्रपने सिरों पर तान ली थीं— जो इन कोंपहियों की छतों का काम दे रही थीं। परनतु तुफान इतने जोर का था कि प्रतिनिधि, दर्शक, घटाइयां श्रीर छाते, हजारों की संख्या में एक जलप्रवाह के रूप में बहने लगे। बचों का श्रंग-श्रंग भीग गया, वे श्रपने मां-वाप के सीने से चिपटे हुए थे। इसी प्रक्षय की घड़ी में स्वागत-मिनिति के प्रधान श्रीर श्रधिवेशन के प्रधान ने क्रमशः श्रपनी-श्रपनी कार्रवाह्यां कीं । वेशक उनके श्रमिभाषण विना पढ़े ही पढ़े हुए मान लिए गए। उस दिन का मुख्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाज ने पेश किया श्रीर उसे श्रगले दिन के लिए सुल्तवी कर दिया गया। श्रगलें दिन कांग्रेस श्रधिक सौभाग्य-शालिनी रही श्रीर उसे श्रिधिवेशन के लिए काफी समय मिल गया। श्रिधिवेशन श्रासानी श्रीर धूमधाम से हो गया। श्रिधिवेशन का श्रायोजन करहे वाले सैदान में किया गया था, जहां जमीन ऊँची श्रीर सूखी थी। कांग्रेस का यह ऐतिहासिक निर्णय, जिसका समर्थन गांधीजी ने श्रपने महत्वपूर्ण भाषण में किया था, लोगों ने मण्डे के मीचे बेंठकर पूरी गंभीरता थार संजी-दगी से किया था। अजहर-नगर के सिंहहार के सामने ३० फुट ऊँ चे पुक स्तंभ पर यह करटा फहरा रहा था। इस स्तंभ का रंग भूरा श्रीर पीला था श्रीर इसके पनाने में श्रशोक स्तंभ की नकल की गई थी।

रामगढ़ का श्रधिवेशन रामगढ़ के राजा के एक जंगल की देहाती बहितयों में किया गया था। रामगढ़ के राजा बढ़े देशभक्त श्रीर सरल प्रकृति के थुवक हैं। उन्हें द्वींग माने श्रथवा प्रदर्शन करने की श्रादत नहीं है। वह श्रव्यधिक उदार प्रकृति के व्यक्ति हैं श्रीर उत्साहशील इतने हैं कि श्रिल्ल-भारतीय कांमेल महासभा के सदस्यों की ख्य श्रावोभगत की। यह सर्वधा उपयुक्त ही था कि श्रीयुत राजेन त्राव् को दूर-दूर से इनके पहले कांमेस के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रुना गया था श्रीर उनका श्रमिभाषण एक ऐसी गज़ब की चीज है, जिसे बार बर सिफ इसलिए पढ़ा जा सकता है कि उसमें युक्तियों श्रीर विभिन्न घटनाश्रों का वर्णन यहे ही चिदया तथा मोहक हंग में किया गया है। रोमांस श्रीर धर्म तथा श्रुद्ध भगवान की जन्म-मृत्ति श्रीर उनकी राज्यमृत्ति के रूप में विहार का प्रदेश राजेन यात् की प्रतिभा भीर विहत्ता की कहानियों से भर उठा था श्रीर जिस किसी भी न्यक्ति को उधर से होकर गुजरने का मौका मिला, उसे सभी जगह राजेन वात् की विज्ञच्छ प्रतिभा का श्रामास मिजा। श्रमर चापाणों में धर्मोपदेश श्रीर यहने हुए मरनों में पुस्तकों की सज़क केवल कि की कोरो कच्यान नहीं है, जहां हमें ये बात मिल सकेगी श्रीर-राजेन्द्र यात्र ने ऐसे ही एक धर्मीपदेश का वर्णन किया है, जिसे हम मीचे दे रहे हैं।

''कमी-कमी इम भूतकाल से शिक्षा लेकर यहे शेरित श्रीर शमावित हो उठने हैं। यह

1 --

प्रकरण समाप्त करने से पहले में ऐसी ही एक घटना श्रापके सामने रखूँगा। किसी जमाने में राजा श्रजातरात्र द्विण विहार में राज्य करते थे श्रौर उत्तर विहार में विजयों का सुसमृद्ध प्रजातंत्र था। श्रजातशत्रु विजयों को जीतकर उनका प्रदेश श्रपने राज्य में सम्मिलित कर लेने के लिए बड़े उत्सुक थे। एक बार गौतम बुद्ध श्रजातशत्र की राजधानी राजगिर (राजगृह) में श्राये श्रीरं वे गिद्दकूट (गृद्धकूट) पर्वत पर ठहरे । श्रजातशत्रु ने श्रपने मंत्री बस्सकार को बुद्ध के पास यह जानने के लिए भेजा कि विजयों के विरुद्ध उसकी जो योजना श्रीर चाल है, उसके सम्बन्ध में उनकी नया राय है। जब बुद्ध को अजातशत्रु के इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने शिष्य आनन्द से सात प्रश्न किये थ्रौर उनका उत्तर मिलने पर उन्होंने श्रजातशत्रु के प्रश्न का जवाब दे दिया। उन्होंने पूछा, "श्रानन्द ! क्या तुमने सुना है कि वज्जी लोग अपनी सभाएँ श्रवसर बुलाते हैं श्रीर लोग उनमें काफी संख्या में शामिल होते हैं ?" श्रानन्द ने उत्तर दिया, "प्रभु ! वधागवें ! मैंने सुना है कि विजयों की सभाएँ बहुधा होती हैं श्रीर उनमें लोग काफ़ी संख्या में भाग लेते हैं।" बुद्ध ने कहा, "तो हे श्रानन्द ! जब तक विजयों की सभाएँ बहुधा होती रहेंगी श्रीर उनमें लोग काफी संख्या में भाग लेते रहेंगे तब तक तुम यह आशा कर सकते हो कि केवल उनकी श्रभिवृद्धि ही होगी, विनाश नहीं।" उन्होंने इसी प्रकार के छः श्रीर प्रश्न किए श्रीर उनका संतीप-जनक उत्तर मिलने पर कहा, "जब तक वजी। एक जगह मिलकर बैठते रहेंगे, एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे और अपने राष्ट्रीय कर्तन्यों का पालन एक साथ मिलकर करते रहेंगे, जब तक वे कानून बनाए बिना कोई मनमाने छादेश नहीं जारी करेंगे और न अपने कानूनों का अतिव्रमण करेंगे, जब तक वे अपने बनाए नियमों के शतुसार सामूहिक रूप से कार्य करते रहेंगे, जब तक वे श्रपने वहाँ का श्राद्र-सम्मान करेंगे, श्रीर उनकी मान्य राय को मानते रहेंगे, जब तक श्रपनी स्त्रियों के प्रति कठोर श्रथवा टद्रुडतापूर्ण बर्ताव नहीं करेंगे, जब तक वे श्रपने चैत्यों (धार्मिक ं श्रीर राष्ट्रीय मंदिरों) का श्रादर सम्मान करते रहेंगे श्रीर धर्मार्थ ध्योजन से दी गई उनकी संपत्ति उनसे नहीं छीनेंगे, जब तक वे अपने अर्धतों (आत्मत्यागी विद्वानों) की रत्ता करते वहांगे और बाहर के अहीतों को अपने देश में प्रवेश करने की आजा देते रहेंगे, अपने राज्य के अहीतों को श्राराम से जीवन ज्यतीत करने देंगे, तय तक उनकी समृद्धि होती रहेगी, वे संपन्न होते रहेंगे श्रीर तुम्हें उनकी किसी प्रकार की भी चित की श्राशा नहीं करनी चाहिए।" जब श्रजादशत्र ने यह सुना तो उसे विश्वास हो गया कि उसके लिए अपनी सेनाओं के बता पर बिजयों की जीवना श्रसंभव है। श्राज भी ये सातों नियम, जिनके ऊपर राष्ट्रों का उत्थान-पतन निर्भर रहता है श्रीर जो आज से २,४०० वर्ष पूर्व लागू किये गये थे-कितने सच्चे और शाक्षत हैं। राजगिर की पहाँडियों में गिद्धकृट का यह पर्वंत श्राज भी हमें उनका स्मरण दिला रहा है। किसी भी जीविष्ठ ंसमाज में मतभेद का होना सर्वथा स्वाभाविक ही होता है। क्या श्राज हम कांग्रेस के बारे में यह , कह सकते हैं कि इस एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक साथ मिलकर बात करते हैं थीर एक साथ मिलकर अपने राष्ट्रीय कर्त्तन्य का पालन करते हैं ? क्या हम यह कह सकते हैं कि इस अपने ही बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं करते ? क्या हम श्रपने ही बनाए हुए नियमों के श्रनुसार सामूहिक रूप से कार्य करते हैं ? क्या हम विश्वास श्रीर निश्चय के साथ यह कह सकते हैं कि हम श्रपने बड़ों का श्रादर-सत्कार करते हैं, उनकी मान्य सलाह पर ध्यान देते हैं श्रीर उसे ंस्बीकार करते हैं ? वंजियों की ताकत इन्हीं बुनियादीं वार्ती पर निर्भर थी। यदि हम भी इन ्रप्रभी की उत्तर 'ही' में दे सकें तो हमारी शक्ति भी बड़ेगीं। एक बार बुद ने अपने मिन्नुओं को

विज्ञयों की सभाशों को दिखाते हुए कहा था, "तुम इस सभा को देखी। इससे तुम यह श्रनुमान लगा सकते हो कि देवताश्रों की सभा किस प्रकार की होगी।" क्या हमारे लिए इस प्रकार का संगठन करना श्रोर श्रपने इस राष्ट्रीय संगठन को इस प्रकार चलागा संभव नहीं है कि जिससे गांधीजी हम में श्रनुशासन की कभी श्रोर हिंसा की शिकायत करने की बजाय श्रपने श्राश्रम की कन्याश्रों को संबोधित करते हुए ऐसे ही उपदेश दें, जैसे कि भगवान् बुद्ध ने श्रपने भिनुशों को दिये थे ?

राष्ट्रपति का भाषण उच्चकोटि का था। मौलाना साहब एक तन्ध्रप्रतिष्ठ श्रीर प्रकारह विद्वान् हैं, जिनकी शित्ता-दीका मिश्र के गख्यात श्रवश्रजहर विश्वविद्यालय में हुई है। वे श्रपने धर्मशास्त्र के ज्ञान धौर सांस्कृतिक ख्याति, भाषा पर अपने असाधारण श्रिकार धौर शैली की स्पष्टता, श्रपनी गद्दन सेधावी शक्ति श्रौर उच्चकोटि की विवाद-पट्टता. श्रपनी समान्यूम श्रौर प्रत्युत्पन्नमति के गुणों के लिए भारत में अपना सानी नहीं रखते और धार्मिक नेता के रूप में इस्लामी दुनिया में उनका श्रद्धितीय स्थान है। जिस तरह उनकी ख्याति ने उन्हें श्रपने साथियों के वीच<sup>ं</sup> ऊपर उठा रखा है, उसी तरह उनकी सुन्दर श्राकृति, चमकते हुए चेहरे और शास्वत मुस्कान ने उन्हें अपने साथियों का प्रियभाजन बना दिया है । एक समय वे हिंसावादी थे। १६१४-१८ के युद्ध में उन्हें श्रली-बन्धुश्रों के साथ १६१४ से लेकर दिसम्बर १६१६ तक चार वरस से कुछ श्रधिक समय के लिए मजरबन्द कर दिया गया था। श्रसहयोग-श्रान्दोलन शुरू हो जाने पर वे पूरी तरह से राष्ट्रीय संग्राम में कूद पड़े श्रीर १६२१ में देशबन्धुदास के साथ जेल में रहे । १६२२ में गया श्रधिवेशन के बाद उन्होंने स्थितिपालकों और सुधार के समर्थकों में समसौता कराने की भरसक चेष्टा की श्रीर सितम्बर १६२३ में उन्हें अपनी संतु जित निर्णयशनित, अथक परिश्रम और उचकोटि की तथा विशुद्ध देशभनित के कारण दिल्ली के विशेष श्रिधिवेशन का प्रधान चुना गया । सन्नह वर्ष के बाद देश का सौभाग्य था कि उसने भारतीय राजनीति के संकटकाल में उन्हें कांग्रेस की नौका खेने का फिर उत्तरदायित्व सौंपा गया श्रीर सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितनी कुशलता से उसका संचालन करके उसे सुरिक्त जगह : पर पहुँचा दिया। वे सदा से ही संघर्ष के पत्त में रहे थे और अब उन्होंने देखा कि संघर्ष छुड़ देने का मौका टमके द्वाय श्राया है तो उन्होंने रामगढ़-श्राधिवेशन का प्रधान पद स्वीकार करना श्रपना कर्तव्य समका।

"श्राज इसारा काफिला एक यही नालुक घड़ी में से गुज़र रहा है। इस तरह की नालुक घड़ी में कठिनाई यह रहती है कि उसमें परस्पर विरोधी संभावनाओं की आशंका बनी रहती है। वहुत संभव है कि यदि हम कोई ठीक कदम उठाएँ तो अपने उद्देश्य के बहुत निकट तक पहुँच जाएँ और दूसरी थोर यदि हम कोई गलत कदम उठा बेठें तो उससे हम नई कठिनाह्यों और उलमनों में फँस सकते हैं।" ये शब्द मौलाना अञ्चलकजाम आजाद ने रामगढ़ में भारतीय कांग्रेस के श्रदे अधिवेशन के अध्यचपद से भाषण देते हुए कहे थे।

उन्के भाषण के दो बुनियादी सवाल ये थे : ३ सितम्बर, १६३६ को युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद से हमने जो कदम उठाया है वह हमें किघर से जा रहा है ? श्रीर शब हमारी स्थिति क्या है ?

इस बात की पुनः घोषणा करते हुए कि नारत के लोग हृद्य से उन स्नोगों के साथ है, जो प्रजातंत्र श्रोर स्वसंत्रता के लिए लढ़ रहे हैं और इस प्रतिक्रिया की सहर का सरकर मुकावका

## कर रहे हैं-मौलामा श्राजाद ने कहा --

"भारत नाजीवाद श्रीर फासिस्टवाद को कभी सहन नहीं कर सकता, लेकिन वह बिटिश साम्राज्य से भी बहुत जब चुका है। श्रगर भारत स्वतंत्रता के श्रपने नैसर्गिक श्रधिकार से वंचित रहा तो इसका स्पष्ट श्रर्थ यह होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद श्रपनी परंपरागत विशेषताओं के साथ श्रीर इन परिस्थितियों में भी फलता-फूलता रहा। भारत किसी तरह से भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पनपने में हाथ नहीं वंटा सकता। यद्यपि इस मामले में साम्राज्य के देशों को फैसला करने की श्राजादी दी गई है, फिर भी भारत की ब्रिटिश राष्ट्र-मंद्रल में क्या स्थिति है ? श्राज भारत से कहा जा रहा है कि निकट परन्तु श्रज्ञात भविष्य में ब्रिटेन बड़ी उदारतापूर्वक उसे श्रीपनिवेशिक स्वराज्य का बहुमूल्य उपहार भेंट करेगा। जब लड़ाई श्रुरू हुई—एक ऐसी तहाई जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई थी—भारत को श्रचानक उसमें धकेल दिया गया श्रीर यहां तक कि उसे यह भी महसूस न हुश्रा कि वह इसमें शामिल हो रहा है। सिर्फ एक इसी बात से इम श्रन्दाजा लगा सकते हैं कि इया का रख़ कि धर है ?"

मौलाना श्राजाद ने विस्तार से कांग्रेस की मांग, उस पर ब्रिटिश सरकार के जवाब श्रीर श्रव तक कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदमों का ज़िक्क करते हुए कहा—

"वास्तविकता की कसौटी के पहले ही प्रहार से कल्पना का यह भवन चकनाचूर हीकर नीचे गिर पड़ा। पिछले चार साल से संसार प्रजातंत्र श्रोर स्वाधीनता की श्रावाजों से गूँजता रहा, इस सम्बन्ध में इंगलैएड श्रोर फांस के जिम्मेदार प्रवक्ताओं की घोषणाएँ श्रोर वक्तव्य श्रभी तक इमारे दिमाग में इतने ताजा हैं कि उन्हें फिर से याद करने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। लेकिन द्योंही भारत ने यह सवाल उठाया, इन घोषणाश्रों और वक्तव्यों की वास्तविकता का रहस्य प्रकट हो गया श्रीर श्रव हमसे कहा जा रहा है कि निःसंदेह इस लहाई का मकसद राष्ट्रों की श्राजादी को महफूज़ रखना है; लेकिन यह बात सिर्फ यूरोप की भौगोजिक सीमाश्रों तक लागू होती है। एशिया श्रोर श्रक्रीका के वाशिन्दों को इस तरह की कोई उम्मीद रखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह सवाल सिर्फ एवाहिश या विटिश सरकार की एवाहिश के परिमाण का नहीं है, यिक यह तो एक सीधा और श्रासान-सा सवाल हिन्दुस्तान के हक का है मौलाना श्राजाद ने कहा, "हमारी स्थिति विल्कुल साफ है। हम विटिश साम्राज्यवाद को विजयी और मजबूत होता हुशा नहीं देखना चाहते और इस ठरह श्रपमी गुलामी की श्रवधि को भी नहीं बढ़ाना चाहते। हम ऐसा करने से कतई इन्कार करते हैं श्रीर जाहिर करते हैं कि हमारा शस्ता विल्कुल दूसरी ही दिशा में है।"

"१६३७ में हमने जो शस्यायो श्रीर श्रांशिक सहयोग का हाय बढ़ाया था, उसे हमने युद्ध की घोषणा के बाद खींच लिया। स्पष्ट है कि हमारा हरादा श्रसहयोग की दिशा में श्रागे कृदम बढ़ाना है। जिस स्थिति में हम श्राज हैं, हमें यह फैसला करना है कि हमें इस दिशा में श्रागे बढ़ना चाहिए या पीछे कदम लौटाना चाहिए ? लेकिन एक दफा कृदम उठा लेने पर हसे पीछे नहीं हटाया जा सकता। कृदम रोकने का मतलव पीछे हटना है श्रीर हम पीछे हटने से इन्कार करते हैं। इसलिए हम सिर्फ श्रागे ही कृदम बढ़ा सकते हैं। मुक्ते बक्तीन है कि अब में यह कहता है कि हमें श्रागे कृदम बढ़ाना चाहिए श्रीर हम धागे ही श्रागे चलेंगे तो श्राप सब मेरे साथ इसमें पूरी तरह से शरीक हैं।

"इन परिस्थितयों में क्या यह श्रसंभव था कि इतिहास श्रपनी परंपरा के प्रतिकृत कोई नया पग उठाता ? क्या यह श्रसंभव था कि संसार की दो वड़ी कौमें, जो घटनाचक के कारण एक दूसरे से शासक श्रीर शासित की हैसियत से बंधी हुई थीं, श्रापस में तर्क, न्याय श्रीर शानित पर श्राधारित कोई नया रिश्ता कायम करतीं ? श्रगर ऐसा मुमिकन होता तो विश्व-न्यापी युद्ध के कारण जो खेदजनक परिस्थितियाँ पैदा हो गई थीं, उनकी जगह नई उम्मीदें पैदा हो जातीं श्रीर तर्क तथा न्याय की नई ज्यवस्था के फलस्वरूप एक नये प्रभात का उद्य होता। श्रगर श्राज श्रमेज दुनिया से श्रभिमान के साथ यह कह सकते कि उन्होंने इतिहास में एक ऐसी नई मिसाज कायम की है तो मानवर्ता के लिए यह कितनी बड़ी श्रीर श्रद्धितीय विजय होती। निःसंदेह यह श्रसंभव नहीं था, लेकिन यह एक बड़ी कठिन बात थी।

"मौजूदा स्थिति के इस शंधकार में, मानव प्रकृति के उज्जवल पहलू में दद विश्वास ही एक ऐसी चीज थी, जिस पर गांधीजी की महान् श्रात्मा श्राश्रित थी। श्रापसी सममौते के लिए यह खयाल किये बगैर कि उनकी श्रभेद्य स्थिति इससे कमजोर पड़ रही है, गांधीजी हरेक मौके से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पहले से ही पटना में तैयार कर जिया गया था, रामगढ़ की गतिविधि इतनी शान्त न थी जितनी कि श्राशा की जाती थी। लेकिन इस थोड़े से दरमियानी अरसे में भी विचारधारा बड़ी तेजी से प्रवाहित हो रही थी। श्री जिन्ना का दो राष्ट्रों का सिद्धांत उनके दिमाग में पनपने लगा था, जो श्रपने श्रापको पाकिस्तान की सुरत में प्रकट कर रहा था। साम्प्रदायिक कगड़े, जिनके पैदा हो जाने की आशंका सविनय भंग के कारण की जा रही थी, पहले ही शुरू हो चुके थे और सक्खर का दंगा अपने पूरे वेग से प्रारंभ हो चुका था, जिसमें ४०० श्रादमी मारे गए श्रीर हजारों घायल हुए थे। यह दंगा उस समय देश के इतिहास में पाशविकता, करता श्रौर रक्तपात में अपनी सानी नहीं रखता था। काश कि हमने ढाका की उन घटनाओं की पहले से ही कल्पना की होती, जो एक साल बाद अर्थात् मार्च १६४१ के मध्य में शुरू हुई थीं और जुलाई तक जारी रहीं। इसके खलावा उन घटनाद्यों की भी करूपना की होती जो श्रहमदाबाद श्रीर वम्बई में जुलाई १६७१ तक समय समय पर घटती रहीं श्रीर जो कानपुर, लखनऊ श्रीर बनारस में छोटे पैमाने पर देखने में श्राईं। इन सभी घटनाश्रों का चित्र सक्खर के हत्याकांड की तुलना में कहीं अधिक भयानक और दरावना था। जहां तक लढ़ाई के जमाने में सविनय भंग श्रान्दोलन प्रारंभ करने का प्रश्न था, रामगढ़ श्रधिवेशन के समय प्रादेशिक श्रीर जातिगत सिद्धांत के श्राधार पर देश के विभाजन की मांग श्रीर सांप्रदायिक कलह की समस्या ऐसी नहीं थी जिस पर शान्त चित्त से विचार किया जा सकता। जब कि समस्याएं ऐसी थीं तो घटनाश्रों के सिंहावलोकन से भी कोई शारवासन नहीं मिल सकता था। गांधीजी को तो सभी श्रीर श्रनुशासन-हीनता ही दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के चुनावों में, स्थानीय संस्थायों-म्युनिसिपैलिटियों--श्रादि के मामलों में, श्रीर श्राम तौर पर सार्वजनिक जीवन में श्रीर इतना ही नहीं, राजकोट के मामले में भी उन्हें छल-कपट श्रौर धोखा दिखाई दे रहा था, जिससे मजबूर होकर उन्होंने श्रांदोलन को घन्द कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग एक श्रोर से सत्याप्रही होने का बहाना बना रहे थे श्रीर दूसरी श्रीर चुपके-चुपके, द्विप-ब्रिपा कर ठाकुर साहब से मिलते-जुलते श्रीर उनकी खुशामद करते थे। उन्होंने निःसंदेह यह बात मानी कि श्रगर २० साल तक सत्य श्रीर श्रहिंसा के सिदांत पर श्राचरण करने के रिणाहीदकन॥य मि भई सीव पतः

इसमें निश्चय ही श्राम लोगों की श्रपेचा नेताओं की कमजोरी श्रधिक है। लेकिन जितनी ही गांधीजी ने इस वेईमानी को दूर करने की कोशिश की उतनी ही उनकी यह चेष्टा महज़ शाब्दिक होकर रह गई। उन्होंने यह बात छिपाई नहीं कि देहाती लोग श्रान्दोलन में सैकड़ों की संख्या में भाग ले रहे हैं, लेकिन यदि उनमें भी बेईमानी या सचाई की कमी दिखाई दी तो उस हालत में एक ही तरीका था अर्थात् थोड़े से आदिमियों को चुनकर लड़ाई लड़ी जाय । इस तरीके से गांधी जी समस्या को हल करने की बात सोच रहे थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रपनी मांग कड़ी कर दी थी श्रीर वे उसमें कोई त्रुटि नहीं श्राने देना चाहते थे। कभी-कभी गांधीजी सोचते कि उन्हें मैदान में से हट कर स्वयं एक श्रोर बैठ जाना चाहिए श्रीर दूसरे की श्रागे बढ़ने देना चाहिए। जब तक वे जीवित श्रीर कियाशील थे, क्या जनता इन परिस्थितियों में काम कर सकती थी ? लोग निराश होकर तथा विश्वास की कभी के कारण यह कह सकते थे कि उन्हें एक नये नेतृत्व की जरूरत थी। लेकिन गांधीजी के सहयोगी उन्हें श्रकेला नहीं छोड़ सकते थे, हालांकि उस समय एक पत्त की यह राय भी थी कि सविनय भंग ही हमारा एकमात्र उपाय नहीं होना चाहिए श्रीर श्रगर कांग्रे स यह महसूस करती है कि उसकी ताकत उतनी नहीं है तो उसे श्रपनी तात्कालिक मांग भी श्रपनी शक्ति के अनुकूल ही रखनी चाहिए । परन्तु यह एक ऐसा दृष्टिकीण था जिसका समर्थन करने वाला दूसरा कोई नहीं था श्रीर गांधीजी पर इसकी प्रतिकिया यह हुई कि वे यह कहने लगे कि अगर आम राय यह हो कि सारे हिन्दुस्तान के लोग थक गए हैं तो वे अपना परीच्या श्रकेले गुजरात में ही करना चाहेंगे, क्योंकि वहां उन्हें पूर्ण सहयोग मिलने की श्राशा थी। उनकी मुख्य कठिनाई थी संगठन । "मैं इस तरह के संगठन के बल पर कैसे लड़ सकू गा ?" यही एक विचार था जिस पर वे अपने आत्मिनिरीचण के समय सोचते थे और विचार-विनिमय में बरावर इसी पर चर्चा करते थे। संगठन की ऐसी हालत देखते हुए उन्होंने अनुभव किया कि वे कांग्रेस-जनों से कह दें कि उन्हें बड़ा खतरा नजर श्रा रहा है श्रीर इस तरह के संगठन के बल पर किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो क्या फिर उन्हें कांग्रेस के नाम के विना ही श्रकेले जूम पढ़ना चाहिए, जैसा कि उन्होंने चम्पारन श्रीर श्रहमदावाद में किया था ? उनके सहयोगी जैसे राजेन्द्र बाबू तथा वजिकशोर बाबू की स्थिति तो नगएय थी । गांधीजी ने गंभीरता-पूर्वक श्रध्ययन किया कि वे इस नेतृत्व से श्रलहदा हो जाने का प्रस्ताव करें। यह निश्चय ही एक नई बात थी; क्योंकि पटना में उनकी विचारधारा इस प्रकार की नहीं थी। क्या यह उन पत्रों का परिणाम था, जो उनके पास पहुँच रहे थे श्रीर जिनमें यह कहा गया था कि वे सुभाप बाबू के डर से कोई कार्रवाई करने को मजबूर हो रहे हैं ? यह सच है कि जब एक श्रोर से किसी यात का खंडन कर दिया जाता है तो मनुष्य की प्रकृति यह होती है कि वह चिड़कर दूसरी श्रीर यातें उठा लेता है। क्या गांधीजी भी इसी सिद्धांत पर चल रहे थे ? यह पहला मौका नहीं था जब उन पर डर जाने का इलजाम लगाया गया था। एक समय था जब उन पर लाला लाजपतराय ने दर का दोषारोपण किया था। वास्तव में वजह एक श्रीर ही थी, जिसके कारल गांधीजी ने ऐसा रुख इंख्तियार किया था। लोग ऋधीर होते जा रहे थे श्रीर उनका ख्याल था कि वे उन्हें (गांधीजी) कोई कार्रवाई करने पर विवश नहीं कर सकते थे। यही कारण या कि उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उनके सहयोगी रामगढ़ के लिए प्रस्ताव का एक ऐसा मसविदा तैयार करें जो विल्कुल नया हो। यह ठीक है कि यदि ऐसा हुआ तो उनकी स्थिति पटना से बिल्कुल भिन्न होगी, वयाँकि वहाँ उन्होंने जनता से जल्दी ही तैयार रहने को कहा था। क्या श्रव वे देश को इस रास्ते से विचलित

नहीं कर रहे थे ? स्थिति को हम संचेप में इस प्रकार रख सकते हैं । लोग गांधीजी से पूछ रहे थे. ''श्राप त्रान्दोलन कब करेंगे ?'' श्रौर गांधोजी इसके जवाव में उनसे कह रहे थे, ''जब तुम तैयार हो जाश्रोगे।'' गांधीजी श्रपनी पटना वाली स्थिति से पीछे नहीं हटे थे । श्रगर कोई व्यक्ति यह कहता कि चूं कि देश की शक्ति काफी नहीं है, इसलिए हमें अपनी मांग कम कर देनी चाहिए तो गांधीजी की श्रोर से उसका तात्कालिक श्रोर जोरदार जवाव होता-"नहीं"। इस तरह के जवाब से कुछ समय के लिए लोग भले ही यह सोचने लगते कि ने न तो आगे वह ने और न पीछे हरेंगे। खेकिन गांधीजी को इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि संप्राम की श्रावश्यकता श्रथवा मांग करने के बारे में उनकी दो राधें नहीं थीं । यदि मांग में कोई परिवर्तन नं भी किया जाता तो भी संग्राम श्रनिवार्य था। लेकिन उन्हें तो देश को तैयार करना था श्रीर साथ ही सरकार को भी । सरकार का प्रस्ताव न केवल स्वाधीनता के लच्य से बहुत दूर था, बिक उसमें श्रीपनिवेशिक स्वराज्य भी नहीं था। वास्तविकता यह थी. कि कांग्रेस की स्थिति बचाव की थी। सवाल श्राक्रमण की तैयारी करने का नहीं था। श्राक्रमण के लिए श्रावश्यकता थी तैयारी की, जिसका अर्थ देनिंग और अनुशासन तथा गांधीजी का नेतृत्व था। एक बार अपने आपको सध्याग्रह की कला का विशारद घोषित कर देने पर ने मैदान छोड़ कर भागने वाले नहीं थे। इसके श्रतावा, रामगढ़ से सिर्फ चार महीने पहले एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जो प्राय: स्वीकार कर लिया गया था। इसमें सब कुछ गांधोजी पर छोड़ देने की कहा गया था। लेकिन वे तो वास्तव में नेता थे, कानून की हैसियत से नहीं । गांधीजी सिर्फ यह चाहते थे कि लोगों के अन्दर से यह धारणा दूर हो जाय कि वे शीघ्र ही श्रान्दोत्तन गुरू करने वाले हैं, नयोंकि वातावरण इसके श्रनकृत न था. न उनके पास पर्याप्त सामग्री ही थी। यहां तक कि इस काम के लिए उनके पास श्चांदमी भी नहीं थे। श्चनंत में रामगढ़ में पटना वाला प्रस्ताव ही पास हुआ। जब गांधीजी यह कह कर अपना पीछा छुड़ा रहे थे कि उन्हें श्रकेते छोड़ दिया जाय तो यह सर्वथा स्वामाविक ही था कि मौलाना साहब उनसे यह सवाल करते कि नया गांधीजी के लिए ऐसा करना उचित एवं न्यायसंगत है कि उन्हें (मौलाना) प्रधानपद पर प्रतिष्ठित करके स्वयं कांग्रेस से हट जायं ?

कांग्रेस इसे भारत का श्रपमान सममती थी कि लड़ाई के बारे में देश की जनता की राय लिए बगैर उसे युद्धरत देश घोषित कर दिया गया श्रोर वह भी एक ऐसी लड़ाई में जो विनियादी सौर पर साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए लड़ी जारही थी ! कांग्रेस किसी भी हालत में इस प्रकार की लड़ाई में शारीक नहीं हो सकती थी श्रोर इसीलिए उसने बिटेन के लिए भारतीय सैनिकों को सड़ने पर मज़बूर करने का विरोध किया। उसने इस बात का भी विरोध किया कि इस उद्देश्य के लिए भारत की जनता श्रोर उसके साधनों का शोपण किया जाय। इस विचार का समर्थन 'स्टेट्समैन' के भूतपूर्व संपादक श्री एस० के० रैचित्री जैसे श्रनुमवी राजनीतिज्ञ ने भी किया। उन्होंने 'कैथोलिक वहर्ड' नामक पत्र में निम्नलिखित लेख लिखा—

"भारतीय समस्या की सर्वप्रयम उल्लेखनीय वात यह है कि यदि लाई लिनलियगी भारतीय धारासभाओं की सलाह लिये बिना ही भारत की एक युद्धरत देश योपित करने की प्रारंभिक गलती न करते तो १६४० की बहुतसी दुखद घटनाओं की, जिनमें कांग्रेस दल के बहुत से प्रमुख सदस्यों की गिरफ्तारी भी शामिल है, बिना किसी कठिनाई के रोकथाम हो सकती थी।

"इस कदम को पीछे हटाना आसान नहीं था; लेकिन यह सवाल किये विना नहीं रहा जाता कि यदि स्वायत्त शासन वाले शान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफे देने से रोक दिया जाता तो क्या १६४० की कठिन परिस्थितियों में दोनों पत्तों के लिए फिर से स्थित पर कानू पाना ग्रासान न हो जाता ? ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेवारी को छोड़ देने से तो समकौते श्रीर सहयोग का मार्ग प्रायः श्रसंभव ही, हो जाता है। गांधीजी के हस्तवेप से भी कठिनाई बढ़ गई; क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सविनयभंग को फिर से शुरू करने की सलाह श्रथवा उसकी स्वीकृति दो श्रीर यह स्थिति परस्पर-विरोधी प्रतीत होती है।"

एक बार पुनः कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता के अपने जचय की मान-मर्यादा कायम रखी शौर यह घोषणा की कि साम्राज्यवादी ढांचे के अन्तर्गत श्रीपनिवेशिक स्वराज्य श्रयवाद्द्रसी किस्म का कोई श्रोर स्वराज्य भारत के लिए सर्वथा श्रमुपयुक्त है; क्योंकि उससे भारत कई तरह से ब्रिटेन की नीतियों शौर उसकी श्रार्थिक ज्यवस्था से बंध नाएगा। श्रय तो विधान-परिषद् के जिरेंगे श्रारमिन्छ्य का सिद्धान्त ही एकमात्र उपाय है। केवल उसी के द्वारा सांप्रदायिक एकता प्राप्त हो सकेगी श्रोर उसी से भारत के सहयोग का श्राधार स्वतंत्रता, प्रजातंत्र श्रीर कौमी एकता हो सकेगी। इस योजना में देशीराज्यों की प्रजा भी रहेगी, क्योंकि भारत में सजा जनता में निहित है—चाद्दे वह जनता देशीराज्यों की हो श्रयवा प्रान्तों की। राजाओं विदेशी निहित स्वार्थों को भारतीय स्वाधीनता के मार्ग में रुकावट नहीं डालने दी जाएगी। प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों से इस्तीफे दिलाकर भारत को युद्ध से प्रथक रखने का जो प्रयास किया गया वह तो इस दिशा में सिर्फ एक प्रारंभिक कदम था श्रीर उसके बाद उचित समय पर सिवनयभंग श्रान्दोलन श्रवश्य शुरू किया जायगा। जब गांधीजी को संतोप हो जाएगा कि लोग श्रमुशासन का पालन करने लगे हैं श्रीर रचनात्मक कार्यक्रम श्रचित रूप से चल रहा है तो वे सरवाप्रह प्रारंभ करने की जिम्मेदारी श्रपने कन्धों पर ले लेंगे।

विषय-निर्वाचन समिति में श्रीर खुले श्रिधिवेशन में दिये गए गांधीजी के भाषण श्रीर उसके एक सम्राह बाद उनकी श्रीर से देश को दी गई चेतावनी एक ऐसा स्थायी साहित्य है, जो हमारे युग के इतिहास की प्रगति का एक श्रावश्यक श्रंग बन गया है।

"जब से में बम्बई में कांग्रेस से वाहर हुआ तभी से मुक्त में और कार्यसमिति में यह समक्तीता रहा है कि मुक्ते अखिज भारतीय कांग्रेस सामिति अथवा विषय-निर्वाचिनी धिमिति में बोलने को बाध्य नहीं किया जाएगा और मुक्तमें जो थोड़ीसी शक्ति है उसी से मुक्ते अपने तौर पर देश की सेवा करने का मौका दिया जायगा । में आम तौर पर कार्यसमिति की चैठकों में हाजिर रहता हूँ। इस अवसर पर मैंने खुद खुकाया कि मैं विषय-निर्वाचिनी समिति से और प्रतिनिधियों से भी कुछ कहूँ। कार्यसमिति ने यह मंजूर कर लिया। में वो चाहता था कि प्रस्ताव पास होने से पहले ही आप लोगों के सामने बोलता। मगर समिति ने राय दी कि प्रस्ताव के निपटने के बाद ही बोलूँ।

"मैं श्राप खोगों से मुलाकात करने शौर श्रापसे श्रपना परिचय ताला करने शाया हूँ श्रीर शापको इस बात का मौका भी देना चाहता हूँ कि श्राप देखें कि श्राया वस्पई में वांग्रंत से इट जाने के बाद से मुक्त में कोई परिवर्तन हुआ है क्या ! पूरे पचास साल से में सार्वजनिक जंबन में भाग लेता रहा हूँ। मैंने कई संस्थाएँ खड़ी कीं शौर हजारों-लाखों मनुष्यों से में मिला। इसके श्रतावा मेरा श्राप खोगों से पत्र-व्यवहार हारा भी संपर्क रहा है। इस कारण श्रापसे जान-पहचान रखना मेरे, जिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।

"सेकिन शापसे मिलने की इच्छा तो इसलिए थी कि मैं श्रापसे सीधा सम्पर्क कापन करना

चाहता था श्रोर यह जानना चाहता था कि मेरी श्रोर श्रापकी एक दूसरे के संबंध में क्या स्थित है। में देखता हूँ कि श्राप जोगों ने वाद-विवाद की कजा में खासी प्रगति की है। में इसके लिए श्रापको वधाई देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्री संस्था को सममाने-बुमाने की शक्ति रखने श्रोर ऊँचे दर्जे की चर्चा करने वाले लोगों की जरूरत होती ही है। मैं यह भी देखता हूँ कि जो संशोधन श्राप जोग पेश करते हैं, उनकी संख्या भी बद गई है। यह भी श्रच्छी बात है, क्योंकि हम नये नये विचार चाहते हैं। यह श्रच्छी हो बात है कि विभिन्न शकार के दृष्टकीण जनता के सामने रक्षे जाँय, जिससे कि यदि कोई बात श्राज नहीं मानी जा सकी तो उसे कल मान लिया जाय।

"श्रापने प्रस्ताव प्रायः सर्वसम्मति से पास किया है; नयोंकि विरोध में सिर्फ सात ग्रा श्राट श्रादमी ही थे। उन्हें ऐसा करने का प्रा-प्रा हक था। इससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है; क्योंकि वाद-विवाद के समय मैं स्वयं मौजूद रहा। मैं चाहता तो राय लिये जाने से पहले श्रापको चेतावनी दे देता, लेकिन मैंने कार्य-समिति की यह बात मान ली कि प्रस्ताव पास होने से पहले हा बोलूँ।

"बहस के दौरान में श्रापस में से कुछ जोगों ने जो वातें कहीं हैं उनका में उत्तर देना महीं चाहता। लेकिन में यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भले ही मेरे जीवन में ऐसा समय श्राया है जब मैंने श्रपनी कुछ शतेंं पूरी न होने पर भी श्रान्दोलन छेड़ दिये हैं, पर श्रव में बड़ी सख़ती से काम लूँगा। इसलिए नहीं कि सख़ती मुके पसन्द है, बिक इसलिए कि एक सेनापित को जिसे श्रपनी फ्रीज की रहनुमाई करनी है पहले से ही सेना को श्रपनी शतें बता देनी चाहिए।

"इस बार में देखता हूं कि पहले की श्रपेता श्राज हम लोग चारों श्रोर से किंदिनाह्यों से कहीं जयादा घिरे हुए हैं। किंदिनाह्यों भीतरी श्रीर वाहरी दोनों तरह की हैं। हमने श्राम तौर पर घोषणा कर दी है कि हम क्या चाहते हैं। हमने इसे इतना साफ कह दिया है कि श्रव श्रीर स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने भी श्रपने इरादों का यथासंभव साफ ऐजान कर दिया श्रीर फिर यह बात भी तो है कि ब्रिटिश सरकार विश्वक्यापी युद्ध में फंसी हुई है श्रीर श्रार हम भी उससे लड़ाई ठान लें तो स्वाभाविक है कि हम काफी कष्ट मोज ले लेंगे। यह हमारी पहली कठिनाई है; लेकिन मुक्ते जो चीज भयभीत कर रही है—वह है हमारी भीतरी कठिनाई। मैंने श्रवसर कहा है कि श्रगर श्रान्दोजन ठीक श्राधार पर चले तो बाहरी मुरिकलों से सत्याग्रही को कभी उरने की जरूरत नहीं है।

"हमारी भीतरी कठिनाई यह है कि हमारी कांग्रेस के रजिस्टर ऐसे सदस्यों से भरे पर हैं जो यह जानकर बड़ी संख्या में भरती हो गए हैं कि कांग्रेस में घुसने का अर्थ सत्ता हासिज करना है। इस कारण जो पहले कांग्रेस में शामिज होने का कभी विचार भी नहीं करते थे वे भी अय उसमें आगए हैं और उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसिजिए कि शायद वे स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर इसमें आए हैं। जो लोग स्वार्थ की भावना से भी आते हैं तो जोकवादी संस्था में उन्हें आने से कैसे रीका जा सकता है शऔर जब तक हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं हो जाता कि सकत लोकमत के दबाव से ही ऐसे लोग वाहर रहने पर मजबूर हो जायं, तब तक हम उन्हें कांग्रेस में आने से नहीं रोक सकते।

"और जब तक प्रारंभिक सदस्यों के साथ हमारा संपर्क सिर्फ बोट की खातिर ही रहेगा तब तक बुद्धि और बल भी नहीं था सकता। कांग्रेज में कोई अनुशासन नहीं है। लोग दलों में बेटे हुए हैं और उनमें लहाई-कगड़े हैं। स्वयं अपने भीतरी संगठन के बार में हमें अहिंसा रखने

की श्रावश्यकता नहीं मालूम होती। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ मुक्ते यही शिकायत सुनाई देती है। प्रजातंत्र तो मेरी कल्पना में ऐसे दलों का निर्माण नहीं है, जो श्रापस में इस हद तक लड़ते-सगड़ते रहें कि उससे संगठन ही नष्ट हो जाय । श्रीर फिर हमारी संस्था तो लोकवादी श्रीर लड़ाकू दोनों ही है। हमारी लड़ाई श्रभी खत्म नहीं हुई है। जब हम एक सेना के रूप में श्रागे बढ़ते हैं तो हम लोकवादी नहीं रहते । बतौर सिपाही के तब हमें सेनापित से श्रादेश लेना पड़ता है श्रीर उसे बिना किसी हिचकिचाहर के मानना पड़ता है। सेना में तो जो कुछ सेनापति कहे, वही क़ानून होता है। मैं श्रापका सेनापित हूँ। इसका यह मतलव नहीं कि मैं श्रापको श्रपनी भावनाश्रों के बारे में अन्धकार में रखूं। लेकिन मुक्ते अपने जैसे कमजोर सेनापति की मिसाल इतिहास में नहीं मिलती । मेरे पास कोई अधिकार नहीं है । मेरा एकमात्र बल आपका प्रेम है । एक प्रकार से यह बड़ी भारी चीज़ है; लेकिन दूसरी प्रकार से वह निरर्थंक भी है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे दिल में सब के लिए प्रेम है। शायद आप भी ऐसा ही करते हों, लेकिन आपका प्रेम कियात्मक होना चाहिए। श्रापको श्राजादी की प्रतिज्ञा में बताई गई शतों को पूरा करना चाहिए। में श्रापको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप उन शतों को पूरा नहीं कर सकते तो मेरे लिए आन्दोलन शुरू करना संभव न होगा । श्रापको कोई श्रीर सेनापति तलाश करना होगा । श्राप मक्रे मेरी मर्जी के खिलाफ अपना नेतृत्व करने के लिए मजवृर नहीं कर सकते। जब आपने मुक्ते अपना सेनापति बनाया है तो श्रापको मेरे श्रादेश का पालन करना ही होगा। इसमें कोई तर्क नहीं चल सकता । चुंकि मेरी एकमात्र ताकत प्रेम है इसलिए त्रापसे त्राप्रह करता हूं कि त्राप धेर्य रक्खें। प्रेम के साथ धेर्य का होना अदिवार्य है। मैंने अपने मित्रों को चर्ले के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी करते सुना है। मुक्ते मालूम है कि आप सब जेल जाने को तैयार हैं; लेकिन इसके लिए पहले आपकी र्श्रपना हुक श्रीर योग्यता हासिल करनी होगी श्रीर जेल जाने की कीमत चुकानी होगी । श्रापको मुजरिम के तौर पर तो जेल नहीं जाना है।

"चरले और खादी की शतें तो मैंने १६२० से ही लगा रखी हैं। हमारा कार्यक्रम श्रीर नीति इन वर्षों में बराबर वही रही है। हो सकता है कि श्राप तब से श्रव तक ज्यादा सममदार हो गए हों, लेकिन में तुम्हें बताता हूं कि मैं तो श्रहिंसा के बारे में जितना श्रिधक सोचता हूं, मुक्ते उसमें उतने ही श्रिधक गुण दिखाई देते हैं।

"मैं १६१म से ही बागी हूँ। लेकिन उससे पहले में साम्राज्य का इतना राजभक्त था कि मैंने लार्ड चेम्सफोर्ड को लिखा कि मैं साम्राज्य का उतना ही राजभक्त बनना चाहता हूं, जितना कोई श्रंप्रेज हो सकता है। मैंने यह इसलिए लिखा, क्योंकि सत्य पर मेरा यकीन है। सत्य ही मेरा ईरवर है श्रीर यदि मैं श्रपने प्रति सचा होना चाहता था तो में इससे भिन्न लिख ही कंसे सकता था। श्रापका मार्ग सत्य श्रोर श्रहिंसा से श्रलग हो सकता है, पर मेरा तो वही पुराना रास्ता है। श्राप लोगों की तरह से ही मनुष्य होने के नाते मुक्त से भी गलतियां हो जाती हैं। मैंने कभी स्वम में भी ख्याल नहीं किया कि मैं महात्मा हूँ। ईरवर की नजरों में हम सब समान हैं। मेरे लिए हिन्दू, मुसलमान, पारसी श्रोर हरिजन सभी एक-से हैं। कायदे श्राजम जिला के बारे में जब में चर्च करता हूँ तो कोई हल्की बात कह नहीं सकता। वह भी तो मेरे भाई हैं। वास्तव में मुक्त खुशी होगी श्रगर वे मुक्ते श्रपनी जेय में रख सकें। एक समय था, जब मैं यह कह सकता था कि एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है, जिसका मुक्त पर विस्वास न हो। लेकिन यह मेरा दुर्मान्य है कि भाज ऐसी बात नहीं है। उद्देश पर्वों में जो कुछ छुपता है मैं वह सब नहीं परता, के किन

श्रादतन खादी नहीं पहनेंगे तो श्राप सुके भी धोखा देंगे और दुनिया को भी।

'श्रवश्य ही में तो मरूँगा तब भी मेरी जवान पर श्रिहंसा ही होगी; लेकिन जिन मायनों में में बंधा हुआ हूं, श्राप नहीं बंधे श्रोर इसलिए श्रापको श्रधिकार है कि दूसरा कार्यक्रम बनाकर देश को श्राजाद करा लें, लेकिन श्राप यह भी न करें श्रीर चर्ला भी न चलाएँ श्रोर यह चाहें कि में लहुँ तो यह श्रसंभव है।

"मैं जानता हूँ कि श्राप मुक्ते साथ लिए विना नहीं तहेंगे, लेकिन श्रापको जान लेना चाहिए कि में यहां करोड़ों मूक लोगों का प्रतिनिधि वनकर आया हूं और उसी हैसियत से. बहुँगा; क्योंकि में उन्हीं के लिए जीता हूं और उन्हीं के लिए मरना चाहता हूं। उनके प्रति मेरी वफादारी और सभी वफादारियों से बड़ी है और अगर आप मुक्ते मार डालें या छोड़ दें तो भी मैं चर्ला नहीं छोड़ेँगा। इसका कारण भी वही हैं। मैं जानता हूं कि मैंने चर्ला सम्बन्धी शर्ते ढीली कर दीं तो जिन करोड़ों बे-जुवानों के लिए मुक्ते ईश्वर को जवाब देना है उनपर तवाही था जाएगी। इसलिए श्रगर श्रापका चर्ले में उसी श्रर्थ में विश्वास न ही, जिसमें मुक्ते है तो द्या करके श्राप सके छोड़ दोजिए। चर्ला सत्य श्रीर श्रहिंसा की बाहरी निशानी है। इन्हें यदि श्राप हृदयंगम नहीं करेंगे तो श्राप चर्ले को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए याद रखिए श्रापको भीतरी श्रौर बाहरी दोनों तरह की शर्ते पूरी करनी हैं। श्रापने भीतरी शर्त पूरी कर जी तो श्राप विरोधी से वैर-भाव रखना छोड़ देंगे, श्राप उसके नाश का प्रयत्न नहीं करेंगे, बिलक उस पर द्या करने की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस कारण सरकार के कुकर्मों का भएडाफोड़ करने पर सारी शक्ति न लगाइये, क्योंकि जो लोग सरकार चला रहे हैं उनका हृदय-परिवर्तन करके हमें उन्हें मित्र बनाना है । श्राखिर प्रकृति से तो कोई भी दुष्ट नहीं होता । श्रगर दूसरे दूष्ट हैं तो क्या हम कम हैं ? यह बृत्ति सत्याग्रह में निहित है। श्राप इससे सहमत न हों तां भी में कहूंगा कि आप मुक्ते छोड़ दीजिए; क्योंकि मेरे कार्यक्रम और ध्येय में विश्वात हुए विना श्रीर मेरी शर्तें स्वीकार किये विना श्राप मेरा अनर्थ करेंगे, श्रपना श्रनर्थ करेंगे श्रीर हम सबका जो कार्य प्रिय है उसका भी श्रनर्थ करेंगे।"

"रामगढ़ में जब मेंने विषय-समिति में यह कहा था कि हरेक कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी बन जाना चाहिए तो में यही चाहता था कि मैंने जो कुछ कहा उसका श्रहरशः पालन हो। मैंने श्रोर भी जो कुछ कहा उसके बारे में भी मेरी ऐसी ही इच्छा थी। मैं चाहता हूँ कि ज़ो भी कांग्रेसी सत्याग्रह-सेना में भरती होना चाहते हैं उन्हें रामगढ़ के मेरे दोनों भाषण पढ़ बेने चाहिए श्रीर हरिजन में लड़ाई के बारे में में श्रीर भी जो कुछ लिख़, उसे भी पढ़ते रहना चाहिए। इसके श्रतिरिक्त उनके लिए जो हिदायतें दी जायं उन पर भी श्रमन करना चाहिए।

"श्राने वाली लड़ाई में—श्रगर लड़ाई श्रानी है तो—श्रवकचरी वफादारी से काम नहीं चलेगा। जरा खयाल तो कीजिए कि शंकाशोल वे लेंयार सिपाहियों को लेकर कोई सेनापित रखनेत्र की तरफ बड़ेगा तो वह क्या खाक जोतेगा? उसकी तो हार निश्चित ही है। में जाम-मूमकर ऐसा घातक प्रयोग नहीं करने वाला हूं। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि कांग्रेसी लांग उर जाएँ। वे चाहेंगे तो मेरी हिदायतों पर श्रमल कर सकता उन्हें मुश्किल मालूम नहीं देगा। कुछ माई मुक्ते लिखते हैं कि हमारा श्राप पर या चखें पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन श्रनुशासन की खातिर कातते हैं। यह भाषा मेरी समझ में नहीं श्राती। किसी सेनापित को पता हो कि उनके सिपाहियों में उनके प्रति श्रदा नहीं है तो क्या उनके यल पर वह लड़ सकता है? इस भाषा का तां

सीधा-सादा शर्थ यह है कि इन लिखनेवालों को सामूहिक कार्रवाई पर विश्वास है, लेकिन उस कार्रवाई के श्रिहंसात्मक होने के लिए उसका श्रोर चर्ले का जो सग्वन्थ में सममता हूं उस पर उन्हें विश्वास नहीं है। वे मानते हैं कि जनता मेरे हाथ में है, मगर वे उन चीजों को नहीं मानते, जिनके कारण में सममता हूं, जनता मेरे।हाथ में हुई है। वे सिर्फ मेरा उपयोग करके श्रनुचित लाभ उठाना चाहते हैं श्रोर।उनके खयाल से मेरे श्रज्ञान या,दुराशह की जो कीमत है, उसे वे बेमन चुकाने को तैयार हैं। मैं इसे श्रनुशासन नहीं कहता। सच्चा श्रनुशासन तो इसमें है कि चुद्धि को सन्तोष न हो तो भी भाजा का पालन उरसाह से किया जाय। स्वयंसेवक सेनापित का चुनाव करते समय तो चुद्धि से काम लेता है, मगर चुनाव कर लेने के बाद वह श्रपना समय श्रोर शक्ति इस बात में बर्बाद नहीं करता कि श्रमल करने से पहले हर हिदायत की छानवीम करके उसे चुद्धि की कसोटो पर कसा जाय। दलील करना उसका काम नहीं।

"श्रव हिदायतों की बात सुन जीजिए। हर कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी वन जाना चाहिए और जिन जोगों का सबके प्रति सद्भाव पैदा करने में विश्वास हो, जिनमें किसी भी रूपमें छुत्राछूत की भावना न हो, जो नियमित रूप से कातते हों और जो सब तरह का कपहा छोड़कर श्रादतन खादी पहनते हों, उन सबके नाम लिख लेने चाहिएँ। में श्राशा रखता हूं कि जो खोग श्रपनी कमेटियों में इस तरह नाम लिखाएँगे वे श्रपना सार्ग फालत् समय रचनात्मक कार्यक्रम में लगाएँगे। श्रगर यह श्राशा सचाई के साथ पूरी की जाएगी तो ये सत्याग्रह कमेटियों कताई के घर बन जाएँगी श्रोण बहां काम-ही-काम दिखाई देगा। ये चर्खा-संघ की शाखाशों के साथ मिलकर और उनकी सलाह के श्रनुसार इतने न्यावसायिक ढंग से काम करें कि कमेटियों के इलाके में एक भी कांग्रेसी ऐसा न बच रहे, जो खहर के सिवाय श्रोर कोई कपड़ा पहनता हो। में श्राशा रख्ँगा कि प्रान्तीय दफ्तर श्रखिल भारतीय महासमिति के सत्याग्रह कमेटियों के काम की प्रगति के बारे में व्यवस्थित समाचार भेजते रहेंगे। यह खयाल रखते हुए कि लोग श्रपने नाम स्वेच्छा से ही लिखाएँ, इन रिपोटों के नाम लिखाने वाले श्रीर न विखाने वाले दोनों की तादाद देनी चाहिये।

"नाम लिखाने वाले सर्याग्रही रोजनामचा रखें श्रीर नित्य जो काम करें, उसमें जिखते जायं। श्रपनी कर्ताई के श्रलावा उनका काम यह होगा कि चवली— मेम्यरों के पास जायें श्रीर उन्हें खादी इस्तेमाल करने, कातने श्रीर श्रपने नाम लिखाने को समकाएँ। मेम्यर ऐसा करें यां न करें, उनके साथ संपर्क ज़रूर बना रहना चाहिए।

"हरिजनों के घर भी जाते रहना चाहिए श्रौर जहां तक हो सके उनकी दिखतें मिटानी चाहिएँ।

"यह कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि नाम उन्हों के लिखने चाहिएं, जो जेल के कष्ट उठाने को रजामन्द श्रोर समर्थ हों।

"सत्याप्रही केंदियों को श्रपने या श्रपने श्राधितों के लिए किसी तरह की श्राधिक सदायता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।

"यह तो हुई बात सत्याग्रह में भाग ,लेने वालों की। लेकिन उनसे भी कहीं बड़ा वर्ग ऐसे स्त्री-पुरुषों का है, जो भले ही कार्षे नहीं या जेल न जायं, मगर उनका सत्याग्रह के दोनों मुख्य सिदान्तों पर विश्वास है और ये लड़ाई का स्वागत करते हैं और उसकी सफलता चाहते हैं। इन्हें मैं निष्क्रिय सत्याग्रही कहांगा। कार्य से लोग खुद जेल न जाकर या मजहरों या विद्याधियों

साथ स्वीकृति देनी पड़ी।" इसी तरह से उन्होंने डा० खरे श्रीर वीर नरीमेंन के विरुद्ध की गई श्र नुशासनात्मक कार्रवाई के संबन्ध में भी श्रपनी सहमति प्रदान करने के लिए खेट प्रकट किया। श्रंमेजों के प्रति भी उनका रवैया ऐसा ही था। चर्खा उनके प्रेम के कार्यक्रम का एक प्रधान श्रंग बन गया था। उनके विचार से यदि कोई हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने की व्यवस्था करता है, या सीचता है तो उसका परिणाम यही संभव है कि उसका जीवन संकटपूर्ण बना रहेगा श्रीर उसे श्रपनी रत्ता के लिए बड़े-बड़े शहर श्रीर शस्त्रागार बनाने पहेंगे। भारत का प्राचीन देहाती प्रजातंत्र श्रहिंसा पर श्राधारित सम्यता का प्रतीक था। चर्ले का यही सिद्धान्त है। एक सप्ताह बाद गांधीजी ने फिर इसी विषय को उठाया और बताया कि किस प्रकार श्री जयप्रकाश-नारायण श्रीर संयुक्तपान्त के शिचामंत्री श्री संपूर्णानन्द ने प्रतिज्ञापत्र में किये गए संशोधनों का विरोध किया है। रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में समाजवादी दल के दृष्टिकोण पर प्रकाश दालते हुए श्री जयप्रकाशनारायण ने कहा. "हमने इसे श्रपने संग्राम का एकमात्र श्रथवा पर्योप्त प्रभाव-शाली शस्त्र कभी भी नहीं स्वीकार किया। इस नाजुक घड़ी में देश के नेताश्रों की मजबूरी श्रीर लाचारी को देखकर तो हमारे ये विचार और भी पनके हो गए हैं। गांधीजी ने साफ-साफ कह दिया है कि वे उस तरह के विचार रखने वाले कांग्रेसीजनों को साथ लेकर कभी भी सफल नहीं हो सकते।" जयप्रकाशनारायण का न तो इस कार्यक्रम में श्रीर न कांग्रेस के नेतृत्व में कोई विश्वास था। ''मैं उनसे कहना चाहता हैं कि उन्होंने श्रमजाने में उस कार्यक्रम की वदनाम करने की कोशिश की है, जिस पर वे सिर्फ इसलिए श्रमल करना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस कार्यसमिति ऐसा चाहती थी। ज़रा ऐसी फौज की कल्पना तो कीजिए जो लड़ाई के लिए कुच करने वाली है, लेकिन न तो जिन हथियारों से उसे काम लेना है उनमें उसका विश्वास है और न जिन नेताओं ने ये हथियार बनाये हैं, उन पर श्रद्धा है। ऐसी फीज ती केवल श्रपने लिए, श्रपने नेताओं के लिए श्रीर श्रपने उद्देश्य के लिए तवाही का ही कारण वन सकती है। श्रगर में जयप्रकाश नारायण की जगह होता ( श्रीर मुक्ते लगे कि मैं श्रनुशासन का पालन कर सकता हूँ ) तो में श्रपने दल से जुपचाप बैठे रहने को कहता। श्रगर मैं ऐसा न कर सकता तो खुले तीर पर विद्रीह का मण्डा उठा लेता और कमजोर नेतायों की योजनायों को नष्ट कर देता। इसके खलाया वे चाहते थे कि विद्यार्थी स्कूल-कालेज छोड़कर श्रीर मज़दूर श्रपना काम बन्द करके मैदान में उतर श्राएं। इसका मतल दे तो श्रनुशासन-भंग को प्रोत्साहन देना था। श्रगर मेरी चलती तो मैं हरेक विद्यार्थीं से सिवाय छुटी के श्रपने स्कूल या कालेज में रहने की कहता। अन्त में श्री जयप्रकारां-नारायण ने कहा था, "हम एक क्रान्तिकारी सामृहिक श्रान्दोलन के श्राधार के रूप में मजदूरों श्रीर किसान संगठनों के नये कार्यक्रम को अपनाना चाहते हैं।" लेकिन मुक्ते तो इस तरह की भाषा से ही डर लगता है। यदि एन्हें पूरी तरह से शान्तिपूर्ण ढंग पर संगठित न किया गया तो सुके श्रारांका है कि!कहीं वे श्रहिंसात्मक कार्रवाई को नुकसान न पहुंचाएं, जेंसा कि उन्होंने रीलेट ऐन्ट के खिलाफ सत्याग्रह श्रीर बाद में बम्बई में पिंस श्राव बेज्स की यात्रा के समय किया था।..... इसलिए मेरी राय में इस वर्ष के प्रतिज्ञापत्र में ये संशोधन आवश्यक थे।" गांधीजी का था कि श्री सम्पूर्णानन्द जैसे नेता के दृष्टिकीय से जनता में श्रम फैलने की ही श्राशा थी; एक समाजवादी के रूप में वे बड़े पैमाने पर किये जाने वाले सामृहिक उत्पादन की तुलना में देहाती उद्योगधन्धों का कार्यक्रम कैसे स्वीकार कर सकते थे ? गांधीजी अधकचरी नीति या श्रस्पष्टवादिता के खिलाफ़ थे। वे इस श्रास्वासन से उतने ही परेशान थे-कि उपोंही सत्याग्रह ग्रारू

किया जायगा, किसान और मजदूर एक साथ ही हरताल कर देंगे। लेकिन वे कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो वे किताई में पढ़ जाएंगे, उनकी सारी योजनाएं अरत-ध्यस्त हो जाएंगी। उनका यह स्पष्ट यकीन था कि अगर अहिंसा के बिना उन्होंने किसी तरह से नाममात्र को स्वाधीनता प्राप्त कर भी लो तो भी देश में पूर्ण अराजकता फेल जायगी और यह जानते हुए वे जानव्यक कर इस तरह का कोई संग्राम छेड़ने को सैयार म थे, जिसका परिणाम अराजता और खून-खराबी होता। रामगढ़ अधिवेशन तक और उसके बाद भी सत्याग्रह आन्दोलम शुरू करने के सम्बन्ध में उन्होंने जिस हिचिकचाहट और अन्दमनस्वता का परिचय दिया, उसका एक कारण यह भी था। स्वाधीनता-दिवस पर देश में कहीं-कहीं अनुशासन मंग की घटनाएं देखने में आहै। सवाल यह नहीं था कि अनुशासन-भंग की ये घटनाएं कितनी थीं, यिक्त प्रम्न तो उसके पिछे काम करने वाली प्रचलित भावना का था।

ज्यों-ज्यों रामगढ़ श्रधिवेशन करीबं शारहा था - विरोध-प्रदर्शन के सम्बन्ध में बड़ी वही धक्षाहें सुनाई दे रही थीं धौर यहां तक कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेसनगर में विस्फोट हो जाय । परंतु इसका पूर्वाभास ढाका जिले के मिलकैदा नामक स्थान पर ही होगया था, जहां उस साल गांधी-सेवा-संघ का वार्षिक श्रधिवेशन हुआ था। जिस समय संघ का श्रधिवेशन हो रहा था श्रीर गांधीजी सदस्यों के बीच भाषण दे रहे थे तो एक फर्लाक्ष के फास के पर 'गांधीबाद का विनाश हो' के नारे सुनाई दे रहे थे। वास्तव में वहां एकाध जगह छाग लगाने की भी कोशिश की गई भीर कुछ मौजवानों को तो घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया। परंतु गांधीजी ने धेर्य श्रीर सहमशीलता से काम लेने की सलाह देते हुए कहा, "उन्हें यह सममना चाहिए कि कोई भी ध्यक्ति, चाहे वह भाड़े का टट्ट ही क्यों न हो, ऐसा करना क्यों पसन्द करता है ? उन्हें दुछ सीमा सक अपने उद्देश्य में विश्वास शवश्य होना चाहिए। इसलिए शापको उनके नारों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। शापमें से किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी की जय-जयकार के नारों से प्रापको उनके नारों को शान्त कर देना चाहिए। नारों का जयाय नारों से न देकर श्रापने बहुत ही श्रव्हा किया। इस तरह से श्रापने उनके नारों को येकार यना दिया श्रीर इसलिए बहुत कम शरारत हो सकी। शंगर श्रहिंसा का शाधार धेर्य श्रीर सिहण्युवा है तो मेरा यकीन है कि वे धन्त में शान्त हो जाएँगे।" सौभाग्य से रामगढ़ घ्रधिवेशन के समय ऐसी श्राशंकाएँ निर्मु ल साबित हुई। लेकिन रामगढ़ को श्राग्त-वर्पा श्रोर विरफोट की घजाय .चर्षा का सामना करना पड़ा।

साम्यवादियों, समाजवादियों, राष्ट्रीय प्रजातंत्रवादियों, किसानों और श्रप्रगामीदल पालों के विरोध श्रीर मतमेदों का ऊपर जिक्र किया गया है। याद के दोनों दल तो संयुक्त रूप से कांप्रेस का विरोध करने पर उत्तर श्राप श्रीर उन्होंने किसान-नगर नामक स्थान पर सुभाप याय की श्रथ्यच्रता में एक समानान्तर सम्मेलन किया। उनका टहेश्य कांग्रेस कार्यसमिति के पटना वाले प्रस्ताव का, जिसे रामगद श्रधिवेशन में पेश किया जाना था, विरोध करना था। इससे ये यह सायित करना चाहते थे कि जिन लोगों का यह खयाल था कि कांग्रेस ने समर्कांता न करने का रवैया। श्रक्तियार किया हुशा है, वे गलती पर हैं। उन्हें इस प्रस्ताव में लासकर टसके दूसरे भाग में बहुत-सी खामियां नज़र श्राहें, जिनके कारण टसका महत्व ही जाना रहा था। सुभाप बायू ने बताया कि इस प्रस्ताव के पास होते ही गांधीजी यह कहने खगे हैं कि टन्होंने मविष्य के किए सममौते का दरवाला बन्द पहीं कर दिया है। सविनय मंग के बारे में गांधीजी के दिवारों

से उन्हें सन्तोप नहीं हुन्ना। उनका खयाल था कि यही कारण है कि विटिश सरकार ने कांग्रेस की वार्तों पर पूरी तरह से ध्यान देना छोड़ दिया है। वास्तव में ज़रूरत हड़ निश्चय और जोरदार कार्रवाई की थी। उनका विचार था कि जो लोग साम्राज्यवाद से किसी तरह का भी सम्मौता नहीं करना घाहते, उनका एक श्राखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय। उनका ख़याल था कि साम्राज्यवाद से सममौता करने का मतलब यह है कि साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय श्रान्दोलन एक घरेलू संघर्ष का रूप ले लेगा श्रार वया ऐसा करना किसी भी लिहाज से बांछनीय होगा? सुभाप बाद ने कहा, "श्रार इस देश में साम्राज्यवाद के साथ सममौता होगा तो उसका परिणाम यह होगा कि भावच्य में भारतीय वामपित्यों को न केवल साम्राज्यवाद से ही जूमना पढ़ेगा, यिक उसके भारतीय सहयोगियों से भी टकर लेनी होगी। इसका परिणाम तो यही होगा कि साम्राज्यवाद के किसार लड़ी जाने वाली राष्ट्रीय सहाई स्वयं भारतीयों की घरेलू लड़ाई में ही परिवर्तित हो जावेगी।"

यह सम्मेलन कांग्रेस के श्रधिवेशन से पहले ही हुशा श्रीर इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए श्रीर उन्होंने घोषणा की कि वे लड़ाई के लिए तैयार हैं।

सम्मेलन का उद्देश्य देश की उन सभी साम्राज्यवादी ताकतों का संगठन करना था, जी साम्राज्यवाद से सुलह न करने पर आमादा थीं। सुभाष बावू ने एक और तो कांग्रेस के प्रस्तावों श्रीर कार्यसमिति के सदस्यों के वक्तव्यों श्रीर दूसरी श्रीर गांधीजी तथा वामपन्ती नेताश्री के वक्तव्यों की परस्पर विरोधी बातों पर प्रकाश ढाला । उनका खयाल था कि पिछले छ. महीनों में वामपित्यों ने कांग्रेस पर जो दबाव ढाला था उसी के फक्कस्वरूप कांग्रेस को रामगढ़ के लिए पटना वाला प्रस्ताव तैयार करना पदा । श्रापने विधान-परिषद् की मांग को श्रनुचित बताते हए इस यात पर प्रकाश डाला कि किस ताह से नामदल वाले लोग प्रथक निर्वाचन और धारासभाओं के मौजूदा सताधिकार को ही विधान-परिषद् का श्राधार मानने की वैयार हैं। सम्मेलन ने एक शरताव पास करके इसके प्रधान और स्वागत-समिति से सीधी कार्रवाई ग्रुरू करने के लिए एक श्रक्षिल भारतीय युद्ध-समिति बनाने की वहा और यह आन्द्रोलन अर्रेल में ही हेड़ देने को कहा। प्रस्ताय में कहा -गया कि एक बार इस श्रान्दोलन के शुरू हो जाने पर इमें चैन से नहीं येठ जाना चाहिए श्रौर म हमें १६३२ में शुरू किये गए हरिजन-शान्दोलन जैसी कार्रवाइयों से ही प्रयम्नष्ट होना चाहिए। जब से १६३३ में स.वनय भंग स्थागत किया गया है, देश में महान् जन-जाप्रति के साथ-साथ विधानवाद की प्रवृत्ति भी जीर पराष्ट्रने लगी है । दुद्ध के कारण भारत में नागरिक स्वतंत्रता को और भी श्रधिक कुचल दिया गया है। कांग्रेस मंत्रिमं इस्तों के इस्तीके के बाद देश को श्रागे खेजाने की बजाय आम जनता में अम फैलाने की कोश्यि की गई है, चर्चा कातने और रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर देने की निन्दा की गई थाँर मारतीय जनता को चेतावनी दी गई कि "उसे विधान-परिषद् की उपहासास्पद मांग के अमजाल में पहकर गुमराह चाहिए। मागरिक ग्राधिकारों को स्वतन्त्रता पर किये गए शाक्रमणों के विरुद्ध एक बोरदार भान्दोलन धारःम किया जायगा धौर स्वतंत्रंता-प्रेमियों को देश की गरीब और जागरूफ जनता-किसानों श्रीर मजदूरों-के साय घनिष्ट-संपर्क स्थापित करना चाहिए, जी आर्थिक स्ववंत्रता के लिए इमारी इस लड़ाई में शामिल हो रही है। इस काम में जितनी ही देर होगी, जनता में उतनी ही निराशा फैलेगी, उनका नैतिक बद्ध उतना ही कम होता जाएगा और वे उतना ही श्रधिक श्रसमंत्रस में पढ़ जाएँगे। स्थानीव संप्रामों को और जोरदार बना दिया जाना शहिए और उहाँ-वहीं जरूरी सममा जाय और संमद

हो, नये त्रान्दोलन छेड़ देने चाहिएँ।" अन्त में सुभाष बाबू ने लोगों से श्रान्दोलन के लिए तैयार रहने की श्रपील की।

र० फरवरी १६४० को ढाका में मिलकन्दा में गांधी सेवा-संघ का श्राधिवेशन प्रारम्भ हुशा । गांधीजी ने ग्राम-उद्योग-प्रदर्शिनी का टद्घाटन किया । उनके साय्या से पहले विरोधी नारे खगाए गए श्रीर बहुत से गांधी-विरोधी परचे बांटे गए । इस घटना का जिक करते हुए गांधीजी ने कहा, "मेरा यकीन है कि मेरी श्रावाज श्रापके कानों तक पहुँच रही है। खामोशी श्रीर धेर्यपूर्वक सुनिये । श्रमी-श्रमी मैंने कुछ खोगों को 'गांधी-वाद का विनाश हो' के नारे सगाते हुए सुना है। जो लोग गांधीवाद को ध्वंस करना घाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का प्रा-प्रा हक है । श्रापको विरोधी नारों श्रथवा उसके विरुद्ध लगाए गए नारों से उन्हें होना चाहिए। श्राप उन्हें शान्त से सहन करें । जो लोग गांधीवाद के खिलाफ कुछ कहना चाहते हें, उन्हें ऐसा करने की पूरी, श्राजादी दीजिए । मैं नहीं जानता गांधीवाद से उनका मतलब नया है । मैंने कोई नई बात नहीं कही । लेकिन मैंने तो सिर्फ जो कुछ पहले से मौजूद है, उसे मई शास में पेश करने की कोशिश की है।" गांधीजी ने सेवासंघ के सदस्यों को सलह दी कि वे 'राजनीति' को बिल्कुज भूल जाएँ श्रीर संघ के सदस्य के नाते उसमें माग लेना वन्द कर दें । संघ का कोई भी सदस्य कं ग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता। सिर्फ डा० राजेन्द्रप्रसाद श्रीर सरदार वल्लभभाई पटेल को इस बारे में छूट दे दीगई। गांवीजी श्रीर उनके सहयोगी कलकता होकर पाएस की श्रीर दूसरे ही स्टेशन पर किसी श्रहात व्यक्ति ने उनके हिल्ये में एक जूता फैंका।

## रामगढ़ और उसके बाद

रामगढ़ के बाद के जमाने में या यों कहिये कि कांग्रेस के नये साख के मौके पर भी पिछ्ले सालों की तरह ही बिटेन के राजनीतिज्ञों ने वे ही बातें दोहराई. जो वे पिछले कई महीनों से कहते ख़ले था रहे थे । श्री एमरी के भारतमंत्री बनने से पहले लार्ड जेटलैंग्ड ने श्रपने पद से धवकाश कीने से पूर्व यही पुराना राग फिर श्रजापा कि हमारा उद्देश्य भारत पर जयरदस्ती कोई यात बादना नहीं है; बिल हम तो समकौते से ही अागे बढ़ना चाहते हैं। भारतीयों को अपने लिए उपयुक्त विधान स्वयं ही वैयार करना चाहिए, लेकिन पिछले दो सी साल से ब्रिटेन का भारत के जो सम्बन्ध चला या रहा है, रसे देखते हुए वह एक्ट्स उससे श्रपना नहीं तोद सकता । देशी राजाओं, रचा के प्रश्न, श्रवपसंख्यकों, ब्रिटिश करोड़ सुसलमानों की दुहाई देने के बाद उन्होंने रामगढ़ में उठाये गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि अगर सत्याग्रह शुरू किया गया तो सरकार को विवश होकर इसका पूरी तरह से मकावला करना पहुँगा। अन्त में उन्होंने सवाल किया कि "क्या कांग्रेस देश की उस एकता के प्रश्न पर विचार करना यन्द वर देगी, जिसके लिए वे स्वयं इतने उत्सुक हैं ? इस सवाल के जवाब पर ही भारत का भाग्य शाधित है।" लार्ड जेटलैंगड ने यह वन्तव्य मारतीय विधान की धारा ६३ के अन्तर्गत स्थापित की गई सरकारों को जारी रखने के लिए पार्लामेयट की स्वीकृति के समय दिया। इसी श्रवसर पर हमें रामगढ़ श्रधिवेशन में कांग्रेस द्वारा ्पास किये गए उस प्रस्ताव का भी स्मरण हो आता है, जिसमें कार्यसमिति ने काक्स्टनहाल-दुर्घटना में सर माईकेल श्रो'डायर के काल श्रीर लार्ड जैटलैंगढ के घायल होने पर श्रपना खेद प्रकट किया था । कार्यसमिति ने इस दुर्घटना को कोई राजनैतिक महत्य नहीं दिया चौर फिर से ध्यपना यह दद विश्वास प्रकट किया कि इस तरह की कार्रवाइयां राष्ट्रीय दितों की दृष्टि से ष्ठानिकारक हैं।

सत्याग्रह श्रव श्रानिवार्य होता जा रहा था। कांग्रेस ने रामगढ़ के बाद से देश की स्थिति पर खूब सीच-विचार किया श्रीर इसके श्रवावा उसने देश को सत्याग्रह के लिए सेयार करने की श्रावरयकता पर भी विचार किया। गांधीजी की हिदायतों के मुताबिक शान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने सत्याग्रह कमेटियों के रूप में श्रपना काम जोरों से शुरू कर दिया था श्रीर वे सिक्रय तथा मिक्किय सत्याग्रहियों को भरती में शुरू गई थीं। उन्हें यह हिदायत भी की गई थी कि वे अपने श्रान्तिक मामलों श्रीर रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति का भी विवरण वैयार करती रहें। यह हिदायत भी स्पष्ट रूप से कर दो गई थी कि कांग्रेस कमेटियों के जो सदस्य निर्धारित प्रतिज्ञा जेने में श्रसमर्थ हों श्रीर कांग्रेस के श्रवुशासन में रहते हुए श्रान्दोलन की जिम्मेदारी अपने करणों

पर न उठा सकते हों, उन्हें कांग्रेस में श्रपने पदों से हट जाना चाहिये। सविनय भंग शुरू होने से पहले इन शर्तों की पूर्ति श्रत्यावश्यक बताई गई थी।

श्रप्रैल, १६४० में जो स्थिति पैदा हो गई थी, निःसंदेह वह वड़ी विकट थी। देश की नैय्या श्रज्ञात दिशा में वही चली जारही थी; क्योंकि उसके कर्णधार को श्रपने लच्य का ज्ञान न था। राजनेतिक दल रहात्मक खेल खेल रहे थे । दोनों ही दल आक्रमण करने में श्रानाकानी कर रहे थे-इसका कारण डर, कायरता या कमजोरी नहीं थी; बल्कि चूँ कि दोनों हो दल वास्तव में लड़ना नहीं चाहते थे। वे इसके परिणामत्वरूप पैदा होने वाली कटुता, प्रतिशोध की भावना घौर स्याधी शत्रुता से बचना चाहते थे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है उसने साफ-साफ कह दिया था कि श्रगर श्रंग्रेज भारत के ऊपर से श्रपना साम्राज्यवादी पंजा उठा लें तो वह उनके प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाने को तैयार है। हां, वे भारत में रहकर निप्कंटक रूप से अपना कारवार कर सकते हैं। उन्हें भी श्रपनी श्रोर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा श्रोर भारत का यह श्रधिकार स्वीकार करना होगा कि उसे श्रपनी श्राजादी हासिल करने का पूरा हक है-श्रयांत, ब्रिटेन भारत में श्रपनी सत्ता त्याग करके, अपने ज्यावसायिक श्रीर राजनैतिक संरच्यों को छोड़ दे। यह कोई कम यलिदान न था; लेकिन श्रगर हम यह चाहते हैं कि देश में शान्ति श्रीर सद्भावना बनी रहे तो कांग्रेस श्रीर ब्रिटिश-सरकार को एक जगह मिल-वैठकर सारी समस्या पर सोच-विचार वरना होगा। जैसी कि स्थिति थी, दोनों ही पच उसमें दख़ल नहीं देना चाहते थे श्रीर वे एक दूसरे का रख देखकर अपना रुख निश्चित कर रहे थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दोनों ही पन्न हवा का रुख देख रहे थे। इस बीच एक तरह से श्रम्रगामी दल ने श्रपना श्रण्टीमेटम दंशर सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार इसके परिणामस्वरूप होनेवाली जोरदार प्रतिकिया की प्रतीचा कर सकती थीं, लेकिन इसके विपरीत वह इस दल को कोई भी कार्रवाई नहीं करने देना चाहती थी श्रीर इसिकए उसने इसके सदस्यों की स्ववंत्रता की नज़रयन्त्री. निर्वासन श्रथवा श्रन्य तरीक्रों से सीमित करना चाहा श्रीर यह सय उसे सिर्फ श्रायसम्मान की भावना से करना पड़ा। परिणाम यह हुन्ना कि राष्ट्रीय सप्ताह में देश के एक दल को न्निनिधार्य परिस्थितियों में संप्राम छेड़ देना पड़ा। देश के उन श्रधिकांश कांग्रेसजनों के सामने, जिन्हें कांग्रेस कार्यसमिति के श्रादेश-पालन में ददविश्वास था, यह समस्या थी कि ऐसे मार्छक मौके पर उन्हें नया करना चाहिये । उनका नेता, उनका संगठन धौर उनके लिए धादेश मौजूद थे धौर इनके फलस्वरूप देश को गांधीजी की शर्तों के धन्तर्गत घागामी संप्राम के लिए स्त्री पुरुषों की तेयार करना था । इस माजुक घड़ी में जल्दयाजी करना तबाही की युजावा देना था । सायाग्रह में प्रतियोगिता के जिए कोई स्थान नहीं है और इसके विपरीत इसकी सफलवा का रहस्य इसके सैनिकों का सहयोग है। प्रतीत्ता श्रीर जल्दबाजी दोनों से ही स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता था ।

मान की जिए कि हम सभी मुसाफिर हैं और एक हिस्ती में जा रहे हैं, जिसका मार दोनों भोर इसलिए बराबर-बराबर है कि उस पर एक भोर तो नलाह येंटे पर्यार चला रहे हैं भीर दूसरी भोर बैठा चालक उसका नियोजन कर रहा है। इसी तरह गांधीजी एक चालक हैं, कांग्रेस-कार्यसमिति के सदस्य मलाह और बाकी कांग्रेसजन इसके मुसाफिर। ऐसी हालत में यदि मुसाफिर भीर मलाह किस्ती की धीमी चाल से वेचैन या अधीर हो। उटें तो उससे जाम क्या होगा है इस तरह की वेचैनी या थोड़ी-भी राजबब्ती का यह परियोग होगा कि हिस्ती का

भार एक श्रोर को सुक जाएगा श्रोर तब सुसाफिरों को दूबने से कोई नहीं बचा सकेगा, न महाह श्रोर न नाविक। इसने कितनी ही बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि एक किश्ती में बीस-सीस सुसाफिर थे श्रोर वह किनारे पर पहुँच कर इसजिए उजट गई कि उनमें से हरेक यह चाहता था कि वह किनारे पर पहले उतरे। कितनी ही बार हमने सुना होगा कि किश्ती में सांप, छिपकली या मेंडक के श्राजाने से सुसाफिरों में खलवली या भगदड़ मच जाने पर दुर्घटना हो गई। इसी प्रकार राजनैतिक उथज-पुथल भी प्राकृतिक संकट के समान ही विकट श्रीर उम्र होती है। सफलता, श्रवुशासन, ब्यवस्था, श्रारमसंयम, सेवा-भाव श्रोर राष्ट्रीय उद्धार के लिए त्याग करने वाकों पर श्राक्षित होती है। बड़ो-बड़ी क्रान्तियां भूतकाल में इसजिए श्रासकत हो गई कि या तो उन्हें बहुत जलदी श्रस्त कर दिया गया श्रीर या फिर उन्हें बहुत देर से। बुद्धिमान् सिपाही तो श्रादेश का पाजन करता हुश्रा तब तक जड़ाई जड़ता रहता है, जब तक कि उसे इसमें सफलता नहीं मिल जाती श्रीर इस बीच वह श्रपने को दंभ या निष्क्रियता का शिकार नहीं होने देता।

हस जमाने में बिटिश साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में वदी-बड़ी घटनाएँ हुईं। बिटेन के मैं बिमगडल में परिवर्तन हुआ। १० मई १६४० को लाई जेटलैंग्ड की जगह श्री एमरी नियुक्त किये गये। तीन-चार साल से श्री एमरी का सार्वजनिक जीवन से सम्बन्ध कटा-सा रहा था। उसने पहले वे बिटेन के मंत्रिमंडल में कई पदों पर रह चुके थे। १६३६ के पतमह में श्री एडवर टाम्सन वर्धा आये थे। उनकी राय थी कि भविष्य में बिटेन के छः राजनीतिज्ञ भारत की समस्या पर सहाजुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इनमें से एक श्री एमरी थे, जिनका उन्लेख पीछे किया गया है। श्री टाम्सन का कहना था कि श्री एमरी भारतीय समस्या का सही हल हुँ ह निकालेंगे, परन्तु भारत श्री एमरी के उम्र अनुदारवादो विचारों से पहले ही काफी परिचित था। उसी जमाने में उन्होंने भारत के बारे में एक प्रस्तक लिखी थी, जिसमें उनका रूप दुःछ श्रीक श्रव्छा दिखाया गया था। पुस्तक से प्रतीत होता था कि पहले की श्रवेचा श्री एमरी श्रव भारत के यारे में श्रीक सहाजुभूति रखते हैं। लेकिन इससे श्रगर कोई व्यक्ति यह समझ बैटे कि उनमें कोई बहुत यहा परिवर्तन श्रा गया था, तो यह उसकी गलती या श्रम ही होगा, जैसा कि भारतमंत्री के पद पर परिवर्तन श्रा गया था, तो यह उसकी गलती या श्रम ही होगा, जैसा कि भारतमंत्री के पद पर परिवर्तन श्रा गया था, तो वह उसकी गलती या श्रम ही होगा, जैसा कि भारतमंत्री के पद पर परिवर्तन श्रा जिक्र किया है, उनमें से एक श्री विस्टन चिंन भी थे। १९६३६ के नवस्थर में श्री चिंन ने कहा था कि श्रगले छः सप्ताह में स्थिति में बहा परिवर्तन हो जाएगा।

विस्टन चिंत बोंगर युद्ध के समय दिश्य श्रमीका में एक युद्ध-संवाददाता के रूप में गए थे। यहां वह सेना में मरती हो गए श्रोर शत्रु द्वारा वन्दी बना लिए गए। इसके बाद शत्रु की केंद्र से भाग निकले श्रोर तीन सो मील पैदल चलकर सुरिच्चत स्थान पर पहुँच गए। इस प्रकार लाई रेंडोहफ चिंचल के पुत्र होने के श्रतिशिक्त श्रपने इस कार्य से वह प्रकार में श्रा गये। सभी लोगों का स्थाल था कि विस्टन चिंचल खड़ाई की प्रगति वेज कर देंगे श्रोर उसमें विजय भी प्राप्त करेंगे। श्री चिंचल इद निश्चय वाले ग्यक्ति हैं श्रोर उनकी एक विशेषता यह है कि किसी बात का फेंसला जन्दी ही कर लेते हैं। उसमें देर नहीं करते। इसलिए विटेन जानता था कि उन जीसे व्यक्ति के नेतृत्व में उसे गैलिपोली श्रोर मारन निदयों जैसी निर्णायक लड़ाइयों के लिए तैयार रहना चाहिए। १६३६ की सिर्दियों में भारत के वई एक श्रमेंग्न मित्र स्वेच्छा से वर्धा श्राए। उनकी राय थी कि श्री चिंचल मारतीय स्थिति पर काबू पा लेंगे। उनके वारे में ऐसा कहा जाता है कि वे श्रपने "शत्रु पर खूब जोरदार प्रहार भी करते हैं श्रीर बाद में उसके साथ उदारतापूर्ण

सममौता भी।" बिटेन ने ऐसा ही व्यवहार दिल्ल अफ्रीका के साथ किया था और भारत के बारे में भी उनकी योजना यही है। या तो ने भारतीयों को अपना विश्वासपान्न बना लेंगे और या फिर सममौते के सारे दरवाजे बन्द करके कहेंगे, "मार्शन जा—भीर कोई बात नहीं सुनाई जाएगी।" इसलिए यह कहा जारहा था कि भारत की स्थिति श्रब विशंकु की भांति बीच में ही लटकी नहीं रहेगी। उसके वारे में श्रव्छा या बुरा कोई भी निर्णय कर लिया जायगा। सात महीने से अंग्रेज श्रांखिमिचौनी कर रहे थे; पर श्रब स्थिति बदल गई थी श्रोर सीधी-सादी बात करने वाला ब्यक्ति रंगमंच पर विद्यमान था। इसलिए गतिरोध का भी अन्त होने वाला था।

परन्तु भारत के भाग्य में वो सिवाय निराशा के श्रीर कुछ नहीं था। विटेन की सरकार में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ही दो उच्लेखनीय घोषणाएँ हुई। एक घोषणा सम्राट् द्वारा की गई श्रीर दूसरी श्री एमरी द्वारा। महारानी विक्टोरिया की सृष्यु के बाद से २४ मई प्रतिवर्ष साम्राउन दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसकी नींव श्रालंभीय ने डाली थी। पिछले चालीस बरस से यह दिन मनाया जारहा है श्रीर १६४० का यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन विटेन के सम्राट् ने नीचे लिखा संदेश ब्राडकास्ट किया—

"श्रज में इस साम्राज्य के सम्बन्ध में एक बिल्कुल नई करपना पर प्रकाश डाजने जा रहा हूं, जो मेरे सामने है। श्रव इसका महत्व श्रधिक स्पष्ट श्रीर श्रसंदिग्ध नजर श्राता है। चूं कि इस समय इसका संघर्ष एक दृषित श्रीर निन्दनीय न्यवस्था से हो रहा है, जिसके साथ इसकी तुलना नहीं हो सकती। हमारे शत्रु इमारे खिलाफ एक शब्द—साम्राज्यवाद—का प्रयोग करते हैं। इससे उनका मतलब श्रधिकार श्रीर दूसरे के प्रदेश पर कब्जा है। परन्तु हम जो इस साम्रज्य के स्वतन्त्र वासी हैं, इस शब्द का प्रयोग उन्हों को मुँहताइ जवाब देने के खिए करते हैं। उनकी ही भावनाएँ दूषित हैं। इमारा उद्देश्य तो हमेशा से शान्ति रहा है।"

यह बात बहुत स्पष्ट कर दो गई थी कि युद्ध के फलस्वरूप हासिल होने वाली आज़ादी में भारत का कोई हिस्सा नहीं होगा। बिल्क उसे तो लहाई के पूरे वेग का सामना करना होगा। उसे युद्ध के प्रहार ही सहते होंगे। न तो श्री एमरी के भाषण से श्रीर न सन्नाट् के बाडकास्ट से ही भारत के सम्मुख उपस्थित समस्या पर कोई प्रकाश पड़ता था। सिर्फ सर स्टेंफर्ट किंग्स ही ऐसे न्यक्ति थे, जिन्होंने भारत से लांटने पर उसके बारे में कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। इस अवसर पर उनका वक्त वाफी महस्व रखता था। उसमें सर स्टेंफर्ट किंग्स ने भारत की समस्याभों का हल हु द निकालने के लिए विधानपरिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

कामनसभा में श्री एमरी के सर्वप्रथम भाषण की तर्ज थौर उसकी भाषा उनके पूर्वजों या उनके पूर्वाधिकारियों जैसी ही थी। इसके श्रलावा उससे श्रापके भावी भाषणों को वर्ज का भी पूर्वाभास हो जाता था। श्रगले वर्ष के दौरान में श्रापने जो विभिन्न भाषणे दिये, उनका तुलनारमक विश्लेषण श्रागे चलकर दिया जायगा। इस र्याच युद्धकाल में मारत के स्वतंत्रता संप्राम की कहानी की श्रांखला जारी रखने के उद्देश्य से हम उनके समय-समय पर दिये गए भाषणों की मुख्य बातों का संचेष में जिक करना योद्धनीय समक्ते हैं। कामन सभा में श्रपने सर्वप्रथम भाषण में—जो वस्तुतः इस पुराने और श्रनुमवी राजनीतिज्ञ का प्रथम भाषण था—श्री एमरी ने घोषणा की: "पिद्धली सरकार की मांति हमारी नी ति का उद्देश्य भी बिटिश कामनवेल्य (राष्ट्रमंडल) के श्रन्तगंत भारत को स्वतन्त्र और वरावरी का दलों देना

है।" श्रापने यह यात भी स्वीकार की कि भारतीय परिस्थितियों श्रौर भारतीय दृष्टिकोण के उपयुक्त कोई विधान तैयार करने की जिम्मेवारी स्वयं भारतीयों पर ही है। सामन्त सभा में, श्रप्रैल,
१६४० में लार्ड ज़ टेलैंड के शब्दों को दोहराते हुए श्री एमरी ने कहा कि विदिश सरकार का
हरादा वर्ष के श्रन्त में वर्तमान योजना की श्रन्तिनिहित नीति श्रीर श्रन्य बातों के वारे में किर से
जांच-पहताल करने का है श्रीर हमारी नीति भारत के सिर पर कोई बात लादने की बजाय
उससे सममौता करने की है। जहां तक श्रन्य परिभाषाश्रों जैसे कि "सर्वसम्मत सममौता,"
"सभी जातियों श्रौर हितों के न्यायोचित दावे," "सममौते के लिए हमारा सहयोग," "गहरा
सतभेद" जिसे वे यह मानने से इन्कार करते हैं कि उसे दूर ही नहीं किया जा सकता, "श्रस्थायी
सुलह-सफाई", "मंत्रियों द्वारा किर से पद संभाजने", "केन्द्रीय शासन परिषद् में प्रतिनिधिक
सार्वजनिक नेता,"—का सम्बन्ध है—ये सब वे ही प्रराने श्रौर दिकयानूसी नारे हैं, जिनका
सहारा ब्रिटेन के श्रनुदारवादी श्रमसर लिया करते हैं।

महामाननीय श्री लियोपोस्ड चार्स्स मौरिस स्टैनेट एमरी ने, जिन्हें चर्चिल मंत्रिमएडल में भारत-मंत्री के रूप में लिया गया था—भारतीय समस्या के सम्बन्ध में श्रपनी पुस्तक 'मार्च लास्ट' में निम्न विचार प्रकट किये :

"भारत श्रव ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जबकि वह स्वाधीनता पाने के योग्य है। श्रव इसे ( यूरोपीय ) महाद्वीप का एक सदस्य समका जा सकता है। जहां तक मानसिक या बौद्धिक प्रगति का सवाज है, श्राम एशियाई देशों में भारत का स्थान सबसे ऊँचा है।

"पार्लमेयट के सभी वर्गों के सदस्यों का विचार है कि हमें भारत की शिकायतें यथासंभव शीव्र-से-शीव्र दूर कर देनी चाहियें। इंगलैयड़ के बायः सभी जानकारों ने भारतीय समस्या की पूरी-पूरी छानबीन की है और उनमें से हरेक का खयाल है कि श्रव भारत एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है, जहां वह श्रपने मामलों की स्वयं देख-रेख करने के लिये एक योजना बना सकता है। बशर्तें कि सभी संप्रदायों में कोई श्रापसी समसौता हो जाय। हमने उन्हें श्रपना मकान बनाने में मदद की है और श्रगर श्रव वे श्रपना मकान फिर से बनाना चाहते हैं तो इस पर हमें श्रापत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन वह मकान पूरी तरह से श्रीर वहे ध्यान से फिर से बनाया जाना चाहिये जिससे कि भविष्य में उसके गिरने का खतरा न रहे।"

यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसी विधानपरिपद् जिसकी कांग्रेस ने मांग की है वांछनीय है या नहीं ? श्री एमरी ने कहा, "मेरी राय में भारत के जिए सर्वोत्तम विधानपरिपद् विभिन्न प्रान्धों के १० या १२ प्रतिनिधियों द्वारा सैयार की जानी चाहिये, जिसमें यूरोपियनों सहित सभी वर्गों के जोग हों।"

यह प्रश्न किया जाने पर कि क्या कैनेडा और दिल्ल श्रफ्तीका जैसी विधानपरिपद् भारत के लिये उपयुक्त न होगी ? श्री एमरी ने संदेह प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्न देशों को विभिन्न योजनाओं की श्रावश्यकता रहती है और हो सकता है कि जो चोज़ कैनेडा श्रोर दिल्ल श्रफ्तीका के लिए ठोक है—भारत के लिए उपयुक्त न वैठे। श्रापको राय में भारत की श्रान्तरिक, बाहरी श्रोर सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसके लिए भी श्रन्य स्वाधीनताशास उपनिवेशों जैसी विधानपरिपद् बनाई जाए।

यह प्रश्न किये जाने पर कि इस नाजुक घड़ी में भारतीयों के लिए क्या सलाह दे सकते

हैं, श्री एमरी ने कहा, "श्रगर कांग्रेस वाइसराय से सहयोग करके काम कर सकें तो मुके इससे बड़ी ख़शी होगी ।"

श्रापसे यह पूछा गया कि श्रगर कांग्रेस वाइसराय से सहयोग करने की वजाय सत्याग्रह हु करदे तो ? इसपर श्रापने जवाव दिया, "मैं ठीक नहीं कह सकता कि सरकार का इरादा क्या है, लेकिन श्रगर कांग्रेस ने वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकृत कोई काम किया तो यह निसंदेह बढ़ा हुभीग्यपूर्ण होगा।"

यह स्पष्ट हो गया था कि लड़ाई के फलस्वरूप मिलने वाली आजादी में से भारत को कुछ नहीं मिलेगा, विक उसे तो उसका पूरा वेग सहन करना पड़ेगा। उसे युद्ध के प्रहार ही सहन करने होंगे। सिर्फ सर स्टैफर्ड किप्स ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत से लौटने पर भारत के वारे में कुछ सहानुभूतिपूर्ण शब्द कहे। २६ अक्टूबर, १६३६ को कामन सभा में दिये गए आपके इस वक्तव्य का काफी महत्व था, क्योंकि उसमें आपने भारत और उसकी समस्याओं के निराकाण का एक उपाय विधानपरिषद् बताया था। पूरा वक्तव्य इस प्रकार है:

विशेष रूप से "यूनाइटेड पेस" के लिए अपनी एक बातचीत में सर स्टैफर्ड किप्स ने कहा, "मुक्ते बकीन है कि भारत की मुक्ति विधानपरिषद् में है।"

. स्नागे चलकर सर स्टैफर्ड ने कहा, "सभी स्थानों पर कांग्रेस ने इस प्रान्दोलन में सबसे अधिक क्रियारमक भाग लिया है और मजदूर वर्ग की विवेकशील जमात के साथ मिलकर कास किया है। श्रव कांग्रेस ने इस समस्या पर इस तरह से विचार करना शुरू किया है कि जनता की नैतिक शक्ति को किस तरीके से संगठित किया जाय कि अपने दृष्टिकोण की श्रीर पार्तमेंट का ध्यान ब्राकृष्ट करने में उसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके। सभी श्रेणियों के भारतीयों में यह भावना जोर पकड़ रही है कि पार्लमेण्ट भारतीय समस्यात्रों पर बहुत कम ध्यान देती है। कांग्रेस की मांग चस्तुतः राष्ट्रीय मांग है। इसमें सभी विचारों के लोग शामिल हैं श्रीर वह भारतीय जनता की घोषणा है लेकिन इतने पर भी आशंका की जाती है कि शायद शिटिश सरकार भी इसकी उपेता करदे । इसका परिणाम संविनय भंग श्रान्दोलन होगा, क्योंकि कांग्रेस का यकीन है कि इस प्रकार सारी जनता की नैतिक शक्ति इस मांग के पीछे होगी। कांग्रेस का श्रन्तिम हथियार सारे देश में एक व्यापक हड़ताल की घोषणा होगा । किसानों और मजदरों का ऐसा विचार है कि कांग्रेस उन्हें जमीदारों श्रीर प्रजीपितयों के पंजे से नजात दिलाएगी श्रीर ठीक यही एक कारण है कि कांग्रेस का उनके उत्पर बड़ा श्रसर है। श्राज श्रधिकांश भारतीय बड़ी श्रातुरता से कांग्रेस की श्रोर देख रहे हैं श्रीर इस प्रतीचा में हैं कि वह उन्हें क्या श्रादेश देती है। उनकी सप भाशाएं कांग्रेस पर केन्द्रित हैं श्रौर वे भारत के विभाजन के लिए श्री जिन्ना की योजना का विरोध करते हैं। उनका नारा यह है कि 'श्राजादी हासिल करने के लिए सभी भी शिश्यें केन्द्रित की जायाँ। गांधी जी को शान्तिपूर्ण नीति पर पूरा यकीन है और उनका विचार है कि हिंसासक रुपायों से मैंतिक ताकत कमजोर पड़ती है और उससे सत्य की श्रजेय शक्ति में श्रविश्वास की भावना प्रकट होती है। यह वास्तव में एक सचाई है कि श्रधिकांश भारतीय हिसारमक कार्रवाई को श्रपने श्रान्दोत्तन के लिए हानिकारक समकते हैं। भारत में श्रपने श्रहपकाल के दौरे में मैं सभी श्रेणियों के भारतीयों से मिला हूं श्रीर उनमें से शिधकांश ने मुक्ते यही बताया कि हिंसासक शब्दों से दुरमन को नुक्सान नहीं पहुँचता, बल्कि उत्तटे इससे हमारे श्रान्दोवन के दोस्तों को जुक्सान पहुंचता है।"

त्रागे सर स्टेफर्ड ने कहा "श्राज भारत का प्रत्येक स्वक्ति चाहे वह पढ़ा-विखा हो या श्रनपढ़, स्ववंत्रता, कानून, न्याय श्रीर श्रात्मनिर्णय के सिद्धान्त का हामी है।

"मुक्ते सभी विचारों के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अनुभवों का भारत की गम्भीर स्थिति के बारे में मेरे ऊपर बड़ा श्रसर हुआ है। इस बात का भी मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है कि विदेन में हम लोगों को भारत के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। कोई भी ज्यक्ति इस बात से तो इनकार कर ही नहीं सकता कि सारे देश पर कांग्रेस का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है श्रीर श्रगर वह चाहे तो जल्दी ही विदेन के जुए से निकल भाग सकती है, लेकिन क्योंकि वह सुह्लिम लीग के सहयोग से ही आगे बढ़ना चाहती है। इस लिए भारत की आज़ादी रुधी हुई है।"

यह पूछे जाने पर कि सांत्रदायिक प्रश्न को तत्काल हुत करने के बारे में श्रापका रचनात्मक सुमाव क्या है, सर स्टैफर्ड ने कहा, "मेरा यकीन है कि मारतीय समस्या का हुल विधान परिषद् में है।"

यह प्रश्न करने पर कि ब्रिटिश सरकार को श्राप क्या राय देंगे—सर स्टैफर्ड ने कहा, "में सरकार पर जोर दूँगा कि वह असंदिग्ध रूप में यह घोषणा कर दे कि लड़ाई समाप्त हो जाने के बाद एक साल के श्रन्दर उसे स्वराज्य दे दिया जायगा श्रीर 'मेरा विश्वास है कि श्रगर इस किस्म की कोई घोषणा की जाय तो उससे सांपदायिक समस्या भी सुलक जाएगी श्रीर संभव है कि जब तक लड़ाई खत्म न हो जाय कांग्रंस भी शान्त होकर बैठ रहे।"

१६३६ की सिंदियों में भारत से बौटने के थोड़ी देर बाद ही कामनसभा में सर स्टैफर्ड मे जो भाषण दिया था—इस सम्बन्ध में उसका उद्धरण देना भी सर्दथा समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि उससे किप्स बनाम किप्स—धर्थात् किप्स जबकि वे मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं हुए थे बौर किप्स जैसे कि उसके बाद प्रकट हुए—पर प्रकाश पदता है।

"बहुत से माननीय सदस्यों ने भारतीय जनता श्रीर भारत के विभिन्न द्वों से श्रपीलें की हैं कि वे श्राजकल की कठिन परिस्थितियों में जरा तर्क से काम लें। मेरा खयाल है कि ऐसी श्रपीलें यदि भारतीय जनता से करने की बजाय विटिश सरकार श्रीर विटेन की जनता से की जाएं तो श्रिष्क लाभ हो सकेगा। मेरे विचार सं कांग्रेस ने जो बक्तन्य दिये हैं वे उचित श्रीर संगत हैं। इनमें उसने उस दृष्टिकीण पर प्रकाश दाला है जिस पर उसे ईमानदारी से यकीन है। उसने कठिन समस्या को सुलकाने के लिए सरकार से भी सहयोग की मांग की है।

सभा के नेता का भाषण श्रन्तिम रूप से स्वीकार हो गया है—हसका मुक्ते खेद है ।

मेरा खयाल है कि उसमें नई परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया'''विश्व-स्थापी स्थित में

मये परिवर्तन श्रीर ब्रिटेन के घोषित युद्ध उद्देश्यों के कारण संसार की नजरों में श्रीर इस देश के

बहुत से लोगों तथा स्वयं भारतीय जनता की दृष्टि से भारत का मामला एक क्साटी बन गया
है। वास्तव में इसके फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में हमारे भावी इरादों का सवाव

उठ खड़ा हुआ है।'''''

लाई प्रिवीसील द्वारा यह कहा गया है कि सांप्रदायिक प्रश्न की किटनाई के कारण भारत के लिए केन्द्रीय सरकार की स्थापना का कोई सन्वोपनमक वरीका हूँ द निकालना जिटले होगया है। यही यात पोलंगड के बारे में भी कही जा सकती थी, जहां रुसी, यहूदी, जर्मन श्रीर पोल रहते हैं। यही बात चेकोस्लोवािकया के लिए भी कही जा सकती थी, जहां स्टेटन, चेक, श्रीर स्लोवाक रहते हैं; श्रीर झगर यह दलील प्रजावंत्र की विना पर पेश की जाय वो में इसे समकते में झसमर्थ हूं,

क्योंकि इस तरह से एक श्ररपसंख्यक जाति को संरक्षण देने के लिए बहुसंख्यक जाति को उसके उचित श्रिधकारों से वंचित किया जाता है। यह श्रावश्यक हो सकता है कि बहुमत के कुछ श्रिधकारों में संशोधन किया जाय श्रीर उसे इस पर सहमत कर लिया जाय, जैसा कि कांग्रेस ने स्वेच्छा से किया है, लेकिन श्रापके लिए बहुमत से उसके श्रिधकार इसलिए छीनना न्याय-संगत महीं कहा जा सकता कि श्राप श्रल्पसंख्यकों के संरक्षण का दावा करते हैं। श्रार श्राप ऐसा करते हैं तो वास्तव में बहुमत को श्रल्पमत में परिवर्तित करते हैं।

श्चगर श्चाप प्रजातंत्रात्मक सरकार के समर्थक हैं तो श्रहपमत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह बहुमत का शासन स्वीकार करे श्चौर यही बात हम श्चाये दिन इस देश में देख रहे हैं। श्चगर श्चाप प्रजातंत्र को मानगे हैं, श्चगर श्चाप प्रजातंत्र को श्चपनाना चाहते हैं, जिसका मतलव यह होता है कि श्चाप यह जान सकें कि कौन-सा वर्ग, श्चथवा जाति या दल बहुमत में है, तो श्चापको इस पद्धति का परिणाम भी स्वीकार करना होगा। श्चौर इस वक्त, श्चाप चाहें या न चाहें, कांग्रेस दल का बिटिश भारत में बहुमत है।

यह बताने से पूर्व कि हम इस स्थिति को सुन्नमाने के लिए हमें कीन से ब्यावहारिक तरीवों को अपनाना चाहिये, में एक और विषय का जिक्र करना चाहता हूँ। अगर इम इस वक्त भारत को स्वराज्य देने से इन्कार करते हैं तो उसका यूरोप की परिस्थिति और यूरोप में हमारी किटिनाइयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? मेरा खयाल है कि यह प्रभाव तीन तरीकों से पड़ सकता है। पहले तो यह कि स्वयं हमारे ही लोगों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि हम आजादी और जमहूरियत के बारे में जो कुछ कहते हैं, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता और इससे हमारे युद्ध प्रयत्न की एकता और उसकी प्रगति कम हो जाएगी। दूसरे, मेरा खयाल है कि तटस्थ देशों में, खासकर ध्यमरीका में, जहां बहुत से लोग भारत की समस्याओं में गहरी दिवचस्पी रखते हैं तटस्थता की नीति और विटिश-विरोधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वीसरे—एक विरोधी और असहयोगी भारत। हमें यह न भूलना चाहिए कि भारत के इस रख के परिणामस्वरूप संघर्ष है खतरे हैं। और इससे हमें अपनी किटनाइयां सुलमाने में मदद मिलने की बजाय संभवतः रकावटों का ही सामना करना पड़ेगा। इस बाव का हमें उचित रूप से तथा ईमानदारी के साथ सुकाबला करना होगा।

" मेरा सुमाव यह था कि श्रगर हम यह दावा करते हैं कि हम तहाई प्रजातंत्र श्रांर श्राजादी के लिए तह रहे हैं श्रोर वही चीज हम ब्रिटिश साम्राज्य के एक हिस्से पर लागृ नहीं करते श्रोर ऐसे हिस्से पर जिसे स्वयं हम श्रीर गवर्नर-जनरल स्वीकार कर चुके हैं कि स्वराज्य के लिए पूरी तरह से पीग्य हो गया है—तो भारतीय जनता कहेगी कि "यह एक श्रोर उदाहरण है जब बिटेन ने कहा कुछ है श्रीर किया कुछ श्रीर ही।" इसलिए मेरे लयाल से हमें यह फैसला करना है कि स्या हम वास्तव में शारत की जनता को स्वराज्य देना चाहते हैं—श्रीर मुक्ते यक्षीन है कि श्रगर हमने ऐसा ही किया तो वह देश हमारा एक शक्तिशालो सहयोगी राष्ट्र बन जाएगा श्रीर मविष्य में सदा के लिए दोस्ती का हाथ वटाएगा—श्रयवा हमें प्रतिक्रियावादी देशी नरेशों से गठवंधन स्था होगा—जैसा कि हम श्रव तक करते श्राए हैं।

कांग्रेस ने हमसे अपने युद्-उद्देश्यों और भारत के बारे में अपने इराहों पर प्रकाश टावने को कहा है—ऐसी हाजत में हमारा क्या जवाब होना चाहिए ? मेरा सुकाब है कि हमें यह फेसजा २०४

भवस्य करमा चाहिए श्रीर श्रमी करना चाहिए। श्रीर यह फैसला बहुत कुछ इस तरह का होना चाहिये।

.....भारतीय जनता को यक्तीन होना चाहिये कि हमारा तात्कालिक उद्देश्य उसके जिए स्वराज्य हासिल करना है।

""दूसरे, हम बिटिश भारत की केन्द्रीय श्रसेम्बली का नया चुनाव करने को तैयार हैं श्रीर मुक्ते इसमें कोई किटनाई नहीं दिखाई देती। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि भारत में चुनाव नहीं हो सकता। जब क्यूबेक में निर्वाचन हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं ? श्रगर लोग व्यस्त हैं तो श्रीरों को यह काम क्यों नहीं सौंप दिया जाता ? निरचय ही हम यह नहीं कहना चाहते कि इस देश का भविष्य भारत की समस्या के कारण खतरे में ढाल दिया जाय, क्योंिक भारत में लोग इस समय इतने व्यस्त हैं कि वहां चुनाव ही नहीं हो सकते। ऐसी परि-स्थित में जो भारी खतरे मौजूद हैं उन्हें देखते हुए मुक्ते यह एक बड़ी काल्पनिक सी बात नजर श्राती है—इसमें कोई वास्तविकता ही नहीं—िक हम यह कह दें कि चुनाव नहीं हो सकता। मुक्ते यक्कीन है कि उन लोगों की तरफ से जो इस समय भारत में चुनाव नहीं चाहते यह एक बहाना है""

तीसरे, केन्द्रीय श्रसेम्बली के मुख्य दलों को मिलकर एक सरकार बनानी चाहिये जिसे वाइसराय श्रपनी शासन परिषद् में शामिल कर लें।

यह सच है कि विधान के और टेकनिकल दृष्टिकीण से शासनपरिषद् मंत्रिमंडल नहीं होगी। लेकिन कोई वजह नहीं कि हमारी सरकार यह आरवासन न दे कि वाइसराय असेम्बली के सदस्यों में से निर्मित ऐसी शासनपरिषद् को सभी बड़े-बड़े मामलों में मंत्रिमण्डल के रूप में ही स्वीकार करेंगे, इसका मतलब यह दै कि वे उसी प्रकार से उनकी राय मानेंगे जैसे कि सम्राट् यहां के मंत्रिमण्डल की राय मानते हैं। मेरा विश्वास है कि यदि हम तत्काल ही यह काम करें और लड़ाई के बाद भारत को पूर्ण स्वराज्य देने का वादा करें तो निश्चय ही हम संसार में प्रजातंत्र और आजादो स्थापित करने में भारत का हार्दिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। हमें चाहिए था कि हम यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को श्राजादो हासिल करने में मदद देने की अपनी श्रोर से घोषणा कर देते। मुक्ते यकीन है कि ऐसी घोषणा का समर्थन न केवल सारा विटिश भारत ही करेगा, यिक सारे संसार में उसे प्रजातंत्र के सच्चे प्रजारी श्रोर महान् राष्ट्र की जनता का एक यहा भारी कार्य सममा जाएगा।"

इसके बाद १ जून को यह घोषणा की गई कि विटिश राजदूत ने मां॰ मोलोवांव को स्चित कर दिया है कि विटिश सरकार का इरादा सर विलियम सीदम की जगह सर स्टेंफर्ड किएस को मास्को में विटिश राजदूत नियुक्त करने का है और उनका पद साधारण राजदूत का होगा, जिसे कोई असाधारण कार्य न करना होगा। रूसो सरकार को इस पर कोई आपित नहीं यो। सर स्टेंफर्ड किएस की नियुक्ति विटिश राजनीति का एक महान् आश्चर्य था। '२६ की सिदंगों में वे कलकत्ता देखने गए और वहां से चुंगिकंग गए और हवाई जहाज से चीन का होरा करके मास्को से होकर इंगलेंगड वापस पहुंचे। चीन में वे सीक्यांग सक गए। मारत के गारे में उनके विचारों का जिक पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा यह टएलेख भी किया जा चुका है कि किस प्रकार उन्दोंने विटिश सरकार पर भारत से समकौता करने के लिए जोर दिया था। सर स्टेंफर्ड मजदूर दल के लार्ड पारमूर के सुदुत्र हैं। आएके पिता का नियन १३ खुलाई

१रेडी की हुआ। १४६० के मेजदूर मंत्रिमण्डल के समय किप्स सीलीसिटर-जनरेल (सरकारी वकील ) भौर २४ जनवरी, १६३६ को मजदूर दल की नैशनल एवजीवयृटिव ने उन्हें श्रपनें दल से निकाल दिया था। उनके विरद्ध यह कार्रवाई उनकी 'सार्वजनिक कार्रवाई के मोर्चे' सम्यन्धी कार्रवाहयों के क्रिये की गई थी। इसके बारे में मजदूर दुल की संगठन समिति ने एक रिपोर्ट भी पेश की थी। दूसरा कारणे यह था कि उन्होंने श्रपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने श्रीर दल की मीति पर अमस करने से इन्कार कर दिया था। बाद की मई-जून में साउथ पीर्ट के ३मर्चे श्रधिवेशन के समय इस रिपोर्ट पर फिर विचार करने का खयाल उठाया गया था- परन्तु उसका कोई फल म हुआ। सर स्टैफर्ड ने २० मई को पार्टी में फिर से शामिल होने के लिए प्रार्थमा की धौर वायदा किया कि वे 'सार्वजनिक मोचें' के सम्बन्ध में सम्मेलन के फैसले की स्वीकार कर लेंगे, परन्तु उनका प्रार्थनापत्र दल की नयी एक्जीक्यूटिव के पास भेज दिया गया। बाद में १९४४ में जावर श्राखिर श्रापको फिर से दल में ले लिया गया। मई के श्रन्तिम सप्ताह और जून १६४० के पहलें सप्ताह में भारत में जो बेचैनी श्रीर श्रान्दोलन देखने में श्राया उसका वास्तविक कारण उस समय फ्रांस में होने वाली घटनाओं और युद्ध की प्रगति की प्रांतिक्रया था। फ्रांस उस समय युद्ध का प्रधान केन्द्र बन चुका था। वहां कालचक बड़ी तेजी से चल रहा था। डेंजिंग का पतन, चेकोस्जीवाकिया की पराजय, पोलैयड का विनाश, हालैयड, बेल्जियम श्रीर नार्वे का श्राक्रमण-सभी युद्ध की उस प्रगति की श्रंखलाएँ थीं, जिसकी इंतिश्री १४ जाकर फ्रांस के पतन के रूप में हुई। १४ जून को कांग्रेस की कार्यसमिति का जलसा ही रहा था श्रीर फ्रांस के पतन की खबर १४ श्रीर १६ जून की रेडियो के जिस्में जमता तक पहुंची और १७ जूम को सारा हंसार निस्तब्ध भाव से भावी रिथित को देख रहा था। इनकर्क का महानू संकट इस दुर्घ टना से पहले था खुका था। आखिर फ्रांस जमीन पर चारों खाने चित गिर पड़ा। श्रीर शब श्रागे क्या होगा ? हिटलर को रोका नहीं जा सकता था ? इंगर्लैंड पर शाक्रमण टसके दिमाग में उस समय चहर लगा रहा या श्रीर फ्रांस के पतन से टसकी डींग और बन्दर-भभिकयों को शौर भी प्रोत्साहन मिला। श्रगर हंगलैंग्ड पर श्राहमण होता है तो भारत की स्थित क्या होगी ? पिछले १४० दरस से भारत ईंगलैंगड के साथ दंधा हुआ था। कांग्रेस के ितये अपनी स्थिति के बारे में इतना श्रधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी, जितना कि इस बात पर जोर देने की थी कि भारत का ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है। एक सप्ताह तक के गहरे सोच-विचार के बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण विषय उठाए गए थे। सगर हम यह याद रखें कि जून में वर्धा में होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की चैठक से पहले गांधीजी ने 'हर एक श्रं मेज के प्रति' श्रपना प्रसिद्ध पत्र प्रकाशित किया था-तो उस समय की स्थिति हमारी समम में आसानी से श्रा सकेगी। इससे वर्धा में कांग्रेस ने जो स्थिति प्रदृण की, उसपर काफी प्रकाश पड़ता है। गांधीजी ने श्रमी यह पत्र वाइसराय के पास विटेन मेज देने के जिये नहीं भेजा था। गांधीजी की विचारधारा स्वामाविकतौर पर विकालीन परिध्यितियौं को ध्यान में रख कर ही स्थिर की गई थी। अचानक उन्हें नया प्रकाश मिला। जिस प्रकार सुरज निकलने पर भन्धकार मष्ट हो जाता है मानो उसी प्रकार कांग्रेस का पिछुजा सारा इतिहास उनकी दृष्टि से भोमल हो गया। अब यह संवर्ष अधिक प्रत्यक्त रूप में सामने आने लगा। प्रश्न यह था कि किस प्रकार गांधीजी कांग्रेस का नेतृस्त कर सकेंगे, जबकि टनके विचार कांग्रेस के परंपरागत विचारों से और बात की विचारधारा से कोई मेद ही नहीं खाउँ । इससे बीन महीने पहुने रामगढ़

भीतर की गड़बड़ का हर ल दर हुए. भारत की तथा र सार की मौजूदा परिस्थितियों में, असल करना है।" परन्तु यह अभी तक सन्देहास्पद बना हुआ था कि यद्यपि प्रस्ताव में गांधीजी को लैनिक और पुलिस विषयक जिन्मेदारियों से मुक्त किया गया है—परन्तु क्या दनका मतद्वर उन्हें सम्रूर्ण नेतृत्व से हो, जिसमें सत्याप्रह भी शामिल था, मुक्त कर देना न था शक्या द हम प्रस्ताव के रहते हुए आन्दोलन का नेतृत्व कर सकते थे ? तो क्या दनका दृष्टिकीण यह था कि तब दक कोई सत्याप्रह नहीं हो सकता जब तक कि कांग्रेस भारतीय सेना को खत्म करने पर तैयार न हो जाय ? अयवा गांधीजी का यह खयाल था कि फ़ांस के पतन के बाद दिनेन भी खत्म हो गया है और अब भारत स्वतन्त्र हो गया है। इसकिए वह अपना शासन वास्तविक आहिंसात्मक ढंग पर चलाएगा ? गांधीजी यह नहीं कह सकते थे कि वे शासन-सूत्र अपने हाथ में संभाल तेने पर क्या-क्या करेंगे। वे केवल इतना कह सकते थे कि राष्ट्र को इसकी तैयारी अमी से कर लेनी चाहिए और इस नई विचारघारा के लिए देश की जनता का समर्थन प्राप्त कर लेना चाहिए। परन्तु वे यह कदापि नहीं सहन कर सकते थे कि कोई उनसे कहे कि हमारे स्वयंसेवक शान्तिपूर्ण या हिंसक हो सकते हैं। इससे वे कभी सहमत नहीं हो सकते। इसकिए इसका मतलव यह था कि उनका रास्ता और था और हमारा और।

डस समय खोगों की विचारघारा इन्नु इस प्रकार की थी-क्या जून, १६४० में वर्घा में गांधीजी और कांग्रेस कार्यसमिति एक-इसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर सबने को स्वतन्त्र हो गए थे ? कांग्रेस के अन्तर्गत इस तयाकधित संकट के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकीयी का विवेचन करने के बाद श्रव हम उन प्रश्नों पर सीच-विचार करना चाहते हैं जो इस बारे में कांग्रेस के श्रमिननकों श्रीर दोस्तों द्वारा उठाए गए थे। बया गांघीजी यह स्रयाल करते हैं कि देश उनके इस प्रयोग के लिए तैयार हो गया है ? यह परीक्ण उनके विचारों की चर्म सीमा था। क्या वे ऐसा खयाल करने लगे हैं कि सभी लोगों ने उनकी उच्च भावना को प्रहरण कर लिया है: क्योंकि इसीके आधार पर तो वे अपना अयोग कर सकेंगे और इसके बिना आगे बदना सतरे से खाली नहीं है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति यह सवाल भी पृष्ठ सकता है कि क्या प्रोफेसर टम्मीदवारों की परीका लेकर टनके पास हो जाने की घोषणा करता है तो उससे उसका प्रयोजन यह होता है कि उनका ज्ञान थीर विद्वत्ता भी उसके बरावर ही ही गई है ? नहीं, यह बात ऐसी नहीं है। श्रापको मैद्रिक परीक्षा में साधारखतः दसी समय पास हुद्या समका जाता है जबकि आपने प्रत्येक विषय में कुछ प्रतिशत शंक प्राप्त किए हों और कुल योग में ३१ प्रतिशव शंक। तो कहने का प्रयोजन यह हुआ कि विद्यार्थी का ज्ञान ३४ प्रतिशत और उसका अज्ञान ६४ प्रतिशत है। श्रीर इतने पर भी परीका में सिर्फ २२ प्रतिशत विद्यार्थी ही पास हुए हैं। इस प्रकार हम ेटेखते हैं कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बहुत ही कम है और उनके ज्ञान का चेत्र भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। श्रोफेसर परीचा ले रहे हैं। मां-बाप अपने ंबजों को पढ़ाए चले जा रहे हैं और विद्यावीं इस संवर्ष में जुम्त रहे हैं। इसी प्रकार मान जीनिए कि इस सभी जीवनरूपी इस महान् विस्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और भारतीय ्तनता ने १६२० में असहयोग की परीचा, १६२१ में निष्क्रिय प्रतिरोध और सविनय-मंग की परीक्षाएँ पास करके १६२०-२१ में सरयायह की दियी यात की है। और वह १६४०-४१ में . एम० ए० या आनसे की परीचा पास करने की फिक्र में है। ऐसी हासव में जबकि इस बिरन विद्यालय-का मुस्यानक धनी जीविठ है तो ह्रमा हम उसकी देखरेख में पीस्ट-मेम्युएट हिमी

हासिल करने के लिए जल्दी न करें ? यह कहने से कोई फायदा नहीं कि जबतक छिंदसा की सत्यामही सेना तैयार नहीं हो जाती हम हिंसा की दुरामही सेना का मुकावजा नहीं कर सकते। यह ठीक है कि जिस प्रकार कुररत शून्य की खाली रखना पसन्द नहीं करती शौर उसकी पूर्ति करती रहती है उसी प्रकार राजनीति भी शून्य का स्थान खाली नहीं रहने देती। जैकिन श्रगर उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश ही न की जायं तो वह खतरा सदा बना ही रहेगा। यह वो मानों ऐसी बात हुई कि बिना दुबकी खगाए तैरने की कोशिश की जाए। कहने का ठात्पर्य यह कि दोनों काम साथ-साथ चलने चाहिएं। वास्तव में तो दोनों काम एक ही हैं। लेकिन डमकी दिशाएं विभिन्न हैं। इस तरह के उदाहरण का मतलय यह है कि संक्रांति-काल में इमें ले-दे की नीति से काम चलाना होगा। श्रीर होना भी ऐसा ही चाहिए। राजनीतिज्ञ पुलिस की मांग कर सकते हैं धौर सेना कम कर सकते हैं, अथवा इसी प्रकार सेना की मांग करके पुलिस कम कर सकते हैं। कुछ समय तक के लिए पुलिस रखने पर गांधीजी भी सहमत हैं श्रीर शायद श्चन्तर्काजीन श्रावश्यकता की दृष्टि से वे सेना रखने पर भी राजी हो जाएं; परन्तु हुमें साफ-साफ श्रीर श्रसंदिग्ध भाषा में उनके सिद्धान्त को श्रवश्य ही स्वीकार करना पढ़ेगा। घास्तव में देखा जाय तो कांग्रेस कार्यसमिति ने श्रपने प्रस्ताव में कुछ ऐसी ही कोशिश की है। उसने श्रहिंसा में अपने दुइ विश्वास को फिर दोहराया है और सेना की समाप्त करने के सम्बन्ध में अवनी श्राशंकाएं भी प्रकट की हैं। इसे इस मजाक में यह कह सकते हैं कि एक टांग इधर श्रीर दूसरी टांग उधर । धर्थात हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । राजनीति में ऐसा मजाक करना विशेष रूप से श्रासान है। परन्तु इस तरह से श्राध्मिक प्रगति नहीं हो सकती।

श्चगर श्चाप राष्ट्रीय मामलों में हिंसा से श्वहिंसा की श्रीर शान्ति से श्रीर व्यवस्थित होकर अपसर होना चाहते हैं तो आप यह काम एकशरगी ही नहीं कर सकते । एक ही सहके में श्राप नीचे से निकलकर जपर नहीं हा सकते। इस प्रकार छाप पुकदम नई नीति पर नहीं चन सकते । इसलिए हमें गांधीजी पर ज़ोर देना है कि वे हमारी विचार-धारा पर सहातुभूति-पूर्वक सीच विचार करें और भ्रापने विवेक से इस तरह काम जें कि न्याय की कठीरता से उदारता में कमी न ज्ञाजाए । ज्ञाबिर गांधीजी ढाक्टर है और हम एक बढ़े ज्ञहरताल के मरीत । उनके विना इसारा इलाज नहीं हो सकता । हां, वे हमारे बगैर अपना परीचण कर सकते हैं, परन्त राष्ट्रीय पैमाने पर नहीं। घानामी चन्द वर्षों में जबतक वे जीवित हैं, उनका परम कर्तन्य है कि वे संसार को श्रपनी सर्वोत्तन चीजें प्रदान कर दें शौर इमारा श्रधिकार है कि हम उनसे ये चीजें प्रहण करलें। हमें वर्धा के अस्ताव के सम्बन्ध में श्रविशयोक्ति से काम नहीं केना चाहिये भीर यह ख्याल नहीं करना चाहिये. कि उसके फलस्वरूप मविष्य के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की गाइ। दी बैठ जायगी। कार्यसमिति ने श्रपनी मौजूदा परिस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सिर्फ जहा-पोह हो की है, उसने अपनी नीति नहीं बदली। अहिंसा घर मी उसकी भीति का आधार धीर केन्द्र है । रचनात्मक कार्यक्रम धभी तक व्यावहारिक रूप में अहिंनात्मक कार्रवाई का प्रतीक है। भय और आशंका इसेशा श्वतिशयीनित की भायना से पैदा होते हैं भीर जो लोग घपने उद्देश्य के लिए प्रयस्नशील रहते 👸 वे ही अपनी श्रासाओं या श्रासंकाओं को बढ़ा-घड़ाकर कहा करते हैं। इसिब्रिए पुराने विचारों के खोग ही इस भारम-प्रयंचना के िकार हो सकते हैं - इसरे नहीं। धपनी पिछ्जी शतफलताबों से हमें नविष्य में प्रपना काम धार भी द्ते असाह से जारी रखने की प्रेरचा मिलानी चाहिये। उनसे इने निरास नहीं दोना चाहिये।

जब नया कार्यक्रम शुरू किया गया तो कांग्रेस को भी उसीके श्रनुसार ढाल दिया गया था। इस कार्यक्रम की ऊँची सीढ़ियां कांग्रेस को इससे भी ऊँचा के जायँगी; परन्तु जैसा कि स्वयं गांधीजी कहते थे उन्हें वाताषरण में हिंसा की भावना नजर श्राती थी। हमें मालूम है कि भगर भविष्य में देश में श्रराजकता श्रीर गड़वड़ फैलती श्रीर कांग्रेस मंत्रिसयदल श्रपने पदों पर होते खुलेश्राम दिंसा का सदारा जेना पड़ता श्रीर उससे हमेशा के जिए हमारी सारी षाशाएँ धूल में मिल जातीं। श्रगर कांग्रेस फिर से निर्माण करना चाहती है तो उसे नीचे से ऊपर तक नये सिरे से निर्माण करना होगा श्रीर इसलिए श्रपने की काफी संयत रखना होगा । समय काफी खराव है और आगे शायद वह इससे भी अधिक खराब हो और जिन कारणों से प्रेरित होकर इम पदारूढ़ होकर अराजकता का सामना करना चाहते थे शायद वे ही कारण हमें प्रेरित कर रहे हों कि इन मंश्रिमण्डलों के जरिये हमें श्रपने को बदनाम न करना चाहिये। गांधीजी को यकीन है कि अगर हम में काफी अहिंसा होती तो अंग्रेज भी हिन्दू-मुसलमानों में कोई आपसी सममीता होने में रुकावट नहीं ढाल सकते थे । श्राखिरकार श्रहिंसा साधन है-साध्य नहीं । यह तो प्रयत्न है--जन्य नहीं । जिस प्रकार तत्काल ही पूर्ण सत्य पवित्रता, न्याय और उदारता नहीं हो सकते उसी प्रकार तरकाल पूर्ण श्रहिंसा भी नहीं हो सकती । नकारासक संसार में ये ठोस चीजें हैं । इम तो अपने खल्पकाल के जीवन में यही कर सकते हैं कि वातावरण को श्रधिक शुद्ध श्रीर पवित्र बनाए रखें। श्रन्त में हमें गांधीजी की वह भविष्यवाणी स्मरण हो श्राती है जो उन्होंने १६३१ में जन्दन में दूसरी गोखमेज-परिषद् के समाप्त होने से पूर्व कांग्रेस संगठन को स्वीकार करने पर ज़ोर देते हुए की थी-

"यद्यपि प्रत्यत्त रूप से श्राप मुक्तमें विश्वास करते हैं और उस संगठन में श्रविश्वास; पर एक द्या के लिए भी श्राप मुक्त में श्रोर उस संगठन में भेद न की जिए, क्यों कि में तो महासागर की एक वूँ द के समान उसका एक तुच्छ-सा सेवक हूं। में संगठन से बड़ा नहीं हूं श्रीर श्रगर श्राप मुक्त पर भरोसा करते हैं तो में श्रापसे श्राप्रह करूँगा कि श्राप कप्रिस पर भी भरोसा रिक्षण ।"

सच तो यह है कि हम एक नये विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। हम उसके तत्वों से परिचित नहीं। हमें ऐसी समस्याओं को हल करना है जो हजारों साजों और सैकड़ों प्रयोगों के बाद भी हक नहीं हो सकी । इसी दीरान में हमारे बीच एक नया वैज्ञानिक प्रकट हो गया है और हमने उसकी प्रयोगशाला स्थापित करने में मदद की है। श्राह्ये, हम सब मिलकर काम श्रीर नये नये श्रमुसंघान करें जिससे थूरोप अन्तहीन विनाश से बच सके। हमारा वैज्ञानिक निरा वैज्ञानिक ही नहीं है, वह प्रसिद्ध कला-विशेषज्ञ भी है और यह उसीकी कोशिशों का फल है कि मारतीय राष्ट्रीय महासभा जैसा महान कलात्मक निर्माण-कार्य संभव हुआ है। हमने इस महान् इमारत के निर्माण में उसकी मदद की है, इसलिए हम उसके विनाश में कभी सहयोग नहीं दे सकते। श्रीर श्रमर हम उस ईश्वरीय विभूति के नेतृत्व में श्रागे बढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें अपने को उसका योग्य पात्र साबित करना होगा। इसलिए इस नाज़क घड़ी में हमें निराशा या मृत्राक से काम नहीं लेना चाहिये। कोई वजह नहीं कि श्रमर एक ठरफ श्रिषक धैय्यं से काम लिया जाय और दूसरी तरफ श्रिक सहानुभूति से तो हम कांग्रेस को एक ऐसा साघन न बना सके जो एक मये विश्व की रचना कर सके श्रीर कि का यह स्वष्टन भी पूरा हो जाय कि संसार में एक श्रान्ति-ग्यवस्था कायम हो जिसमें श्रेर-वकरी एक बाट पानी पीते हों और चारों श्रीर न्याय श्रीर श्रेम

का ही साम्राज्य छाया हुआ हो। यह थी वह विचारधारा जिसमें गांधीजी के श्रपरिवर्तनशील सहयोगी फ्रांस के पतन के बाद की नाजुक परिस्थिति में प्रवाहित हो रहे थे।

कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया कि उसकी वैठकें थोड़ी थोड़ी देर बाद हथा करेंगी। उसने भ्रपने सदस्यों को हिदायत की कि वे जल्दी में बुलाए जाने के लिए हमेशा तैयार रहा करें। इसके श्रवावा कार्यसमिति ने जुलाई, १६४० के श्रन्त में श्रवित भारतीय महासमिति की वैठक बुद्धाने का भी फैसद्धा किया। इन बातों का जोगों पर वड़ा प्रभाव पड़ा शीर उन्होंने हिथ ति की गम्भीरता का श्रनुभव किया। इस बीच कांग्रेस श्रपनी श्रधीनस्थ सभी कमेटियों को संगठन का काम जोरों से चालू रखने और श्रपनी परीचा के समय के लिए प्रारम्भिक तैयारियां करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। बढ़ी संख्या में प्रतिज्ञापत्र जारी किये गये थे श्रीर कार्यसमिति ने श्रपनी श्रोर से श्री श्रार० एस० परिडत को स्यंवसेवक-श्रान्दोत्तन की प्रगति के सम्बन्ध में पूरी-पूरी श्रीर वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए सभी प्रान्तों का दौरा करने का शादेश दिया था । कांग्रेस संगठन के अन्तर्गत अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में अधीनस्थ समितियों से पाद्यिक रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। उनसे यह भी पूछा जाता था कि कीनसे दल कांग्रेस के धनुशासन में नहीं हैं और वे किस तरीके से कांग्रेस के काम में रकावट पैटा कर रहे हैं। इतना ही बस नहीं था। खादी की प्रोरसाहन देने, हरिजनों श्रीर श्रहपसंख्यकों के साथ घनिष्ठ संपर्क-स्थापन कांग्रेस कमेटियों के दुप्तरों की कार्यकुशलता, सरयाग्रह की तैयारी के सम्बन्ध में कांग्रेस के सदस्यों श्रीर जनता की प्रतिक्रिया, इस दिशा में मातहत कमेटियों श्रीर स्थानीय संस्थाश्रों के खहुयोग, प्रचार-कार्य श्रीर प्रान्तों के ट्रेनिंग कैंग्पों (शिक्षण-शिविरों) के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई थी। सरकार ने भी श्रपना दमनचक्र पूरे जोरों से चलाया। उसकी श्रोर से देश भर में यहे पेंसाने पर गिरफ्तारियों, जेल, तलाशियों श्रोर नजरवन्दी का कार्यक्रम जारी रहा । युद्ध की प्रगति में फ्रांस का पतन निःसंदेह एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी और इसके फलस्वरूप वाइसराय श्रीर गांधीजी में एक श्रीर मुलाकात हुई। उस समय की परिस्थिति का तकाजा भी यही था। इस सम्बन्ध में स्वयं गांधीजी ने जिखा था, "मुक्ते भी वाइसराय ने बुलाया था, मगर किसी दल के प्रतिनिधि या किसी नेता की हैसियत से नहीं। मुक्ते उन्होंने एक मित्र की हैसियत से बुलाया था, ताकि हो सके तो किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने में मैं उनकी मदद कहूँ श्रीर खासकर कांग्रेस का दृष्टिकीण उन्हें समकार्ज ''। श्रीर यह भी ऐसी घड़ी में जयकि हिधित - में बिजली की तेजी से परिवर्तन हो रहा था। उनके श्रनुसार पहली चीज, जिसके वारे में हर एकको विचार करना था, यह थी कि क्या हिन्दुस्तान वैस्टमिनिस्टर की किस्मका धौपनिवेशिक दरजा (स्वराज्य) स्वीकार कर सकता है ? उनका खयाल था कि श्रोपनिवेशिक स्वराज्य शाज एक काल्पनिक चीज हो गया है या कम-से-कम युद्ध खत्म होने पर हो जाएगा । धागे उन्होंने कहा, "मिटेन की जीत हो या हार, कुछ सदियों से जैसा वह रहा है, वैसे का वैसा वह शब महीं रह सकता । मगर एक बात पक्की है कि अगर बिटेन की हारना ही पड़ा, वो दसकी हार शानदार हार होगी। भगर उसकी हार हुई तो इसलिए होगी कि उसकी जगह पर दूसरी कोई भी ताकत होती, उसे हारना ही पड़ता। वही बाद में उसकी जीत के बारे में नहीं कह सकता।" विजय प्राप्त करने के लिए उसे क्रमशः तानाशाही दंग श्रक्तियार करना परेगा। गांधीजी को इस बात. का भरयन्त खेद था कि मिटिश राजनीतिज्ञों ने कांग्रेम के

नै तिरु बल की दुकरा दिया है। यह बल उन्हें श्रासानी से मिल सकता था और इससे युद्ध का फैसला उनके पन्न में हो सकता था। शायद उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हो सकता है कि गांधी जी ने जिस मैं तिक बल का दावा कांग्रेस की श्रोर से किया था विटिश राजनीतिज्ञों को उस बल का प्रदसास ही न हुआ हो। कुछ भी हो उनके मन में एक बात बहुत स्पष्ट थी— आरत का सात्कालिक उद्देश्य विशुद्ध स्वतंत्रता ही होना चाहिये। इसके बाद उन्होंने श्रन्दरूनी फसाद श्रीर बाहरी हमले के बारे में यह श्राशा प्रकट की कि कांग्रेसजनों का फीजी ताकत से कीई वास्ता न होगा। उन्हें हथियारों से काम नहीं लेना होगा।

वाइसराय की शासन परिषद् में विस्तार करने की तजवीज़ हमारे सामने थी । जय तक कांग्रेस शाजादी छोर श्राहिंसा पर हढ़ थी, बह इस तजवीज पर गौर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन सगर वह इन दोनों चीजों पर से हट जाती तो इसका सीधा परिणाम यह होता कि यह सूर्वों में किर से मन्त्रिमपडल कायम करे । इसका श्रर्थ यह होता कि कांग्रेस युद्-तन्त्र का एक जीता-जागता हिस्सा यन गईं। अगर गांधीजी की ही चलती तो वे इन चीजों की श्रोर आंखें उठाकर देखते भी महीं और न उन्हें इन लोगों पर एतराज़ होता जो इन पदों को पूरा करने में यकीन रखते हों। ज़ैर, कांग्रेस को श्रपना फैसला करना ही था।

यूरोप की लहाई में जो आरचर्यजनक घटनाएँ घट रही थीं उन्हें देखते हुए कांग्रेस महा-खि.मिति को येठक बुलाना आवश्यक होगया था। इसके श्रलावा कांग्रेस कार्य-सिमिति ने जो नया फदम घठाया था उसकी भी उसे स्वीकृति लेनी थी और लास करके रामगढ़ के प्रस्ताव को ध्यान रों रखते हुए उसे इस समस्या के विभिन्न पहलुश्रों की फिर से जांच-पड़ताल करनी थी। यह धनुभव किया गया कि शायद कार्य-सिमिति की चैठक श्राएदिन बुलानी पढ़े। इसके बाद १४ दिम के शन्दर ही कांग्रेस कार्य-सिमिति को श्रपनी बैठक ३ जुलाई को दिस्ली में बुलानी पढ़ी।

दिल्ह्यी में पुरानी कठिनाह्यां फिर से नये रूप में और नये ज़ीर में प्रकट हुईं। गांधीजी श्रहिंसा के प्रश्न की फिर से सामने लाए। उन्होंने समिति का ध्यान इस श्रोर श्राकर्षित किया कि २१ जून को वर्धा में उसने जो वनतम्य दिया था उससे कांग्रे सजनों में भ्रम फैला हुआ है । अध पत्रों ने और व्यक्तियों ने, जिनमें कांग्रेसजन भी थे, यह यकीन करना शुरू कर दिया था कि समिति ने कांग्रेत की नीति के आवश्यक शंग के रूप में श्रिहिंसा का परिस्थाग कर दिया है, हालांकि वर्धा-प्रस्ताव सें उस नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में भौर श्रसंदिग्ध रूप से घोपणा कर दी गई थी। इसलिए गांधीजी चाहते थे कि कार्यसमिति फिर से यह ऐलान करे कि जहांतक अन्दरूनी फसाद का सवाल है उसका मुकावला करने के लिए वह सिर्फ शहिंसा घौर कांग्रेस के श्रनुशासन में वैंधे हुए कांग्रेस के स्वयंसेवकों पर ही श्राश्रित रहेगी भीर इमारे स्वयंसेवक सिविक गाडौं छया धन्य ऐसे ही संगठनों से केवल छिहंसा के श्राधार पर ही सहयोग करेंगे। जहांतक बाहरी हमले के मुकायले का सवास है गांधीजी का विचार था कि इससे पहले इस प्रश्न पर विचार करने का कांग्रेस को कभी मौका महीं मिला था, परन्तु यह सयात करके कि यूरोप के राष्ट्र हिंसा के यत पर अपनी रचा करने में असमर्थ साबिष्ठ हुए हैं, कांग्रेस का फर्ज हो जाता है कि यह इस यारे में भी कोई फैसला करे। जयतक ऐसा मौका न श्राये कांग्रेस को सारी स्थिवि पर खुले दिमाग से सोच-विचार करना चाहिये। इसका मत्तवत्र यह था कि कांग्रेसजन सैनिक ट्रेनिंग या उन कार्रवाइयों में भाग न वें जिनका उद्देश भारत को सदाई के जिए तैयार करना था। इसलिए उनका सयास था कि कार्यसमिति इस बाट

को एक यहा खतरा समसे विना नहीं रह सकती थी कि देश को संगठित रूप से सैनिक रक्षा के लिए तैयार किया जाय। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम फिलहाल दिखी की बैठक की प्रारंभिक वातों पर सोच-विचार कर रहे हैं—उसकी समाप्ति के वाद की नहीं, श्रीर यहां जिस सैनिक रक्षा का ज़िक किया गया है उसका ताल्लुक सिविक गार्डों से था। इसका सम्बन्ध भारतकी रक्षा के लिए दी जाने वाली उस सहायता से नहीं है, जिसका वायदा दिखी के प्रस्ताव से किया गया था।

प्रति सप्ताह जो घटनाएँ हो रही थीं उनकी प्रगति को समक्तने के लिये यह बेहतर होगा कि हम दिल्लो में फांग्रेस कार्यसिमिति द्वारा राजनैतिक स्थिति पर पास किये गए प्रस्ताव श्रीर जुलाई १६४० के शुरू में दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान दें। वर्षा की तरह दिल्ली में भी स्वयं गांधीजी ने एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया, लेकिन इस बार भी उनके प्रस्ताव की जगह एक नया प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस कार्यसमिति ने सारी स्थिति की फिर से समीचा करते हुए अनुभव किया कि "हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस समय विटेन चौर भारत को जिन समस्यात्रों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें सुलकाने का एकमात्र उपाय मिटेन-द्वारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति है और इसे तत्काल कार्य-रूप में परिण्त करने के बिए उसे केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिये, जो यणि एक अस्यायी साधन के रूप में बनाई जाए, परन्तु वह इस सरह से स्थापित की जाय कि उसे केन्द्रीय प्यवस्थापिका समा के सभी निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे और इसके श्रवावा प्रान्तों की ज़िम्मेदार सरकारों का सहयोग भी उसे मिलता रहे।" कार्यसमिति ने ऐलान किया कि धगर इन उपायों को अप-्माया गया तो कांग्रेस देश की रचा के लिए प्रभावशाली संगठन में पूरा-पूरा सहयोग देने की वैयार हो जायगी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितनी बार गलत-फद्दमियां फैलीं छीर उसका गजत अर्थ किया गया, उतनी ही बार उनका फिर से विश्लेपण करना भी आवश्यक होगया। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव पूना में भी श्रक्षिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने पास किया था, जिसका उरलेख इस भागे चलकर करेंगे। श्री एमरी ने इस्का मतलय यह लिया था कि कांग्रेस की मांग युद्धकाल में ही सारे विधान की बदलने की है। इतना ही नहीं; इसका यह धर्य भी किया गया था कि इसके ब्रिए ही ज़िम्मेदार सरकार की मांग की गई है, जबकि वास्तविकता यह थी कि मांग एक ऐसी सरकार की की गई थी कि जिसे केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सभी निर्वाचिष्ठ षगों का विश्वास प्राप्त हो। ज़िम्मेदार सरकार को सभी निर्वाचित वर्गों का विश्व.स प्राप्त होने की आवश्यकता नहीं है। उसे वो उस दल के बहुमत का विश्वास चाहिये जिसकी मदद से वह पदारू हुई हो। इस तरह के प्रयन्ध के लिए संघीय व्यवस्थापिका सभा के मये निर्धाचन करने होंगे और इससे जैसा कि श्री पुमरी ने कहा था-सारे विधान को ही बदलने का सवाल टढ सहा होगा, क्योंकि भारतीय विधान के दूसरे भाग के अन्तर्गत निष्टित भारत सरकार की संघ-योजना लड़ाई के शुरू होते ही मुल्तवी कर दी गई थी। इसी फारण से दिली के प्रस्ताय में केन्द्रीय भ्यवस्थापिका समा के सभी निर्वाचित सदस्यों का विश्वास दासिल करने की बात कही गई थी। यह टीका इसलिए भावरयक समकी गई है ताकि दिछी-प्रस्ताव का महत्व पूरी करह से पाठकों की समक्त में श्रा सके । इसमें भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा करने शीर श्रहपाधी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की भांग फिर से दोहराई गई थी छोर इन शवों को दिश की रहा के लिए प्रभावशाली संगठन में कांग्रेस का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए' पहली धावश्यकता बताया गया था।

इस श्रद्धला को जारी रखने के लिए, यद्यपि इससे आगे की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, स्वयंसेवक संगठनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबन्ध के विरोध में कांग्रेस का प्रस्ताव नीचे दिया जाता है:

प्रस्ताव में कहा गया है कि कार्यसमिति इस आदिनेन्स के वास्तविक उद्देश्य को समसने में असमर्थ है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत अस्पष्ट और ब्यापक है तथा असळ में इससे अनुिकत खाम उठाया जाने की संभावना है।

"यद्यपि इस इस बात से पूर्णतः सहसत हैं कि राजनैतिक अथवा सांप्रदायिक उदेशों को उरा-धमकाकर या बल-प्रयोग करके हासिल करने के लिए निजी सेनाएं श्रीर संगठन छापितजनक हैं श्रीर ऐसे संगठन नहीं बनने देने चाहिएँ। फिर भी सिमिति इस बात पर ज़ोर देना चाहती है कि इस प्रकार के संगठनों श्रीर कांग्रेस के स्वयंसेवक-संगठन में कोई समता नहीं है। वह श्राशा करती है कि श्राव्विनन्स का यह उद्देश्य कदापि नहीं है श्रीर इस प्रकार के स्वयंसेवक-संगठनों को कुचलने में इसका दुरुपयोग नहीं किया जायगा। वह कांग्रेस के स्वयंसेवक-संगठनों को हिदायत करती है कि वे श्रपनी साधारण कार्रवाइयां जारी रखें।"

१४ सितम्बर को बम्बई में अखिल भारतीय महासमिति की बैठक होनेवाली थी।

गांधीजी हमेशा से एक श्रहिंसात्मक राष्ट्र की स्थापना पर ज़ोर देते श्रा रहे थे। घटनाश्रों का सिलसिलेवार सिंहावलोकन करने पर हम देखते हैं कि १४ सितम्बर, १६३६ के श्रपने प्रस्ताव में कार्यसमिति ने युद्धकाल में कुछ शर्तों पर ब्रिटेन को सहयोग प्रदान करने की बात कही थी। यह किस तरह का सहयोग देना चाहती थी ? हमें यह याद रखना चाहिये कि गांधीजी ने वाइसराय के साथ श्रपनी पहली ही मुलाकात में स्पष्ट कर दिया था कि वे विना शर्त सहयोग देने को तैयार हैं और बाद को उन्होंने दताया कि इसका मतलब भीतिक सहायता नहीं, यिक नैतिक सहयोग था।

लड़ाई को छिड़े हुए मुश्किल से कोई पन्द्रह दिन ही हुए होंगे जब कि १४ सितम्बर, १६३६ को कार्यसमिति ने युद्ध के सम्बन्ध में अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। इसिलए यह सर्वधा संभव है कि गांधीजी श्रोर कांग्रेस सहयोग का मतलब भिन्न-भिन्न ले रहे थे; क्योंकि बहुत देर के बाद जाकर कहीं गांधीजी ने स्पष्ट किया कि उनके बिना शर्व सहयोग का श्रभिप्राय मैतिक सहयोग से है श्रोर यह स्पष्टीकरण गांधीजी को लन्दन के एक पत्र की चुनौती के जवाब में करना पड़ा। श्रव यह ज़ाहिर है कि गांधीजी श्रुरू से ही श्रपने बारे में श्रोर कांग्रेस के बारे में मैतिक सहयोग की बात सोच रहे थे।

१४ जून, १६४० को फांस के पतन के बाद इस हिएकोण को स्पष्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि १७ जून को वर्धा में कार्यसमिति को बेठक होने से पहले ही सारा वातावरण बदल गया था। श्रिहंसा के प्रश्न का ब्यावहारिक महस्व यहुत श्रिष्ठ बढ़ गया था। इस सम्बन्ध में मतभेद प्रस्यच हो चुका था। दिल्ली में इसका महस्व श्रोर भी श्रिष्ठ बढ़ गया। कारण कि इसका कांग्रेस की मांग के फैंसले श्रोर बिटेन के सामने पेश किये गये प्रस्ताव पर बहा ब्यावहारिक प्रमाव पड़ा। गांधीजी तत्काल बिटेन हारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति चाहते थे श्रोर युद्ध में उसे सिर्फ नैतिक सहायता ही देना चाहते थे। मांग के बारे में कार्यसमिति श्रीर गांधीजी सहमत थे, लेकिन बिटेन को दो जानेवाली सहायता के बारे में दोनों में गहरा मतभेद था।

यह मतभेद वास्तव में सैंद्रान्तिक था। यह मतभेद किसी न्यक्तिगत कारण या ब्रिटेन के

प्रति भारत के रवेंथे पर श्राधारित नहीं था। फासिस्टवाद श्रौर साम्राज्यवाद की निन्दा करने में दोनों सहमत थे। श्रगर बिटेन साम्राज्यवाद को छोड़ दे श्रौर इसका सब्त वह भारत की श्राजादी की मांग को स्वीकार करके दे तो उस हालत में उसपर साम्राज्यवाद का लांछन नहीं रहेगा श्रौर उसे स्वतंत्र भारत का सहयोग श्रौर मदद हासिल हो सकेगो। ४ दिसम्बर को गांधीजी ने "न्यूज़ क्रानिकल" के नाम जो तार भेजा, उसके पीछे यही भावना काम कर रही थी—"में बिटेन के दोस्त के रूप में, जिसका निजी रूप से उसके साथ सम्बन्ध है, उसकी जीत चाहता हूँ। उसकी जीत में इसलिए नहीं चाहता कि उसके पास बड़ी संख्या में सेना या शस्त्रास्त्र हैं, बिह्क इस कारण कि वह न्याय-भावना से यह काम करना चाहता है।"

इस तरह स्पष्ट है कि यद्यपि दोनों हो इस बात पर सहमत थे कि आजाद हिन्दुस्तान निटेन को छुम चाहता है, फिर भी उनमें इस बात पर मतभेद था कि आजाद भारत को किस तरह संगठित और सुसज्जित किया जाय। जो लोग यह उचित सममते थे कि भावी भारत एक अहिंसक राष्ट्र होना चाहिये, उन्हें भी अभी अपने फैसले की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि अभी कं. प्रेस ने इसे स्वीकृति नहीं दी थी। फिर भी हर एक न्यक्ति यह अनुभव कर सकता था कि गांधीजी ने जो कल्पना की है उसके बारे में कोई फैसला अवस्य होजाना चाहिये।

दिली-प्रस्तावों की समीजा करने के बाद यह आवश्यक होजाता है कि हम राष्ट्रीय सरकार की योजना के सम्बन्ध में इसका विवेचन करें | दिली-प्रस्तावों का समर्थन पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की बेंठन में किया गया । अब सवाल यह था कि क्या कांग्रेस को अपनी मांग में कमी किये बाँग इस आशा से राष्ट्रीय सरकार के संचालन में भाग लेना चाहिये कि इस तरह से वह आजादी हासिल कर सकेगी ? इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद बहुत-सी जटिल समस्याएं पैदा होजाएंगी । कांग्रेस जो कुछ भी करे;पूरी ईमानदारी के साथ करना आवश्यक था । राष्ट्रीय सरकार देने को बात कही गई थी उसे स्वीकार करना था; परन्तु श्रु इ से अन्त तक यह जानते हुए और ब्रिटिश सरकार तथा दुनिया को जानने का मौका देते हुए कि ब्रिटेन का भाग्य अनिश्चित हैं ।

गांधीजी इस योजना को श्रीर उसके श्रन्तर्गत निहित बातों को खूब सममते थे, लेकिन उनका ख़याल था कि यह योजना उनके लिए इतनी श्रिधिक श्राकर्षक नहीं थी। क्या राष्ट्रीय सरकार के समर्थक यह सममते थे कि इस तरह से वाइसराय और सिविल सिवंसें ख़रम हो जाएंगी। इससे उनका श्रभिपाय यह नहीं था कि उन्हें सर्वथा ख़ारम ही कर दिया जाय। • वे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि उन्हें श्रशकत बना दिया जाय श्रीर पाइसराय को सभी मामलों में, जिनमें सैनिक मामले भी शामिल हैं, राष्ट्रीय सरकार की बात माननी पड़े।

यह बात श्रासानी से समम में श्रा सकती यो कि सिविल सर्विस वालों को मोकरो से इटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उनके साथ नौकरी के सम्बन्ध में जो शर्ते थीं—उनमें रहो-यदल नहीं हो सकता था। उनका इकरारनामा ज्यों-का-रवों बना रहना था। राष्ट्र-विधान-निर्माण के सम्बन्ध से भी कोई बात कीत नहीं थी। इसलिए केन्द्र में सिविल सर्विस की स्थिति वही थी, जैसी कि प्रान्तों में थी। इसी प्रकार वाह्मराय की स्थिति भी वैसी ही थी, परन्तु गवर्नरों से कुछ श्रव्या । उसके नियंत्रण में सिर्फ श्रापसी महत्त्व के मामले रहेंगे और चूँकि यह किसी सरकारी कानून से येथी हुई सरकार के अधीन नहीं होगा, इसलिए स्वामाविक और पर वह उन विचारों पर श्रमल बरने की कोगिए करेगा। और ऐसा करते समय वह यह कह सकता है कि यह विचार ठीक नहीं है, इसलिए इस

पर समल नहीं हो सकता धौर उसका परियाम होगा शासन-परिषद् द्वारा पद-स्याग । ऐसी स्थिति का इटकर मुकायला होना चाहिये छौर हो भी सकता था, बशर्ते कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था रहती । इसके अलावा वाइसराय उनके काम में इस्तक्षेप नहीं कर सकता था । वह ्सिर्फ अपनी बात पर ज़ोर दे सकता भा श्रीर ज्यादा-से-ज्यादा उसे बरखास्त करने का हक्त था। फर्ज कर लीजिए कि सेमा भी राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में श्राजाती श्रीर किसी मामले में वाहसराय यह सममता कि सेना का इप्टिकोण ठीक है, धौर राष्ट्रीय सरकार का सदस्य ग़लती पर है, तो वह उसे सिर्फ उसके श्रोहदे से अलहदा कर सकता था। लेकिन आलोचक यह सवाल उठा सकता है कि क्या ऐसी ही थात ज़िम्मेदार सरकार के रहते नहीं हो सकती ? हां, यह संभव है, परन्तु उस हालत में जनता सरकार के साथ होगी। जनता उसे श्रादेश देगी, न कि वह जनता की, जैसा कि पहली स्थिति में होगा। कहने का मतलब यह कि दूसरी हालत में सरकार राष्ट्रीय न होगी श्रीर इस तरह से राष्ट्र के एक फ़तरनाक जाल में फॅस जाने की संभावना रहेगी । इसके श्रतावा प्रचार-कार्य द्वारा भी वे राष्ट्र को गुजत राह पर ले जाएंगे। वास्तव में स्थिति यह होगी कि राष्ट्रीय सरकार सिर्फ वाहसराय की शासन-परिवद् का एक स्वरूप होगी, क्योंकि वाह्सराय यद्यपि उसका प्रधान नहीं होगा, फिर भी यह सरकार का प्रधान तो होगा ही । जब कभी वाइसराय बरखास्त करेगा तो क्या होगा ी अगर यह कहा जाय कि उसे सर्वोच श्रधिकार प्राप्त रहेंगे तो उसके लिए बरखास्त करने की नौबत ही नहीं छानी चाहिये, क्योंकि वे बड़ी ज्ञासानी से अपने सर्वोच अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे भीर यह संभावना नहीं हो सकती थी कि इस तरह का कोई सममौता या व्यवस्था स्वीकार कर की जाती। गांधीजी को सन्तोष यह था कि यद्यपि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं हो सकी, फिर भी उनके जिए जनता को नीचे से ऊपर उठाने की गुँजाइश है-राष्ट्रीय सरकार ऊपर से ह्यादी जाती और यह बात कभी गांधीजी की योजना का अंग नहीं रही । इसिलए गांधीजी का इड विश्वास था कि कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करने का श्रभी उपयुक्त समय न श्राया था । खेकिन अगर कांग्रेस वास्तव में इस प्रस्ताव पर श्रमल करना चाहती थी तो इसका मतलय यह इया कि सत्ता बिटिश सरकार के हाथों से लेकर भारतीयों के हाथों में दे दी जाती। श्रीर यह भी निश्चित था कि कांमेस युद्ध-काल तक इससे जैसे-तैसे पूरा लाभ उठाने की कोशिश करती । उस हालत में सरकार किसी दल-विशेष की न होकर सभी दलों की संयुक्त सरकार होती । उसके परिगामस्वरूप श्रहिंसा ख़त्म हो जाती । यदि राष्ट्र कांग्रेस के नाम पर युद्ध-प्रयत्न में हार्दिक सहयोग दे तो उसे स्वतंत्रता मिल जाएगी। श्रगर कांग्रेस वाक्रतवर हे वो उसे सरकार के पास आकर गिड्गिड्न की ज़रूरत नहीं। सरकार कांग्रेस की मदद हासिल करने के लिए यहत उरस्क थी। लेकिन यह यात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि कांग्रेस सरकार की आतुरता की पूरी तरह से सममती थी। गांधीजी की योजना के अनुसार सरकार को सिर्फ नेंतिक सहायता ही मिल सकती थी। उसे एक भी सिपादी या रुपया नहीं मिल सकता था। परन्तु उसे नेतिक सहा-यता मिल सकेगी, जो भौतिक सहायता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है,। जब कभी भी गांधीजी ने मैतिक सहायता देने का ज़िक्र किया उनका मत्तत्व यह था कि उससे ब्रिटेन का हृदय-परिवर्तन हो जाएगा । यही उनका तत्रय था । वे मूक भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे । प्रगर वे कांप्रेस के सदस्यों या मूक जनता के पास जाते तो उन्हें उनमें बलवान की श्राहिसा मिलती या न मिलती, पर वे इतना जानते थे कि उनमें यह भावना अवश्य विद्यमान है और वे उसीसे अपना काम चदाना चाहते थे। गांभीजी ने कहा, "मैं नहीं कह सकता कि हरएक अंग्रेज के प्रति मैंने जो

श्रपील की है, उसके बारे में ऊँचे इल्कों में चीभ प्रकट किया जाएगा या नहीं, पर में इतना जामता हूँ कि श्रवतक तो ऐसा नहीं हुश्रा।"

यह कहना मुश्किल है कि दिल्ली के उस फैसले से पहले, जिसका समर्थन बाद की पूना में किया गया, कार्यसमिति में किस सीमा तक खींचातानी रही होगी। दिल्ली की उस बैठक के मुरत बाद ही खान श्रव्युलाएफार खां ने कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया। बाकी वातें निजी हैं। परनतु यह निर्णय इतना महस्वपूर्ण था कि गांधीजी ने उन्हें एक वक्तव्य द्वारा प्रकट करना उचित सममा। यह वक्तव्य उसी समय प्रकाशित किया गया जब कि गांधीजी ने एक तटस्थ श्रीर गहरे दोस्त के रूप में ब्रिटेन को सलाह दी कि वह कांग्रेस की दोस्ती का प्रस्ताव न डुकराये। कांग्रेस को तो यह फैसला करना था कि वह उनके श्राहंसा के सिद्धांत को माने था कार्यसमिति द्वारा पास किये गए प्रस्ताव को। प्रस्ताव कोंग्रेस की सुनिश्चित नीति का प्रतीक था।

= जुलाई, १६४० को गांधीजी ने वर्धा से जो वक्तव्य प्रकाशित किया उसका यह शीर्षंक सर्वथा उपयुक्त ही था: 'किस का दृष्टिकीण धूमिल है ?'

वक्तन्य इस प्रकार था-"मुक्ते स्त्रभी खबर मिली है कि कार्यसमिति का महत्वपूर्ण श्रीर भाग्य निर्णायक प्रस्ताव श्रखवारों में निकल गया है। प्रस्ताव मेरे सामने ही पास हो गया था। पर जबतक वह श्रखवारों में न छुप जाय, मैं उसके बारे में छुछ कहना नहीं चाहता था।

"यह मान लेना कि कार्यसमिति ने पूरे पांच दिन मगड़ने में खर्च किये भारी भूल होगी। उन्हें बड़ी भारी ज़िम्मेदारी श्रदा करनी थी। दलील की हिए से इस प्रस्ताव में श्रीर रामगढ़ के प्रस्ताव में कुछ विरोध नहीं है, मगर दरशसल इस प्रस्ताव के द्वारा हम रामगढ़ के प्रस्ताव की भावना से हट गये हैं। श्रव्यार ऐसा होता है कि शब्द वो प्राय: वही रहते हैं, मगर उनका भाव बदल जाता है। श्राज तक किसी-न-किसी कारण से कांग्रेस की नीति यह रही है कि वह युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी, सिवाय इसके कि यदि विटेन श्रपनी खुशी से हिन्दुस्तान की मांग पूरी करदे तो कांग्रेस उसके पच में श्रपना नंतिक प्रभाव ढाल सकेगी। कार्यसमिति के सभी सदस्यों का मत ऐसा ही नहीं था। इसलिए नाजुक मोकों पर हर एक सदस्य को स्वतंत्र रूप से निश्चय करना पड़ता था। ये पांच दिन मारी श्राय-निरीक्षण के दिन थे। मैंने एक कच्चा प्रस्ताव बनाकर कार्यसमिति के सामने रखा था। करीय-करीब सभी सदस्यों का मत था कि यह प्रस्ताव सब से श्रच्छा था, बशर्ते कि वे श्रिहिंसा में जीती-जागती पूर्ण श्रद्धा रख सकते, या सचाई से यह कह सकते कि जिनके वे प्रतिनिधि हैं, वे ऐसी श्रद्धा रखते हैं। कह्यों के पास तो दोमों में से एक भी नहीं था श्रोर कह्यों के पास केवल उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा थी।

"केवल खान साहम (खान श्रव्युला। फ्रार खां) के सामने उनकी अपनी चौर टनके प्यारे खुदाई खिदमतगारों की श्रदा स्पष्ट थी। इसलिए उन्होंने पिछले वर्धा के प्रस्ताय के बाद ही यह निरुचय कर लिया था कि श्रव उनका स्थान कांग्रेस में नहीं है। उनके सामने एक खास ध्येय और उनके श्रवुयायियों के प्रति उनका खास फर्ज था। इसलिए कार्यसमिति ने सुनी से उन्हें कांग्रेस से निकल जाने की इजाज़ल दें थी। जैसे में ध्रपने बारे में घाशा रनाता हूं, वंसे ही खान साहम के बारे में भी रखता हूं कि कांग्रेस से निकल कर वे कांग्रेस की ज्यादा खिदमठ करेंगे। कीन जानता है कि शायद हममें से जो लोग कांग्रेस से निक्त जाएंगे, वे जिम श्रदा की इमारे साथी खाज खो बेंडे मालूम होते हैं, यह श्रदा उन्हें दें सकें।

"प्रस्ताव बनानेवाक्षे राजाजी थे। जितना यकीन मुक्तको या कि मैं सही रास्ते पर हूँ

उतना ही यकीन उनको था कि उनका रास्ता सही रास्ता है। उनकी दृदता, हिम्मत श्रीर नम्रता ने कई लोगों को उनकी तरफ खींच लिया। इनमें सरदार पटेल एक बहुत भारी शिकार थे। श्रगर मैं राजाजी को रोकता, तो वे श्रपना प्रस्ताव समिति के सामने लाने का विचार तक न करते। मगर में अपने साथियों को भी उनकी इड़ता, ईमानदारी श्रीर श्रात्म-विश्वास के लिए वही श्रेय देता हूँ जो में श्रपने लिए चाहता हूँ । मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि श्रपने सामने उपस्थित देश की राजनैतिक समस्याश्रों के बारे में हम दोनों के विचारों में श्रन्तर होता जाता था। वे सुक्ते यह कहने की इजाज़त नहीं देते थे कि वे 'श्रिहंसा' से दूर हट गये हैं। उनका यह दावा है कि उनकी 'श्रहिंसा' ही उन्हें इस प्रस्ताव तक ले गई है। उनको लगता है कि दिन-रात श्रहिंसा के ही विचार में डूबे रहने से मुक्त पर एक किस्म का भूत सवार हो गया है। उनको भायः ऐसा लगता है कि मेरा दृष्टिकोण धुंधला हो गया है। प्रत्युत्तर में मेरे यह कहने से कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है, कोई फायदा नहीं था, श्रगरचे हंसी-हंसी में मैंने उनसे ऐसा कह भी दिया। मेरे पास सिवाय मेरी श्रद्धा के दूसरा कोई सबूत नहीं है जिसके बल पर मैं उनकी प्रतिकारी श्रद्धा का दावे से विरोध कर सकूं। ऐसा करना स्पष्ट मूर्खता होगी। मैं वर्धा में भी कार्यसमिति को अपने साथ नहीं रख सका था और इसलिए में उससे श्रलग हो गया। मुक्ते यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट दीख गया था कि अगर वे लोग मेरी बात स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो उनके पास राजाजी की बात मानने के सिवाय दूसरा चारा ही नहीं था। इसिलिए यद्यपि में मानता था कि राजाजी सरासर गलती पर हैं, मैंने उनकी श्रपना प्रयत्न जारी रखने की मोस्साहित किया । श्रादर्शपूर्ण धेर्य, चतुराई श्रीर विरोधियों को भावनाश्रों के प्रति श्रादर प्रदर्शित फरके श्राख़िर उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। पांच सदस्य तटस्थ रहे। मेरे लिए यह खतरे की घरटी थी।

"श्राम सौर पर इस तरह के शस्ताव बहुनत से पास नहीं किये जाते। मगर इस मीके पर एकमत की श्राशा नहीं रखी जा सकती थी। मैंने उन जोगों को सलाइ दी कि राजा जी का अस्ताव श्रमल में लाया जाय। सो श्राखिरी घड़ी कार्यसमिति ने यह निश्चय किया कि प्रस्ताव दुनिया के सामने जाना चाहिये।

"यह आवश्यक था कि समिति ने जो अब्छ। या बुरा भारी कदम उठाया है, जनता उसकी भूमिका को समम ले। जो कांग्रेसी श्रहिंसा में जीती-जागती श्रद्धा रखते हैं, वे इससे श्रलग रहेंगे। पर इस घड़ी वे लोग क्या कर सकते हैं, इसका विचार करना श्रप्रासंगिक है।

"राजाजो का मस्ताव कांग्रेस की सोच-समक कर तय की हुई नीति को व्यक्त करता है। गैर-कांग्रेसी लोगों को, जो यह चाहते थे कि कांग्रेस मेरे धार्मिक भार से मुक्त हो जाय और पूर्णवः राजनैतिक दृष्टि-विन्दु ही रखे, इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिये और उसकी पूरे दिख सं साईद करनी चाहिये। मुस्तिम लोग को श्रीर राजाश्रों को भी, जो श्रपनी रियासतों से ज्यादा स्वयात हिन्दुस्तान का रखर्ते हैं, ऐसा ही करना चाहिये।

"तिटिश सरकार को भी यह फैसला करना है कि वह क्या करे। श्रगर उसकी बुद्धि उतनी ही धुंधली नहीं होगी, जितनी राजाजी मानते हैं कि ऐसी है, तो वह भारत की श्राजादी को रोक नहीं सकती। श्रगर हिन्दुस्तान की श्राजादी स्वीकार की जाती है तो प्रस्ताव का दूसरा भाग स्वीकार करना उसका श्रनिवार्य परिणाम होता है। सवाल यह है कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान की मदद श्रपनी हुक्मत के जोर पर जेना चाहता है या कि जो मदद श्राजाद हिन्दुस्तान उसे दे सकता है यह? में अपनी स्यक्तिगत सलाह दे जुका हूँ कि मेरी मदद हमेशा हाज़िर है। मेरी सलाह को मानने से ब्रिटेन का शौर्य बढ़ेगा ही। यदि वे लोग उसे स्थीकार नहीं कर सकते तो एक निष्पच श्रोर पनके दोस्त को हैसियत से मैं ब्रिटिश सरकार को सलाह दूंगा कि कांग्रेस ने दोस्ती का जो हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है, उसे वह ठुकरा न दें।"

श्रय हम कुछ देर के लिए अपने मुख्य विषय को छोड़कर एक श्रीर विषय को उठाना चाहते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह से पूर्व दिली में पंजाब श्रीर वंगाल के प्रधान मंत्रियों तथा कांग्रेसी नेताओं के बीच कुछ वातचीत हुई । स्वयं मीलाना श्राजाद सर सिकन्दर से मिल चुके थे। श्री जिन्ना ने इसका विरोध किया श्रीर यह कहा कि लीग की विकेंग कमेटी के पीठ-पीछे प्रधानमन्त्रियों को बातचीत करने या सुलह-सफाई करने का कोई श्रिधिकार नहीं है श्रीर न उन्हें इसकी हजाज़त ही दी जा सकती है। हिन्दू-मुस्लिम समर्माते के सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसी बातचीत करने की कोई इजाज़त नहीं दी थी। सर सिकन्दर छौर श्री जिन्ना के बीच तारों का जो श्रादान-प्रदान हुआ उसमें सर सिकन्दर ने कहा कि श्री सावरकर से उसकी भेंट श्रीर पंजाब की स्थिति के बारे में उनके कांग्रेसी नेताश्रों से बातचीत करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। श्री जिन्ना ने जवाब दिया कि वे सर सिक्ष्टदर की यह बात नहीं स्वीकार कर सकते कि वे श्री सावरकर से एक मध्यस्थ के रूप में मिलें। हां, श्रगर वे चाहें तो पंजाब की स्थिति के बारे में कांग्रेसी नेताओं से पंजाब के प्रधान मंत्री की हैसियत से मिल सकते हैं। हिन्द्-सुह्तिस एकता के बारे में हिन्दू नेता श्री जिन्ना से बड़ी खुरी से मिल सकते थे। दिल्ली के निर्णय के बाद देश में जो स्थिति पैदा हो गई थी उससे यह संभावना होने लगी थी कि एक श्रोर तो सरकार से समसौता हो जाएगा श्रीर दूसरी श्रीर कांग्रेस श्रीर लीग में भी कोई समसौता हो जायगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से मीलाना साहय ने श्री जिन्ता को एक तार भेजने का साहस किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इसे गोपनीय समक्ते। परन्तु श्री जिन्ना ने उसका तुरन्त उत्तर देकर दोनों तार श्रखवारों को प्रकाशनार्थ दे दिये। दोनों तार नीचे दिये जाते हैं।

श्री जिन्ना के नाम मौजाना श्राजाद का तार यह था:-

"भैंने आपका ६ जुलाई का वक्तस्य पढ़ा है। दिल्ली के प्रस्ताव में कांग्रेस ने जिस राष्ट्रीय सरकार का जिक्र किया है उससे उसकी मुराद निश्चित रूप से संयुक्त मंत्रिमण्डल है, किसी दल विशेष की सरकार नहीं। लेकिन क्या लीग की स्थिति यह है कि यह दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों पर आश्चित सरकार को छोड़कर कोई और अस्थायी सरकार बनाना स्वीकार महीं कर सकती ? अगर यह बात ऐसी ही है तो छपया तार द्वारा इसे स्पष्ट कर दीजिएगा।" इसके अतिरिक्त तार में मौलाना आज़ाद ने श्री जिन्ना से प्रार्थना को कि वे हमें गोपनीय रारें।

श्री जिल्ला ने यह उत्तर दिया :--

"मुक्ते आपका तार मिला। मैं इसे गोपनीय नहीं रख सकता। मूं कि चाप पूरी सरह से मुस्लिम भारत का विश्वास को बेटे हैं, इसलिए मैं आपसे पत्र-प्यवहार-द्वारा या किसी चौर तरीके से कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। क्या आप यह महम्म नहीं कर सकते कि आपको कांग्रेस का प्रधान महज़ पुक दिखावें के रूप में बनाया गया है, जिसमें कि कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय नज़र आप और बाहरी मुल्कों को धीरण दिया जामके कि भाष न तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं और न हिन्दुओं के ही। आप दोनों में में किसी का मी प्रतिनिधित्व नहीं करते। कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है। अगर आप में आतमसम्मान की भावना है तो आप फौरन इस्तीफा दे दें। अवतक आपने लीग के खिलाफ अपना पूरा ज़ीर सगाया है। आप जानते हैं कि आप इसमें बुरी तरह असफल रहे हैं। अब आप इसे छोड़ दीजिए।"

लगभग इसी समय सुभाप बाबू गिरफ्तार कर लिये गये श्रौर जब दिल्ली में कांग्रेस कार्य-समिति ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई ध्यान न दिया तो स्वाभाविक तीर पर यह सवाल उठाया गया कि उसने ऐसा क्यों किया । दिल्ली से वर्धा लौटते हुए स्वयं गांधीजी से भी इस बारे में सवाल किया गया । उन्होंने इसका जो जवाय दिया वह भी चड़ा महत्वपूर्ण था । इसलिए हम यहां उसका जिक करना मुनासिय ही सममते हैं । उनकी धारणा यह थो कि सुभाप बाबू ने कांग्रेस की इजाज़त से कानून-भंग नहीं किया । उन्होंने तो खुद कार्यसमिति की श्राज्ञा का भी साफ ऐलान के साथ श्रौर छातों ठोक कर उल्लंधन किया है ।

पूना में कांग्रेस महासमिति ने केवल ७ जुलाई १६४० के दिल्ली-प्रस्ताव का ही समर्थन किया और यह स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्त लड़ी जानेवाली लड़ाई में कांग्रेस ग्राहिंसा के सिद्धान्त पर कड़ाई से अमल करती रहेगी, फिर भी मीजूदा हालतों में वह भारत की राष्ट्रीय रचा के मामले में इस सिद्धान्त को लागू नहीं घर सकती। महासमिति ने इस वात पर भी ज़ोर दिया कि कांग्रेस का संगठन ग्राहिंसा के आधार पर ही जारी रहना चाहिये और कांग्रेस के सभी स्वयंसेवक अपनी प्रतिज्ञा के श्रातुसार अपने कर्तव्य का पालन करते समय ग्राहिंसा पर चलने को वाध्य हैं और इस सिद्धान्त के श्रातुसार अपने कर्तव्य का पालन करते समय ग्राहिंसा पर चलने को वाध्य हैं और इस सिद्धान्त के श्रातुसार श्राप करने की कुए ऐसे श्रीर भी जो स्वयंसेवक-संगठन नहीं कायम हो सकता। श्रात्मरचा के लिए ऐसे श्रीर भी जो स्वयंसेवक-संगठन होंगे श्रीर जिनके साथ कांग्रेस को सहयोग करना होगा—उन्हें भी श्राहिंसा पर इद रहना होगा। इस सम्बन्ध में कांग्रेस कार्यसमिति ने देश की राजनैतिक स्थिति पर वर्धा में एक उपयुक्त चक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसे पूना में कांग्रेस महासमिति के श्रीविवेशन के समय सदस्यों में स्वापक रूप से प्रचारित किया गया था।

पूना में कार्यसमिति का प्रस्ताव कोई सुगमता से नहीं पास हो गया या। प्रस्ताव के हक में ६७ श्रीर उसके खिलाफ़ ६३ बोट पड़े। विरोधियों में कुछ उस्लेखनीय गाम ये हैं। बायू राजेन्द्र-प्रसाद, डा० प्रकुछ घोप, श्राचार्य कृपलानी, श्री शंकरराव देव श्रीर श्री हरेकृष्ण मेहताव। राजेन्द्र बायू ने प्रस्ताव के विरोध में भाषण दिया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस श्रवसर पर कांग्रेस महासमिति के सम्मुख एक वक्तन्य दिया, जिसके कुछ उद्राण नीचे दिये जाते हैं—

"कार्यसमिति के एक सदस्य की हैंसियत से इसकी जिस्मेवारी मेरे ऊपर भी है। आप जानते ही हैं कि यह प्रस्ताव प्री गंभीरता के साथ पास किया गया था।

"यह वात स्वयं प्रस्ताव श्रथवा उसको भाषा के कारण नहीं थी, क्योंकि वह तो समय-समय पर घोषित कांग्रेस की नीति के मुताबिक ही था। भारत की श्राजादी इस प्रस्ताव की श्राधार-शिला थी। श्रीर पूर्ण राष्ट्रीय सरकार की पूर्व-भूमिका के रूप में तत्काल श्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का जो सुमाव रखा गया है, इस समय तो इस समस्या को इल करने का वही एकमात्र संभव साधन है। वेसे पूर्ण राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भारतीय जनता विधान-परिषद् के बाद ही करेगी। "हमारे मार्ग में जो कठिनाइयां हैं वे प्रस्ताय के कारण नहीं हैं, बिल्क उसकी संभावित स्याख्या के कारण हैं, श्रीर इसी से शायद इम श्रपना रास्ता श्रुज भी सकते हैं। ऐसा खतरा मौजूद था, लेकिन परिस्थित का तकाजा था कि देश को कोई निश्चित मार्ग दिखाया जाता, क्योंकि बिटेन श्रीर भारत दोनों के लिए ही समय बड़ी तेजी से बीता जा रहा था। इमने यह खतरा इस उम्मीद से उठाया कि कांग्रेस की ताकत श्रीर विवेक-बुद्धि देश को मार्ग से नहीं भटकने हैंगी श्रीर कांग्रेस की घोषित नीति इसें सही रास्ते पर ले जाती रहेगी।

"नित्य परिवर्तन होनेवाली स्थिति में समय एक बहुत बड़ी समस्या वन गयी थी श्रीर यह निश्चित था कि कांग्रेस देर तक चुपचाप नहीं बैठी रह सकती थी। उसे जलदी ही इधर या उधर कोई फैसला कर लेना था। हम काफी देर तक धीरल से प्रतीशा कर चुके थे। भारत के लिए हानिकारक श्रीर श्रवमानजनक मामलों के बारे में हम और श्रधिक देरतक निष्क्रिय स्वीकृति महीं दे सकते थे।

"उसके बाद से तीन सप्ताह गुजर चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सामने श्रम सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया है। फिर भी यह मुनासिय ही है कि इस समिति ने कार्यसमिति के निर्णय पर अपनी मोहर जगा दी हैं श्रीर श्रव हम जल्दी ही श्रपना मार्ग तय कर लेंगे।

"हमारे भाग्य में चाहे कुछ भी क्यों न बदा हो, मेरा यह दद विश्वास है कि हमें पूर्ण स्वाधीनता विना संग्राम किये और कप्ट उठाए नहीं हासिल हो सकती। युद्ध और संघर्ष की इस दुनिया में हम आजादी की कीमत चुकाने से नहीं यच सकते—वह तो हमें हर हालत में चुकानी ही होगी। इसके विरारीत कोई और दात सोचना अपने को घोखा देना है। अन्तिम निर्णय या भविष्य भारतीय जनता की ताकत और कांग्रेस की संगठित ताकत पर निर्भर होगा। इसिलए हमारी सब ताकतें कांग्रेस की संगठित ताकत को यहाने में लगनी चाहिएँ।"

कार्यसमिति के मत-भेद के यारे में श्रीर जिस तरीके से यह श्रस्ताय महासमिति में पास हुआ था उसके सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से कोई बात ग्रुप्त नहीं रखी गई यी। विभिन्न दब खुले रूप में सामने आए। यदि रायवादियों का नारा विना शर्त सहयोग का था तो श्रीराजगोपाळा-चारी शर्तके साथ सहयोग देने के पक्षमें थे। यदि पंडित जवाहरकालजी कुछ शर्तींपर नैतिक सहयोग के पचपाती थे तो गांधीजी विना शर्त के नैतिक सहायता के। वे स्वयं प्ना में नहीं आये थे। लेकिन प्ना के बाद उन्होंने विशुद्ध शहिंसा के पचपातियों और शेप लोगों का श्रन्तर स्पष्ट रूपसे बगाया। यह खयाल किया जाता था कि कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य इस्तीफा दे देंगे। परन्तु लाहीर में राजेन्द्र बावूने कहा कि जवतक और कोई नयी स्थिति नहीं पदा हो जाती ऐसी कोई श्राणंका महीं है।

## गांधीजी ने लिखा-

"अगर विशुद्ध श्राहिंसा के समर्थक यह देखें कि कांग्रेस महासमिति में ये अध्यमित में दे ति हनका फर्ज हो जाता है कि कांग्रेस से बाहर निकल थाएँ थीर इस छरह इमरी अधिक अच्छी सेवा करें। अगर वे वहाँ रहें तो संवर्ष होना जरूरी है। बहुमत को ऐसा प्रस्ताय पास करना होगा जो विशुद्ध वधिहंसा का प्रविपादन करे वनी दसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे सक्तेद और संवर्ष देंदा हो जाएगा और यह एहिंसा का रान्ता नहीं है। अहिंसा को स्वर्ण मार्ग म्हार कर देती है। बांग्रेस में इस्तीका देने के बाद अव्यवस्त्र को रचनात्मक कार्य-क्रम में इस्ताना चारिए और दिन

सत्याग्रह का शस्त्र ऐसा है कि उसका अपयोग अन्दरूनी कमज़ीरियों के बावजूद किया जा सकता है। इसिलए सत्याग्रह को स्थिगित करने का आखिरी उद्देश्य यह है कि विटिश सरकार को परेशान न किया जाय। बोकिन कांग्रेस के इस संयम को भी एक हद है। श्रांग्रेसजनों में यह शक बढ़ता जा रहा है कि विटिश सरकार कांग्रेस के इस संयम का फ़ायदा कांग्रेस को कुचलने के लिए उटा रही है। उदाहरण के तौर पर वे बढ़ी संख्या में कांग्रेसियों की गिरफ्तारियों की बात कहते हैं। कांग्रेसजनों को संदेह है कि इसका कारण यह है कि कांग्रेस महासमिति के बहुत से सदस्यों ने दिखी के प्रस्तान को मंजूर करने का विरोध किया था। विटिश सरकार इससे फायदा उटा रही है। गांधीजी ने आगे चलकर कहा, कि "धगर यह सावित हुआ कि मेरा यह सन्देह हद आधार रखता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुक्ते किसी-न-किसी रूप में सत्याग्रह शुरू करने से नहीं रोक सकती। लेकिन यह मेरी प्रार्थना और कोशिश है कि उसे तबतक बचाऊ' जब-तरू प्रेट विटेन पर से विपदाशों के बादता न उट आयाँ।"

खतरे की इस घरटी पर अपने विचार प्रकट किये हुए गांधीजी को अभी मुश्कित से एक इप्ता हुआ होगा कि वाइसराय महोदय ने स अगस्त का अपना प्रसिद्ध वक्त्य प्रकाशित कर दिया। इसकी एक अप्रिम प्रति उन्होंने ४ अगस्त को उटकमंड से कांग्रेस-प्रधान को भेज दी धी और २० अगस्त के लगभग उन्हें मुलाकात करने का निमंत्रण दिया था। यह वक्तव्य यहुत वहा और विस्तृत था, इसलिए हम यहां पूरा नहीं दे सकते। हां, इसकी मुख्य वातों का उठनेख किया जा सकता है। वाइसराय को अधिकार दिया गया था कि वे विभिन्न राजनैतिक नेताओं से मुलाकात करने और सम्राट् की सरकार से सलाह-मश्चरा करने के याद कुछ प्रतिनिधिक भारतीयों को अपनी शासन-परिषद् में शामिल होने का छलावा हें और एक युद्ध सलाहकार परिषद् की स्थापना करें। उन्होंने अल्पलंख्यकों और उचित समय आने पर विटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत नियानिक योजना बनाने के सम्बन्ध में की जाने वाक्ती व्यवस्था पर प्रकाश डाला। सरकार को भारतीयों की इस आकांचा से पूरी सहानुभूति थी कि वे कुछ जिन्मेदारियों की पूर्वि करके मुख्यतः अपना विधान स्वयं ही बनाएं। जहां तक अल्पलंख्यकों का सवाल है उन्होंने खेद प्रकट किया कि विटिश सरकार किसी ऐसे दल की सत्ता नहीं दे सकती जिसे देश के बदे-बड़े और शक्तिशाली तत्त्व मानने को तैयार नहीं, और इन तस्त्रों को इस तरह की सरकार में शामिल होने पर बाध्य न किया जा सके।

वाहसराय का वक्तन्य श्रप्रत्याशिव था। इससे नरम श्रीर उदार दखवाजों को सन्दोप हुश्रा, पर कांग्रेस को नहीं।

लेकिन वाइसराय के श्रीरिण्ट नलय वाले भाषण में श्रीर प्रस्तुत वक्तर्य में बड़ा फर्क था। श्रीरिण्ट क्लम वाले भाषण में उन्होंने वेस्टमिनिस्टर कान्न के श्रन्तर्गत भाव को श्रीपिन-वेशिक स्वराज्य देने की वात कही थी श्रीर श्रय वे 'स्ववंत्र श्रीर वरायर की सामेदारी का दरजा' देने की वात कह रहे थे। श्रगर सामेदारी स्वतंत्र है तो उसे तोड़ देने की भी स्ववंत्रता उसमें मौजूद है श्रीर प्रयक् होने का यह श्रीधकार उस कान्न के श्रन्तर्गत एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसिलिए वास्तव में दोनों में समान श्रनुपात स्थापित किया जा सकता है, परन्तु कांभेसजन तो तरकाल श्राज्ञादी की घोषणा चाहते हैं, इसिलिए उनके उन्नीस-बीस का यह साधारण श्रन्तर कोई मानी नहीं रखता।

जब इस राष्ट्रीय सरकार की मांग करते हैं तो हमारे सामने हुबारा यही पुरानी शासन-

परिषद् पेश की जाती है। वह तो दोहरी शासन पद्धति से गई-गुजरी चीज थी। बांग्रेस इस प्रस्ताव की श्रोर शांख उठाकर भी नहीं देखेगी। श्रगर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, त्रांतों में फिर से मंत्रिमण्डल स्थापित हो जाएं, श्रगर विधान-परिषद् की मांग मान श्री जाय श्रोर विदिश सरकार तुरत ही उसका श्रायोजन करे श्रोर श्रगर देश की प्रजावंत्रात्मक सरकार के संचालन में श्रव्यसंख्यकों श्रोर राजाश्रों को भारत की मायी प्रजावंत्रात्मक सरकार को रद करने का श्रविकार म दिया जाय वो शायद कांग्रेस इन प्रस्तावों पर सोच-विचार कर सके। लेकिन कांग्रेस की यह स्थिति फ्रांस के पतन से पहले थी। श्रव फ्रांस के पतन के बाद जब कि साम्राज्यवाद कमज़ोर हो खुका था श्रीर कांग्रेस स्पष्ट एवं श्रसंदिग्ध शब्दों में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर खुकी भी, वाइसराय महोदय एक ऐसी विधान-परिषद् का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसकी मांग सितम्बर, ४२ में की गई थी। जब उसकी मांग की गई थी तब उसे इकरा दिया गया था। श्रय जब कि कांग्रेस तत्काल पूर्ण स्वाधीनता की मांग कर रही है को वाइसराय महोदय स्वतंत्र श्रीर बरायर की सामेदारी का राग श्रलापने लगे।

वाहसराय ने मौलाना श्राजाद को इस बारे में जल्दी ही जवाब भेजने से पहुते-श्रीर ध्यार संभव हो सके तो २१ भगस्त से पहले-पहले-मुलाक़ात का खुलावा भेजा. जिसले वे यह जान सकें कि कांग्रेस के जिए उनकी केन्द्रीय सरकार खीर युद्ध सलाहकार परिषद में शामिल होना संमव हो सकेगा श्रथवा नहीं। उन्होंने किखा, "मेरा खयाल है कि कांग्रेम की श्रोर से कोई नियमित जवाब भेजने से पहले शायद श्रापके जिए इस सम्बन्ध में मुक्त से श्रीर बातचीत करना सुविधा-जनक हो," श्रीर अपने दौरे के कार्यक्रम का उन्लेख बरने के बाद उन्होंने लिला-"इनमें से किसी भी स्थान पर श्रीर किसी भी समय, जो आपके जिए सुविधाजनक हो, मुक्ते श्राप से श्रीर धापके किसी भी मित्र से, जिन्हें धाप अपने साथ जाना चाहें, मिजकर यही खुशी होगी। धपना नियंमित जवाब भेजने से पहले जैसा कि मैंने प्रस्ताव किया है अगर आप बातचीत हारा हस विषय पर और सोध-विचार करना चाहें तो कृपया आप सुके पता दें कि बया आप इसे लाभदापक सममते हैं, शौर यदि ऐसा है वो कौन-सी वारीख शौर समय इसके विष् शापको सुविधाननक होगा ?" वाइसराय चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके इन फैसलों को धमल में लाया जन्म। उन्होंने बताया कि मेरा खयाज श्रगस्त के शन्त या सितम्बर के मध्य तक इन दोगों संग्यासों में बिये जानेवाले स्वक्तियों के नामों की घोषणा कर देने का है। कांग्रेस के प्रधान ने याहमराय से पूछा कि जब सरकार ने पहले से ही एक मिश्रित योगना पर धमन करने का फैसना कर लिया है तो फिर उस हालत में थीर बातचीत करने से लाभ क्या होगा ? इसके जवाय में पाइमराय ने बिखा-"सम्राट की सरकार की नीति मेरे यक्तव्य में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दो गई है। मुके भाशा है कि कांग्रेस के लिए इन शतों के धन्तर्गत मेरे साथ देन्द्रीय सरकार और युद्ध मखारकार परिषद् में शामिल होना संभव हो सकेगा।'' इसके साथ हो उन्होंने दुवारा उन्दें निमंत्रच देवे हुए बिला-"सगर शपना निश्चित जवाब मैजने से पहले साप इस विपय पर सीर बावधीत बरमा चाहें दो कर सकते हैं।" म खगस्त की घोषणा को शतों के घन्त्रगंत बांग्रेस प्रधान ने कोई शीन जान्यीत करना साभदावक नहीं समसा। भ्रन्य बातों को रहने दोजिये, इस योपया में राष्ट्रीय को कोई उक्केस तक भी न था। इसबिए मीलाना साहब ने यह निमंत्ररा अस्यीपार

बाह्सराय के बक्तम्य और कांग्रेस के प्रधान के बीच जनके पत्र-स्वयहार के दी भारत-मंत्री में ६४ भगस्त को पार्जामेयर में एक घोषया वी । केंकिन उस पर से पूर्व हम ११ श्रगस्त को उनके ब्लैकपूल वाले भाषण का ज़िक्र करना चाहते हैं, जिस पर उस समय उतना ध्यान नहीं दिया गया था, जितना दिया जाना चाहिए था।

व्लैकपूल के भाषण के थोड़ी देर बाद ही श्री एमरी ने भारत में राजनीति विषयक बाद-विवाद तथा गतिरोध की भूमिका के सम्बन्ध में, जिसका परिणाम बाइसराय का = श्रगस्त वाला वक्तव्य था, एक घोषणा की।

युद्ध के ज़माने में स्वाभाविक तौर पर भारत के इतिहास में एक नाजुक समय उपरिथत हो गया था। श्रक्टूबर में वाइसराय ने जो आमक श्रौर श्रस्पष्ट भाषण दिया था, उसके कारण कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये थे। उसके बाद जनवरी १६४० में श्रोरिएंट क्लब वाला वंनका भाषण कुछ सद्भावनापूर्ण था। हमें मानना पहेगा कि वाहसराय की = श्रगस्त वाली घोषणा श्रीर पार्लामेखट में भारत-मंत्री के वक्तव्य पर श्रगर एक साथ विचार किया जाय तो इम इस निष्कपे पर पहुँचेंगे कि ये दोनों घोषणाएं भारत की राजनैतिक परिस्थिति, उसके वैधानिक पहलू श्रीर केन्द्रीय सरकार के तत्काल पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में एक श्रधिकृत निर्णय के रूप में थीं। पहली बार बिटिश सरकार ने अपने ऊपर लगाया जानेवाला यह श्रारीप स्पष्ट कर दिया कि वह जनतक उसका बस चकेगा सत्ता हस्तान्ति ति नहीं करेगी। इसका तो साफ मतलब यह हुआ कि मौजूदा नौकरशाही श्रीर ग़ैर-जिम्मेवार हुकूमत तवतक जारी रहेगी जवतक कोई भी दल या राजे (भ्रपनी प्रजा की छोड़कर) श्रयवा विदेशी स्वार्थ भी भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए किसी भी विधान पर श्रापत्ति उठाते रहेंगे। इससे तो नागरिक श्रव्यवस्था श्रीर . कगड़ों को प्रत्यच रूप से प्रोत्साहन मिलता था श्रीर जो लोग समकौते या सुलह-सफ़ाई के खिए तैयार थे उनके लिए घातक प्रहार था। १८ श्रगस्त, १६४० को वर्धा में कार्यसमिति की जो बैठक हुई उसके फैसले का यही तत्त्वमात्र था। एकवार फिर गांधीजी धीर कार्य-समिति की एक कड़ी परीचा में से गुज़रना पड़ा। इससे पहले भी वे कई वार इनमें से गुजर चुके थे श्रीर इसीलिए हाल में गांधीजी पूना के कांग्रेस महासमिति के श्रधिवेशन में श्रनुपस्थित भी रहे। दिखी के निर्णय के समय स्वयं गांधीजी वहां उपस्थित थे श्रीर उन्होंने वाद्विवाद में हिस्सा जिया। वही निर्णय बाद में पूना में स्वीकृत हुआ। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि गांधीजी श्रीर उनके सहयोगियों में संपर्क बना रहा; हटा नहीं।

पूना के बाद की परिस्थित और सरकारी ऐलान वास्तव में इतने सरल न थे, जितने कि जगर से दिखाई देते थे। समय-समय पर पेचीदा और जिटल समस्याओं का खड़ा हो जाना अनिवार्य था। यह सच है कि भारतीय मांग को घुणापूर्वक दुकरा दिया गया था और जिन लोगों ने यह मांग की थी और जिन्होंने इस पर आपित उठाई थी, वे सभी व्यप्रता से गांधीजी की और देख रहे थे। इसलिए सर्वधा स्वाभाविक था कि इस सम्यन्ध में उनकी सलाह ली जाती। इसी प्रकार यह भी सर्वथा स्वाभाविक था कि गांधीजी यह महसूस करते कि उनके लिये नये वातावरण में ऐसी सलाह देना असंभव था। इन्छ लोगों का खयाज था कि यह प्रावाला प्रस्ताव ही था जिसके कारण गांधीजी की ऐसी स्थिति थी। परन्तु गांधीजी इस विचार-धारा से सहमत न थे, क्योंकि वे जानते थे कि लोग समय-समय पर कांग्रेस पर द्वाव डालते रहेंगे कि वह सत्ता हासिल करे। देश में बहुत लोगों का खयाल था कि हम युद्द की बास्तविकता से मुँह नहीं फेर सकते और न हम सेना में भरती होने से अलग रह सकते हैं। उनका खयाज था कि ऐसे समय जबकि राष्ट्रों का भाग्य अनिष्ठिचतता के दल-दल में फैंस, गमा था, हमें जनशकित

का एकीकरण करना चाहिये श्रीर गोला-वारूद के उत्पादन श्रथवा जनशक्ति के संगठन के काम में किसी तरह की भी रुकावट नहीं ढालनी चाहिये। इस प्रकार स्पष्ट ही जाएगा कि अगर हमें राण्ट्रीय सेना की जरूरत थी तो उसका निर्माण तुरंत शुरू हो जाना चाहिये । जिन लोगों मे वाइसराय का वक्तव्य स्वीकार किया है वे इस सम्बन्ध में श्रपने संप्रदाय के हितों की दृष्टि से ऐसा ही खयाल करेंगे। शासन-परिपद् वाइसराय के प्रति ज़िम्मेवार होगी, श्रव: उसके सदस्यों को भरती का काम जोरों पर करना पदेगा। परिस्थित दरश्रसत ऐसी थी कि श्रगर गांधीजी पूना के प्रस्ताव का समर्थन करते तो इसके मानी यह होते कि वे स्वयं भरती का काम कर रहे. हैं। श्रगर पूना का प्रस्ताव क़ायम रहा तो हजारों के जेज जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। उस दालत में जेल जाना भी हिंसा का दी एक स्वरूप होगा। ऐसी दावत में सवितय-श्रवज्ञा से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को गोली सार दी जाएगी। सौर सगर कहीं • देश में सामूहिक श्रान्दोक्षन छिड़ा तो उसके बाद हिंसा फैंल जाएगी। सिक्स सेना में भरती होना चाहते थे। सर सिकन्दर की योजना के श्रनुसार भी भरती जारी रहेगी और शायद वे सेना में मुसलमानों की बहुसंख्या चाहेंगे । इस तरह से सेना की चाहे जी राष्ट्रीय या अर्थराष्ट्रीय स्वरूप दिया जाय, सचाई यह है कि स्वयं कांग्रेसजन ही इस योजना की श्रस्तन्यस्त कर देंगे; क्योंकि हर मामले में वे इस्तलेप कर सकेंगे, सांप्रदायिकता की प्रोरसाहन देंगे घोर हर एक घादमी श्रपनी सेना को उत्हुष्ट बनाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार किसी निश्चित श्रविध तक हम एक वास्तविक राष्ट्रीय सेना बनाने की श्राशा नहीं कर सकते थे।

श्राप पूना-प्रस्ताव की उपेचा कर सकते हैं। लेकिन जबतक यह प्रस्ताव क्रायम था, राष्ट्रीय संगठन को चढ़ाने की शिवत का क्रायम रहना संभव न था। जितना ही गांधीजी विचार करते उतना ही उनका यक्तीन दर होता जाता कि उनत प्रस्ताव वर्धा, दिल्ली श्रीर पूना में की गई भारी शालती या भूल का परिणाम था। वे जान-वृक्तकर पूना में कांग्रेस महासमिति की घेंटक में नहीं शामिल हुए; क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण उन लोगों पर किसी किस्म का दबाव पड़े । यद्यपि उन्होंने कार्यसमिति श्रीर कांग्रेस-महासमिति को उनके दर विश्वास के लिए बधाई दी थी, फिर भी वे श्रपने को उस प्रस्ताव के ग़लत पहलू से बँधा नहीं पाते थे । यह प्रस्ताव एक भूल थी धौर उसे श्रवस्य सुधारना चाहिये । श्रगर गांधीजी की योजनापर श्रमत किया गया तो वे इसका प्रामाणिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकेंगे । लेकिन इसकी हो अभी सिर्फ चर्चा ही थी। उस समय वे प्रत्यक्त रूप से कोई बात नहीं कह सकते थे: पर्योकि कार्यसमिति ने उनके बीस बरस के प्रयोग को पतक मारते ही भूत में मिला दिया था। जिन लोगों को चहिंसा में इड़ विश्वास था वे गांधीजी से पूना-प्रस्ताव के सम्बन्ध में शपनी-सित्रों की-स्थिति के बार में पूछ रहे थे। पूना के प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये बिना उनके किए कार्यसमिति का मार्ग-प्रदर्शन करना कठिन था, क्योंकि वे जान गये थे कि कांग्रेसियों की श्रादिसा इतनी मद्द्वपूर्ण न थी। एक शोर न तो वे क्रियात्मक रूप से हिंसा पर धमन्न कर सकते थे और न दूमरी ठरफ हनकी श्राहिसा का दूसरों पर कोई प्रभावधा । ऐसी नाडुक परिस्थिति में कांग्रेय की मार्ग-प्रदर्शन की ज़रुरत थी और इसके लिए ज़रुरत थी कि ऋहिंसा की सारी नीति में फिर में मंग्रीधन किया जाय । इधर गांधीजी की धारणा थी कि कांग्रेसियों ने कहिंसा को छोड़ दिया है। खेकिन कगर ये लड़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते थे तो "न" नहीं कह सकते थे । उन्होंने हमेगा ही स्पांकत किया है कि उसमें कांग्रेस का सार्ग-प्रदर्शन करने की योग्यना नहीं है, पर फिर भी ये खबाई में

कूद पड़ने को तैयार थे, क्षिम के नाम पर अथवा स्वाधीनता के प्रश्न पर नहीं, क्योंकि उसका परिगाम या घरेलू युद्ध । यह यक्षीन करने की वजह मौजूद थी कि गांधीजी ने कर्नल एमरी को चेतावनी दे दी है कि वे कहीं कांग्रेस के संयम से फ्रायदा उठाने की बात ही म सोचते रहें। बिटेन को परेशानी में हालने का सवाल हो या न हो, कमजोरी हो या न हो, संबाम हेड़ा ही नाएगा । इस स्थिति से गांधीजी को फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो पहले उन्हें प्राप्त थी श्रीर इससे वे श्राजादी के निकट तो श्रा गए, जेकिन श्राजादी तक पहुँच नहीं सके। वे श्राजादी उसी वनत हासिख करेंगे जब सांप्रदायिक प्रश्न का फैसला हो जाए । लेकिन बिटेन के लिए उस समय सांप्रदायिक प्रश्न उठाना परले दरले की विवेक हीनता थी। कर्नज एमरी के जिए मुसबामानों, द्वित जावियों श्रीर श्रन्य श्रन्पसंख्यकों का स्वाल उठाने की हिमाकत करना बदी हल्की बात थी । कांग्रेस अहिंसा के बिना कोई सर्वसम्मत विधान नहीं बना सकती थी। जबतक कर्मल एमरी कांग्रेस के मत्थे दूसरों को मदते रहेंगे-जैसा कि हाल में **उन्होंने राजाओं** का सवाल उठाया है--तबतक गांधीजी का खयान था, उन्हें हार माननी पहेगी। परन्तु यह उनकी ज्यादवी थी। संग्राम शुरू करने के खिए उनके पास काफ़ी मसाद्धा था, पर यह उनकी निजी बात थी। उनका ख़याख था कि कांग्रेस कार्यसमिति या दूसरे लोग इसमें मेरा साथ रहीं देंगे । क्या दरश्रसंज उनके पास कोई योजना थी ? नहीं, क्योंकि वे तो बार-बार आपमी जाचारी ही बवावे रहे। वे अपने साथियों की पूरे जीर से रहनुमाई नहीं कर सकते थे। उन्होंने गांधीजी से बैठक में शामिल होने की प्रार्थना की। वे इसमें शरीक हुए। वे लड़ाई शवश्य करेंगे. वेकिन कांग्रेस के नाम पर नहीं--फिर भी बांग्रेसजन की दैसियत से-जिसने बीस साध तक उसकी सेवा की थी।

वास्तविकता यह है कि गांधीजी और कार्यसमिति के सदस्यों में गहरा मसमेद था। उन्हें इस बात से कोई सरोकार न था कि प्रस्ताव कैसा है—अगर उस समय वे संग्राम न शुरू कर सके तो उन्हें नीचा देखना पढ़ेगा। अगर गांधीजी और कांग्रेस श्रवग-श्रवग भी कह रहे थे वह भी दोनों बाहाइयों में समन्वय श्रवश्य रहना चाहिये, गांधीजी और कार्यसमिति में संद्रान्तिक रूप से मत-मेद होने पर भी यह श्रावश्यक था कि दोनों में अनुवन्ध रहे। उस समय बिटिश साम्राज्य का भाग्य संदिग्ध था शीर ऐसी हाबत में कोई श्राक्षर्य महीं कि सिन्छ और अन्य संप्रदाय सेनामों की करपनाएँ कर रहे थे। इसी वजह से कुछ प्रमुख न्यक्तियों को यह संदेह था कि विटिश सरकार प्ना पाला प्रस्ताव स्वीकार करेगी, क्योंकि बिटिश में ऐसा विवेक या स्कृत्यन कहां जैसी कि खोग अक्सर उसमें बतावा करते हैं।

सारी स्थिति को घ्यान में रखते हुए हरएक ने यह महसूस किया कि गांधीजी को इस बारे में पूरी आज़ादी देनी चाहिये और इसके लिए शायद वे कार्यसमिति से अपने प्रस्ताव में संशोधन करने को कहें। लेकिन यह मी, महसूस किया गया कि यह संशोधन नयी कार्यसमिति को करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कार्यसमिति के श्रिधकांश सदस्य पूना प्रस्ताव के समर्थक थे। कार्यसमिति के बाहर यह कहा जा रहा या कि जो सदस्य उससे अलग हो गए हैं, वे उसके सदस्य बने रहेंगे और कांग्रेस को पूरा-पूरा सहयोग देंगे। गांधीजी इससे सहमत न थे। वे इसे शक्त स्थिति समस्ते थे; क्योंकि अगर वे कार्यसमिति को पूर्ण सहयोग दें तो किर ऐसी कीन सी चीज़ है जो उन्हें उसका सदस्य वने रहने से रोकती है। इसका मठस्रव तो यह है कि वे नीति में संशोधन करने पर रजामंद हैं। ऐसा अगर न किया गया वो उसका मठस्रव होगा अनक्षन में

की गई वेईमानी । श्रगर नयी कार्यसमिति बनी तो उससे श्रलग होनेवाले सदस्यों के मन में वहुत-सी ग़लतफहिमयां फैल जाने की श्राशंका है, क्योंकि तब उनके बिए उन सब बावों की मानना श्रसंभव हो जाएगा जो गांधीजी कांग्रेस के नाम पर कहेंगे। हां, उनके जिए विद्रोह का रास्ता खुला था। वे पहले भी ऐसा कर चुके थे श्रीर श्रव उनके लिये इसके सिवाय श्रीर कोई चारा नहीं था कि वे या तो कार्यसिमिति से सहमत होते या फिर उससे श्रलग हो जावे। इस प्रकार कांग्रेस श्रहिंसा के बारे में नयी नीति पर श्रमल करनेवाली थी श्रीर गांधीजी उसके मुख्य नेता थे। नयी कार्यसमिति को पूर्ण रूप से श्राइंसा पर श्रमल करना होगा श्रीर इस उद्देश्य के लिए उसमें शापस में कोई मत-भेद नहीं होना चाहिये। श्रार्दसा पर श्रमल करने के सम्बन्ध में उसे एकमत होना होगा । लेकिन वे लोग न तो इस नयी न्यवस्था में शामिल हुए थाँर न उन्होंने विद्वोह ही किया। वे कार्यसमिति से किनारा करके गांधीजी को खपने सिद्धान्तों श्रीर नीति पर श्रमल करने की पूरी श्राजादी दे देंगे श्रीर वे गांधीजी के किसी प्रचार या किसी उत्तेजना के कारण उनके मार्ग में रुक।वर्टे नहीं पैदा करेंगे। वे संयम से काम लेंगे हाकि गांधीजी की धापना काम करने की पूरी प्राज़ादी दी जाय। लेकिन इस तरह का रुख धारण करके भगर कार्यसमिति के प्रमुख सदस्य उससे शलहदा हो जाएंगे और भपने-भपने प्रान्तों में कोई काम नहीं करेंगे हो इससे गांधीजी का काम नहीं चल सकता। इससे उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। गांधीजी श्री राजगीपालाचारी या जवाहरलालजी की सहायता से वंचित नहीं रहना चाहते थे। लेकिन ये यह भी नहीं चाहते थे कि उनका वर्धा वाला प्रस्तात्र पास किया जाय, धगरचे उसके एक में श्रवास्तविक बहुमत था। जब वर्धा में यह सुमाव पेश किया गया कि उनका नेतृत्व प्राप्त हो जाना चाहिए और उन्हें इस काम से प्रथक् कर देना चाहिये तो यह सहसूस किया गया कि अगर गांधीजी सेनापति स्वीकार कर लिए गये थे तो उन्हें अपने पद से चलग होने की यात नहीं माननी चाहिये थी। बल्कि उन्हें इस बात पर ज़ोर देना चाहिये था कि जिन्हें उनपर विश्वास महीं वे श्रपना इस्तीका दे दें। परन्तु उन्होंने महसूस किया कि उनमें उस मीक्षे पर ( वर्धा में जून, १६४० में ) इतनी ताक्रत न था। धगस्त १६४० में भी उनमें ऐसा करने की छाक्रत नहीं थी। वाहसराय से लेकर नोचे तक के लोग कह सकते थे, "छोह! इस समय चाप यद्याप सत्तर साल के हो गये हैं, फिर भी बातें ऐसी कर रहे हैं, मानों बीस साल श्रीर जिएंगे ।" परन्तु उनहा जवाब था कि यह कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है। घलवत्ता में यह मानता हूँ कि दूसी छोग जी कह कहते हैं उसमें सचाई जरूर है।

किसटी के सामने कहें रास्ते थे। एक रास्ता यह या कि कार्यसमिति की स्थागत करके सारा काम गांधोजी को साँप दिया जाय। दूपरा यह कि जो लोग कार्यसमिति से प्रयक् हो जाएंगे, उनकी जगह ऐसे नये सदस्य लिए जायें जिन्हें उनपर विश्वास हो। राजेन्द्रवाद को प्रधान बनाया जा सकता है। निश्चय ही कार्यसमिति के दस सदस्य ऐसा ही करने को सेयार हैं। पर गांधोजी स्वयात करते थे कि ये उस इंजीनियर के समान हैं जिसे बांध बनाने का काम सोंगा गया हो। लेकिन ये सिक्र सखाप्रही इंजीनियर के समान हैं जिसे बांध बनाने की काम सोंगा गया हो। समी इंजीनियरों को अपने प्रधान इंजीनियर का आदेश मानना चाहिये, उसी करह में कामे मजनों को भी उनका आदेश मानना चाहिये। हो, यह बाद और यी कि इनमें में खुए होंटे इंजीनियर मर जाते अथवा होते हो न; खेकिन जयडक ये वहां मीजूद थे, उन्हें कादेश का पालन करमा ही चाहिये। खेकिन यह अस्र या कि कोई भी धाइमो इंजीनियर की योग्यन के योर में मणाज कर

सकता था अथवा यह बता सकता था कि उसमें सभी प्रकार की योग्यता नहीं है। परन्तु इसकी कसौटी तो श्रिहिंसा में विश्वास था। श्रगर एक बार श्राप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो वाकी सब बातें ठीक तरह से हो जाएंगी। लेकिन मत-भेद तो बुनियादी सवाल पर था श्रीर श्रगर इसी वात को भ्यान में रखकर नये श्रादमी कार्यसमिति के लिये जाएँ तो फिर मुश्किल पैटा ही नहीं हो सकती थी। पर कठिमाई तो शुरू में ही थी। कार्यसमिति के सदस्य गांधीजी की तरह श्रहिंसा को राज-नैतिक जीवन का श्रादि श्रौर श्रन्त मानने को तैयार थे या नहीं ? लोग यह ख़याल कर सकते हैं कि कार्यसमिति को साधु-सन्तों की एक जमात बनाया जा रहा है, उन्हें हर हालत में आज्ञा-पालन पर मजवूर किया जा रहा है और इस तरीके से, अगर हिंसा से लोगों के सिर काटे जातें हैं तो श्रहिंसा से उनका दिसाग़ श्रौर मन काटे जा रहे हैं। संचेप में, उस समय हमें यह फैंसला करना था कि गांधीजी को श्रागामी नये श्रिहिंसात्मक श्रान्दोलन का नेता बनाया जाय श्रीर इनकी सहायता. के जिए एक नयी कार्यसमिति बनाई जाय। जो लोग कार्यसमिति से घलग होंगे उनकी राजभक्ति सैनिकों-जैसी होगी, एजेएटों जैसी नहीं। किसी भी दल को एक दूसरे के साथ श्रधिक फगड़ा नहीं चाहिये। गांधीजी का कहना था कि यह भेड़ और बकरियों की एक दूसरे से प्रथक् करने की वात महीं थी। उन्हें ख़ुद नहीं मालूम था कि सत्याग्रह की शंक्ति क्या होगी। लेकिन वह किसी किस्म का भी क्यों न हो, उन्हें मौलाना साहब, बल्लभभाई, राजगोपालाचारी श्रीर जवाहरलालजी की सहायता की जरूरत थी।

एक श्रीर कठिनाई यह थी कि सत्याग्रह किस बात को लेकर शुरू किया जाय ? गांधीजी श्राजादी को इसका केन्द्र-बिन्दु नहीं बनाना चाहते थे। वे तो यह चाहते थे कि सारी वात उन्हीं पर होड़ दी जाय और यह फैसला वही करें कि संखाप्रद शुरू करने का तात्कालिक कारण क्या हो । वह किस विना पर छेड़ा जाय । परन्तु स्थिति गम्भीर थी । सवाल सत्याग्रह या किसी श्रीर बात का नहीं था। सवाल तो सिर्फ एक ही था और वह मानव-प्रतिष्ठा और गौरव का। देश में जी कुछ हो रहा था उसे वह सहन नहीं कर सकता था। जो नौजवान कांग्रेस के स्वयंसेवक होते श्रीर उसके कार्य में प्रमुख भाग लेते-उन्हें सैकड़ों की तादाद में जेल में ट्रांसा जा रहा था। कोई दो हज़ार से ऊपर नवयुवक जेल में जा चुके थे। सभी जगह मज़दूर-संगठन का काम करनेवालों की पकड़ा जा रहा था। सम्मेबनों पर प्रतिबन्ध लगाए जा रहे थे। लोगों को घरों में नज़रबन्द रखना श्राम बात हो गई थी। इन श्रादेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा था। लोग घड़ाघड़ गिरफ्तार हो रहे थे और राजबन्दियों को बिना मुकदमा चलाए नज़रबन्द किया जा रहा था। जिलों में जीगों पर इस तरह के प्रतिबन्ध लगाए जा रहे थे-(१) उन्हें प्रति सोमवार कोतवाली में हाज़िरी देनी पड़ती थी, (२) उन्हें किसी राजद्रोहात्मक आन्द्रोलन या युद्ध-विरोधी प्रचार में भाग लेने की इजाज़त महीं थी, (३) किसी स्कूल या कालेज के विद्यार्थियों से किसी तरह की भातचीत, पत्र-श्यवद्वार या संपर्क नहीं रक सकते थे; (४) किसी तरद की सभा में शरीक नहीं हो सकते थे, और (१) अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना ही तो रवाना होने से कम-सं-कम २४ घएटे पहले उसकी इत्तका पुलिस-थाने में दी जाय और इसके साथ ही समय की भी मृचना दी जाय । २ जुलाई, १६४० को स्वयं सुमापचन्द्र बोस को भारत-रहा कानृन के मातहत कत्तकत्ता में एल्गिन रोड पर स्थित उनके घर से गिरण्तार कर लिया गया। इस तरइ परिस्थित को बरदारत करना मुश्किल हो गया और लोंगों को यह यकीन दिलाना भी कठिन हो गया कि मह कार्यसमिति की श्रन्तिम बेंटक थी। व्यावहारिक सुकाव के वीर पर कार्यसमिति का पुनर्तिर्माण

श्रीर पुना के प्रस्ताव का रह किया जाना एक मार्ग था। पूना के प्रस्ताव पर नया गांधीजी के पांचों समर्थकों को इस्तीफा देना चाहिये या उनके विरोधियों को ? गांधीजी की इसमें से कोई भी बात पसन्द न थी श्रीर वे.बार-बार यह सोचने लगे कि जब कार्यसमिति ने उन्हें ज़िम्मेदारी से पृथक कर दिया है तो फिर वे उसका मार्ग-प्रदर्शन वयोंकर करते हैं ? उनकी सिर्फ़ निजी हैसियत थी। एक ख़याल यह भी मालूम होता था कि उनके पास कोई ताक़त है, लेकिन चूं कि ने 'नाराज़ श्रीर श्रसंतुष्ट' थे इसलिए उसका उपयोग नहीं करना चाहते थे। गांधीजी कहते थे कि मुक्तमें यह ताक़त नहीं है। पर उनके साथी कहते थे कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होकर शौर उसे ट्रेनिंग देकर यह ताक़त पेंदा करनी चाहिये। ऐसा मालूम होता था कि इससे शेप कांग्रेसजन क़ुद्ध हो गए श्रीर जब वे चाहते थे कि कुछ जोग कांग्रेस छोड़कर बाहर श्रा जाएं श्रीर उसके सत्या-प्रही दल का निर्माण करें तो वे भी नाराज हो गए, पर सवाब तो यह था कि क्या उस समय लोगों को एकदम दो दलों में बांट दिया जाय-एक वे लोग जो गांधीजी के साथ थे श्रीर दूसरे वे जो उनका विरोध करते थे श्रथवा दोनों दलों को धीरे-धीरे विकसित होने दिया जाय ? वात दरअसल यह थी कि दोनों दलों में कोई बहुत भारी सतभेद तो था नहीं श्रीर न इस सतभेद का आसानी से फैसला ही हो सकता था। खहर के प्रश्न पर जब मतभेद उठा था तो बात श्रीर थी। उस वक्त दोनों दलों के मतभेद स्पष्ट थे। महातमा गांधी श्रीर कार्यसमिति के दरमियान मौलाना साहब थे —जो एक ढोलडौल वाले भन्यमृति व्यक्ति हैं। उनकी श्राँखों से तेजस्विला टपकती है श्रीर श्रांबों को देखकर डर लगता है । ने चड़ी परेशानी श्रीर दुविधा में पड़े हुए थे । इस महान् नेता, प्रकारड विद्वान, श्रीर 'विश्व-विख्यात सुस्तिम धर्मगुरु' ने शतुभव किया कि यह प्रधानपद उनके लिए श्रसहा बनता जा रहा है, इसलिए वे इस ज़िम्मेदारी सें मुक्त हो जाना चाहते थे। उनका विचार था कि ऐसे नाजुक वक्त पर गांधीजी का कांग्रेस से श्रलग होना उचित नहीं हैं। ·वे कहते थे कि गांधीजी को कांग्रेसजनों में बफादारी का यह सवाल उठाने की क्या ज़रूरत है ? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा श्राइमी है जो पूरी तरह से यक्षादार नहीं है ? इस सवाल का जवाय ेदेते हुए किसी को कोई सन्देद नहीं दो सकता; क्योंकि गांधीजी यह महसूस करते थे कि कांग्रेस ं से वे सिर्फ़ उसकी श्रधिक सेवा करने के ख़याल से श्रलद्दा होना चाहते थे। उन्हें एक था कि वे श्रपने दृष्टिकीण का प्रचार करें। उनके साथियों पर इसका चढ़ा प्रभाव पढ़ा। अगर यह बात ऐसी ही थी तो फिर उन्हें ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का नितलव ही बया था ? परिस्थिति ने और ही एख धारण कर लिया था। इसका यह परिणाम हुन्ना कि वे विल्कुल खुरचार रहना चाहुत थे। फर्ज की जिए कि वे जेल चले जाते या कोई श्रीर घटना हो जाती तो कांग्रेसजन या कार्यसमिति क्या करती ? वातावरण इतना गन्दा हो चुका था कि कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता था। श्राम चर्चा थी कि लोग सत्याग्रह के लिए तैंगार हैं, परन्तु जब वे हिन्दू-मुस्लिम एकता, श्रम्हरूयता . निवारण, मणपान-निषेध धौर घर्छा चलाने की बात कहते तो सोग उसे मानने को र्ययार नहीं में। सेना के विना वे आगे केंसे यह सकते थे ? उनके साथी अहिंसा को नहीं मनमने थे भीर इसलिए उनकी जो कुछ भी ताकत यो वह जनना और अहिंसा में उसकी निष्टा के महारे थी।

गांधीजी के सामने प्रस्तावों और उनकी भाषा अथवा समितियों और उमके वर्मधारियों का कोई महत्त्व महीं था, वर्षोंकि वे इस बात का पका हरादा किये हुए थे कि में देश की या दांधिय को अबेले महीं मोद दूंगा चौर जो कुछ में चाईंगा अपनी मरफ में करूँगा। वे माफ गीर पर जारने थे कि वे कांग्रेस के माम पर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें माजूम था कि उनके माजियों दा वर् कांग्रेस का इतिहास : खंड र

प्रयाख है कि उनके खेखों के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा घटी है श्रीर उन्होंने ऐसा करके ठीक नहीं किया। वाइसराय के निमंत्रण के जवाब में मौलाना ने जो कुछ लिखा था-उससे वे खुश महीं थे श्रौर वे चाहते थे कि मौलाना साहब उनसे मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते। पर श्रव वे खुश थे कि इस बार मौजाना वाइसराय से ज़रूर मिलेंगे श्रीर दूसरी वातों पर सीच-विचार करेंगे। पहली वार उन्होंने इसलिए वाहसराय से मिलने से इन्कार कर दिया था कि उन्हें वे बातें पसन्द न थीं जिन पर वाह्सराय बातचीत करना चाहते थे। गांधीजी दरवाजा खुला रखना च हते थे श्रीर श्रपने सहयोगियों को उनके दृष्टिकोण की श्राज्ञादी देना चाहते थे। श्रगरचे जहां तक उनके दृष्टिकोण का सवाल था-उसके लिए वे दरवाज़ा बन्द ही रखना चाहते थे। वे तत्काल संप्राम नहीं छेढ़ेंगे। उन्होंने स्वयं श्रंभेजों को लिखा था कि वे हिटलर से सुलह कर खें। लेकिन यह बात फ्रांस के पतन से पहले की थी। जब वे सुनासिव समसेंगे, कोई कदम डठा लंगे। इसके श्रलावा वे कोई श्रीर सलाह नहीं दे •सकते थे। उनके दिमाग में श्रनशन के विचार उठ रहे थे श्रीर उन्होंने पूरी गम्भीरता के साथ घोषणा की कि उनका हरादा श्रामरण श्रनशन करने का है। गांधीजी ने बताया कि मैंने श्रनशन को एक विज्ञान बना दिया है और में श्रायह करता हूँ कि और व्यक्ति श्रनशन न करें और न मेरे पास श्राएं ही। मुक्ते इसका खेद है कि इन तीन दिनों तक मैंने जो कुछ कहा है और इधर कई महीनों से जो कुछ किया है सब वेकार गया। गांधीजी बहुत निराश प्रतीव हो रहे थे। उन्होंने मौलाना से कहा कि आप मुक्से नाराज्ञ न हों। मेरे पास ईरवर का दिया हुन्ना जो कुछ भी था वह मैंने छापको दे दिया है भीर भव में भाप सब का भागीवीद चाहता हूँ। कुछ देर तक निस्तम्धता का साम्राज्य छा गया । इसके बाद उस स्तब्बना को भंग करते हुए मौन्नाना साहव ने कहा--"हमें श्रापको रोकना महीं चाहिये। श्रगर श्राप चाहें तो मैं श्रापसे कल सबेरे मिल लूंगा।" इस पर गांधीजी ने श्रपनी सहज विनम्रता के साथ जवाब दिया, "हां, श्रव श्राप लोगों के खिए यही ठीक होगा कि मुक्ते जाने दें श्रीर श्राप सद श्रापस में सजाह-मशिवरा का लें।''

यातों का जिल्र हम पहले ही कर जुके हैं। इस बात पर गहरा खेद प्रकट किया गया कि कांग्रेस ने दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया था उसे बिटिश सरकार ने हुकरा दिया है, क्योंकि श्रगर वह कांग्रेस का प्रस्ताव मान जेती तो गतिरोध ख़त्म हो जाता श्रीर उसे कांग्रेस का सहयोग भी प्राप्त हो जाता। इससे कार्यसमिति को बहुत खेद श्रीर चोम हुआ। उसका यह यक्षीन श्रीर भी दद हो गया कि मारत साम्राज्य नादी दायरे के अन्दर रहकर श्रपना उद्देश्य नहीं पूरा कर सकता श्रीर इसिबए उसे स्वतम्त्र राष्ट्र का दरजा हासित करना होगा। बिटिश सरकार का यह इस्म खड़ाई-मगदे के खिए प्रस्वच प्रोत्साहन था। विधान-परिषद की मांग मारत की प्रगति के मार्ग में एक तुस्साध्य किताई बना दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि सम्बद्ध श्रव्यसंख्यकों के चुने हुए प्रविनिधियों के साय सममीता करके श्रव्यसंख्यकों के श्रिधकारों की रचा की जा सकती है। बिटिश श्रिधकारी सदा से भारत के राष्ट्रीय जीवन में मतमेद पैदा करने, उन्हें झायम रसने भीर प्रोत्साहन देने पर श्रामादा थे! बिटिश सरकार किसी तरीके से भी सत्ता छोड़ने को तथार नहीं है, यहाँ तक कि युद्ध-प्रयत्न में सहयोग प्राप्त करने के खिए भी नहीं। यह ऐसे ब्रोगों श्रीर दर्जों की मदद से श्रपना काम जारी रखना चाहती थी, जो भारत के बहुमत का विरोध कर रहे थे। कार्य-समिति हन वक्तक्यों में कदे गये प्रस्तावों को मानने को तथार नहीं हैं।

जमता श्रीर प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाश्रों के सदस्यों के नाम हिदायतें जारी कर दी गई थीं कि वे सार्वजनिक सभाश्रों में भी किसी श्रीर तरीके से बिटिश सरकार के इस रख़ की निन्दा करें श्रीर इसके श्रलावा कांग्रेस के संगठनों को हिदायत की गई कि वे श्रपना काम जोर-शोर से जारी रखें तथा जनता को कांग्रेस की स्थिति श्रीर हाल की घटनाएं सममाएं। इस गम्भीर परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए १४ सितम्बर को कांग्रेस महासमिति की एक बैठक बुलाई गई।

श्रगस्त के श्रन्त में पण्डित जवाहरलाज ने घोषणा की कि पूने का प्रस्ताव श्रव जागू नहीं रहा और वह ख़त्म हो गया है। देश के सामने सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि "वह रामगढ़ के प्रस्ताव पर श्रमज करता हुश्रा खाग तथा बलिदान करे श्रीर कष्ट मेलने के लिए तैयार रहे।" सभी यह महस्त कर रहे थे कि कांग्रेस को चाहिये कि वह इस श्रात्मघाती और भयंकर युद्ध के समय पूरी श्राजादी के साथ श्रपना काम जारी रखने पर ज़ोर दे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि सत्याग्रह की भावना ने कांग्रेस को अपने विरोधी की परेशानी में डालने से रोका । इतना महसूस करते हुए भी कांग्रेस यह नहीं बरदारत कर सकती थी कि उसने स्वयं संयम का जो वत लिया है उसके कारण उसका श्रस्तित्व ही मिट जाये इसलिए उस समय कांग्रेस का इरादा शगरशावश्यक भी जान पड़े तो भी वह श्रर्दिसात्मक प्रतिरोध-श्रान्दोजन शुरू करने का समय नहीं था। वर्धा की बैठक के बाद गांधीजी ने कुछ दोस्तों को वहीं रोक लिया। वे लोग गांधीजी को इस बात पर रजामन्द करने में सफल हो गए कि वे अनशन नहीं करेंगे और उन सभी ने एक फार्म ला तैयार कर खिया जिसे श्रभी कार्यसमिति श्रीर कांग्रेस महासमिति की स्वीकृति मिलनी बाकी थी। फिर भी यह जरूरी था कि अगर गांधीजी को आन्दोलन का नेतृत्व करना था तो उन सब को श्रपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक ही राय दोकर काम करना दोगा और उसका एक ही श्रर्थ लेना होगा। लेकिन इसके लिए यह भी ज़रूरी था कि गांधीजी का इरादा भी जान लेते। वे स्वतन्त्रता की मांग पर किसी प्रकार के भी प्रान्दोजन की कल्पना नहीं कर सकते थे। "इस लड़ाई में कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन की जन या धन के रूप में मदद न करे । नौकरशाही की हम प्रशंसा करते हैं. इसिलिए कि वह यह साबित कर रही है कि उसमें कितनी ताक़त है।" गांधीजी ने भी जिखा था कि राष्ट्र के धेर्य की भी एक हद होती है। राष्ट्र की नरमी श्रीर धीरज से श्रवचित लाभ वठाकर कांग्रेस को कुचला जा रहा है। इसलिए मेरे सामने सवाल श्राज़ादी का नहीं था, बल्कि, यों कहिये कि, मागरिक स्वतन्त्रता का-राष्ट्र के श्रस्तित्व की श्राज्ञादी का था।

अब की बार गांधीजी स्वयं जेल नहीं जाएँगे। वे इस मज़ाक से दूर ही रहना चाहते थे। विटिश सरकार उनसे युलह नहीं करना चाहती थी। उनहोंने वर्धा में अपने दोस्तों को बताया कि मैंने अनशन का ख़याल छोड़ दिया है। लेकिन यह सिर्फ इसी मोक्रे के लिए। उनकी धारणा कुछ ऐसी थी कि अगर सिवनय-अवज्ञा को ज़ोरदार और प्रभावशाली बनाने में वे सफल न हुए तो उनके लिए अनशन लाज़िमी था। वे चाहे कुछ भी सोच रहे हों, पर अबतक उन्होंने यही तथ किया था कि सिवमय-अवज्ञा किस किस्म की नहीं होनी चाहिये, यह नहीं कि कैसी होनी चाहिये। यह बात नहीं थी कि सत्याप्रद की योजना के सम्बन्ध में कार्यसमिति के सभी सदस्य एकमत हों। अगर हमारे विरोधी जानवरों की तरह असम्य थे, जैसा कि उस समय ख़याल किया जाता था, तो सत्याप्रद का मतलब यह था कि हम उनके विरुद्ध उटकर खड़े हो गए हैं और यह मानना पढ़ेगा कि बात ऐसी ही थी। अबतक तो वे ज़बरदस्ती का शोषण करके राष्ट्र को

देश की जो हालत हो गई थी उसकी समीका की श्रोर यह घोषणा की कि दिष्ठी का प्रस्तार, जिसकी स्वीकृति पूना में दो गई थी, श्रव श्रमत में नहीं रहा श्रोर वह ख़रम हो गया है। इसके साथ ही समिति ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने श्रवतक स्वयं श्रपने ऊपर जो प्रतिवन्ध लगा रहा था—जिस संयम से वह चल रही थी, उसका मतलब यह नहीं है कि वह श्रपनी हस्ती ही मिटा देना चाहती है। कांग्रेस का यह इसरार है कि श्राहिंसा के श्रनुसार श्रपनी नीति पर चलने की उसे पूरो श्राजादी रहे, परन्तु कांग्रेस की यह मर्ज़ी नहीं है कि मजबूरी की हालत में भी वह श्रपना श्राहिंसात्मक विरोध उस हद के पार ले जाय जितनी जनता की। श्राजादी की रज़ा के लिए श्रावरयक है।

सितम्बरं के सध्य में भारत के इतिहास में एक नया अध्याय ग्रह हो रहा था। जड़ाई को शुरू हुए एक साल श्रीर १४ दिन हो चुके थे। हर संभव कोशिश की गई कि ब्रिटेन की मुसीबत के दिनों में कोई संप्राम न शुरू किया जाय, यहां तक कि गांधीजी के नेतृत्व की भी उपेचा कर दी गई। श्राख़िर यह प्रतिज्ञा पूना में तोड़ दी गई; परन्तु उसका फल श्रभी सामने नहीं श्राया था। श्रद सिर्फ यही बाको रह गया था कि फिज्लुल्ख़र्च पुत्र श्रपने विवेक श्रीर श्रपनी काबित्यत का गर्द गॅवाकर खाली हाथ श्रीर पछताता हुआ, विश्वसनीय होकर श्रीर मिन्नतें करता हुआ किर से भ्रपने पिता के पास वापस चला श्राए । मिन्नल, खुशामद श्रौर प्रार्थना करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं थी. क्योंकि पुत्र कर्तंन्य-पथ से विचितित हो सकता था, पर मां-वाप का प्यार तो श्रव्या बना हुआ था। दुनियावी विचारों में फंस। हुई सन्तान श्रपने पिता की चेतावनी या डांट-हिपद को बहुत अधिक नैतिक समम सकती है, बेकिन उनकी बेवकूफी या भूल जल्दी ही सला दी जाती है। श्रगर इस बात की श्राम चर्चा न हुई होती कि गांधीजी फिर से सेनापित बन रहे हैं श्रीर जल्दी ही ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हो जाएगी तो वम्बई में बहुत श्रधिक खींचातानी हुई होती। श्रव सिर्फ़ राष्ट्र को श्रपने श्रद्ध श्राज्ञापालन का परिचय देना होगा। श्रहिंसा को फिर से उसका सर्वोच श्रासन दिया जाना था, क्योंकि राष्ट्रीय श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्हों के फैसले का पंच उसे ही बनाया गया था। इन बातों के बावजूद भी वातावरण में येचैनी श्रीर खिंचाव पाया जाता था। लेकिन यह खिचाव किसी ढर या ख़तरे के कारण नहीं था, विलक इस श्राशा के कारण था कि न जाने देश के सामने क्या चीज़ श्राएगी--गांधीओ श्रपनी कौन-सी योजना देश के सम्मुख रखेंगे?

कांमेस-महासमिति की कार्रवाई शुरू करने से पहले प्रधान ने प्ना श्रधिवेशन के बाद की परिस्थिति की समीचा करते हुए एक वक्तव्य दिया।

कार्यसमिति ने दो महत्त्वर्शे प्रस्ताव पास किये, एक सविनय श्रवज्ञा के स्थिगित करने के सम्बन्ध में श्रीर दूसरा केरल प्रान्त की परिस्थिति के दारे में । कार्यसमिति चाहती थी कि उसके सत्याग्रह शुरू करने से पहले देश में पूरी शानित श्रीर व्यवस्था कायम रहे श्रीर वातावरण श्रीहंसारमक बना रहे। लेकिन १४ सितम्बर को केरल में पुलिस के एक सबन्हंस्पेक्टर को पर्यर्शे से मार डाला गया था श्रीर इस घटना के कारण कांग्रेस बहुत श्रीधक परेशान थी। इसलिए उसने केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के ख़िलाफ श्रनुशासन-भंग की शिकायतों और १४ सितम्बर की समाश्रों में जो गदबद हुई थी, उसकी जांच-पदताल करने के लिए एक समिति वहाँ भेजनी श्राय-

देखिए बुजेटिन २ प्रबद्धवर २४-११४०--- एष्ट, १ से २२ तक।

रयक समसी। धागे कार्य-समिति ने सभी कांग्रेस-संगठनों से आग्रह किया कि वे "सविनय सवज्ञा—चाहे वह रयक्तिगत हो या दिसी और किस्स की—तवतक के लिए बन्द कर दें जय-तक कि उन्हें गांधीजी की ओर से कोई निश्चित हिदायत न की जाय। गांधीजी वाइसराय के साथ अपनी सागामी मुलाक़ात की सफलता के लिए इसे आवश्यक सममते थे। रिजरटरशुदा भीर ग़ैर-रिजरटरशुदा कांग्रेसजनों और वांग्रेस से प्रेम रखनेवाले सभी स्त्री-पुरुषों के अनुशासन की कसीटी के रूप में भी उन्हें यह आवश्यक प्रतीत होता था। वे मानते थे कि यदि सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू करना पढ़े तो उसकी सफलता के लिए थोड़े समय तक आज्ञा-पालन की शिक्षा लेना बहुत गरूरी और भानवार्य है।"

वस्वह की बैठक को समाप्त हुए शभी पंद्रह दिम भी म हुए थे कि २६ सिवम्बर, १६६० को श्री एमरी ने 'भोवरसीज़ खीग' में एक भौर मापण दिया। हिन्दुस्तान की श्राज़ादी के मक्ष्मित्त के वारे में उन्होंने बड़ी जच्छेदार मापा का प्रयोग करते हुए कहा: "इस संक्रांति-काल में मारत में हमें चादे जो भी अन्द्रूकनी कठिनाइयाँ उठानी पढ़ें, परन्तु फिर भी हमारे श्रीर मारतीयों के बीच एकता की एक कड़ी मौजूद है श्रीर हमारे लिए यह बड़े गौरव की बात है कि स्वतंत्रता के जिन श्राद्रशों से वे अनुप्राणित हो रहे हैं—जिनसे उन्हें परणा मिलती है—उनका आदि लीख पढ़ीं बिटेन में है।" परन्तु उन्होंने फिर वही प्रगाना राग श्रलापते हुए मारतीयों के श्रापसी मतभेद पर बहुत ज़ीर दिया। श्री एमरी ने कहा, "क्रान्त के मुताबिक्र स्वेन्छाचारी रियासतों को जो प्रभाव प्राप्त हो गया है, कांग्रेस को पार्लामेण्टरी प्रजातंत्र की पद्धित की बिना पर उस पर श्रापत्ति है। दूसरी भोर केन्द्रीय स्ववस्थापिका सभा के निर्वाचित बहुमत को रियासतों के मामलों में जिस हद तक हस्तजेप करने का अधिकार दिया गया है उससे वे घवरा उठी हैं। इसके भलावा महान् मुस्किम संप्रदाय स्थायी हिन्दू बहुमत के हाथों में भ्रपना भाग्य सौंपने से इनकार करता है."।" आख़िर श्री एमरी इस नतोजे पर पहुँचे कि "वैधानिक प्रगति की संभावना के कारण ही ये मतभेद ज़ीर पकड़ गए हैं, जो (श्रवतक) स्वेच्छाचारिता के निर्यंत्रण में दबे पढ़े थे।"

कांग्रेस का इतिहास: खंड २

इस ख़ूबस्रत इमारतों वाले सुन्दर द्वीप पर क़ब्ज़ा कर खीजिए। श्राप यह सब उन्हें दे देंगे, मगर श्रपमा दिल श्रीर श्रारमा उन जोगों को हिगिज़ नहीं देंगे। ये खोग श्रगर श्रापके घरों पर क़ब्ज़ा करना चार्हें तो श्राप श्रपने घरों को ख़ाली कर देंगे श्रीर श्राप सब-के-सब मर्द, श्रीरतें श्रीर बच्चे कट जाएँगे, मगर उनकी श्रधीनता स्वीकार नहीं करेंगे।

"इस तरीक़ को मैंने श्रहिंसक श्रसहयोग का नाम दिया है और हिन्दुस्तान में यह तरीक़ा काफी सफल भी हुआ है। हिंदुस्तान में आपके नुमाइन्दे मेरे इस दावे से इन्कार कर सकते हैं। सगर वे ऐसा करेंगे तो मुसे उनपर खेद होगा। वे आपसे कह सकते हैं कि हमारा श्रसहयोग पूरी तरह श्रहिंसात्मक नहीं था। उसकी जड़ में हे व था। धगर ये लोग यह गनाही देंगे तो में इससे इन्कार नहीं करूंगा। अगर हमारा श्रसहयोग पूरी तरह श्रहिंसात्मक रहता, श्रगर तमाम श्रसहयोगियों के मन में आपके प्रति प्रेम भरा रहता तो में दावे से कह सकता हूँ कि श्राप क्षोग जिस हिन्दुस्तान के श्राज स्वासी हैं, उसके शिष्य होते, श्राप हम लोगों की श्रपेता बहुत ज्यादा कुशलता से इस हथियार को संपूर्ण बनाते और जर्मनी, इटली श्रीर उनके साथियों का इसके द्वारा सामना करते। तब यूरोप का पिछले चन्द महीनों का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। यूरोप की भूमि पर निर्दोष रक्त की नदियां न बहतीं। इतने छोटे-छोटे राष्ट्रों का हरण न होता श्रीर होष से यूरोप के लोग श्राज श्रम्धे न बन जाते।

"यह एक ऐसे आदमी की अपील है, जो अपने काम को अच्छी तरह जानता है। मैं पिछ्ले पचास बरस से ज्यादा समय से लगातार एक वैज्ञानिक की वारीकी से अहिंसा के प्रयोग श्रीर इसकी छिपी हुई शक्तियों को शोधने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैंने जीवन के प्रत्येक चेत्र में अहिंसा का प्रयोग किया है। घर में, संस्थाओं में, आर्थिक और राजनैतिक चेत्र में, एक भी ऐसे मोक्ने का मुक्ते स्मरण नहीं है कि जहां श्रहिंसा निष्फल हुई हो। जहां कभी निष्फलता-सी देखने में श्राई, मैंने उसका कारण अपनी अपूर्णता को सममा है। मैंने अपने लिए कभी संपूर्णता का दावा नहीं किया। मगर मैं यह दावा करता हूँ कि मुक्ते सत्य की, जिसका दूसरा नाम ईश्वर है, शोध की लगन लगी रही है। इस शोध के सिलसिले में श्रहिंसा मेरे हाथ श्राई। इसका प्रचार मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुक्ते श्रगर जिन्दा रहने में कोई रस है तो सिर्फ इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये ही है।

"मैं दावा करता हूँ कि मैं ब्रिटेन का श्राजीवन श्रौर निःस्वार्थ मित्र रहा हूँ। एक वक्क ऐसा था कि में श्रापके साम्राज्य पर भी मुग्ध था। मैं समस्तता था कि श्रापका राज्य हिन्दुस्तान को क्रायदा पहुँचा रहा है। मगर जय मैंने देखा कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, इस रास्ते से हिन्दु-स्तान का भला नहीं हो सकता, तय मैंने श्रहिंसक तरीके से साम्राज्यवाद का सामना करना शुरू किया श्रोर श्राज भी कर रहा हूँ। मेरे देश की किस्मत में श्राद्रित कुछ भी लिखा हो, श्राप खोगों के प्रति मेरा प्रेम वैसे ही क़ायम है श्रीर रहेगा। मेरी श्रहिंसा सार्वमांम है श्रीर यह सारे जगत के प्रति प्रेम मांगती है श्रीर उस जगत का श्राप लोग कोई छोटा हिस्सा नहीं हैं। श्राप खोगों के प्रति श्रम के कारण ही मैंने यह निवेदन किया है।

"ईरवर मेरे एक-एक शब्द को शक्ति दे। भगवान के नाम पर ही मैंने यह जिल्लना शुरू किया था और उसी के नाम पर मैं समाप्त करता हूँ। ईरवर आपके राजनीतिलों को सन्मित श्रीर साहस दे कि वे मेरी प्रार्थना का उचित उत्तर दे सकें। मैंने वाइसराय महोदय से कहा है कि श्रगर मिटिश सरकार को ऐसा बगे कि मेरी इस अभीज के हेतु को आगे बढ़ाने के जिए मेरी मदद डग्रें उपयोगी होगी तो मेरी सेवाए उनके हाथ में हैं।"

गांधीजी ने देखा कि लड़ाई की लपटें यूरोप में दूर-दूर तक फैलती जारही हैं। इनके कारण जिटेन का दिल भारत के प्रति नरम होने की बजाय और भी सफ़त और कठोर होता जारहा है। वह हतना निर्मम और निर्दय बनता जारहा था, जिसकी कल्पना तक भी नहीं की जा सकती थी।

फिर भी गांधीजी का उपदेश श्रीर संदेश श्रभीवक जनवा के सामने श्रपना सिर उन्नत किये खड़ा था। इस साज गांधी-जयन्ती के अवसर पर भी उनके पिछले ११ साज के सार्धजनिक जीवन के उपदेश का स्मरण किया गया। जनता के सामने विगत सारा इतिहास रखा गया कि किस प्रकार देश धीरे-धीरे सत्याग्रह-संग्राम की तीसरी मंजिज तक पहुंच गया। यह सर्वथा उचित ही प्रतीत होता है कि वीसरे महान् श्रान्दोजन का धर्यम करने से पहले विगत इतिहास का चित्र पाठकों के सामने रख दिया जाय।

१७ श्रक्त्वर को सरयाग्रह-संग्राम की रणभेरी बन उठी। उस दिन पहले सत्याग्रही श्री विनोधा भावे ने यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए सत्याग्रह किया——"जन या धन से ि विटेन के युद्ध-प्रयत्न में सहायता देना ग़जत है। युद्ध का एकमाज उपचार युद्धमात्र के श्राहिंसाध्मक प्रतिरोध से मुक्तावज्ञा करना है।"

यद बात सभी जानते थे कि दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाज नेहरू थे। कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि क्या प्रथम सत्याग्रही वांग्रेस के प्रधान या उनकी वार्यसमिति के किसी सदस्य को नहीं होना चाहिए था? लेकिन गांधीजी ने यह बात छिपाकर नहीं रखी कि श्री विनोधा के ध्रितिक उनमें से एक भी श्रादमी उनके (विनोधा) बराबर नहीं था। उनमें एक श्राश्चर्यजनक गुण यह है कि बड़े मृदुभाषी हैं, खासकर जबिक कही जाने वाली बातें बड़ी कटु हों। जबाहरलाज-जी को ७ नवम्बर को सत्याग्रह करना था। गांधीजी ने उन्हें बुजाया। वापस जीटते हुए २६ धन्त्वर को उन्हें हलाहायाद के क्रीब छिउकी रेलवे स्टेशन पर गिरम्तार कर लिया गया।

वाणी-स्वातंत्र्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन छेड़ने के निमित्त एक व्यक्ति का जुनाव कुछ लोगों की दृष्टि में अत्यधिक स्मान्यूक, देशभिक, उत्साह और दिस्मत और आत्म-बिद्धान का परिचायक था, जो प्रायः मज़ाक-सा नज़र आ रहा था। पहले तो यह कि संभित उद्देश्य समक्त के बाहर की चीज़ नज़र आती थी और उस पर सत्याग्रह का सीमित चेत्र, जिसमें सिर्फ व्यक्ति सिवनय भंग ही था, और अन्त में सीमित रूप से उसका स्त्रपात और वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में कार्यसमिति के कुछ सदस्य कुछ भी नहीं जानते थे। अगर वे प्रमुख व्यक्तियों के सीमित चेत्र में भी प्रसिद्ध न थे, तो इसका कारण यह था कि भी विनोवा विज्ञापन के ख़िबाक थे और वे हमेशा उससे यचते रहे। वे रचनत्मक कार्यक्रम में इसने व्यस्त रहे कि राजनीति के रंगमंच पर कभी लोगों के सामने आये ही नहीं। परन्तु गांधीजी की दृष्टि में वे प्रिय, आदरणीय धौर आदर्श सत्याग्रही थे।

"मेरे बाद प्रायः श्रिहिंसा के सर्वोत्तम प्रतिपादक श्रीर उसे समक्तनेवाले श्री विनोबा ही हैं। में मूर्तिमान महिंसा हैं। मैं 'प्रायः' शब्द का ब्यवहार इसिक्षये कर रहा हूँ कि श्रिहिंसा का सिदान्त उन्होंने मुक्तसे किया है। उनमें मेरी श्रिवता काम करने की ददता श्रिधिक है। वे एक ख़ास जगह में बैठकर रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। युद्ध के प्रति उनका विरोध विद्युद्ध श्रिहेंसा से उत्पन्त हुझा है।" श्री विनोबा के बाद गांधीजी ने पंडित जवाहरबाब को चुना था। अपने कार्य-क्रम के बिद्

उन्होंने कार्यसमिति की स्वीकृति मांगी। निस्सन्देह यद्यपि उन्हें अपना काम करने का अधिकार दे दिया गया था, फिर भी वे कार्य-सिमिति का समर्थन श्रीर सहयोग प्राप्त करना परमावश्यक सममते थे। वे इसके लिए भी बढ़े उत्सुक थे कि कार्य-समिति को सारी श्थिति समम जेनी चाहिये। जो लोग पीछे रह गये थे- अर्थात् जिन्हें सत्याग्रह के लिए नहीं चुना गया या-उन्हें जानव्सकर या नासमभी से जेत नहीं जाना चाहिये। के लोग श्रपराधी होंगे, श्रीर बाद की श्रेगी के ग़लती पर होंगे-पर वे सम्य होंगे। इस प्रकार देश के ऊपर कड़े संयम का प्रतिबन्ध लगा दिया और उसे श्रब - श्रपने को पूरी तरह से रचनात्मक कार्यक्रम में लगा देना था, क्योंकि सविनय अवज्ञा की अपेत्रा रचनात्मक कार्य-क्रम का महत्त्व कहीं श्रधिक था। सिविल नाफ़रमानी में तो श्राप ग़लती कर सकते हैं; लेकिन रचना-स्मक कार्य-क्रम के चेत्र में नहीं। अगर सभी श्रादमी जेल चले जायेँ तो फिर -रचनात्मक कार्य-क्रम ख़त्म हो जायगा और वे जेल में कुछ भी नहीं कर सकते। गांधीजी की स्पष्ट राय थी कि कोई भी कांग्रेसजन किसी जगह जाकर लोगों से लड़ाई में भाग लेने या उसमें चन्दे द्वारा मदद करने के जिए न कहे, क्योंकि इससे भारी खतरा पैदा हो जायगा। श्री विनीवा की गिरप्रतारी के बाद क्या होगा ? हां, गांधीजी जवाहरतातजी को इसकी इजाज़त देंगे कि वे सत्याग्रह करें; परन्तु जोगों के जत्ये जे जाने को नहीं। परन्त कठिनाई यह थी कि गांधीजी यह कैसे फैसला करेंगे कि जिम कोगों ने प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताचर किये हैं, उनमें से कौन सचा श्रीर कीन मूठा है ? इसिलए पहले डन्होंने एक आदमी को जुना-फिर दूसरे को श्रीर बाद में बया होगा यह उन्हीं पर निर्भर था। अगर इस बीच देश में अराजकता फैंब गई तो वे उसका सामना करने की भी तैयारी कर जेंगे। कोलम्बस की तरह जो चार व्यक्तियों को अपने साथ लेकर समुद्र-यात्रा पर घर से निकला था-श्रोर इनमें दो श्रादमी समुद्र की गहराई की जांच-पड़ताज करने के जिये थे-उसी तरह गांधीजी भी देश की भावना की गहराई का पता लेते रहेंगे। श्री विनोबा शौर पंडित जवाहरलाल को जेल भेज देने के बाद श्रव उनके सामने यह सवाज था कि उन्हें श्रपनी सुरिचत सेना को काम में लाना चाहिये। एक दृष्टिकोण यह भी था कि एक न्यक्ति-द्वारा सत्याप्रह के महत्त्व को तुच्छ न समका जाय । क्या दाएडी-यात्रा इसी तरह की नहीं थी ? छोटे पैमाने पर शुरू किये गये काम में यदी शक्ति होती है। लेकिन इस दृष्टिकोण से सभी को सन्तोप नहीं हो सकेगा। श्रगर एक ही व्यक्ति यह काम किरेगा तो क्या यह वात बनावटी नहीं नज़र आयेगी ? अगर उस एक आद्मी के बाद श्रीर भी होते तो लोगों की समक्त में कुछ श्रा सकता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिरोध का प्रचार करना चाहता था। श्रगर वे भाषण दें श्रोर पकड़े न जायँ तो इसका मतलब होगा कि युद्ध करना ठीक महीं है. और उसे ख़त्म कर देना चाहिए। वे शान्तभाव, विनम्रता और संयम से भाषण देंगे, लेकिन वातावरण में जीश कहां से श्रायेगा ? क्या इसका तात्काविक प्रभाव यह नहीं होगा कि गांधीजी जो संप्राम शुरू करना चाहते हैं, उसे बन्द कर दिया जाय ? इसके श्रवावा यह कहना कि कोई भी कांग्रेसजन लड़ाई के सम्बन्ध में भाषण न दे—क्या यह बात:श्रखिज भारतीय कांग्रेस सहासमिति और कार्यसमिति की हिदायतों के ख़िलाफ म होगी कि देश को जहाई के ख़िलाफ प्रचार करना चाहिये ? यह घटना अन्त्वर के मध्य की है, और उसके बाद के दी सप्ताहों में कांग्रेस के लिये सदस्य भरती करने का क़ोरदार काम प्रारम्भ हो जाना था-प्रत्येक गाँव में खोगों को जाप्रत करने का काम । इसे यन्द्र करके यह कहना कि श्री विनीना वर्धा में श्रान्द्रोबन शुरू करेंगे दूसरे जोगों की समम में कुछ भी न भासकता था।

इस प्रकार देश में जोशीला वातावरण कभी नहीं पैदा हो सकेगा--उसमें विजसी की-सी तेज़ी नहीं था सकेगी। श्री विनोधा को कोई भी नहीं जानता था। क्या उन्हें इस पर सोच-विचार करने का कोई हफ़ नहीं कि विनोबा क्या कर रहे हैं ? क्या एक ही श्रादमी शेष की सहायता के बिना वातावरण में जोश पैदा कर सकता था ? नहीं, कभी नहीं। पर गांधीजी की विचार-धारा इसके सर्वथा प्रतिकृत थी। यह कहना कि उस समय देश उनके साथ है-कोरा बहाना था। इससे कांग्रेस दुनिया को सिर्फ यह जाहिर कर सकेगी कि वह अपमानित होकर नहीं मरना चाहती। यह एक भयंकर लड़ाई की तैयारी थी पर वे प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर करनेवाले प्रत्येक स्पक्ति को जेल नहीं जाने देना चाहते थे। श्री विनोबा का ख़याल उन्हें शिमला से जीटने पर श्राया । गांधीजी इस समस्या पर विलकुल नये ढंग से विचार कर रहे थे । परन्तु इस पर कई तरीकों से सोच-विचार किया जा सकता था, श्रीर बुनियादी तौर पर जो जोग उनके घनिष्ठ संपर्क में थे, उनका दृष्टिकीण उनसे भिन्न था। हो सकता है कि एक दृष्टिकीण के विचारकों की यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ हो कि इसके फलस्वरूप किसी राजनैतिक परिगाम पर पहुँचने का कोई इरादा नहीं है। वे कहते थे कि नागरिक स्वतंत्रता की वजाय भारत की आजादी हमारा मक्रसद होना चाहिये। एक बात को छोड़कर दूसरी बात पर जोर देना न केवज एक भूख ही थी, बिलिक ऐसा करना ख़तरमाक भी था। वे जोग यह महीं कहते थे कि उन्होंने सत्ता न जेने का फैसला कर बिया है, बहिक हर मोक्ने पर सत्ता हासिल करने को तैयार थे। सीमित मांग पेश काना दुनिया की नजरों में गलती है। सभी सभाएं बन्द कर देने का परिणाम लोगों की हिम्मत तो देना है और उनमें निराशा भर देना है। हमें किसी भी हालत में जनता के साथ ग्यापक पैमाने पर संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिये। युद्ध का उल्लेख न करना बनावटी बात होगी। प्रत्येक श्रादमी यह जानने को उत्सुक था कि श्रागे क्या होगा ? पहला इदम यद्यपि बढ़े सीच-विचार के बाद उठाना चाहिये; लेकिन वह बड़ा क़दम होना चाहिए। जनता की तैयारी के सम्बन्ध में हमारे लिये उसके मानसिक पहलू पर भी ध्यान देना नितान्त श्रावश्यक था। ऐसा करना जरूरी था, जिससे कि लोगों को यह यकीन हो जाय कि कांग्रेस पूरी गंभीरता के साथ कोई क्रदम टठाने जा रही है। बुरी भावनावाले लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आन्दोलन का क्रान्तिकारी पहलू क्या है। पहला क्रदम इतना वारीक और सूचम न होना चाहिए कि लोग उसका श्रनुभव ही न कर सके । पहला संत्यायही कोई प्रसिद्ध कांग्रेसजन होना चाहिए । उधर गांधीजी की विचार-धारां इसके बिल्कुल ही विपरीत थी। श्रगर लोग एक न्यक्ति-द्वारा सरयाप्रह प्रारंभ करने की बात नहीं समम सकते तो उनके पास कोई और तरीका नहीं है। उन्हें इस बाव का हर महीं था कि लोग इस तरीके को महीं सममते । लेकिन श्रगर उनका कोई साथी उनकी कार्य-पदति के श्रीचित्य के बारे में संदेह प्रकट करता है तो वे अपने को कमज़ीर समक्षने लगते हैं। वे बार-बार कह चुके थे कि उनका हरादा या उनकी कल्पना सामृहिक आन्दोलन छेड़ने की नहीं है। देश उस समय इसके लिये तैयार नहीं था। श्रावश्यक साज-सामान भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। किसी ने भी लोगों को इसके जिये तैयार नहीं किया था। आज़ादी की बातें बनाना भासान था। वास्तव में:एक अर्थ में तो यह उनके पास ही थी। भगर वे इसे हासिल नहीं कर सकते थे तो यह उनका अपना ही कसूर था। श्रंभेज़ उन्हें श्राज़ादी नहीं दे सकते थे। जनतक स्वाधीनता का अर्थ महज शाब्दक था. तबतक आप उसके बारे में बढ़ी-बड़ी बातें बना सकते थे। और जब निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई, तो उसके बारे में कुछ कहने की मनाही कर दी गई।

कांग्रेस का इतिहास: खंड २

इसिलिए जब उन्हें भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उन्हें काम करने की भी ब्राज़ादी मिल गई। ऐसे सीमित ब्रान्दोलन के समय प्रधान को स्वयं ब्रापनी स्थिति के बारे में संदेह था कि क्या वे ब्रापने पद पर बने रहकर ब्रापनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकेंगे? लेकिन ये सब विचार ब्रास्थायी और चिणक थे।

श्री विनोबा ने वर्षा से पांच मीज दूर अपने निवास-स्थान पवनार गांव में १७ अन्तूबर को युद्ध-विरोधी एक भाषण देकर सत्याप्रह का श्रीगणेश कर दिया। न तो सभा पर ही कोई रोक जगाई गई और न श्री विनोबा को पकड़ा ही गया। हां, इतना अवश्य हुआ कि देशभर के श्रावः बारों को चेतावनी दे दी गई कि वे उनके भाषण श्रथवा उनके कार्यक्रम के बारे में कोई समाचार न छापें। श्री विनोया पैदल चलकर गांव-गांव में भाषण देते रहे। श्राखिर २१ अन्त्वर को उन्हें गिरफ्रतार करके वीन महीने की सादी हैंद दी गई। तीसरे महान् सत्याप्रह के प्रारंभ में दिये गये उनके भाषणों का बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है; परन्तु स्थानाभाव से हम उन्हें यहां नहीं दे रहे हैं।

सज़ा पानेवाले दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरकाल थे। उन्हें सज़ा सत्याग्रह के लिए नहीं दी गई थी, यिक एक विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण देने के लिए। अगर श्री विनोवा के मामले में दी गई सजा अपनी नरमी के लिए उल्लेखनीय थी वो पं॰ जवाहरलाल की सजा अपनी सफ़्ती के लिए उल्लेखनीय थी वो पं॰ जवाहरलाल की सजा अपनी सफ़्ती के लिए उत्तनी ही बदनाम। परन्तु भारत में सत्याग्रहियों ने सजा की मियाद का कभी ख़याल ही नहीं किया गया। वे ख़शी-ख़शी जेल गये हैं और क़ैंद काटी है। वहां वे कावते रहे, पढ़ते और लिखते रहे, बीमार भी हुए और उसके बाद स्वस्थ भी। इतना ही नहीं, रिहा होने पर सथवा जेलों में ही मरे भी।

इस बीच भागामी सत्यामह शान्दोतान के तिए संयुक्तप्रान्त ने किस हद तक तैयारी कर ती है, यह जानने के हेतु पंहित जवाहरलाज ने प्रान्त के विभिन्न ज़िकों का दौरा श्रमी ख़स्म ही किया था। भापने मौजूदा परिस्थित पर सभी तरह के बहुत से भाषण दिये। उन्हें वर्धा श्राने को कहा गया था जहाँ की वापसी पर उन्हें ३१ श्रक्त्यूबर, १६४० को गिरफ्तार कर लिया गया।

जिस मजिस्ट्रेट के यहां उन पर मुकदमा चलाया गया, उसने उन्हें ४ साल की सजा दी। इयोंही सरवामह अपने पूरे वेग से प्रारंभ हुआ 'स्टेट्समेन', ने जिसके तत्मालीन संपादक श्री आर्थर मूर थे, फ्रीर गांधीजी की दोस्ती और उनके प्रशंसक होने का दावा करते थे, सरवामह की सबरें छापने के जिए 'पागर्जों का स्वंभ' शीर्षक से अपने पत्र में एक नया स्वंभ छापना शुरू किया।

१७ मदम्बर की सरदार पटेल हिरासत में ले लिये गये। उन पर कोई इलज़ाम नहीं सागाया गया थोर न मुकदमा ही चलाया गया। उन्हें गिरफ्रतार करके भनिश्चित भविध तक के लिए नज़रयन्द कर दिया गया। देश के विभिन्न भागों में सस्याग्रह करनेवाले लोगों की भरमार थी। गांधीजी ने एक वक्तन्य निकाला, जिसमें उन्होंने इस बात पर एक दफ्रा फिर ज़ोर दिया कि "लोग नेताओं की गिरफ्रतारी के बाद किसी किस्म का प्रदर्शन न करें।" बाद के सप्ताह में देश के विभिन्न भागों में बहुत से प्रसिद्ध नेता गिरफ्रतार कर लिये गये। न्बरेन्ड शानदार प्रदर्शन कहीं भी नहीं हुए और जब बन्वई के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी बी० जी॰ सेर पकने गये से बन्दई के गवर्नर ने हिदायत की कि "श्री सेर के साय अस्पधिक नम्रतापूर्ण बर्गव किया जाय।" परन्तु भी एमरी विनम्रता और मज़ाक की भावना दोनों को हो ताक पर रख बेटे ये थीर भूतपूर्व मंत्रियों की गिरफ्रतारियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न का बचर देते हुए बन्होंने समकाया:—

"जेनों में कांग्रेसजनों को लिखन-पढ़ने की पर्याप्त सुविधाएँ दी जायँगी। सह है के क्रम हो जाने के बाद उन्हें इजाज़त होगी कि वे कोई सुनिश्चित रचनात्मक योजना पेश करें, जिस पर भारतीय श्रमल कर सकें और बाद में वस्तुतः उसे श्रविलम्ब कार्यान्वित किया जा सके।"

नवस्वर के अन्त तक अधिकांश मंत्री श्रीर पालमेग्टरी सचिव तथा श्रिक्क मारतीय कांग्रेस महासमिति के बहुत-से सदस्य जेलों में जा चुके थे। एक-दो हुर्घटनाश्रों को हो इकर, जो मवस्वर १६४० के अन्त में हुईं श्रीर जिनके कारण इस श्रान्दोलन के उन्जवता नाम पर धव्या लगा, देश में पूर्ण शान्ति श्रीर न्यवस्था क्रायम रही। जब विहार के प्रधान मंत्री गिरफ्तर हुए तो लगों की एक बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई श्रीर उसने प्रदर्शन भी किया। परिणाम यह हुश्रा कि पटना की पुलिस को उस पर लाठी बरसानो पड़ी। इसो प्रकार लाहौर में भी जब पुलिस पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मियां इफ़्ताख़ारहीन को गिरफ्तार करके थाने ले जा रही थी, तो कहा जाता है कि भीड़ में से किसी श्रनजान व्यक्ति ने पुलिस पर एक परथर फेंका। परिणाम यह हुश्रा कि पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया। इस पर गांधीजी ने एहितयात के तौर पर सभी प्रा तीय कांग्रेस कमेटियों के नाम हिदागत जारी की कि वे सत्याग्रह का नोटिस सिर्फ स्थानीय श्रिधकारियों को ही दें श्रीर जनता को इसकी सूचना देना श्रावश्यक नहीं है।

नये वर्ष के प्रारम्भ में कांग्रेस के प्रधान पकड़ लिये गये श्रीर इसके श्रलावा इसी वर्ष जमी-यत-उल-उलेमा ने सत्याप्रह श्रान्दोलन में शरीक होने का फ्रैसला कर लिया। उधर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के प्रधान मन्त्री डा० खान साहब सत्याप्रह करने के श्रपराध में गिरफ़्तार कर लिये गये श्रीर बाद में रिद्दा कर दिये गये। डा० खान साहब ने फिर सत्याग्रह किया, परन्तु वे इस बार भी गिरफ़्तार नहीं किये गये। मध्य-प्रान्त में सरकार ने स्त्री सत्याग्रहियों को गिरफ़्तार करना बन्द कर दिया।

भगस्त ११३१ में कांग्रेस कार्यसमिति ने वेन्द्रीय श्रसेम्बती के संदस्यों को सिवाय अपनी सीटें बनाये रखने के उसमें ग़ैर-हाजिर रहने की हिदायत की थी। नवम्बर १६४० में उसने कांग्रेस सदस्यों को श्रसेम्बली के विशेष श्रधिवेशन में शामिल होने की हजाज़त दी जिससे कि वे युद्ध के सम्बन्ध में पेश किये गये अर्थंबिल को नामंजूर करके दुनिया पर यह ज़ाहिर कर दें कि हिन्दुस्तान युद्ध-प्रयत्न में सरकार भी मदद नहीं कर रहा । विरोधी पन्न के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने अपने भाषण में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का जिक्र करते हुए कहा, "हमारी मांग बहुत सरता-सी है। हम एक ऐसी व्यवस्था क्रायम करना चाहते हैं जिस पर श्रासानी से श्रमत किया जा सके श्रीर जिसे श्रासानी के साथ परिस्थितियों के अनुकृत ढाला जा सके। हम जहाई के दौरान में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं चाहते थे।" इसका क्या परिणाम हुआ-यह सभी जानते हैं। लेकिन अब कांग्रेस के अलावा, और उन लोगों के अलावा जिन्होंने इस सभा में अपने विचार स्यक्ति किये हैं, प्रत्येक व्यक्ति ने जो जनवा की राय का प्रविनिधि है, यह श्रनुभव कर जिया है कि ब्रिटेन तो सिर्फ हमारे नाम का उपयोग करना चाहता है। वह हमारी नैविक मदद चाहता है। वह चाहता है कि हम अपने सभी भौतिक साधन उसके हवाले करदें और वह इस लड़ाई की जारी रखने के जिए हमें उसका साधन बनाना चाहता है। दूसरे शब्दों में इभके ये मानी हुए कि हम श्रपने प्रभुत्रों के लिए काम करें। मुक्ते यक्नीन है कि उसकी यह मांग पूरी नहीं की जायगी भौर न वह पूरी की ही जा सकती है।

सत्याप्रद्व-श्चान्द्रोत्तम का उद्देश्य वाणी-स्वातंत्र्य श्रीर श्वाज्ञादी के साथ लिखने के हक्क

की रहा करना था। परन्तु सरकार ने श्रक्त्वर १६४० में एक विशेष श्रधिकार ज्ञानून लागू इसके यह श्रधिकार भी देश से छीन लिया श्रौर गांधीजी ने नवम्बर के बाद से श्रपने तीनों साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन बन्द कर दिया। इसके सम्बन्ध में विस्तृत बातों का उदलेख समाचारपत्रों से सम्बन्ध रखनेवाले श्रध्याय में किया गया है।

दिली के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के (१६४१) वार्षिक विशेषांक में ६१ वें पृष्ठ पर एक श्रमजीवी पत्रकार ने लिखा, "दिसम्बर'४० तक भारत में एक नया संकट पैदा हो रहाथा। श्रव यह पता चला है कि महात्मा गांधी ने पिछले साल बड़े दिनों में हिटलर के नाम एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नाज़ी तानाशाह को श्रक्तिकर सजाह दी थी। साथ ही उन्होंने भारत में बिटिशा-राज्य के सम्बन्ध में कुछ खरी-खरी बार्ले भी कही थीं। सरकार विदेश में श्रयवा भारत में उसके प्रकाशन की श्राज्ञा नहीं देती, यह बात जलदी ही प्रकट हो नहीं श्रीर कई पत्रों में इसकी ख़बर भी छुप गई। (२) कुछ समय बाद ही गांधीजी ने सत्याधिहयों द्वारा जुर्माना श्रदा करने के सम्बन्ध में एक वक्तन्य दिया। लेकिन श्रखवारवालों को सलाह दी गई कि वे इसे न छापें, क्योंकि यह भारत-रहा क्रान्त की धाराश्रों के ख़िलाफ था। (३) कांग्रेस के प्रधान की गिरफ़्तारी श्रीर सत्याधह-श्रांदोलन के भविष्य के बारे में गांधीजी के एक तीसरे वक्तन्य की भी दवाने की कोशिश की गई।"

"स्पष्ट है कि उपर जिन दो वक्तन्यों का ज़िक्र किया गया है, उन पर लगाया गया प्रति-हम्य प्रतुचित था। जहाँ तक हिटलर के नाम लिखे गये पत्र का सवाल है प्रव पता चला है कि कम-से-कम फिलहाल स्वयं गांधीजी ने उसे वापस ले लिया है; क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण बड़ा कड़ा है।"

लहाई प्रारम्भ होने के एक साल बाद जो परिस्थिति पैदा हो गई थी, उसमें सुधार होने की घजाय वह श्रोर भी ख़राब होती गई। बहरहाल गांधीजी ने श्रवहूबर में प्रकाशित श्रपने एक बक्तव्य में बताया—

"में, हार कबूल नहीं कहँगा, मेरी श्रव भी कोशिश जारी रहेगी कि यह स्पष्ट सत्य श्रंग्रेज प्रजा से कबूल करवा सकूँ कि हिन्दुस्तान की श्राजादी में रकावट कांग्रेस या किसी धौर दल का सममीता न हो सकने के कारण से नहीं है। दरश्रसल वह रकावट तो यह है कि ब्रिटिश सरकार न्याय की बात करने को राजी ही नहीं है। मेरा श्रभिप्राय यह था कि शालतफ़हमी के बिए गुआहश बाक़ी न रह जाय, श्रीर श्रगर लड़ाई करनी पड़े, तो वह स्पष्ट उद्देश्य को लेकर हो, श्रीर उसमें कोई कहुता न रहे। में यही श्राशा लेकर लड़ाई के मेदान में उत्तरना चाहता हूँ कि उसका श्रीचित्य श्रीर श्रद्धता ही संसार को यह मानने के बिए मजबूर करेगी कि हिन्दुस्तान न सिर्फ श्रंग्रेज़ों से बिक संसार के सभी राष्ट्रों से श्रच्छे वर्ताय का हज़दार है। श्राज हमारे सामने तात्कालिक प्रश्न स्वतंत्रता का नहीं है, बिक श्रपनी हस्ती को कायम रखने का है, श्रात्माभिन्यिक का है, प्राक्त भाषा में कहें तो वायी-स्वातंत्र्य का है। यह कांग्रेस अपने खिये नहीं, सब के बिए मांगती है, शर्त सिर्फ हतनी है कि इसमें घांहंसा की मर्यादा का तिनक भी भंग न हो। में मानता हूँ कि इस शर्त के श्रन्दर ऐसी सब बाधार्थों का, जो कोई स्पिक ख़दी कर सकता है, जवाब श्रा जाता है।"

जनवरी, १६४१ को वाइसराय ने श्रयने भाषण में घोषणा की कि बिटिश सरकार कां उद्देश्य भारत को बेस्टमिमिस्टर की किस्म का श्रीपनिवेशिक स्वराज्य देना है। श्रापने यह श्रास्वा-

सन भी दिया कि बिटिश सरकार का इरादा है कि मौजूदा विधान श्रीर श्रीपनिवेशिक स्वराज्य का संकाति-काल कम-से कम हो। श्रापने कांग्रेस मंत्रिमण्डलों के इस्तीफ़े का ज़िक करते हुए श्राशा प्रकट की कि वे शीघ ही फिर से क़ायम हो जायँगे।

गांधीजी ने घोषणा की कि जो कांग्रेस-जन निजी रूप से हड़तार्जे करायेंगे, श्रथवा श्रान्दोलन में हिंसा या ज़बरदस्ती से काम लेंगे उनके ख़िलाफ श्रनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई की जायगी। उन्होंने राष्ट्रीय विचारों के ब्यापारियों से पुलिस की बजाय कांग्रेस कमेटियों से मदद लेने का श्रामह किया।

पिषडत जवाहरलाल को चार साल की कड़ी सज़ा दिये जाने के सम्बन्ध में कामन-सभा में प्रश्न किये गये। इस पर श्री एमरी ने ७ नवम्बर को एक वक्तव्य में उनकी इस सज़ा पर चुटको लेते हुए कहा—"प्रत्यच रूप से यह सवाल सारी हो बैधानिक समस्या में इसिलिए परिवर्तन करने का नहीं है कि चूँ कि एक खास व्यक्ति पर श्रदालत ने मुक्दमा चलाया है।"

पन्द्रह दिन बाद श्री एमरी ने पंडित जवाहरलाल नेह्रू की दी गई सज़ा के बारे में बड़ी श्रारवर्षजनक बात कहीं। श्रापने कहा, ''वाहै कुछ भी हो, पंडित नेह्रू की सज़ा का ताल्लुक़ देश को शासन-न्यवस्था से नहों है, बलिक क़ानून की न्यवस्था से है। श्रार वे समफते हैं कि उन्हें सज़ा बहुत ज्यादा दो गई है, तो उन्हें श्रयोल करने का पूरा हक़ है। खैर, उन्हें जेल में 'ए' श्रेणो में रखा गया है। इसके श्रयंत्र उन्हें कितावों, श्रयने क्यादर, दूसरों से मिलते-जुलते, पत्र लिखने, निज्ञो सुलाकालों की सुविधाएं तथा श्रोर ऐसी ही बहुत-सो सहू लियतें दी गई हैं। इसने अज़ादों में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा। हां, इतना ज़रूर हुश्रा है कि श्रव उन्हें ऐसी तकरीरें करने की श्राज़ादी नहीं रहेगी जैसी वे हाल में देते रहे हैं।'

श्रवकी बार फिर श्री एमरो ने ऐसो हो निर्ममता दिखाई। एक साल के बाद १ श्रगस्त 1889 को सत्याप्रहो कैदियों को श्राम रिहाई की मांग की गई। इस मांग का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने कहा, "जो श्रादमो जेल जाने पर तुले हुए हैं, उन्हें ऐसा करने दिया जाय।" दिन्दुस्तान में घटना-चक्र काफो तेजी से चल रहा था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याप्रह का जो श्रान्दोलन छेड़ा था, वह किसी ऐसे साधु-सन्त की सनक नहीं थी जिसे राजनीति की बारीकियों का कोई ज्ञान न हो—या जो बिटेन जैसे बलवान् राष्ट्र की बड़ी वाकत से परिचित न हो।

नवस्वर के पहले सप्ताह में कार्य-सिमिति की बैठक में अनशन का सवाल फिर से उठाया गया। इस ही क्या ज़रूरत थी? इस बार प्रश्न सिर्फ विशुद्ध अनशन का न था, बिक सामूहिक सिविज नाफ़रमानी के रूप में इसका प्रयोग था। गांधीजो का खयाज था कि उनके पास केवल ये ही दो मार्ग हैं। उन्हें आशंका थी कि व्यक्तिगत सिविज नाफ़रमानी के साथ-साथ सामूहिक सिविज नाफ़रमानी के साथ-साथ हिंसा के फैल जाने का डर था। इसलिए वे अनशन की बात सोच रहे थे। लेकिन जहां तक हिंसा का प्रश्न है इससे पहले भी गांधीजो दो आन्दोलनों—व्यक्तिगत और सामूहिक—का नियंत्रण कर चुके थे। इसित्य अब को बार भी वे जब कमो दिसा देखते तो उस पर नियंत्रण करके उसे बन्द कर सकते थे। लोग जानते थे कि गांधीजो उनके नेता हैं, इसिलए प्रत्येक चेत्र में श्रहिंसा सर्वप्रधान रहनी चाहिये। यह बात सब जानते थे कि समाजवादो भी उन्हों के नियंत्रण में रहेंगे। अगर कोई ऐसी घटना हुई भो तो वे उसे समाकर देंगे। "जिस समय नादिरशाइ चांदनी चोक में था श्रीर दिखी में चारों श्रीर लूट का बाज़ार गर्म था तो उसने अपना हाथ जपर उठाकर कहा था—"इसे यन्द

करदी।" धुमांचे प्रस्येक श्राहमी ने लूटमार यन्द करदी। एक सिपाही की तलवार श्रपने शिकार की गर्दन पर पड़नेवाली ही थी कि वह वहीं एक गई। उसने कहा, 'श्रापके श्रादेश का पालन किया जायगा'।"

इस नारे में तो दो मत थे ही नहीं कि उनकी श्राज्ञा मानी जायगी या नहीं। हो सकता है कि गांधीजी जो कुछ लिख रहे थे उससे उन्हें खेद हुत्रा हो, पर वे यह जानते थे कि उन्होंने जो कुछ जिला है वह सही श्रीर ठीक है। लोग पछताते थे कि वे उन्हें यक्कीन नहीं दिला सके, पर ऐसा होते हुए भी उन्हें गांधीजी का श्रवुशासन मान्य था। उन्हें यक्नीन था कि उनके नेतृत्व के बिना वे श्रागे नहीं बढ़ सकते । खैर, चाहे उन्हें यक्कीन था या नहीं, उन्होंने श्रपने नेता के श्रादेशों का पालन किया। परनतु गांबीजी का यह खयाल था कि अगर एक बार सामृद्धिक आन्दोलन छिड़ गया तो उसे रोकना श्रसंभव हो जायगा। हतें यह नहीं मूलना चाहिये कि चौरी-चौरा की घटना के समय सामूहिक आन्दोलन श्रमी शुरू नहीं हुआ था और न •उसे शुरू करने की कोई बात ही सोचो गई थो । एक दक्षा सामृद्धिक आन्दोलन की घोषणा हो जाने पर वे उसे रोक नहीं सकते थे, श्रीर अगर उसे रोकने की कोशिय को जाती तो लोग कुचल दिये जाते। सामृहिक चान्दोलन की कला ऐसी है कि अगर एक बार उसे छेड़ दिया जाय तो फिर उसे रोकना खतरनाक हो जाता है। उनका ख़याज था कि श्रमो इसके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। क्या वे बार-बार पेला नहीं कह चुके थे ? श्रीर श्रगर उन्होंने एक बार यह श्रान्दीलन शुरू कर दिया ती उन्हें हिंसा का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिये। एक योजना यह भी थी कि जिन लोगों के नाम दर्ज हो चुके हैं उन्हें एक-एक करके जेल भेजा जाय, श्रीर इस तरह से हमारे ३०-४० श्रादमी फेल भेने जा सकेंगे। पर यह कोई मामूली बात नहीं थी; क्योंकि श्रगर एक बार नियमित रूप से भीर बढ़े पैमाने पर राष्ट्रीयता की श्राग लगादी गई तो वह खूब जल उठेगी, श्रीर उसके साथ ही कोगों में उत्साह श्रीर विश्वास की हड़ भावना भी वड़ जायंगी। पर गांधीजी इस विचार-धारा से सहसत न थे। वे ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे सामूहिक श्रीर व्यक्तिगत सत्याप्रह की द्विधा में ही पढ़ गये हों। सामृहिक आन्दोक्षन का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। व्यक्तिगत आन्दो-खन में भी शायद मुख्य कार्रवाई की ज़रूरत पड़े, पर वे यह नहीं चाहते थे। प्रगर एक तरीक़ा खतरनाक था तो दूसरा अरुचिकर श्रीर घृणित। श्रगर सविनय-भंग शुरू करने का मतलव सारा गुइ-गोबर करना था, तो यहतर होगा कि वे भागकर कहीं जंगल में चले जायें, श्रीर ऐसा वे कभी खयाल तक भी म करेंगे। इस लिए अनशन ही एकमात्र उपाय उनके सामने था। लोगं प्छंवे-इसका नतीजा क्या होगा ? ऋगर वे जीवित रहे तो लोगों को अशक्त नहीं यनाया जा सकेगा। ये मरना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि वे अनरान का खयाल छोड़ दें और जीते रहें, श्रीर अगर वे मर भी गये तो उनका काम पूरा हो जायगा श्रीर मुल्क श्राज़ाद हो जायगा। घांडे कुद मी हो, वे कम-से-कम यह सोचना तो बन्द कर देंगे कि मेरे विना उनका कोई काम ही नहीं चल सकता। यह निष्क्रियता सत्म हो जायगी । उन्हीं कारणों से वे श्रपना दृष्टिकीण उत्तम श्रीर मानव-श्रीतष्टा के श्रमुकूल समसते थे। एक दिन श्रायेगा जब लोग किसी के श्रागे सिर मुकाने की वजाय भृत्यु का धालिंगन करना श्रेष्ठ समसेंगे । दिन्दुस्वान पर इमला करने के बिए चारों छोर दुरमन वैयार खदे थे श्रीर कांग्रेस का कर्तन्य था कि वे लाखों व्यक्तियों को इसका सामना करने के लिए तैयार करे । उनका विचार था कि वे चाहे किसी भी दृष्टिकीय से इस समस्या पर विचार करें यह सचाई इनके सामने प्रत्यश्व हो। जब भी उनकी अन्तरात्मा यह कहेगी कि वे थय थीर इसका मुकाबता

महीं कर सकते तो वे श्रपना काम बन्द कर देंगे। श्रागे चलकर गांधीजी ने कहा कि हाँ, यह कहा जा सकता है कि श्रंग्रेजों द्वारा फांसी लगाये जाने के दर से मैं श्रात्महत्या कर रहा हैं। भेरे खयाल से उपवास के श्रलावा श्रीर कोई रास्ता नहीं है। पर्न्तु क्या स्वयं उपवास का परिणाम हिंसा न होगा ? हो सकता है कि ऐसा ही हो । लेकिन इसका तो यह मतलब हुआ कि हिंसा के भय से कुछ भी नहीं किया जा संकेगा। फिर भी सामृद्दिक आन्दोलन की अपेचा इसमें हिंसा की गु जाइश कम ही है। उपवास के पत्त में उनकी युक्ति श्रीर तर्क इस प्रकार का था। बहुत समय तक सोच-विचार करने के बाद गांधीजी को न्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए राजी किया जा सका । परन्त शर्त यह थी कि उसे न्यवस्थित रूप से चंताया जाय, उसके लिए ज़रूरी योग्यता की कसीटी निर्धारित बरदी जाय श्रीर यह श्रान्दोलन सीमित पैमाने पर चलाया जाय । उनका खयाल था कि सभी ज़िम्मेदार कांग्रेसजनों को जेल जाना चाहिए। कार्य-सिमिति, व्यवस्थापिका सभाश्रों श्रोर श्राखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्यों तथा श्रन्त में स्थानीय संस्थाश्रों के सदस्यों को अपने-अपने सुवों और जगहों में संस्थाप्रह करना चाहिये, बशर्ते कि कांग्रेस के कार्यक्रम में उनकी पूरा यकीन हो । शुरू में उनका खुयाल न्यिनतगत सत्याप्रह दो न्यिनतयों तक ही सीमित रखने का था, पर वाहसराय की कार्यपद्धति ने ऐसा करना ग़ैर-मुमकिन बना दिया था । उन्हें व्यक्तिगत सत्यामह का कार्य-चेत्र बढ़ा देना पड़ा । प्रत्येक सत्यामही स्वीकृति मिल जाने के बाद क्लक्टर को पहले से ही अपने इरादों की सूचना दें देगा। वह उसे अपने कार्यक्रम से अवगत करा देगा। स्वयं वे किसी व्यक्ति के लिए तारीख निर्धारित नहीं करेंगे, वे तो केवल दलों का क्रम निश्चित कर देंगे- अर्थात् उन्हें किस कम से सध्याश्रह करना होगा। प्रान्तों में कम-निर्धारण का काम स्वयं कांग्रेसजनों का होगा। के किन वे यह श्रान्दोलन जनता तक नहीं फैलने देना चाहते थे। इसे वे निष्फल सामृद्धिक श्रान्दोलन का रूप नहीं देना चाहते थे। हर हालत में इसे व्यक्तिगत श्रान्दोलन ही रहना चाहिये। श्रागर कोई श्रीर दल भी संस्थाप्रह करना चाहता था, तो इसकी जिम्मेदारी उसी पर होगी, उन पर नहीं। बहुत-से आदमी जेल जाने को तैयार थे। परन्त रचनात्मक कार्यक्रम में या तो उनको यक्नीन ही नहीं था अथवा उसका ज्ञान नहीं था। जिन स्तोगों को गांधीजी के कार्यक्रम पर विस्वास नहीं था, उन्हें जेल भेजने की जिम्मेदारी वे अपने कपर नहीं लेना चाहते थे। वे किसी भी श्रादमी की मजबूर करके जेल नहीं भेजना चाहते थे श्रीर न ही किसी श्रयोग्य श्रादमी को ही। दूसरे शब्दों में इसके मानी ये हुए कि श्रीर दूसरे जोग भी जिनमें सरपाप्रही की योग्यताएं तो थीं, पर वे कार्यसमिति, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्रथवा श्वित भारतीय कांग्रेस महासमिति के सदस्य न थे, जेल जा सकते थे, उन पर किसी किस्म की रोक नहीं थी। गांधीजी के मित्रों ने उन्हें याद दिलाया कि वे श्रसहयोग के प्रारम्भिक दिनों में कहा करते थे कि मुक्ते बड़ी संख्या में लोगों को जेल भरने की इच्छा नहीं है । इसलिए वे चाहते थे कि प्रमुख व्यक्तियों को जिन्हें सत्याप्रहियों के निर्वाचन का काम सौंपा गया था, बड़ी होशियारी के साथ अपना काम करना चाहिए। उन्हें उन लोगों की धमकियों या रोष श्रोर यहां तक कि हिंसा की भी परवाह न करनी चाहिये जो चुने नहीं गये थे। कुछ लोगों को दर था कि शायद इस बार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को कुचल दे। लेकिन यह श्रसम्भव था। ब्रिटिश सरकार जर्मनी को कुचल सकती थी, पर कांग्रेस को नहीं। कोई भी राष्ट्र यहां तक कि जर्मनी भी स्थायी रूप से दबाया या कुचला नहीं जा सकता । उन्हें इस बात का कोई खयाल नहीं करना चाहिये कि जेव जाने के बाद वे व्यवस्थापिका सभाश्रों के सदस्य नहीं बन सकेंगे। यह बक्त उनके लिए

. खुपचाप बैठी थी । परम्तु अब स्थिति बदल खुकी थी श्रीर उसे भी मजबूर होकर १७ अस्तुबर १६४० को ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ देनी पड़ी। गांधीजी की योजना के सिद्धान्तों के प्रनुसार धीरे-धीरे सत्याग्रह-श्रान्दोलन ज़ोर पकड़ता जा रहा था। सत्याग्रह के लिये गांधीजी ने जो शते निर्धारित की थीं--उन पर कड़ाई के साथ श्रमल हो रहा था। सत्याग्रह-श्रान्दोलन में कोई भी शरीक हो सकता था, वयोंकि श्रठारह साल से ऊपर की उम्र का कोई भी नवयुवक श्रीर नवयुवती जिसे कांग्रेस के सिद्धान्तों पर विश्वास था, इसमें शामिल हो सकता था। सत्याप्रहियों को कड़ी शर्तों पर चलना पड़ता था। गांधीजी का विचार था कि श्रगर कोई सत्यामही ऐसी कला को, जिसमें निष्णात् होने में श्राठ घण्टे से ज़्यादा नहीं लगते, सीखने की कोशिश नहीं काता तो षद सत्याप्रही बनने के क़ाबिल नहीं था। अगर लड़ाई में जाने और फ्रौज में भरती होने से पहले प्रत्येक सिपादी के लिए श्रनुशासन के रूप में कवायद करना ज़रूरी सममा जाता है, सी साफ ज़ाहिर है कि सत्याप्रदी के लिए भी--जो हिन्दुस्तान में विटिश सरकार के युद्ध-प्रयतन के खिलांफ लड़ रहा था--रुई श्रोटने, धुनने श्रीर कताई के रूप में श्रपनी कवायद श्रीर धनुशासन सोखना उतना ही ज़रूरी था। उसके लिए कम-से-कम शर्त यह थी कि यह एक महोने में खगभग १,००० गज़ सूत कावकर कांग्रेस कमेटी या चर्खा-संघ की शाखा में जमा करा दे। १६४०-४१ तक भो ऐसे कांग्रेसजन मौजूद थे जिन्हें चर्कें में जीवित श्रद्धा नहीं थी ऋौर गांधीजो के खयाल से कातना अमली रूप में अहिंसा थी। ऐसे कांग्रेसी भी हैं जो श्रहिंसा में सिद्धान्त या धर्म के रूप में विश्वास नहीं रखते; लेकिन चाहे श्राप इसे सिद्धान्त कहिये श्रयवा धर्म यानीति-उनके लिए श्रहिंसा पर श्राचरण करना लाजिमी था। मलवत्ता यह यात श्रीर है कि वे चादे इसे धर्म के रूप में स्वाकार करें या नीवि के, श्रीर श्रगर यह ऐसा ही है तो फिर किसी सरवामही के लिए कालना एक ज़रूरी शर्त भी हो जाती है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि केन्द्रीय कांग्रेस कमेटी की हिदायतों, उसके स्थायी आदेशों इत्यादि का मानना प्रत्येक कांग्रेसजन के जिए आवश्यक था। आगर कोई व्यक्ति गांधोजी को अपनी सेवाएँ अर्पित करता है तो हमें उसके धारे में श्रावश्यक जाँच-पड़ताज हुन्हों मापद्यडों को ध्यान में रखकर कानी होगी । परन्तु इसी सम्बन्ध में गांधीज़ी श्रौर सुभाप बाबू की विचार-धारा पर भी प्रकाश दाखना श्रावस्यक हो जाता है।

जनवरी १६४१ में सुभाप बाबू के अचानक अन्तर्धान हो जाने से पहले गांधीजी श्रीर उनमें कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। इसका सुख्य विषय यह था कि सुभाप बाबू ने सायामह के सिजिसिन में गांधीजा को जिला कि उनकी सेवाएँ आपके अधीन हैं और आप जैसे चाहें उनका इस्तेमान कोजिए। परन्तु गांधीजी ने उनकी सेवाएँ यह कहकर अस्वीकार कर दीं कि हम दोनों की विचार-धाराओं में महत्त्वपूर्ण श्रीर द्विनयादो मतभेद हैं। साधारणतः श्री सुमाप बोस की कोटि के कांग्रेसजन कोजो दो-दो बार कांग्रेस के प्रधान रह चुके थे—इस तरह को इजाज़त सेना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने ६ जुलाई, १६४० के बाद की घटनाश्रों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को उठाना ज़रूरी सममा।

यह स्मरण रहे कि सुभाप वायू २ जुलाई, १६४० की गिरफ्रवार कर लिए गये थे । प्रेसी-बेन्सी जेल में राजवन्दियों की भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में २० नवम्बर की बंगाल सरकार ने जी विज्ञित प्रकाशित की थी—उसमें कहा गया था कि इन भूख हड़तालियों में श्री सुभाप बोस भी शामिल हैं। भारत रहा कानून के खन्तर्गत नज़रबन्द किये गये सुरका बन्दियों ने सक्तूबर सीर मवस्वर में अपने लिए विशेष स्यवहार की मांग की और धमकी दी कि अगर सरकार ने इन्हें स्वीकार न किया तो वे भूख-हइताल कर देंगे। बाद में आन्तोय असेम्बली में बहस के दौरान में धंगाल के गृहमंत्री ने राजबन्दियों की मांगों और उनके सम्बन्ध में की गई सरकारी कार्रवाई पर प्रकाश डालते हुए घोषणा की कि शीध्र ही सरकार इस सम्बन्ध में एक विज्ञित्त प्रकाशित करेगी, जिससे कि जनता के सामने सारी वार्ते रखी जा सकें। विज्ञित्त में बताया गया कि २४ नवम्बर की १६ राजबन्दियों ने यह कहकर कि सरकार ने उनकी मांगें प्री करने के लिए जो कार्रवाई की है उससे उन्हें सन्तोष नहीं है—अपनी धमकी के अनुसार फिर से भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी। इस विज्ञित्त में उन राजबन्दियों के नाम भी बताये गये जिसमें सुभाष बाबू भी शामिल थे। इसमें यह भी कहा गया कि ये लोग अभी तक भूख-हड़ताल पर हैं। डकैती के जुमें में नज़रवन्द किये गये वीन विचाराधीन कैदियों ने इनकी सहानुभूति में २४ नवम्बर से भूख-हड़ताल कर दी। बोकिन २६ नवम्बर को उन्होंने अपनी भूख-हड़ताल छोड़ दी। २६ नवम्बर को सुभाष बाबू ने और कई- एक वजह से भोजन करने से इन्कार कर दिया शौर वे अब तक भूख-हड़ताल किये रहे थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

विटेन के ख़िलाफ़ कांग्रेस की श्रीर से लड़ी जानेवाली इस लड़ाई के बड़े नाटक के सम्बन्ध में हमें कुछ ज़रूरी घटनात्रों का भी ज़िक्र करना है। इस नाटक के साथ हिन्दू-मुरिलम समस्या का गहरा सम्बन्ध है। यह ठीक है कि यह समस्या कांग्रेसी मंत्रिमगडलों के इस्तीफ़े के बाद पैदा हो सामने श्राई, परन्तु उसके बाद से यह ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई। डा॰ समू ने मार्च में इस सम्बन्ध में इस्तच्चेप बरना शुरू किया। वे सरकार के विश्वस्त न्यक्ति थे। नमक-सत्याप्रदं के समय जुलाई १६३० में भी श्री सप्र श्रीर श्री जयकर ने सरकार श्रीर कांग्रेस में समसीता कराने की कोशिश की थी। उसके बाद फरवरी श्रीर मार्च १६३१ में गांधी-इरविन समसौते की बातचीत के समय भी श्रापने श्री जयकर श्रीर माननीय शास्त्रीजी के साथ मिलकर दोनों पर्जों में ्समकौता कराने में बढ़ा महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसलिए मार्च १२४१ में उनके द्वारा फिर से सममौते की कोशिश करना कोई श्राश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने मार्च, १६४१ में बम्बई में नरमद्रल के नेवार्त्रों का एक सम्मेजन बुलाया । सम्मेजन ने एक महत्वपूर्ण प्रस्वाद पास करके गवर्नर-जनरत्न की शासन-परिषद् के पुनर्निर्माण की जोरदार मांग की और आग्रह किया कि इसमें सभी सदस्य भारतीय जिये जाएँ तथा द्यर्थ और रज्ञा विभाग भी भारतीयों के हाथों में ही दे दिये जायें। (२) युद्धकाल में यह परिषद् सामृहिक रूप से सम्राट् के प्रति जिम्मेदार हों; (३) श्रीर इसका दरजा वही हो जो श्रन्य स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों की सरकारी का है अर्थात् ब्रिटिश सरकार को घोषणा कर देनी चाहिये कि जहाई ख़त्म होने के बाद एक निश्चित अवधि के अन्दर हिन्दुस्तान को पूर्ण श्रीपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा ।

श्रपने उद्घाटन-भाषण में सर तेजबहादुर सपू ने कहा, "मेरा स्पष्ट रूप से भौर ज़ोरदार विचार है कि भारत की कोई भी सरकार देश के जनमत श्रीर मुख्य विचार-धारा से इतनी श्रता नहीं रही जितनी कि मौजूदा सरकार।"

बम्बई में पहले सम्मेलन के समापति सर तेजवहादुर समू थे और अपने भाषण में आपने बताया कि, 'एक-न-एक दिन यूरोप के युद्धिता राष्ट्र संधि-सम्मेलन में भाग लेंगे। में यह बाहता हूँ कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उसकी राष्ट्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारों की हैसियत से नियुक्त किये गये प्रतिनिधि ही करें। में इस बात की बढ़ा महत्त्व देता हूँ।" और जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। गांधीजी चूं कि स्वतंत्र थे श्रीर जेल नहीं गये थे—-इसलिए सर तेजवहादुर समू का उनसे श्रीर श्री जिन्ना से लिखा-पढ़ी करना स्वाभाविक श्रीर सरल था। इसके श्रलावा वे श्रपने वम्बई-सम्मेलन को निर्दल सम्मेलन का रूप देने के लिए भी व्यम थे। वे हसे व्यापक रूप देने के लिए भी उतना ही उत्सुक थे। वे श्री जिन्ना को श्रपने पच में ले लेना चाहते थे श्रीर ऐसा करना उनके लिए न्यायोचित भी था।

डा॰ समू ने यह काम "ट्वन्टीयथ सेंचुरी" नामक पत्रिका में एक लेख विखकर शुरू किया। इसमें भारत की वैधानिक समस्या का विवेचन करते हुए डा॰ समू ने बताया कि साम्प्र-दायिक प्रश्न के सम्बन्ध में कोई सममौता करने की जिम्मेदारी स्वयं भारतीयों की है। यह लेख पढ़ने के बाद गांधीजी ने डा॰ समू से कहा कि वे इस सम्वन्ध में श्री जिन्ना से मिलें। डा॰ समृ ने कहा कि यह श्रधिक श्रन्छा होगा श्रगर गांधीजी श्री जिन्ना से मिर्जे श्रीर श्रगर ने (गांधीजी) चाहें तो मैं इसका प्रबन्ध करने की कोशिश करूँ। परन्तु गांधीज़ी को आशंका थी कि इस तरह धगर वे श्री जिन्ना से मुलाक्नात करें भी तो शायद उसका कोई फल न निकले, क्योंकि श्री जिन्ना चाहेंगे कि वे (गांधीजी) उनसे एक हिन्दू नेता की हैसियत से ही कोई वातचीत करें। इस सम्बन्ध में श्री जिन्ना ने जो पत्र लिखा—उसकी वार्ते गांधीजी के लिए पहले से ही भांप लेना, निस्संदेह एक वड़ी बुद्धिमत्ता थी। संचेप में कहने का मतलव यह है कि श्री जिन्ना ने जैसी कि श्राशंका की गई थी ) डा० समू को एक पम्र लिखा कि मैं हिन्दुओं के नेता गांधीजी या किसी श्रीर हिन्दू नेवा से मिलने के लिए इमेशा तैयार हैं। इस तरह यह योजना वहीं ठप्प हो गई। इस सम्बन्ध में सिर्फ इतना ही हुआ कि श्री जिन्ना और ढा० समू के दर्शमयान जो पत्र-व्यवहार हुआ था उसे छाप देना पड़ा, क्योंकि श्री जिन्ना ने यह शिकायत की कि १६ फरवरी के उनके पम्र के बाद हा॰ समू ने गांघीजी श्रौर उन (श्री जिन्ना) की मुलाकात की सब कीशिशें छोड़ दी हैं। इससे यह साफ ज़ाहिर हो जाता है कि वे गांधीजी से सिर्फ उन्हें हिन्दुश्रों के नुमाइन्दे मानकर ही मिलना चाहते थे। श्री जिन्ना के पन्न के ये शब्द कि: "हिन्दुश्रों की तरफ से" उनके वक्तन्य में नहीं थे श्रीर यही वजह थी कि गांधीजी इस शर्त पर उनसे नहीं मिलना चाहते थे। यह बात श्रीर भी श्रधिक श्रसाधारण थी कि वंगलीर से श्री जिन्ना ने जो वक्तन्य प्रकाशित किया उसमें उन्होंने यह कहा कि बम्बई-सम्मेजन के पीछे कांग्रेस के पिट्टुयों थीर हिन्दू-महासभा के नेताओं का हाथ है श्रीर बड़े-बड़े नेता स्वयं शागे न श्राकर इस सारी कार्रवाई की प्रष्टमूमि में रहे । सम्मेजन से पहले गांधीजी और सर तेजवहादुर समू की मुजाकात के बारे में अख़वारों ने और पत्रकारों ने भनेक श्चटकलवाज़ियां लगाईं। श्रख़बारों में यह छुपा कि गांधीजी समसीता करने पर तुले हुए हैं। भाजवीयजी चौर इजाहाबाद में सर तेजवहादुर समू से तथा नैनी जेज में मौजाना आजाद से उनकी मुलाकार्ते विशुद्ध रूप से दोस्ताना थीं। इसमें कोई शक नहीं कि वे डा॰ समू के यही सर जगदीशप्रसाद से भी मिले। जेकिन जब वे सेवामाम से चले थे तो इन मुलाकातों का कोई ख्याज भी नहीं था। इस बारे में बाकी बातों पर स्वयं गांधीजी के ६ मार्च, १६४१ के वक्तस्य से काफ़ी प्रकारा पड़वा है। वक्तस्य इस प्रकार है:

"में सिर्फ एक ही उद्देश्य से गया था। इसके श्रलावा मैंने जो भी थोड़ा-बहुत काम किया वह सर्वधा श्रमत्याशित था। मेरा मतंत्रक कुछ विद्यार्थियों और गड़वाल के कार्यकर्ताओं से श्रपनी मुलाकात से है। मैं सर तेजबहादुर समू से मिलने गया, इसलिए कि वे शस्वस्य थे। इम दोनों द्वराने शोस्त हैं। वे मुक्त से मिलने श्रानेवाले थे, लेकिन जब मुक्ते पता चला कि ने बीमार है तो मैंने उनके यहां जाने का इरावा कर क्षिया। इसमें कोई शक नहीं कि हम दोगों ने राजनीविक परिस्थित और हिन्दु-सुरिक्षम समस्या पर भी सोच-विचार किया।

सर जगदीशप्रसाद भी वहां शा गये। उनका शाम का खाना उस दिन सर तेजबहादुर के यहां था। वे भी इस बात-धीत में शामिज हो गये। जेकिन इस बात-धीत का राजमैतिक महस्व तिनिक भी नहीं है। इम जोगों ने निजी हैं सियत से बात धीत की। किसी ख़ास उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं। सर तेजबहादुर ही क्या सभी जोग मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के जिए चिन्तित हैं। हिन्दू-मुस्तिम एकता के जिए वे हर सुमदिन को शश करने को तथार हैं। वे क़रूरत से ज्यादा यह ख़्याल करते हैं कि मुक्त में हिन्दू मुग्तिम एकता कराने की ताहत है। सर जगदीश भी इसके जिए कम चिन्तित नहीं हैं। लेकिन इस बात-धीत का महस्व इससे श्रधिक श्रीर कुछ नहीं कि इमने दोस्तों की हैसियत में अपने ख़्यालात का तबादता किया।

जहां तक सवाल थ्री मालवीयजी महाराज से मिलने का है—उसके बारे में भी मुमे यही कहना है कि यह मुलाक़ात विक्तुल निजी थी। ये वृद्ध हो खुके हैं। उन्हें मौजूदा समस्याओं पर सोच-विचार नहीं करना चाहिए। वे बहुत ज्यादा वमज़ीर हैं। से किम रात दिन उन्हें देश की फ्रिक रहती है। जब वे गीता पदना और उसका मनन करना छोड़ देंगे तो इन बातों की फ्रिक करना भी छूट जायगा। देश के बारे में सोचते रहना उनके जीवन का एक अंग वन गया है और यह भी उनके अन्तिम स्वास के साथ ही बन्द हो जायगा। कौन जानता है कि वे इसे भी अपनी आत्मा के साथ परलोक में तो जायगे।

"यह मेरा प्रहोभाग्य है कि मैं इन मित्रों से मिल सका, लेकिन हमारी बातचीत का मुक्त की सियासी हालत से कोई ताब्लुक नहीं है । इसी प्रकार मौलाना प्राज़ाद फ्रीर श्रीमती विजयखप्मी पण्डित से जेल में की गई मुलाकातें विरुद्धता निजी थीं और उनका कोई राजनैतिक महत्त्व नहीं है । मैं यह जानता हूँ कि इन मुखाकातों के बारे में करपना की जो जो उड़ानें की गई हैं भीर जनता ने जिस उत्सकता से उनमें दिलचस्पी ली है उससे माफ साफ ज़ाहिर है कि वह सांप्रदायिक एकवा और राजमीतिक गतिरोध का शन्त चाहती है। लेकिन महज ऐसा चाहने से ही हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। वह तो तभी हासिल किया जासकेगा अगर हम सब मिलकर इसकी कोशिश करें। सभी जीग-इस बात की कोशिश में हैं कि मिल-जुल कर कोई कार्रवाई की जाय । परन्तु श्रटब्लबार्जियों से इस काम में रुकायरें पहती हैं । जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उसकी नीति श्रीर कार्य स्पष्ट है। बह कहना बिरुदु ज ग़लत है कि कांग्रेस अपने इक में कोई फ्रेंसला कराने पर तुली हुई है । जिस प्रकार श्राजादी सभी के लिए होगी उसी प्रकार भाषण देने की स्वतंत्रधा भी सभी के किए हासिख की जायगी । आज़ादी के बारे में विस्तृत वातों का फ़ैसला दिर्फ कांग्रेस ही कहीं कोगी-विक सभी की राय से होगा। श्रीर शगर हमें इसे शहिंसा के यंत्र पर हासिक्ष करना है तो उसका साफ्र मतलब यह है कि केवल बहुसंख्यकों की राय होने का कोई महत्त्व नहीं होगा। स्याधीनता का अधिकार-पत्र श्रहपसंख्यकों श्रीर तुसरे ऐसे न्यायोनित स्वार्थी की मदद से-तैयार किया, जायगा, जिनका भारतीय जमता के हितों से कोई विरोध गहीं होगा।

"जो हो, इस गरज से किसी को भी अपने विचार प्रकट करने की पूरी पूरी पाजादी हो, यहाँ तक कि लड़ाई के ख़िलाफ़ वहने की भी, कांग्रेस ने सिविल नाफरमान शुरू की है। उपयुक्त समान शाकांश की प्राप्ति के हेतु कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। जब तक कोई और तरीका नहीं मिल जाता तब तक सही दिशा में जाने का यही एक मार्ग है। वम्बई-सम्मेलन के प्रस्ताव का जो धर्ध मेंने लगाया है उसका ज़ोरदार विरोध किया गया है। मैं इसके सही मानी यही सममता हूँ। लेकिन यह मेरी निजी राय है। कांग्रेस की तरफ़ से मुक्ते कांग्रेस के प्रस्तावों में परिवर्तन करने या उनकी व्याख्या करने का कोई श्रधिकार नहीं दिया गया। यह काम तो वास्तव में श्रीर मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रधान, कार्यसमिति श्रीर श्रन्त में श्रिखल-भारतीय कांग्रेस महासमिति का है।"

दूसरी बात पर इमें सोच-विचार करना श्रभी बाक्षी है। एक श्रोर टा॰ समू श्रौर श्री जिद्या तथा दूसरी श्रोर श्रीसमू श्रौर गांधीजी के बीच जो पत्र-म्यवहार हुश्रा उसे मई में प्रकाशित कर दिया गया।

जैसी कि घाशा की जाती थी, बम्बई के सम्मेलन का कांग्रेस के साथ किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं था। मुकस्मिल श्राज़ादी उसका मक्रसद नहीं था श्रीर श्रीपनिवेशिक स्वराज्य के लिए वह बड़ी खुशी से इन्तज़ार करता रहेगा बशर्ते कि बिटिश सरकार यह घोषणा कर दे कि लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद यथासंभव शीघ्रता से एक ख़ास तिथि पर वह हमें दे दिया जायगा। युद्ध-प्रयत्न में ज़ीरदार मदद कर देना उनका मक्कसद था । इसके लिए शासन-परिपद् में ऐसे एकसे श्रीर योग्य श्रादमी लिये जाने चाहियें जो देश में काफ़ी तादाद में उन लोगों में से मिल सकते थे, जिनका कांग्रेस या लीग से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्मेलन ने देश के दो बड़े बड़े दलों--कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग में श्रापसी सममौते की श्रावश्यकता पर बहुत ज़ीर दिया। वास्तव में सम्मेलन के प्रधान ने वस्वई में इसके श्रधिवेशन से पूर्व दोनों में सममीता कराने की संभावनाश्रों के सम्बन्ध में दौड़-धूप भी की। परन्तु सम्मेलन के संगठनकत्त्रियों का विचार था कि लीग श्रीर कांग्रेस के बीच बुनियादी मतभेद को मद्दीनज़र रखते हुए यह संभावना नहीं की जा सकती कि दोनों दलों में जल्दी ही कोई सममौता हो सकेगा। साथ ही सम्मेलन की यह राय भी थी कि ऐसी हालत में इसी बिना पर सरकार-द्वारा देश की प्रगति को रोके रखना सहन नहीं किया जा सकता था । क्या म अगस्त को स्वयं वाइसराय ने साफ्र-साफ्र शब्दों में यह घोषणा नहीं की थी कि, "इस मतभेद के ख़याल से उन्हें श्रीर श्रधिक समय तक गवर्नर-जनरल की शासन परिषद् के विस्तार श्रीर परिवर्द न के काम को स्थिगत नहीं रखना चाहिये।" वम्बई-सम्मेलन का दावा था कि उसने कुछ व्यावहारिक वजवीजें पेश की हैं, जिन्हें खगर मान लिया जाय तो उसका देश के ऊपर बड़ा श्रव्छा मानसिक प्रमाव पड़ेगा और इसके साथ लोग स्वेव्छा से तथा वास्तविक रूप से युद्ध-प्रयत्न में सहावता करेंगे।

२२ श्रप्रैल की श्री एमरी ने एक भाषण दिया जिसमें श्रापने विगत मार्च के बम्बई के निर्द्रल नेता-सम्मेलन के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से प्रकाश ढाला। ढा॰ समृ श्रोर उनके प्रस्तावों की प्रशंसा करने के बाद श्रापने इन प्रस्तावों की इस श्राघार पर नामंशूर कर दिया कि उनके श्रतायों वर्तमान सरकार में संशोधन की बात न कहकर उसकी जगह नयी सरकार बनाने की बात कही गई थी श्रीर यह जड़ाई के दौरान में संभव नहीं था। उनके फलस्वरूप श्रान्तरिक वैधानिक समस्याएं पेदा हो जायँगी श्रीर भावी विधान के सम्बन्ध में भी श्रीर नई समस्याएँ खड़ी हो जायँगी। श्रागे श्रापने कहा कि 'में यह बात बिना किसी प्रकार की श्रमद्रता के कहूँगा' कि बाइसराय के प्रस्तावों पर श्रमल करना इसलिये मुल्तवी नहीं किया गया कि उनकी निन्दा की गई है, बल्कि झास तौर पर इस बजह से कि मुसलमानों श्रीर हिन्दुर्थों के श्रपनी-

श्रपनी स्थितियों के बारे में किये गये दावों में कोई सामंजस्य स्थापित करना कठिन है।" मार्च, १६४१ में निर्देश नेताश्रों के इस सम्मेलन की समाप्ति पर श्री जिन्ना ने इसकी तुलना डच सेना से करते हुए कहा कि, "इसमें सभी सेनापित हैं —िसिपाही एक भी नहीं।"—श्रथीत सम्मेलन में सभी नेता हैं — लेकिन उनके पीछे चलनेवाला या उनकी बात माननेवाला एक भी व्यक्ति देश में नहीं है। उनके रुख़ से श्री एमरी को बड़ी मदद मिली श्रीर उन्होंने कहा कि मुक्ते मालूम नहीं कि वास्तव में वम्बई- प्रस्ताव के समर्थक कीन लोग हैं।

डा॰ सम् ने ७ श्रप्रैंत को चाइसराय के साथ बड़ी तस्बी देर तक दो मुलाकार्ते कीं, जिनके दौरान में उन्होंने सम्मेजन की मुख्य बातों पर ज़ोर दिया। स्वाभाविक था कि वे बम्बई के प्रस्ताव का श्रीर उससे निकलनेवाली ध्वनि का समर्थन करते। उनकी युक्ति श्रीर तर्क इस प्रकार थे :-- "श्रगर कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग शासन-परिषद् में शामिल होने को राजी हो जायँ तो बहुत भ्रच्छा होगा। हम उनका स्वागत करेंगे; लेकिन यह फैसला करना उनका काम है. लेकिन श्रगर वे इसमें शरीक होना नहीं चाहते या श्रापस के श्रथवा ब्रिटिश सरकार के साथ श्रपने मतभेदों का फैसला नहीं कर लेते, तो मुक्ते इसकी कोई वजह नहीं दिखाई देती कि बाकी लोगों को उनकी इच्छा पर क्यों छोड़ दिया जाय । उस हाजत में केन्द्रीय-सरकार के स्वरूप में श्ववश्य परिवर्तन होना चाहिये।" डा॰ समू के साथ न्याय करने की डाँए से और उन्होंने वाहसराय को जी-कुछ कहा तथा वाइसराय श्रीर उनके दृष्टिकीए का मुख्य श्राशय क्या था, उस पर इस यहां विचार करना श्रावरयक समकते हैं, "श्रगर किसी वक्त कांग्रेस श्रीर लीग शासन-परिषद में शामिल होना चार्हे तो यह बात उन लोगों पर निर्भर होगी जिन्हें इस सरकार में लिया जाएगा कि वे उन दलों के लिए स्थान खाली कर दें, वशर्ते कि ऐसा प्रतीत न होता हो कि कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग पर देश को विश्वास नहीं रहा। दूसरे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि जो लोग शासन-परिषद् में शरीक होना चाहते हैं वे न श्रवसरवादी हैं श्रीर न ही उनका हरादा किसी दल को उखादना या नष्ट करना है।" उनका ख़याल था कि वम्बई-प्रस्ताव के श्रनुसार बनाई जानेवाली केन्द्रीय सरकार के लिए मौजूदा भारतीय विधान में किसी किस्म के संशोधन की ज़रूरत नहीं है। बम्बई-प्रस्ताव के एक वाक्य में भारत श्रीर स्वाधीनता-प्राप्त उपिनवेशों के बीच बराबर के दर्जें की मांग की गई थी। इसका स्पष्टीकरण करते हुए सर तेज ने कहा, "मैंने सम्मेजन में इस बात पर जोर दिया था श्रीर कल फिर वाइसराय के साथ श्रपनी मुलाकात में भी इसी बात पर जोर दिया था कि शान्ति-सम्मेलन के समय भारतीय प्रतिनिधि भारतीय सरकार श्लीर भारतीय मन्त्री द्वारा नियुक्त किये जायँ श्रीर वे भारतमन्त्री के हाथ के खिलीने नहीं होने चाहिए। उन्हें हिदायतें भारत-सरकार से मिलनी चाहिए। श्रगर किसी बात के बारे में उन्हें कोई शक हो तो इसका स्पष्टीकरण भारत-सरकार से कराना चाहिये। मुके वेस्टिमनिस्टर के कानून से कोई विशेष प्रेम नहीं है। मेरा सदा से यह ख़याल रहा है कि भारत का दरजा दूसरे किसी भी स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश-जैसा होना चाहिए; चाहे जड़ाई के बाद हमारा विधान कैसा ही क्यों न बने ?"

बाद में इस बात पर खेद प्रकट करते हुए कि श्री एमरी ने गतिरोध को ख़त्म करने की दिशा में कोई मदद नहीं की, सर तेजबहादुर समू ने १० मई के 'बोसवीं सदी' में 'श्री एमरी छोर बम्बई-सम्मेलन' शीर्षक से एक लेख लिखा। इसमें भापने बताया कि "मेरा दद विश्वास दें कि अगर बिटेन ने भारत के विभाजन की मांग को साधारण रूप से भी स्वीकार कर लिया तो भारत

के साथ उनका यह जघन्य विश्वासघात होगा।" सर तेजबहादुर जो कांग्रेसी सरकारों के समर्थक नहीं थे श्रीर जिन्होंने सत्याग्रह आन्दोजन के श्रीचित्य तथा उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में संदेह किया था, यह देखकर कदापि प्रसन्न नहीं थे कि वे जोग जिनके हाथ में कल तक विभिन्न प्रांतीय सरकारों की वागढोर थी श्रीर गवर्नर जिनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, श्राज जेलों में दूंस दिये जाएँ।

सर वेजवहादुर ने कहा कि निस्संदेह यह वहे घटिया दरजे की राजनीविज्ञवा है जिसका परिणाम आज हम यह देख रहे हैं कि स्वयं सरकार के बिये अपने ही मंत्रियों को जेलमें बन्द करना आवश्यक समका गया है। आगे चलकर आपने कहा, "इसका मतज्जव यह नहीं कि आगर पेसा कदम उठाना निवान्त आवश्यक हो जाय वो मैं उससे घबड़ाऊंगा, लेकिन में इतना अवश्य कहूँगा कि ऐसी परिस्थित पैदा होने से पहले में उसे रोकने या दूर करने में किसी भी उपाय को काम में लाने की कसर नहीं उठा रखूंगा। जब यह स्पष्ट हो कि दो बड़े-बड़े संगठित दल विभिन्न उद्देश्यों से प्रेरित होकर चरेलू युद्ध में लगे हुए हैं और जब दोनों ही अपने सिद्धान्तों और निश्चयों को अपना धर्म-विश्वास समकते हैं वो विधान में कोई भी परिवर्तन करने से पहले उनके जिये आपसो समक्तीते को निवान्त आवश्यक बताना बड़ा ख़तरनाक है। अगर उनमें कोई समक्तीता संभव नहीं है वो क्या होगा ? क्या उस हाजत में ब्रिटिश सरकार हमारे जिये विधान बनाने का अपना अधिकार या दावा छोड़ देने को तैयार होगी ?"

भारत की परिस्थिति और वैधानिक-सुधारों के सम्बन्ध में श्री एमरी द्वारा दी गई युक्तियों का उचलेख करते हुए सर तेजबहादुर ने कहा, "वर्तमान कठिनाइयों और प्रतिकृतताश्रों के बीच भविष्य का ख़याज करते हुए ऐसा प्रवाव होता है कि हम जोगों को कुछ ऐसे नेताओं की द्या पर छोड़ दिया गया है जो यह सममते हैं कि उनके जीवन का एक खास उद्देश्य है और वे प्रस्थेक व्यक्ति को द्या सकते हैं। प्रस्यच है कि श्री एमरी की नज़रों में किसी भी सम्प्रदाय के नरमद्वावां जोगों के जिए कोई स्थान नहीं है।"

आगे चलकर पाकिस्तान की योजना श्रीर उसे कार्यान्वित करने के प्रश्न की समीचा करते हुए सर तेजबहादुर जिसले हैं, "भारत के विभाजन की कोई भी योजना महज़ इसो श्राधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती कि श्रापको या मुक्ते कांग्रेस के श्रथवा भारत के किसी ख़ास हिस्से में सत्ताप्राप्त राजनीतिज्ञों के किसी श्रीर वर्ग के ख़िलाफ़ शिकायतें हैं। इस तरीके से हिन्दुस्तान के दुकड़े-दुकड़े करने के मानी यह होंगे कि मुक्क दो ऐसे विरोधी हिस्सों में वेंट जायगा जो एक दूसरे की प्रगति में रुकावट पैदा करते रहेंगे, एक दूसरे के ख़िजाफ़ साजियों करते रहेंगे श्रीर संभव है कि एक दूसरे के ख़िजाफ़ जहते भी रहेंगे।"

श्रन्त में सर तेज कहते हैं, "कोई भी न्यक्ति निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इस योजना के सम्बन्ध में ब्रिटेन का दृष्टिकोण क्या होगा। श्री एमरी ने शायद वर्तमान परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में विनम्न भाषा का प्रयोग करना उचित समका है; लेकिन श्चगर भाष उनकी भाषा को ध्यान से पढ़े वो शापको पता चल जायगा कि उन्होंने इस योजना को श्रन्यावहारिक बताया है। मेरी इद धारणा है कि श्चगर श्रंप्रेज़ों ने साधा-रणत: इसे मंजूर कर जिया तो वे भारत के साथ जधन्य विश्वासघात करेंगे। वे श्चपने १७४ साज के विगत इतिहास को।मजियामेट कर देंगे। संचेप में कहने का मत्त्वय दह है कि श्चा एमरी की सारी भपीजों का, चाहे वे कितने ही श्रव्छे हरादोंबाकी क्यों न रही हों, इस देश पर संमवतः भी जिन्ना श्रीर उनके श्रनुयायियों को छोड़कर श्रीर किसी पर कोई श्रसर नहीं हुशा। श्राज उन्हें श्रपना पद संभाले हुए एक साख से ज़्यादा होने को श्राया; लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि, उन्होंने गति--रोध का हल हूँ द निकालने में कोई मदद की है।"

निर्देशीय नेता श्री एमरी से अत्यधिक असंतुष्ट थे और इसलिए उन्होंने टस-से-मस न होनेवाली ब्रिटिश सरकार पर और श्रधिक दवाव डालने के लिए अपना एक और श्रधिवेशन ब्रुलाना ज़रूरी समका; परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार और पूना-सम्मेलन में होड़ सगी हुई थी, और ब्रिटिश सरकार इससे फ्रायदा उठाना चाहती थी; क्योंकि पूना-सम्मेलन की तारीख़ २६ जुलाई निर्धारित की गई थी, जबकि २२ जुलाई को ही भारत-सरकार ने परिवर्दित केन्द्रीय शासन-परिषद् की घोषणा कर दी।

× × ×

श्री एमरी को श्रपना पद संभाले हुए एक साल से ऊपर हो जुका था। इस दौरान में उन्होंने बहुत से बड़े-बढ़े श्रोर लच्छेदार भाषण किये थे; लेकिन इनमें उन्होंने कोई मारके की बात नहीं कही। वे एकदम तर्कों से भरी पद्दी हैं। वे श्रस्पष्ट नहीं हैं। उनमें सभी समस्याश्रों पर विचार किया गया है। परन्तु उनमें पाई जानेवाली कमज़ोरी या श्रुटि मुख्यतः वक्ता की श्रुटियां ग्या कमज़ोरियां हैं। वे दिकियानुसी श्रोर श्रजुदार विचारों के शिकार हैं श्रोर श्री चिंक की प्रतिमृति हैं। वे श्रपनी बात को बार-बार कहने में यक्तीन रखते हें। उनके भाषणों श्रोर उनितयों का दूसरों पर क्या श्रसर पड़ेगा, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं। १६०६, ०७,००, भीर ०६ में लार्ड मॉर्ले नरमदलवाले राजनीतिज्ञों को श्रपने मिला लेना चाहते थे; सेकिन श्री एमरी उनसे दो हाथ श्रागे वढ़ गये। उन्होंने नरमदलवालों, कांग्रेसियों श्रीर सभी दलों को ताक पर रख दिया श्रोर उन्हें समान राजनीतिक-संकट में श्रपनी क्रिस्मत पर छोड़ दिया। श्रापने-सबके साथ एक-जैसा ही सलूक किया। २२ श्रवेल को श्री एमरी ने कामन-सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य गवर्नरों को प्रान्तों में एक साल तक के लिए श्रीर प्रान्तीय सरकारों के श्रिकार देना था। इस श्रवसर पर श्रापने जो भाषण -दिया उसका श्राशय दुम उपर्व क पंक्तियों में स्पष्ट कर श्राये हैं।

श्री पुमरी ने कामन-सभा को याद दिलाया कि बंगाल, श्रासाम, सिन्ध श्रीर पंजाब में प्रान्तीय सरकारें श्रपना २ काम करती हैं श्रीर इन चारों प्रान्तों में बिटिश भारत की कुल जनसंख्या का तीसरा हिस्सा रहता है। श्रापने कहा कि यह बढ़े खेद की बात है कि शेष सातों प्रान्तों के २०,००,००,००० निवासियों को कांमेस के हाईकमायड ने स्वायत्त शासन की परम्परा को जारी रखने की मनाही कर दी। भारत की वैधानिक प्रगति के सम्बन्ध में बिटिश सरकार की नीति का उच्लेख करते हुए श्रापने कहा कि सारे ही विधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्वे कि भारतीयों में श्रापस में सममीता हो जाय कि वे श्रपने लिए किस किस्म का विधान जाहते हैं। श्रागे श्री एमरी ने कहा, "श्रार भारतीय राजनीतिज्ञ इस नर्ताजे पर पहुँचते हैं कि हमारे देश की किस्म का प्रजातंत्र उनके श्रापसी सममीते के मार्ग में उकावट पैदा करता है तो भारत की श्रावरयकताश्रों की दृष्टि से एक ऐसा विधान उसके लिए उपयुक्त साचित हो सकता है जिसके श्रावरयकताश्रों की तरह उसकी शासन-परिपद को सीधे संघीय हकाहयों से श्रपनी सत्ता हासिज हो शोर उसका व्यवस्थापिका सभा से कोई सम्बन्ध न हो।" श्रागे चलकर श्री एमरी ने कहा कि युद्धाल में भारत-सरकार के दाँचे में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं है, परन्तु

कांग्रेस का इतिहास : खंड २

भारतीय नेताश्रों-द्वारा इसी समय श्रापस में कोई प्रारम्भिक बातचीत शुरू करने में कोई रकावट नहीं पैदा हो सकती। श्री एमरी ने कहा, "मुक्ते डर है कि कांग्रेस यह मानने को तैयार नहीं कि इस समय कोई श्रोर ऐसा विधान नहीं बन सकता जिसके श्रन्तर्गत समस्त भारत पर इतनी श्रिधिक मात्रा में नियंत्रण रखा जा सके जितना कि भारत को वर्तमान विधान के श्रन्तर्गत प्राप्त है । इस दिशा में हम एक महत्त्वपूर्ण जच्चण यह देख रहे हैं कि श्री जिन्ना की यह मांग ज़ीर पकड़ती जा रही है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी श्रीर उत्तर-पूर्वी भागों को शेष भारत से पूर्णतः पृथक करके वहां पूर्ण रूप से स्वतंत्र रियासर्वे कायम कर दी जाय जिन्हें रचा, विदेश श्रीर श्राधिक मामलों पर पूरा-पूरा नियंत्रण प्राप्त हो।

"तथाकथित पाकिस्तान-योजना के मार्ग में जो बड़ी-बड़ी ज्यावहारिक कठिनाइयां हैं उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही मैं १८ वीं सड़ी के भारतीय इतिहास के 'श्रन्धकारपूर्ण' पृष्ठों का उल्लेख करना चाहता हूँ। इसके श्रजाना श्राज हम श्रपनी श्राँखों के सामने देख रहे हैं कि बाहकन राष्ट्रों की जनता को कितने भयंकर परीचण में से गुज़रना पड़ रहा है, श्रीर इससे हम जान सकते हैं कि भारत की एकता को भंग करने का कितना ख़तरनाक परिणाम ही सकता है।"

इसके बाद श्री एमरी ने श्रगस्त-प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए बताया, कि इनकी श्रम्तिनिहित नीति यह हैं कि भारत के विधान का नया ढाँचा तैयार करने की ज़िम्मेदारी पार्लमेण्ट पर न होकर स्वयं भारतीयों पर ही हैं। यह एक वड़ी व्यापक श्रौर क्रान्तिकारी घोषणा थी।

यह भारत के भावी स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश पद की स्वीकृति थी। इस स्वीकृति के घ्रन्तर्गत दो मुख्य शर्तें थीं, एक तो यह भारत के साथ त्रिटेन के चिरकाल के सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले दायित्वों की उचित रूप से पूर्ति, श्रौर दूसरे, भारत का भावी विधान मुख्यतः भारतीय ही होना चाहिए, जिसे भारतीय विचार-धारा, भारतीय परिस्थितियों श्रौर भारतीय श्रावश्यकवाश्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाय।

त्रागे श्री एमरी ने कहा, "एक रार्त यह है कि भारत का नया विधान भारत के राष्ट्रीय-जीवन के प्रधान तत्वों के समकीते से बनना चाहिए, जो कि सफलता के पहले ज़रूरी चीज़ है।

"श्रार भारतीय इसी बात पर सहमत नहीं हो सकते कि उन्हें श्रपने लिए किस किस्म का विधान चाहिए तो उस पर श्रमल करने के सम्बन्ध में वे किस प्रकार सहमत हो सकेंगे ? हम इस बात के लिए बड़े उत्सुक हैं कि भारत-सरकार को चलाने की ज़िम्मेदारी स्वयं भारतीयों के कन्धे पर ही होनी चाहिए; लेकिन हम सत्ता निर्फ ऐसी संस्था को ही दे सकते हैं जो उसे प्रहण कर सके श्रोर तत्काल ही भंग न हो सके। ऐसे समकौते की शर्त को ध्यान में रखते हुए मौजूदा विधान में पूरी तरह से या बुनियादी तौर पर संशोधन करने की श्राजादी है। भारतीय राजनीतिज्ञों का केन्द्रीय सरकार के स्वरूप श्रयवा केन्द्र, प्रान्तों श्रीर रियासतों के श्रापती सम्बन्धों से कोई सरीकार नहीं होना चाहिए।"

इस तरह इम देखते हैं कि श्री एमरी ने बताया है कि श्रगर किसी पालंमेय्टरी सरकार को सफलतापूर्वक श्रपना काम चलाना है तो उसे तोन जिम्मेदारियां श्रपने उपर लेनी पहेंगी। पहली जिम्मेदारी सन्नाट् के प्रति, दूसरी बतौर एक संस्था के पालंमेय्ट के प्रति श्रीर वीसरी पालंमेय्ट के समर्थकों के प्रति। पहली जिम्मेदारी के कारण पुरानी टक्कि "सन्नाट् की सरकार का काम चल्रता रहे" की ध्वित निकलतो है, परन्तु श्री एमरी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस की मांग भारत

की स्वाधीनता थी। दूसरी ज़िम्मेवारी के बारे में श्री एमरी का कहना है कि इसका श्राधार ''श्रीमन् (स्पीकर) श्रापकी श्रधिकार-सीमा श्रीर श्रहपसंख्यकों का श्रधिकार है, श्रीर ये श्रहपसंख्यक पार्लमेण्ट की श्रधिकार-सीमा के श्रन्तर्गत रहते हुए श्रापके संरच्या में हैं। श्री एमरी को मालूम है कि भारत प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों ने स्वेच्छा से इस्तीफे दिये हैं श्रीर व्यवस्थापिका सभाएं स्थगित हो गई हैं और इस प्रकार स्पीकर की अधिकार-सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता: क्योंकि वह तो इससे श्रव बिरुकुल कमज़ीर पड़ जाता है। श्रव रह जाती है तीसरी ज़िम्मेवारी जिसे मंत्रियों ने न्यायोचित ढंग से निभाया है। इस प्रकार छाप देखेंगे कि किसी "दलविशेष की तानाशाही" का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है-जैसा कि श्री एमरी का विचार था। वाइसराय के प्रस्तावों का स्पष्टीकरण करते हुए श्री एसरी ने बताया है कि भारत के श्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वाइसराय की शासन-परिषद् में शामिल होने का जो निमंत्रण दिया गया है, उसमें बता दिया गया है कि महत्वपूर्ण विभागों की जिस्मेदारी न केवल अलग-अलग रूप से उनके ऊपर होगी बल्कि परिषद् की सामृहिक जि़म्मेदारी भी पूर्ण रूप से उन्हीं पर होगी। ज़लाई में कामन सभा में वाइसराय की परिवर्द्धित परिषद् के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र पेश करते हुए श्री एमरी ने जो भाषण दिया था उसमें श्रापने साफ़ साफ़ बताया था कि सम्पूर्ण शासन परिषद् पर वैधानिक रूप से पूरी सामूहिक ज़िम्मेवारी होगी: परन्तु स्वयं श्री एमरी भी जानते हैं कि यह एक काल्पनिक चीज़ या महज़ एक ढकोसला है; क्योंकि परिषद् की धारा-सभा के प्रति कोई ज़िम्मेवारी नहीं होगी। इस प्रकार साफ्त ज़ाहिर है कि ऊपर से तो श्री एमरी की योजना बड़ी श्राकर्षक प्रतीत होती है; परन्तु उसके भीतर कुछ भी नहीं। आगे आप फरमाते हैं कि "अब तक तो हमें निराश ही होना पड़ा है। कांग्रेस ने हमारे मुख्य श्रीर श्रन्तकितीन दोनों ही प्रस्ताव नारंजूर कर दिये हैं। उसका रुख यह है कि या तो 'सब कुछ दो, या इम कुछ भी नहीं लेंगे।' श्रीर इस 'सब कुछ' का मतलब श्री एमरी यह लेते हैं कि एक ऐसे भारत की तत्काल श्राज़ादी-जिसके विधान पर बहुमत का नियंत्रण रहेगा-अर्थात् उस हालत में बहमत सारे देश पर छाया रहेगा । उसके बाद श्राप कहते हैं कि गांधीजी ने एक श्रनीखा श्रान्दोलन शुरू किया हुशा है जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री श्रीर जनता के चुने हुए लोग शामिल हैं। ये लोग युद्ध-प्रयश्न के खिलाफ़ भाषण देते हैं धीर जान-बूसकर केंद्र की सज़ा या जुर्माने को चुनौती देते हैं। ये लोग धपने दल का कहना उसी तरह मान रहे हैं जिस तरह मंत्रिमण्डल छोड़ते समय उन्होंने किया था। फिर श्रापने श्रान्दोलन की तीन विभिन्न श्रवस्थाश्रों पर प्रकाश ढाला। "पहली श्रवस्था प्रमुख कांग्रेसियों तक सीमित रही जो जनवरी में खत्म हो गई। दूसरी प्रान्तीय श्रीर स्थानीय कमेटियों के प्रतिनिधियों तक सीमित रही जो इस महीने के प्रारंभ में खत्म हो गई श्रीर श्रव तीहरी श्रवस्था चल रही है, जिसमें जनता के श्रामलोग भाग ले रहे हैं।" श्रागे श्रापने कहा कि "मैजिस्ट्रेट कानून-न्यवस्था की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए बड़ी सुम-वृक्त से काम ले रहे हैं। वे साधारण श्राद्मियाँ की उपेचा कर देते हैं-उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते श्रीर बहत-से मामलों में सिर्फ़ जुर्माने ही करते हैं और यह शर्त नहीं लगाते कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को जेल जाने की माज़ादी है। इस बात से उन लोगों को बड़ी निराशा हुई है जो इस खुयाब से जेल जाना चाहते थे कि भविष्य में जुनाव के समय, उन्हें इससे वड़ी मदद मिलेगी। यही वजह है कि गांधीजो को यह घोषणा करनी पड़ी है कि कांग्रेस की दृष्टि में जुर्माने की सज़ा भी उतनी द्वी महंस्वपूर्ण है।"

कांग्रेस का इतिहास : खंड २

श्री एमरी ने खेद प्रकट किया कि नवम्बर में वाइसराय को शासन-परिषद् की स्थापना के सम्यन्ध में श्रपनी कोशिशें छोड़ देनी पढ़ीं; क्योंकि मुस्लिम-लीग ने खास तौर पर हिन्दुश्रों के मुकाबले'में एक निश्चित प्रतिनिधित्व की मांग की श्रीर भविष्य के लिए भी यही शर्त रखी। परन्तु वाइसराय सहोदय ने उसे स्वीकार करने में श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की।

कामन सभा में श्री एमरी के शावण के सम्बन्ध में गांधीजी ने निम्नलिखित वक्तम्य दिया:---

"भारत के सम्बन्ध में कामन-सभा की लम्बी बहस पढ़कर मुझे दु:ख हुआ। कहा तो ऐसा जाता है कि। मुसीबत से लोगों के दिल नरम पढ़ जाते हैं और वे सचाई का महस्व सममने लग जाते हैं; परन्तु साफ ज़ाहिर है कि ब्रिटेन आज जिस भारी संकट में से गुज़र रहा है उसका श्री एमरी पर कोई शभाव नहीं पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका हृदय आज भी विकती-मिट्टी के घड़े-जैसा बना हुआ है। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनकी इस निर्भयता को देखकर मेरी यह धारणा और भी हद हो जाती है कि चाहे कांग्रेस को कितनी ही मुसीबतें क्यों म मेलानी पड़ें, उसे श्रहिंसा की नीति पर हदता से श्रमल करना चाहिए। भारत की मौजूदा परि-रिथित के प्रति श्री एमरी ने जो श्रवहेलाना प्रदिशत को है उससे उन्होंने ब्रिटेन की कोई मदद नहीं की। वे इस बात की बड़ी डींग हांक रहे हैं कि ब्रिटिश-राज ने भारत में शान्ति स्थापना की है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि श्रहमदाबाद और ढाका में क्या हो रहा है ? इन दोनों स्थानों पर शान्ति बनाये रखने की ज़िम्मेदारी किस पर है ? मेरा ख़याल है कि वे मुमे यह कहकर टालने की कोशिश न करेंगे कि बंगाल में तो स्वायत्त-शासन कायम है। वे जानते हैं कि इस तरह की संकटपूर्ण परिस्थितियों ने इन कठपुतली मंत्रिमएडलों के हाथ में कितनी ताकत रहती है, फिर चाहे थे र निमएडल कांग्रेस के हों, लीग के हों श्रथवा किसी और दल के।

"में उनसे एक मुनासिव सवाल करना चाहता हूँ : क्या वजह है कि इतने समय तक बिटिश राज के रहते हुए भी ये लोग इतने नपु सक वने हुए हैं कि मुट्टीभर गुण्डों का भी मुकावज्ञा नहीं कर सकते ? यह बड़े शमें की बात है, हमारे खिए ऐसी नहीं जैसी कि बिटेन के खिए, कि लोग इसिलए अपना घर-वार छोड़कर भाग जायूँ कि कुछ गुण्डों को आग लगाने, हत्या करने और लूट-मार मचाने का मौज़ा मिल गया है। किसी भी सरकार का यह पहला अर्ज है कि वह लोगों को आरम-रत्ता का काम सिखाये; परन्तु विदेशी बिटिश सरकार को हिन्दुस्तानियों की इस बुनियादी भलाई से कोई सरोकार नहीं था। इसिलए उसने खोगों से हथियार चलाने का इक भी छोन लिया।

"श्री एमरी ने भारतीय सैनिकों की जो, भूरि-भूरि प्रशंसा की है, उसका भारतीयों पर कोई असर नहीं हो सकता, क्यों कि अगर फिलहाज हम कांग्रेस की अहिंसा की नीति का ख़याज भी न करें तो भी यदि भारत को आतम-रचा के लिए शिचा दी गई होती और यह स्वेय्हा से ब्रिटेन को सहयोग प्रदान करता तो में दावे के साथ कहता हूँ कि यूरोप की तमाम याक्वें मिलकर भी ब्रिटेन का बाल बांका नहीं कर सकती थीं।

"श्री एमरी ने यह बात फिर दोहराकर भारतीय जनता का अपमान किया है कि भारत के राजनीतिक दलों के जिए आपस में सममौता करने के अलावा खोर कोई चारा ही नहीं है और ब्रिटेन तो सिर्फ संयुक्त भारत की ही बात सुनेगा। मैं बार-बार यह बात साबित कर चुका हूँ कि ब्रिटेन की यह परंपरागत मीति रही है कि भारतीय दलों में एकता न हो सके। ब्रिटेन का आदर्श सदा से यही रहा है कि लोगों में फूट डालकर अपना राज बनाये रखे। भारतीयों की पारस्परिक फूट की ज़िम्मेवारी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की है और जब तक हिन्दुस्तान गुलाम रहेगा, यह भेद-भाव श्रीर श्रापस की फूट भी बनी रहेगी। मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्य से कांग्रेस श्रीर मुस्तिम-लीग के बीच भारी मतभेद है; लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह क्यों नहीं मानते कि श्राखिर यह हमारा घरेलू काज़ है ?

"में वायदा करता हूँ कि श्रगर श्रंभेज हिन्दुस्तान से चले जायँ तो कांग्रेस, लीग श्रीर श्रन्य दल श्रपने हितों के ख्याल से एक-दूसरे से मिल जायँगे श्रीर खुद ही भारत के लिए श्रपने ढंग की कोई मुनासिय सरकार बना लेंगे। हो सकता है कि हमारी यह सरकार बैज्ञानिक ढंग की या पश्चिमी ढांचे की न हो; लेकिन यह निश्चित रूप से स्थायी तो होगी। यह मुमिकिन है कि उस शुभ-घड़ी के श्राने से पहले हमें श्रापस में ही लड़ना पड़े; परन्तु यदि हम किसी बाहरी ताकृत का मुँह ताकृना बन्द कर दें तो पन्द्रह दिन के श्रन्दर-श्रन्दर ही फैसला हो जायगा श्रीर शायद एक दिन में इतनी चित न हो सके जितनी श्राज यूरोप में हो रही है। इसका एक साधा-रण-सा कारण यह है कि ब्रिटेन की द्या से श्राज हम निःशस्त्र हैं।

"श्री एमरी सचाई का गला घांटकर शाज श्रपनी श्रनजान जनता को यह कहकर श्रम में दाल सकते हैं कि कांग्रेस या तो 'सब कुछ लेना चाहती है श्रथवा कुछ भी नहीं।' मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यतः ब्रिटिश जनता को खुश करने के लिए ही कांग्रेस ने प्ना-प्रस्ताव पास किया था और जब बम्बई में उसने श्रपना यह प्रस्ताव रद कर दिया तो मैंने श्रधिकृत रूप से घोषणा की थी कि इस समय ब्रिटिश-सरकार मारत को न तो श्राजादी दे सकती है श्रीर न उसकी घोषणा कर सकती है, इसलिए फिलहाल हमें भाषण देने श्रीर लिखने की पूरी श्राजादी से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। क्या उससे अह ज़ाहिर होता है कि कांग्रेस या तो 'सवकुछ लेना चाहती है श्रथवा कुछ भी नहीं ?'

"मेरा विचार है कि श्री एमरी की मानसिक स्थिति को देखते हुए उनसे यह उम्मीट करना बहुत बड़ी बात होगी कि उनमें इतनी शिष्टता भी होगी कि वे कांग्रेसके इस नियंत्रित संयम को स्वीकार कर सकेंगे कि उसने गिटिश-सरकार को श्रामनी मुसीबत के वक्त परेशान न करने की कोशिश की; खेकिन श्री एमरी में ऐसा सौजन्य कहां ? वे तो कांग्रेस के संयम की उपेत्ता करके यह कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी चारों खाने चित्त गिरी है।

"मैंने जब भारत की समृद्धि के सम्बन्ध में उनका वयान पढ़ा तो मुक्ते बढ़ा आश्चर्य हुआ। में अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि यह विलक्त कारपनिक चीज़ है। भारत की जनता धीरे-धीरे मुफलिसी की ओर बढ़ती जा रही है। उसे तन ढकने को कपड़ा और भरपेट खाना भी मयस्सर नहीं होता। वजह यह है कि देश पर एक ही आदमी की हुकूमत है और वह जाखों का बजट तैयार करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह खात हिन्दुस्तान की मूखी जनता की समृद्धि की स्वक न होकर इस बात की स्वक है कि आज हिन्दुस्तान विटेन के पेरों-तले रौंदा जा रहा है। हर हिन्दुस्तानी का, जो हमारे किसानों की मुसीयत को जानता है, फर्ज हो जाता है कि इस स्वेच्छाचारी-शासन के ख़िलाफ बग़ावत का करड़ा खड़ा करे। सोभाग्य से हिन्दुस्तान की मानवता शान्तिपूर्ण है और मैं उम्मीद करवा हूँ कि इसी शान्तिपूर्ण वरीके से वह अपनी किस्मत का फैसला करेगी और अपने पैदायशी हक को हासिल करेगी; लेकिन में श्री एमरी के दु:खद बयान पर और ज़्यादा विचार नहीं करना चाहता। उनके भाषण के इस

संचिप्त विश्लेषण से भी मुक्ते दुःख पहुँचा है; लेकिन चूंकि यह इतनी आश्चर्यजनक गलत-फहिमियों से भरा पड़ा है कि मुक्ते मजबूर होकर यह महसूस करना पड़ा कि अगर में इनकी ओर जनता का ध्यान न आकर्षित कहूँ तो मैं अपने फर्ज से गिर जाता हूँ। अगर वे चाहते तो इतने में ही सन्तोष कर लेते कि ४० करोड़ जनता पर उनका एकछूत्र राज्य कायम है।"

पिछले कुछ समय से "स्टेट्समैन" के सम्पादक श्री श्रॉर्थर मूर ब्रिटेन के श्रखवारों में भौर वहां के लोगों से बातचीत करके यह कोशिश कर रहे थे कि हिन्दुस्तान के साथ सममौता कर लिया जाय। कुछ एंग्लो-इंडियन न्यापारियों को यह श्रमिशाप-सा प्रतीत होता था भौर उन्हें फूटी श्रांखों भी न भाता था।

बंगाल-च्यापारमंडल के प्रधान, उप-प्रधान झौर कई प्रमुखसदस्यों ने "१टेट्समैन" के नाम नीचे लिखा पत्र भेजा —

"२२ अप्रैल को कामन-सभा में भारत-विषयक बहस के बाद ब्रिटेन के अख़बारों में भारत के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार की वर्तमान-नीति के गुण-दोष और उसके वैधानिक गतिरोध के हल के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ है। उस वाद-विवाद में 'स्टेट्समैन' के संपादक श्री आर्थर मूर ने जो इस समय इंगलैंड में हैं, विभिन्न लेख लिखे हैं, जिन्हें भारत में प्रचारित किया गया है और छापा गया है।

"इस ख़्याल से कि ब्रिटेन या भारत के लोगों के दिलों में किसी किस्म के शक या ग़लतफ़हमी की गुंजाहश न रहे, बंगाल चेम्बर श्राफ कामसे के हम निम्निलिखित सदस्य यह
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत श्रीर ब्रिटेन के वैधानिक प्रश्न के सम्बन्ध में श्री मूर के राजनैतिक विचार, जो हाल में ही ब्रिटेन के श्रख़्बारों में प्रकाशित हुए हैं श्रीर जिन्हें श्री मूर ने लोगों
के साथ श्रपनी मुलाकातों के दरमियान ब्यक्त किया है, उन्हें किसी भी तरह से भारत में रहनेवाले
ब्यापारिक-वर्ग के विचार नहीं सममना चाहिए। हो सकता है कि 'स्टेट्समैन' के सम्पादक
के रूप में श्रीर कलकत्ता के लोगों के साथ उनके घनिष्ठ सम्पर्क के कारण ब्रिटेन या किसी श्रीर
जगह लोग यह सममने लगें कि उनके राजनैतिक विचारों श्रीर कार्रवाह्यों को भारत-स्थित ब्रिटिशब्यापारिक-वर्ग का समर्थन प्राप्त है। इसलिए हम यह बात ज़ाहिर कर देना चाहते हैं कि यह
वास्तविकता से कोसों दूर है श्रीर साथ ही हम यह भी कह देना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में
'स्टेट्समैन' की सम्पादकीय नीति से भी हमारा किसी किस्म का ताक्लक नहीं है।"

इस बात पर हस्ताचर करनेवाले सञ्जनों के नाम इस प्रकार हैं—श्री जी॰ बी॰ मॉर्टन (प्रधान), श्री श्वार॰ श्वार॰ हैंडो (उप-प्रधान), श्री एन॰ ढटल्यू शिशोम, श्री ई॰ घी॰ प्राट, श्री एच॰ जी॰ स्टोक्स, श्री जै॰ एख॰ बर्डस, श्री ए॰ डन्कन श्रीर सर एख॰ एच॰ बर्न।

२२ जून, १६४१ को जर्मनी ने रूस पर भावा बोब दिया। इससे भारतीय प्रश्न के बारे में विदेन के मज़दूर-दब्ब के सदस्यों को श्रीर भी ज़्यादा उत्साह मिला। इंगलेंड का मज़दूर दल कामन-सभा में श्री एमरी को परेशान किये था। यह बार-बार भारतीय समस्या की श्रीर उनका ध्यान श्राकर्षित कर रहे थे। जर्मन हमले के थोड़ी देर बाद ही मज़दूर दल ने कामन-सभा में भारत के सम्बन्ध में विदिश सरकार की मीति की कड़ी श्रालीचना करनी श्रुरू कर दी थी। भारत के उप-मन्त्री इ्यूक श्राव डीवनशायर ने श्रावसकीई विश्वविद्यालय में दिये गये श्रपने एक भाषण में कहा कि भारत की सरकार भारत के लिये, भारतीयों द्वारा श्रीर भारत में स्थापित—होगी; लेकिन इब्राहम लिकन के शब्दों में उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह सरकार जनता श्री, जनता के लिए श्रीर जनता हारा'

होगी। इयुक के भाषण के परिणाम-स्वरूप कामन-सभा में श्री सीरेन्सन ने रूस-जर्मन युद्ध के बाद भारत के सम्बन्ध में कई एक प्रश्न पूछे श्रीर उनका जवाब देते हुए श्री एमरी ने कहा कि "इस समय मेरे सामने कोई नया प्रस्ताव नहीं है श्रीर भारतीय राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने का कोई सवाज हो नहीं उठता!' १० जुलाई को मजदूर-दल के सदस्य श्री सीरेन्सनने प्रश्न किया कि क्या परिवर्तित श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत-मंत्री ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि "भारत में राजनैतिक बन्दियों की श्राम रिहाई के कारण हमें कितना बड़ा कूटनीतिक श्रीर मानसिक लाभ प्राप्त हो सकता है ? क्या उन्होंने राजनीतिक गतिरोध के जारी रहने की खनियादी वजह श्रीर उसे दूर करने की स्वीकृत नीति पर फिर से विचार करने के सम्बन्ध में कोई विचार किया है ? क्या उनका इरादा भारतीय राजनीतिक दलों से फिर से बात-चीत करने का है ?"

इनका जवाब देते हुए श्री एमरी ने कहा कि परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भारत के राजनैतिक गतिरोध पर पड़नेवाले प्रभाव के सम्बन्ध में श्री सोरेन्सन जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ख़ैर कुछ भी हो, मैं इस सम्बन्ध में कोई श्रीर नया वक्तव्य देने को तैयार नहीं, फिर भी इतना ज़रूर है कि सम्राट् की सरकार इस विषय पर बड़े ध्यान से सोच विचार कर रही है।

१७ जुलाई, १६४१ को श्रॉस्सफोर्ड में भाषण देते हुए श्री श्रार्थर मूर ने कहा:-

"हमें एशिया में भी श्राने कर्तन्य का पालन करना चाहिए। यह काम हमारा है कि हम भारत को यह महसूस करा दें कि उसके जिए यही मुनासिब वस्त है जब वह श्रपने को एक राष्ट्र के रूप में साबित कर सकता है। ज्यों-ज्यों सप्ताह बीतते जायँगे, सर्वनाश का ख़तरा भी बढ़ता जायगा श्रीर यह ख़तरा तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक भारत श्रपने को एक राष्ट्र साबित न कर दे, श्रपने मामूली-मामूली कगड़ों का फैसला न कर ले श्रीर श्रास्ट्रेलिया श्रयवा किसी श्रीर दूसरे ऐसे देश की तरह जो इस समय लड़ाई में प्रे वेग से लड़ रहा है, उसकी बराबरी का पद साबित न कर दे श्रीर एक संयुक्त-राष्ट्र के रूप में नहीं लड़ता।

"यह स्पष्ट कर देना हमारा फर्ज है कि श्रगर वह चाहे तो इसी समय वह पद हासिल कर सकता है। हमें हिन्दुस्तान और सारी दुनिया को दिखला देना चाहिए कि हम केवल पुरानी स्वाधीनताश्रों को बचाने की खातिर ही नहीं बल्कि नई स्वाधीनताएँ स्थापित करने के लिए लह रहे हैं। इस ख्याल से नहीं कि उससे हम पुराने संसार का बचाव कर सकें, बल्कि एक श्रेष्टतर संसार की स्थापना के लिए।

"श्रगर चीन ख़त्म हो जाता है तो क्या भारत जीवित रह सकेगा ? श्रगर जर्मनी एशिया-माइनर या मध्य-एशिया पर चढ़ श्राये तो क्या भारत जीवित रह सकेगा ? केवल ब्रिटेन श्रीर भारत ही मिलकर एशिया में उत्साह की एक ऐसी श्राग सुलगा सकते हैं जिससे हिटलर श्रीर जापानियों की योजनाएँ विफल की जा सकती हैं।"

 लिखी थी । उनका यह कार्य उनके जीवन के सिद्धान्तों तथा उनकी विरक्ति की भावना के, जो उनके जीवन का ग्रंग वन गई थी, सर्वथा श्रनुरूप था। भारत के वे महर्षि महाकवि थे। मानवता के इस सच्चे पुजारी का, जिसने श्रपने देश श्रीर संसार की सेवा में श्रपना सारा जीवन ही लगा दिया था, भवसान राष्ट्र के लिए एक महान् चित थी । उसी राष्ट्र की जिसे श्रपनी संकट की घड़ी में वयोगृद्ध राजनेतिज्ञ, किव श्रीर योदाश्रों की सेवाश्रों की श्रावश्यकता थी। जिलयाँवाला याग्र के हरयाकायह के विरोध में श्रीर बाद में श्रंग्रेज़ों द्वारा प्रदर्शित की गई निर्ममता के विरोध में उपाधि त्यागने के ही दिन से जीवन की श्रन्तिम घड़ी तक किव ने जहां एक श्रीर सरस्वती की श्राराधना श्रीर नवयुवकों के शिचाचेत्र में दिलचस्पी जी, वहाँ दूसरी श्रीर मातृभूमि की सकट की घड़ियों में उसकी मर्यादा, उसके सम्मान श्रीर उसकी स्वाधीनता की हिमायत करने में कुछ भी उठा नहीं रखा।

उपाधि त्यागते हुए लार्ड चेम्सफोर्ड के नाम उन्होंनेश्रपने पत्र में लिखाथा—'श्रय वह समय त्या गया है जब ये सम्मान-सूचक चिह्न हमारी लांछना की पृष्ठभूमि पर हमारी लड़जा को श्रौर भी नम्नरूप में उपस्थित कर देते हैं श्रौर जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, में इन सम्मान-सूचक चिह्नों से श्रयुक्त होकर श्रपने उन देशवासियों के समकत्त श्रानाः चाहता हूँ जो श्रपनी तथाकथित मगण्यता के कारण मानवोचित पद से भी नीचे गिर जाते हैं।''

यद्यपि कवि की वीमारी 182७ से प्रारम्भ हुई थी, पर वे तव श्रच्छे हो गये थे। ३० श्रवदूवर, १६३७ में श्रिखल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव पास करके उनके स्वास्थ्य थीर दीर्घायु के लिए प्रार्थना की थी।

कवि ने "मृत्यु" शीर्षक से अपनी जो अन्तिम कविता लिखी थी, उसका आशय इस प्रकार है:—

परिताप की श्रन्धकारपूर्ण रात्रि बारम्बार मेरे घर तक श्राई है। उसका एकमात्र श्रस्त्र को मुक्ते दिखाई दिया, पीड़ा की सिकुड़ी मेहिं, भय के भयानक संकेत थे, वह उस श्रन्थकार की कालिमा में भी दिखाई दे रहे थे।

ज्य कभी मुक्ते उसकी भयपूर्ण मुद्दा का यकीन हुआ, तभी मुक्ते पराजित होना पढ़ा है। जय भ्रोर पराजय का यह खेब हो जीवन की आन्ति है।

शौरावावस्था से ही पग-पगपर यह विभीपिका, परिताप से भरी हुई मेरे पीछे छाया की तरह लगी हुई है।

श्रनेक श्रारांकाओं का यह चन्न-चित्र-चित्रह्वनित कानिमा में निर्मित मृत्यु की कुरान कृति है।

जुलाई के ग्रुक्त से ही पत्र-प्रतिनिधि केन्द्रीय ग्रासन-परिपट् के परिवर्द न के सम्यन्ध में यहुधा लिखने लगे थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये समाचार किती की मेरणा पर लिखे गये थे शौर दूसरों का ख्याल था कि ये सिर्फ कर्चनाएं ही हैं। हसी बीच २२ जून को जर्मनी ने रूस पर श्राक्रमण कर दिया। फलतः भारत की परिस्थिति का स्वरूप भी बदल गया। श्रव लोग यह कहने लगे थे कि चूं कि १२ जुलाई के रूसी शौर विदिश सममीते के श्रवसार रूम विदेन का सहयोगी राष्ट्र बन गया है, इसलिये भारत के राजनीतिक वन्दियों—विशेषकर साम्य-धादियों शौर नज़रबन्दों को मुक्त कर देना चाहिए; लेकिन वास्तिवकता यह प्रतीत होती है कि रूस शौर जर्मनी में लड़ाई बिड़ जाने के परिणामस्वरूप नई परिस्थितयां पैदा हो गई थीं शौर

प्रत्यक श्रादमी उसके बारे में पृथक-पृथक् राय दे रहा या। रायवादियों, किसान-सभा वालों श्रोर साम्यवादी संगठनों ने भी हसी प्रकार श्रपनी-श्रपनी विचारधाराएं बना लीं। श्रिखल भारतीय किसान-सभा श्रोर कुछ साम्यवादी तथा मज़दूर संघवादी रूस को ही भारतीय किसानों श्रोर मज़दूरों का श्राशा-केन्द्र बताने लगे। वे रूस को श्रपना पितृदेश समस्ते लगे; परन्तु कांग्रेस के ख़याल से भारत ही उनकी मातृभूमि थी। इसलिये जाहिर है कि किसानों श्रोर मज़दूरों के लिए भारत को श्रपनी मातृभूमि श्रीर रूस को श्रपनी पितृ-भूमि समस्ते में कोई तुक नहीं था। कहने का मतलब यह कि उनकी एक टांग हिन्दुस्तान में श्रोर दूसरी रूस में थी। वे दो नावों पर सवार थे। इन लोगों ने रूस की तन, मन श्रीर धन से पूरी मदद करने के लिए पस्ताव पास किए। साथ ही वे ब्रिटिश विरोधी होने का भी दम भरते रहे। युद्ध के पचपाती, ब्रिटेन के विरोधी श्रीर रूस के पचपाती लोगों ने देश को विभिन्न विचार-धाराश्रों को श्रमजाल में डाल दिया। कुछ समय के लिए देश में श्रव्यवस्था-सी फैल गई। लोग श्रम में पड़ गये।

ः ये द्विधाएं श्रौर पेचीदिगयां तो एक श्रोर रहीं, वास्तविकता यह थी कि सरकार इस बात से वड़ी परेशान थी कि लड़ाई भारत के द्वार तक आ पहुंची थी। यद्यपि पार्लमेएट में प्रति सप्ताह श्री सोरेन्सन, श्री गालवे श्रीर दूसरे मज़दूर-इलीय सदस्य, श्री एमरी के यह सममाने की कोशिश करते रहते कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति बदल गई है। इसलिए ब्रिटेन की भारतीय मीति में भी परिवर्तन होना आवश्यक है: परन्तु वे भला ये बातें कहां माननेवाले थे। फिर भी यह साफ ज़ाहिर था कि ब्रिटेन के समाचार-पत्रों का एक वर्ग भारतीय-नीति में परिवर्तन करने का पत्तपाती था। इसे ध्यान में रखते हुए भारत-सरकार चाहती थी कि अगर संभव हो तो उसे अपने युद्ध-प्रयत्न में जनता की सहातुभूति श्रीर सहयोग प्राप्त हो जाए श्रीर इस उद्देश्य के लिए वह चाहती थी कि अगर गति रोध दूर न हो सके तो भी कम-से-कम भारत के निहित स्वार्थों के साथ उसका मेल-जोज स्थापित हो जाए श्रौर वे दोनों सुर-में-सुर मिलाकर भ्रपना काम जारी रख सकें। २१ जलाई को इन सात भारतीयों - सर सुलतान भहमद, सर होसी मोदी, सर श्रकवर हैदरी, श्री श्रणे, श्री एन० श्रार० सरकार, श्री राघवेन्द्र राव श्रीर सर फिरोजखां नून को वाइसराय की शासन-परिषद में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। इनके श्रलावा श्री रामस्वामी सदालियर को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वाइसराय की शासन-परिषद में न्नाठ भारतीय, तीन यूरोदियन सदस्य श्रीर प्रधान-मंत्री थे । "देली हेरल्ड" ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि सरकार की इस कार्रवाई का महत्त्व इससे श्रधिक श्रीर कुछ भी नहीं कि भारतीयों को कुछ भीर नौकरियां दे दी गई हैं। इसके श्रतावा उक्त पत्र ने सारी समस्या पर ही बिल्क़ल नये सिरे से श्रीर नये दृष्टिकीण से पुनर्विचार करने पर ज़ीर दिया। यहां तक भारत के उदारवादी भी इस परिवर्तन से सन्तुष्ट नहीं हो सके।

जब इस इस बात पर विचार करते हैं कि यह घोपणा रूस और जर्मनी की जहाई छिड़ने के ठीक एक महीने बाद की गई थी तो हमें भारत-सरकार के इस वक्तज्य में कि "युद्ध के सिलसिले में काम का अधिक दबाव और ज़ोर बढ़ जाने के कारण" उसने शासन-परिषद् में विस्तार करने का फैसला किया है, कुछ तुक नहीं दिखाई देती। सरकारी विद्यप्ति के इस कथन से कि यह कार्रवाई सिर्फ कानून, और रसद तथा ज्यापार और अम, विमागों को पृथक् करने, शिका, स्वास्थ्य और भूमि-विभाग के वर्तमान विभागों को शिक्षा, स्वास्थ्य और मूमि तथा भारतीय समुद्द-पार के अलग-अलग विभागों में विभक्त करने और सूचना तथा नागरिक रहा के नये विभागों

की स्थापना कर के लिए की गई है, भारत-सरकार स्वयं अपराधी साबित हो जाती है। इसकी आजीचना करते हुए डा॰ समू ने निर्देल नेता-सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में पूना में कहा था कि आज देश में चारों और से यह पूछा जा रहा है कि क्या रहा, अर्थ और यातायात विभागों में लड़ाई की वजह से काम का ज़ोर नहीं बढ़ा ? शासन-परिषद् में इस विस्तार के कारण प्रत्यच थे और इन परन् उ जुलाई को शिमलासे जारीकी गई एक विज्ञिति प्रकाश डाला गया था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि—इस तथा कथित "गैर-राजनैतिक श्रीर गैर-सांप्रदायिक" परिपद् में तीन सरकारी श्रीर शाठ गैर-सरकारी सदस्य हो गये, जबिक उससे पहले प्रधान सेनापित को छोड़कर शासन-परिषद् में चार सरकारी श्रीर तीन गैर सरकारी सदस्य हुशा करते थे।

यह दावा किया गया था कि इस घोषणा के अनुसार प्रधान राजनीतिक दलों के तत्कालीन रुख़ को देखते हुए अगस्त-प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई है। इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि अगस्त के प्रस्तावों के बाद से सरकारी नीति में किसी किस्म का परिवर्तन नहीं किया गया। शासन-परिषद् के विस्तार का उद्देश्य युद्ध-रत राष्ट्र के लिए कार्यकुशल सरकार की स्थापना करना है और ये परिवर्तन मौजूदा विधान के अन्तर्गत किये गये हैं और इनके कारण भविष्य के वैधानिक निर्णय पर जो राजनैतिक दलों के पारस्परिक सममौते से किया जाएगा— किसी किस्म का प्रतिकृत प्रभाव नहीं पढ़ेगा।

शासन-परिषद् के इस विस्तार और राष्ट्रीय सुरद्धा-परिषद् की स्थापना के पीछे काम करने वाली नीति का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया था कि उनत दोनों बातें महज युद्धकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई हैं और इनका मकसद किसी राजनैतिक वल की मांग को पूरा करना नहीं है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी भी राजनैतिक मांग को न तो दृष्टि से ओमल ही किया गया है और न उसके विरुद्ध कोई कदम उठाया गया है। अगस्त-प्रस्ताव के अन्तर्गत किये गये वायदे अब भी उथों-के त्यों मौजूद हैं। यह भी कहा गया था कि जिन भारतीयों को शासन-परिषद् में लिया गया है, भारतीयों के प्रतिनिधियों की हैसियत से उनकी स्थिति सर्वथा अविवादास्पद है। वे अपने ओहदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक सम्राट् की मर्जी होगी।

सरकारी तौर पर यह घोषणा भी की गई कि शासन-परिपद् के मौजूदा भौर नये सदस्यों को ६६,०००) सालाना वेतन मिलेगा जबकि उससे पहले यह वेतन ८०,०००) सालाना था । यह आशा भी प्रकट की गई कि नये सदस्य श्रवित्तम्ब श्रपने श्रोहदे संमाल लेंगे।

मागरिक रहा श्रीर सूचना के जो दो नये विभाग स्थापित किये गए थे, उनके सम्बन्ध में यह कहा गया कि पहले विभाग का सैनिक, विभाग से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध महीं रहेगा; लेकिन इसमें मुख्यतः हवाई हमले से रहा का काम, श्रीर न केवल हवाई हमलों के तारकालिक ख़तरे श्रयवा प्रभाव बिक शत्रु-द्वारा स्थल श्रयवा नौसैनिक बमवर्षा का मुकाबला करने के लिये श्रावश्यक साज-सामान की व्यवस्था श्रीर सैनिक संगठनों की स्थापना भी शामिल है। इसके भलावा इस विभाग के श्रन्तर्गत शत्रु की जल-स्थल श्रीर हवाई कार्रवाई का प्रतिरोध करने के लिये श्रावश्यक सिविसों को कायम रखने, शरणार्था जनता श्रयवा वेघर लोगों की देखभाल श्रीर हर दूर करने का काम इस्यादि वार्ल भी शामिल होंगी। यह श्राशा प्रकट की गई थी कि इंगलेयड की माँति नागरिक-रद्या-विभाग भी एक बड़े श्रीर महत्त्वपूर्ण विभाग का रूप धारण कर लेगा श्रीर इसिब्र उसे किसी श्रीर दूसरे विभाग में शामिल कर देना श्रसंमव था। इस विभाग के सदस्य

श्री हुँ० राभवेन्द्र राव उस समय इंगलैंगड में थे। इसलिये उनसे कहा गया कि भारत लौटने से पहले वे नागरिक रंजा के कार्यों का विशेष रूप से अध्ययन कर लें।

स्वना-विभाग का काम-देश के युद्ध-प्रयत्न के एकीकरण श्रीर जनता के नैतिक साइस तथा विश्वास की बनाए रसना था।

यह दावा किया गया था कि परिवर्द्धित शासन-परिषद् में जो लोग लिए गये हैं वे इस बात का सबूत हैं कि वाइसराय और सम्राट् की सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण विभागों को संभाजने के लिये यथासंभव उच्चतम कोटि के और वास्तविक रूप से गैर-सरकारी प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इच्छुक है।

यह भी कहा गया कि युद्ध की परिस्थित में तेजी से होनेवाले परिवर्तनों को देखते हुए और भारत के करीन युद्ध के पहुँच जाने पर संभवतः भविष्य में भूतकाज की अपेका सरकारी व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़े और इसिलिए यह प्रवन्ध करना आवश्यक है कि शासन-परिषद् को उस समय किसी बड़ी कि कि तामना न करना पड़े। यह प्रवन्ध करना भी आवश्यक है कि कहीं सदस्य अपने विभागों के अध्यधिक काम के कारण अपने प्रधान कार्याजय में ही न फैंसे रहें। उनके लिए भारत का दौरा करना भी संभव और आसान होना चाहिये।

यह कहा गया कि परिवर्दित शासन-परिषद् श्रौर राष्ट्रीय सुरचा-परिषद् उस सरकारी मशीन के दो मुख्य श्रंग हैं, जिसमें विस्तार करने का फैसला किया गया है। यदि सुरचा-परिषद् को श्रपना वह मकसद पूरा करना है जिसके लिये वह बनाई गई है तो उसके लिये शासन-परिषद् के सदस्यों को श्रपना काफी समय उस श्रोर लगाना पड़ेगा।

इसके साथ ही २२ जुलाई को भारत-मंत्री श्री एमरी ने भारत और युद्ध की परिस्थिति के बारे में पार्लमेयट में एक श्वेत-पत्र उपस्थित किया। यह श्वेत-पत्र न्यूनाधिक रूप में पिछले ग्यारह महीनों की घटनाओं का सिंहावलोकन श्रीर वाइसराय द्वारा जारी की गई विज्ञित की गुनरावृत्तिमात्र था।

वाह्सराय की शासन-परिषद् के विस्तार पर जो प्रतिक्रिया हुई वह बड़ी दिलचस्प थी। श्री जिक्का इस बात से तिलमिला उठे कि वाह्सराय ने स्वयं लीग के प्रधान धौर उनकी कार्य-समिति से सलाह-मशिवरा लिये बग़ैर ही उनके आदिमियों से बातचीत की । उन्होंने वंगाल, पंजाब और श्वासाम के प्रधानमंत्रियों के ख़िलाफ़ अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करने की धमकी दी। सिन्ध के प्रधान मंत्री का लीग से कोई ताल्लुक न था। स्वयं सर सिकन्दर ह्यात लाँ पंजाब असेम्बली में यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। सर सिकन्दर ह्यात की तरह ही श्री फजलुल हक भी लीग की बलाय बंगाल की कृषकप्रजा-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे। सिर्फ सर सादुरुला ही लीग के शिकार थे, पर वे भी चुनाव के समय उसके साथ नहीं थे। यह लीग ही थी लो उनकी मिन्नतें, खुशामदें कर रही थी, न कि वे लोग लीग के श्राग-पीछे घूम रहे थे। श्रागर श्री जिक्का वस्तुतः अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करते हैं तो उसका परिणाम यही होगा कि पंजाब और बंगाल के प्रधान-मंत्री उस सौभाग्य से धंचित हो जायंगे—जो एक संदिग्ध लाभ किन्तु निश्चित भार-स्वरूप ही था; लेकिन इन तीनों प्रान्तों के प्रधान-मंत्रियों का कहना या कि भगर जीग चाहती है कि वे प्रधान-मंत्री पदों पर बने रहें तो उन्हें श्रपनी उस है सियत से सुरुला-परिषद् के प्रति भी श्रपने कर्त्तच्य का पालन करना पड़ेगा। इस युन्ति को स्वीकार करना किन्त था।

अर्थात् अपने यहाँ के दत्तों की करपना भी धार्मिक श्रौर साम्प्रदायिक श्राधार पर ही करते। तब टस श्रवस्था में विटेम का श्ररूपमत भी कभी बहुमत में नहीं परिवर्तित हो सकता था।नहीं, यह ऐसानहीं था; बिक बात दरश्रसल यह है कि भारत में यद्यीप सभी श्रत्पमतों को सामानिक, धार्मिक श्रीर सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी अभी यहाँ की जनता का विकास ही रहा है श्रीर हमें चाहिए कि हम उसका विकास एक ऐसे समान राजनीतिक कार्यक्रम के श्राधार पर करें जिसमें समस्त राष्ट्र के श्रार्थिक स्वार्थी की प्रधानता रहे । उस श्रवस्था में इन दुर्जों के परस्पर-विरोधी विचारों का श्राधार भी ये ही आर्थिक स्वार्थ होंगे। अगस्त १६४० में श्री एमरी ने कहा था कि, "प्रान्तों में एक-दलीय शासन के प्रतुभव से भारत के राष्ट्रीय जीवन के महानू श्रीर शक्तिशाली तत्वों की ऐसी सही या गलत धारणा वन गई है कि वर्तमान विधान की केन्द्रीय सरकार-सम्बन्धी धाराश्रों के भ्रन्तर्गत श्रथवा उसमें किये गए किसी श्रन्य ऐसे संशोधन के श्रन्तर्गत जिसके फत्तररूप देश का नित्यप्रति का शासन-प्रवन्ध बहुमत के नियंत्रण में ही रहेगा, उनका जीवन तथा उनकी विभिन्न स्वतंत्रताएं सुरचित नहीं रह सकेंगी; क्योंकि उस हाजत में बहुमत पर आधारित यह सरकार श्रन्धाधुन्ध "बाहर की कार्यकारिणी का श्रादेश" मानती रहेगी। लेकिन श्रगस्त १६४१ में श्री एमरी के लिए वही राग श्रकापते रहने का साफ्र सतल्य यह था कि वे वास्तविक प्रश्न को श्रन्थकार में रखना चाहते थे। उनका श्रसली मक्रसद वस्तु स्थिति पर पर्दा ढालना था। श्रगर प्रान्तीय स्वायत्त शासन के साथ-साथ केन्द्र में भारतीय सरकार का ढांचा भी बदल दिया जाता तो यह कठिनाई ही सामने न आती । परन्तु केन्द्र में जिन्मेवार हक्नत कायम किये बिना, प्रान्तों में जिम्मेदार सरकारें स्थापित करना एक जब्खदाते हुए ढांचे को खड़ा करने के समान था। माना कि यह ढांचा अपर से खूबसूरत था लेकिर इन दोनों ढांचों- प्रान्तीय श्रोर केन्द्रीय-को जोड़नेवाली कोई मजबूत कड़ी भी तो चाहिए थी ? ऐसी केन्द्रीय सरकार के अभाव के कारण ही तो बाहर की कार्यकारियों के आदेशों को मानने की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यह कार्य-कारियों कोई बाहरी शरारती अथवा ख़ामसाह दस्तल देनेवाली संस्था थी ? क्या उसे देश के हितों से कोई मतज्ञद न था? नहीं, यह ऐसा नहीं था। क्या सभी नाजुक मौकों पर विटेन के प्रधानमंत्री सबसे पहले ब्रिटेन के यूनियन एसोसियेशन का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते? बाल्डविन ने यही किया और चैम्बरलेन ने भी। अगर बिटेन में श्रविश्वास का कोई प्रस्ताव पास हो जाय तो उसका मतजब होता है प्रधानमंत्री श्रीर मन्त्रिमगढल की बरखास्तर्गा। श्रीर यह काम पार्लमेयट नहीं करती बल्कि स्वयं श्री एमरी के शब्दों में इसकी जिम्मेवारी होती है, "बाहर की एक कार्यकारिया के आदेशों को अन्धायुन्ध पाचन करने पर ।" श्री एमरी ने कांग्रेस-राज भ्रायवा हिंदू-राज के ख़तरे का जिक किया है, जिसकी वजह से मुसलमानों की तरफ़ से हिन्दुस्तान को हिन्दू श्रीर मुसजिम-दो राज्यों में बाँट देने की जोरदार माँग की जा रही है। आगे श्री एमरी फरमाते हैं कि "इस समय मुक्ते इस योजना के सम्बन्ध में उठाई गई यहत-सी अनिवार्य श्रापत्तियों का उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं। में तो यही कहूँगा कि इसका परियाम स्थायी अल्पमतों को कुछ अपेचाकृत छोटे-छोटे इचाकों में भेज देना होगा; बेकिन टससे भी तो समस्या इल नहीं हो सकेगी। यह बात तो निराशा की प्रतीक है और इसे में सर्वथा श्रनावश्यक निराशा की भावना सममता हूँ; क्योंकि मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानों में काफी रचनात्मक योग्यता और बुद्धि भीर काफी सद्भावना तथा पर्याप्त देश-भक्ति विद्यमान है जिसकी सहायता से वे एक ऐसा वैधानिक हज हुँ द सकते हैं, जिससे सभी संप्रदायों और सभी हिताँ की

सन्तोप हो सकता है श्रीर उन्हें उचित मान्यता प्राप्त हो सकती है। ख़ैर जो कुछ भी हो, पिछुले साल भगस्त में लार्ड लिनलिथगो ने सम्राट् की सरकार की श्रोर से जो महत्त्वपूर्ण श्रीर ज्यापक घोषणा जारी की थी, उसकी पृष्ठभूमि में यही मावना काम कर रही थी। श्री एमरी यह बात भी स्वीकार करते हैं कि "मुसलमानों और दूसरे महत्त्वपूर्ण तत्वों ने अगस्त की इस घोषणा का स्वागत किया। इसिकए कि इससे उन्हें यह आश्वासन मिलता था कि बिटिश सरकार श्रीर कांग्रेस उनकी पीठ के पीछे ही उनके भाग्य का निपटारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके विपरीत यह बात भी विबक्त सही है कि इससे न केवल कांग्रेस को ही धका लगा, बल्कि भारत और यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी बहुत से नरम दलीय तत्वों को धका पहुँचा; क्योंकि इस घोषणा में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि भारत की अपने लक्य तक पहुँचने से पहले एक और अनिवार्य परन्तु नई अवस्था में से होकर गुज़रना पढ़ेगा।" श्चापने सुलह सफ़ाई श्रीर श्रापसी बातचीत-द्वारा समसौता करने की कार्य-प्रयाद्धी पर बहुत जीर दिया। सत्याप्रह से नई परिस्थितियाँ नहीं सुलक सर्केंगी। श्रापने कहा कि इस वक्त इसने 'जो श्रम्तर्कालीन नीति निर्धारित की है वह लच्य को देखते हुए श्रत्यधिक न्यावहारिक है किसी वैधानिक प्रश्न पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पहता और जो आदमी युद्ध-प्रयत्न में सहायता दे रहे हैं, उनके प्रति कोई वायदे भी नहीं किया गया। सम्राट् की सरकार की यह हार्दिक श्राकांचा है कि भारत का श्रधिक से-श्रधिक शासन-सूत्र स्वयं भारतीयों के ही हाथों में रहे। इसका सबूत वायसराय की शासन-परिपद श्रीर युद्ध-सजाहकार परिषद् की स्थापना है। लेकिन जब इस सम्बन्ध में वायसराय ने राजनीतिक दलों के नेताओं का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें निराशा का मुँह ताकना पड़ा। कांग्रेस ने श्रसहयोग के मार्ग को श्रपनाया । वायसराय की शासन-परिषद् श्रीर उनके युद्ध-मंत्रिमण्डत के विस्तार के पीछे मुख्य बात परिषद् की कार्यकुशलता थी। महत्त्वपूर्ण पद श्रीर स्थान दिये जाने की न्यवस्था की गई थी। श्रायिक महत्वपूर्ण बात ऐसे योग्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना था जो स्वैरका से श्रीर सामूहिक रूप से परिषद् की जिम्मेवारी श्रीर कार्य-भार श्रपने कन्धों पर उठाने की तैयार थे। श्रीर श्री एमरी तो यहाँ तक कह गए कि इस दिशा में वाहसराय को वड़ी मारी सफलता मिली है। यह बात नहीं थी कि उन्हें सिर्फ़ अपनी हाँ-में-हाँ मिलानेवाले न्यक्तियों का दल मिल गया था। श्रापने कांग्रेस की भूरिं-भूरि श्रशंसा करते हुए कहा, "मैं, श्रनुभव करता हूँ कि पिछ्जी दो पीढ़ियों से भारत ने कांग्रेस-द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय झान्दोखन से बहुत कुछ पाया है। वास्तव में श्रगर देखा जाय तो हम यह कह सकते हैं कि इन्हीं वर्षों में कांग्रेस ने भारत के जिए जिन आदशों का प्रतिपादन किया है, वे वास्तव में वही आदर्श हैं, जिनका समर्थन हम भी करते हैं।..... श्रीर कांग्रेस मीजूदा विधान के संघीय श्रंग के कार्यान्वित करने में मदद करती, तो क्या कोई न्यक्ति यह सन्देह कर सकता है कि स्वराज्य के दृष्टिकीय से हिन्दुस्वान श्राज के मुकाबते में कहीं श्रधिक श्रागे बढ़ा हुश्रा है ? क्या कोई भी यह संदेह कर सकता है कि भारत सरकार में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत और शक्तिशाबी होती जितनी कि शायद वह फिर कभी हासिल न कर सके ?"

श्री एमरी ने अपने भाषण में जो सवाब और विषय उठाये थे हनका उन्हें तत्काल जवाब भो मिल गया। श्री जयकर जैसे शान्त वृत्तिवाले राजनीतिज्ञ ने श्री एमरी से एक सीधा सवाब किया कि क्या बिदिश जकता ने १६३१ में दूसरी गोलमेज परिषद् के अवसर पर मुसलमान और हिन्दू सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किये गये स्मृतिपत्र का कोई उत्तर अब तक दिया है ? श्री एमरी अक्सर यह कहा करते थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों में देश की सरकार के बारे में कोई सममौता ही नहीं होता। इस प्रकार उनकी इस शिकायत का यह मुंहतोड़ जवाब था। लेकिन श्री एमरी की वैधानिक और कान्नी, ऐतिहासिक और मौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक खिसता अधिकाधिक प्रखर होने लगी जब ने यह कहने लगे कि नास्तिवक समस्या हिंदू-मुस्लिम एकता नहीं, बल्कि भौगोलिक इकाइयों, शेष अल्प-संख्यकों और प्रान्तों की एकता की है।

जहां तक कामन सभा में पहली श्रगस्त को श्री एमरी-द्वारा भारतीय उद्योग पर दिये गए यक्तन्य का सम्बन्ध है, उसका श्री बालचन्द हीराचन्द ने मुंहतोड़ जवाव दिया था। श्राप एक ऐसे श्रीद्योगिक थे जिन्हें विजगापट्टम में, जहाजी उद्योग तथा मैसूर में वायुयान-निर्माण उद्योग को उन्नत करने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने बड़ी वेताबी से श्री एमरी के जवाब में उन्हें एक तार भेजा कि मुक्ते श्रपने इस प्रयास के लिए ४० लाख डालर के श्रमरीकी ऋण श्रीर दस विशेषज्ञों की जरूरत है; लेकिन उन्हें यह मदद नहीं मिल सकी। परन्तु निराशा के इन बादलों में श्राशा की नहीं, बिल्क धुंधले-से प्रकाश की एक रेखा दिखाई दी, श्रीर यह रेखा बिटेन के मजदूर दल का रुख था। बिटेन के मजदूर-सम्मेखन ने, जिसके श्रध्यत्र श्री डोबी थे, यह फैसला किया कि बिटेन को भारत की श्रपनी श्राजादी का हक मान लेना चाहिये श्रीर उसे ऐसी सुविधा देनी चाहिये कि जिससे भारतीय स्वयं श्रपने लिये कोई उपयुक्त विधान बना सकें। प्रोफेसर लास्की ने बताया कि इस सम्बन्ध में कोई तारीख निश्चत करी श्रन्यथा भारत के लिए सरकार की स्थापना करने में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित हो सकती।

इसमें कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है कि श्री एमरी सरीखे व्यक्ति पर भी भारत में होनेवाले विचार-विमर्श का प्रभाव पड़ा हो। लेकिन श्रावश्यकता तो इस बात की थी किराजनैतिक परिस्थित का सिंहावलोकन किया जाता न कि राजनैतिक बातचीत की विस्तृत वार्तों की छानबीन या उनकी उधेइ-बुन की जाती । जिस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य का श्रन्दाजा हम उसकी डाक्टरी परीचा से बागा सकते हैं, उसी प्रकार देश के राजनैतिक जीवन का अन्दाजा हम राष्ट्र में प्रचित्रंत पार-स्परिक सहयोग श्रीर भातृ-भावना से लगा सकते हैं। हो सकता है कि लोगों में मतभेद हों; परन्तु छोटी-मोटी बातों से सम्बन्ध रखनेवाने मतभेदों और सैद्धान्तिक मतभेदों में बड़ा अन्तर होता है; किसी कार्यक्रम की विस्तृत बातों का फैसजा करते समय मतभेद का होना काजिमी है। ऐसी हाबत में हमें देखना है कि कांग्रेस की स्थिति उस समय क्या थी श्रीर श्राज की उसकी स्थित क्या है ? वाइसराय की शासन-परिषद् में विस्तार श्रीर युद्ध-सलाहकार परिषद् की स्थापना के कारण इस देखते हैं कि देश में व्याप्त मतमेदों को प्रोत्साहन ही नहीं मिला, बिल्क शापसी मतभेदों की खाई भौर भी चौड़ी होगई। एक भोर यदि साम्यवादी दब को लोग छोड़ रहे हैं, उससे निकाले जा रहे हैं, तो दूसरी थोर समाजवादी दल की नीति भी बड़ी डावाँडोल दिखाई देती है,-कभी वे एक पत्त का समर्थन करते हैं तो कभी दूसरे का। उधर किसानों में भी मतभेद देखने में श्राता है। एक पन्न यदि विशुद्ध रूप से श्रपने आर्थिक हितों के यचाव का पन्नपाती है तो दूसरा राजनीतिक भौर श्राधिक दोनों ही प्रकार के हितों का समर्थक है। इसी प्रकार ट्रेट यूनियन में एक नहीं दो या तीन दल हो रहे हैं। उधर मुसलमानों में एक श्रोर मोमिन हैं जो कुल मुस्लिम श्राबादी का एक चौथाई हैं। उधर उनके ख़लावा राष्ट्रवादी जमीयत-उब-उलेमा, महरारी श्रीर मुस्लिम लीगी भी हैं। हतना ही नहीं, स्वयं हिन्दू महासभा ने भी एक शौर नये संगठन हिन्दू लीग को जनम दिया है। इस देखते

हैं कि ये सब मतभेद या नये संगठन सीधे बिटिश सरकार की नीति का ही परिणाम हैं। ऐसी हालत में कांग्रेस श्रपना मस्तक कँचा किये एक श्रीर खड़ी है। उसके द्वारा सभी जातियों के लिए खुले हैं। उसकी इमारत राष्ट्रीयता की भित्ति पर टिकी हुई है। श्रीर उसका संचालन सूत्र एक ही व्यक्ति के हाथों में है जिसे विधाता ने दर्शन श्रीर धर्म के चेत्र से हटाकर राजनीति में ला पटका है। पिछले २४ बरस से यह व्यक्ति कांग्रेस की नीति का व्यवस्थापक श्रीर नियन्त्रक रहा है, उसी ने कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। उसी का सिद्धान्त कांग्रेस का मूलमंत्र है। वहीं कांग्रेस का सचा दोस्त है। वास्तव में वह सारे राष्ट्र का मूर्त रूप है। यह बात श्री एमरी जानते हैं, लार्ड लिनलिथगो जानते हैं श्रीर बृटिश पार्लमेग्रट भी जानती है। इतना ही नहीं, बिटेन से यह बात छिपी नहीं है; लेकिन सवाल तो यह है कि ये लोग सब कुछ जानते हुए भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। बस, इसीलिए गतिरोध भी बना हुश्रा है।

खुरशीदबेन के कारावास का जिक्र करते हुए गांधी जी ने मंत्रिमण्डल के विस्तार श्रीर परिगर्द न पर श्रांखें खोल देनेवाली टीका की है। सभी जानते थे कि श्रीमती खुरशीदबेन दादा भाई नौरोजी की चार पोतियों में से सबसे छोटी हैं। गांधी जी ने श्रीमती खुरशीदबेन के उन पत्रों का उत्लेख किया है जो उन्होंने सजा मिलने के बाद कुछ बड़े-बड़े श्रफसरों को श्रपमी नजरबंदी के श्रादेशों का विरोध करते हुए लिखे थे। पहले तो श्रीमती खुरशीदबेन को बम्बई शहर की चार-दीवारी के भीतर ही नजरबन्द किया गया; लेकिन बाद में यह श्रादेश सारे बम्बई प्रान्त पर ही श्रायद कर दिया गया। श्रापको वर्धा जाने से रोक दिया गया श्रीर गांधीजी के शब्दों में तो सरकार "उन्हें उठाकर यरबदा सेंद्रल जेल" ले गई।

श्रागे चलकर गांधीजी कहते हैं कि "सरकार की इस कार्रवाई से में बढ़े चक्कर में पड़ गया हूँ, कम-से-कम मुक्ते तो वह समक्त में नहीं श्रातो श्रोर यह वाहसराय की शासन-परिपद् के तथा-कथित विस्तार पर एक महत्वपूर्ण श्रोर श्राखें खोल देने वाली टीका है। जनता को समक्त लेना चाहिये कि खुरशीदबेन का काम किसी युद्ध-विरोधी श्रान्दोलन का भाग नहीं है। लेकिन जनता शायद ही यह बात जानती हो कि बहुत से व्यक्ति हसी प्रकार गिरफ्तार कर लिये गए हैं श्रोर उनपर मुकदमा चलाए बिना ही उन्हें नजर-बन्द कर दिया गया है, हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है उनके खिलाफ यह श्रभयोग भी नहीं कि उन्होंने कांग्रेस के श्रान्दोलन में भाग-जेकर श्रथवा उससे वाहर रहकर युद्ध का विरोध किया है। उन्हें किन कारणों से नजरबन्द किया गया है, हस बारे में क तो उन्हें कोई ज्ञान है श्रोर न ही जनता को। खुरशीदबेन का उदाहरण इस बात का चोतक है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है ?"

२६ जुबाई को ढा॰ समू की अध्यक्ता में निर्दल-नेताओं के सम्मेखन का दूसरा अधिवेशन हुआ। उन्होंने बाह्सराय की शासन-परिपद् के विस्तार का स्वागत करते हुए यह असन्तोप प्रकट किया कि गृह, रक्षा और अर्थ जैसे महत्वपूर्ण विभाग भारतीयों को क्यों नहीं दिये गये। इन नेताओं का खयाज है कि भारत की वैधानिक जड़ाई धीरे-धीरे चलनेवाली लड़ाई है। इस में कोई शक नहीं कि स्वयं श्री एमरी ने स्वोकार किया है कि वाइसराय की परिवर्दित शासन परिपद् को "पूर्ण वैधानिक सामूहिक उत्तरदायित्व के श्रिषकार शास होंगे।"

निर्देल नेताओं का यह सम्मेलन इसिलए भी विशेष रूप से उन्लेखनीय है कि उस में माननीय डा॰ एम. श्वार. जयकर ने भाग लिया। श्राप प्रिची कोंसिल के न्यायाधीश के पदसे हस्तीफा देकर प्रचार-श्वान्दोलन में कूद पढ़े। श्री जिन्ना ने बम्बई सम्मेलन पर कटाए करते हुए कहा या कि यह सम्मेलन ढच सेना की भांति था, जिसमें सभी सेनापित हैं—श्रथीत इस सम्मेलन में सभी नेता थे, श्रनुयायी एक भी नहीं। इसका उत्तर देते हुए श्रीजयकरने कहा-''मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बिना सैनिकों के सेनापित बने रहना उस सेनापित से कहीं श्रच्छा है, जिसके सैनिक लहाई की पहली मार से ही घबराकर मैदान से भागने लगे हों।''

इसके प्रत्युतर में श्री जिन्ना ने कहा—"छोटे लोगों की बातें भी छोटी ही होती हैं। श्री जयकर—जैसे न्यक्ति के लिए, उन लोगों पर तानाकशी करना जो लीग का साथ छोड़ गये हैं, कुछ श्रन्छा नहीं लगता, क्योंकि ने स्नयं श्रपने राजनैतिक जीवन-काल में एक नहीं कई दर्जों से पृथक् हो चुके हैं श्रीर यह काम उन्होंने पहली मार से घनरा कर ही नहीं किया, बल्कि उसके पहले ही क्लोंके से।"

श्रागे चलकर श्री जयकर ने कहा—''सुक्ते संदेह है कि श्री जिन्ना शायद यह जानते ही नहीं कि 'श्रीया चना वाजे बना'। जहां तक राजनैतिक विचारों के परिवर्तन का सम्बन्ध है, १४ शतों से पाकिस्तान पर श्राजाना उन सभी परिवर्तनों के सुकावले में बड़ा परिवर्तन है जो मैंने श्रपने जीवन में देखे हैं या जिनका मैंने समर्थन किया है। यह ठीक है कि मैंने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखे हैं। पर मैंने इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं देखा कि कोई श्रव्यसंख्यक, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, श्रपने को जातिविज्ञान, सामाजिक शास्त्र श्रीर राजनीतिक दृष्टिकोण से श्रीर जीवन के सभी महत्वपूर्ण चेत्रों में श्रपने को विजकुत एक श्रता ''राष्ट्र'' कहने लग गया हो श्रीर वह श्रपनी पड़ोसी जातियों के साथ शिर्फ निरन्तर लड़ाई मगड़ा करके ही रह सकता हो श्रीर श्रपनी खिचड़ी श्रता ही पकाता रहे। हमारी जिन्द्गियों में पिछले कुछ महीनों में यह एक बड़ा मारी परिवर्तन देखने में श्राया है। पाकिस्तान प्रत्येक को शक की निगाह से देखता है भीर पर्दे की श्रोट के पीछे रहकर सब काम करता है। शायद ब्रिटेन श्रीर भारत दोनों ही जगह यह कोशिश की जारही है कि बहुमत के सिद्धान्त को बिल्क्ष्त ही खत्म कर दिया जाय श्रीर उसकी जगह एक ऐसा विधान बना दिया जाय जिसका प्रजातंत्र के सिद्धान्तों से दूर-दराज का भी कोई वास्ता न हो।''

श्रागे श्री जयकर ने कहा, कि "केवल सरकार ही इस देश की जनता के श्रन्दर से गहरी निराशा की भावना को दूर करके देश के गतिरोधका श्रन्त कर सकती है। केवल वही भारतीयों के हाथों में सता देकर सकती है। श्रीर लड़ाई के बाद एक खास श्रवधि के भीतर भारत की श्राज़ाद करने की घोषणा कर सकती है। इससे वास्ताविकता की भावना पैदा हो जाएगी श्रीर हो सकता है कि इस प्रकार कांग्रेस श्रीर मुसल्मानों का एक बढ़ा भाग संतुष्ट हो जाय। सरकार के इस कथन से कि विभिन्न दलों में कोई श्रापसी समक्तीता नहीं है, सिर्फ यही खयाल किया जाता है कि उसका हरादा दर श्रसल सत्ता न छोढ़ने का है। १९३४ के विधान का श्राधार कोई ऐसा समक्तीता नहीं या श्रीर यह एक सच्चाई है कि गोलमेज परिपद् की पार्लमेण्टरी समिति के साथ सहयोग करनेवाले भारतीयों ने संयुक्त रूप से जो समृतिपत्र पेश किया था उसकी सर्वथा उपेत्ता कर दी गई श्रीर इस बात का कोई खयाल नहीं किया गया कि उसे सभी भारतीयों ने मिलकर पेश किया था।

'मेंने जपर बहुमत के सिद्धान्त को खत्म करने की बात कही थी। इस सिजसिले में हमें श्री एमरी के हाज के वक्तन्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। प्रान्तों में कांग्रेस-द्वारा पद-त्याग पर टिप्पणी करते हुए श्री एमरी ने कहा है कि कांग्रेस ने स्वेच्छा से सत्ता श्रीर श्रिधकार का त्याग करते समय यह नहीं खयाज किया कि वे एक ऐसे विधान को तिज्ञांजित दे रहे हैं जिसके श्रन्तर्गत उन्हें इतनी शक्ति श्रौर श्रधिकार हासिल श्रे जिसकी शायद वे फिर कभी भविष्य में कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की शासन व्ययस्था के सर्वोच्च प्रधान के ये शब्द बड़ा महत्व रखते हैं। इनसे साफ जाहिर हैं कि बिटेन के प्रजातंत्रीय बहुमत के सिद्धान्त पर श्राधारित किसी भी विधान के लिए भारी खतरा पदा होगया है श्रौर श्रगर विटिश सरकार बहुमत के प्रति मुस्लिम लीग के विरोध का प्रा-प्रा लाभ उठाए तथा इस बात से लाभ उठाए कि केन्द्रीय परिषद् में कांग्रेस ने लीग के सहयोग से बहुमत पर श्राधारित भारतीय विधान के श्रन्तर्गत संघ विधान को श्रस्वीकार कर दिया है तो हमें इस में तिनक भी श्राश्चर्य नहीं होगा। हमें श्री एमरी के इन शब्दों से सावधान श्रौर सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के भाषणों में भी उन्होंने बढ़ी होशियारी से इन्हीं बातों को दोहराया है।

''मुस्लिम लीग के नेताओं की यह एक बड़ी भारी चाल है कि एक श्रोर तो वे सरकार के सिर पर पिस्तौल ताने खड़े हैं श्रोर दूसरी लड़ाई के जमाने में श्रपनी मर्जी के विना भारत में किसी किस्म की भी वैधानिक प्रगति नहीं होने देना चाहते। ये ही नेता कांग्रेस के साथ भी समसौते की बातचीत को श्रसम्भव बना रहे हैं; क्योंकि वे श्रपनी ऐसी श्रसम्भव शतों पर श्रदे हुए हैं, जो उन्हें पता होना चाहिये कि किसी भी हालत में पूरी नहीं की जा सकतीं।

"ये शर्तें ऐसी हैं कि इनके आधार पर कोई बातचीत नहीं हो सकती श्रीर इसका परिणाम यह हो रहा है कि गतिरोध वैसे ही कायम है श्रीर हिन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में प्रान्तीय शासन-व्यवस्था के लिए सिवाय पूर्ण सर्वनाश के श्रीर कुछ नहीं दिखाई देता।

"इसिलए यह बाव पाकिस्तानी मुसलमानों के हित में है कि जब तक हो सके सभी तरीकों से गतिरोध को जारी रखा जाय। उन्हें इससे कोई नुक्सान नहीं पहुँच रहा श्रीर बहुमतवाले जिन प्रान्तों में कांग्रेस ने श्रपनी मूर्खतावश पद-त्याग किया है, वहाँ क्या बीत रही है इससे उनको कोई सरोकार नहीं।

"इसिलये यह बात उन सब लोगों के हित में है जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं कि वे यथाशक्ति इस गतिरोध का श्रन्त करने में मदद करें। इसे श्रीर श्रिधिक समय तक जारी नहीं रहने देना चाहिये। इस दिशा में हमें उपर्यु कत कारणों से सरकार या मुस्तिमलीग से किसी किस्म की सहायता की श्राशा नहीं रखनी चाहिये। ऐसी हालत में हमारे लिए सिवाय कांग्रेस का मुँह ताकने के श्रीर कोई चारा ही नहीं।"

मंत्री इयूक श्रॉफ डेवनशायर ने ६ श्रगस्त को लार्ड सभा में भारत में साधारण निर्वाचन स्यगित रखने के सम्बन्ध में एक बिल पेश करते हुए कहा कि श्रगर इस समय भारत में खुनाव किये गये तो उससे देश में श्रोर भी मुश्किलें पैदा हो लाएँगी। परिस्थित खराब हो लाएँगी। इसके श्रजावा इस समय भारत बड़े भारो युद-प्रयस्त में व्यस्त है श्रीर श्रगर श्रब चुनाव किये गए तो निश्चित है कि कुछ हद तक इस दिशा में रकावट पैदा हो लाएगी।

संभवतः त्रिटेन के वास्तिवक एतराजों का जिक्र मार्निवस आफ क्रयू ने किया। आपने कहा कि हमारे सामने इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं कि इस समय मारत में धुनाव को , स्थिति रखा जाय क्योंकि, "प्रान्तों में शासन-ज्यवस्था उसी हालत में जारी रह सकती है, अगर हिन्दुओं या मुसलमानों की माँगें मान लो जाएँ। इस संशोधन विल के धन्तर्गत भारत के प्रत्येक प्रान्त में १६३४ के विधान के अनुसार बनाई गई पहली ज्यवस्थापिका समा उक्त कानून की

धारा ६१ के २ रे उपनियम का खयाल किये बिना भी लड़ाई के खत्म हो जाने दे बाद एक साल तक की श्रवधि के लिए जारी रहेगी, बशतें कि उक्त विधान की धारा ६२ के २ रे उपनियम के श्चन्तर्गत उसे पहले ही भंग न कर दिया गया हो। इस धारा (नियम १) के अन्तर्गत उछिलित ''युद-श्रविध'' से श्रभिपाय उस श्रविध से है जिसमें १६३६ का भारत-रज्ञा-विधान लागू रहेगा। लार्ड सभा में पास हो जाने के बाद जब यह बिल कामन सभा के सामने आया तो श्री एमरी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की जिससे प्रकट होता है कि चुनाव मुल्तवी रखने के, पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। बिल के दूसरे प्रवचन के समर्थ १० सितम्बर, १६४१ को श्री एमरी ने कहा, कि जब तक प्रान्तों में मंत्रिमंहल फिर से कायम नहीं हो जाते तब तक जुनाव स्परित करना सर्वथा उचित ही है: नर्योंकि श्रगर उससे पहले चुनाव किये गए श्रौर यह संभावना बनी रही कि प्रान्तों में मंत्रिमंडल स्थापित नहीं होंगे तो उससे सिर्फ गांधीजी की नकारात्मक नीति को ही प्रोत्साहन मिलेगा और मेरे खयाल में ऐसा करना महज़ एक मज़ाक ही होगा । इसी बीच जबिक इस बिल पर पार्लमेण्ट में बहस हो रही थी श्रीर युद्ध तीसरे वर्ष में पदार्पण कर रहा था, नागपुर श्रीर जलनऊ से यह समाचार मिला कि श्री एच० वी० हदसन, सुधार-कमिश्नर, जिनकी नियुक्ति उन्हीं दिनों हुई थी-भावी विधान के सम्बन्ध में जनता की राय जानने के ब्रिए देश का दौरा कर रहे हैं और वे इन चार बातों के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र कर रहे हैं:-(१) संयुक्त-मंत्रिमण्डल, (२) ऐसी शासन परिषद् जिसे भंग न किया जा सके, (३) प्रान्तों का पुनर्विमाजन, यह आवश्यक नहीं कि यह विभाजन भाषाओं के आधार पर ही हो और (४) क्या भारत के लिये संघ श्रथवा संयुक्त-संघ श्रधिक उपपुक्त रहेगा। वास्तव में श्री हडसन को सीपे. जानेवाले काम की पूर्व-सूचना श्री एमरी ११ श्रगस्त श्रीर २१ नवम्बर, १६४० के श्रपने भाषण में दे चुके थे, लेकिन उस वक्त जनता ने इस श्रोर काफी ध्यान नहीं दिया। ११ श्रगस्त को ब्लैंकपूल में श्री एमरी ने भारत का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसे "श्रपनी मर्जी के श्रनुसार श्रीर श्रवने राजनोतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विचारों के अनुसार अपना विधान तैयार करने की श्राजादी होगी। श्रीर श्रगर लड़ाई समाप्त होने के बाद ही इस दिशा में कोई श्रन्तिम फैसला किया जाय तो कोई वजह नहीं कि जदाई के जमाने में ही दोस्ताना तौर पर इस सम्बन्ध में श्रावश्यक प्रारम्भिक कार्य का श्रध्ययन श्रीर बातचीत न की जाय ।" इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे समय जबकि देश के प्रधान नेता जेलों में पड़े थे, श्री हडसन इस समस्या के श्रध्ययन, सोच-विचार श्रोर बातचीत के प्रारम्भिक काम में जुटे हुए थे। लेकिन यह बातचीत वे किसके साथ कर रहे थे ? साम्राज्यवाद के पोषकों और अगर हम यह कहें कि भारतीय राष्ट्रवाद के शत्रुखों के साथ ? लेकिन इतना ही काफी नहीं था। जिस श्राधार पर भारत के नये विधान के सम्बन्ध में श्रध्ययन, सोच-विचार श्रौर बातचीत की जाती थी, उसका उल्लेख भी श्री एमरी ने श्रंमेज़ी भाषा-भाषी जनता की यूनियन के एक भोज के श्रवसर पर २१ नवस्त्रर को किया। श्री एमरी ने कहा कि 'हमें एक ऐसे खंग्रेजी विधान की चलाश करनी है जिसमें भारतीय मतभेद भी सलम सकें श्रीर आवश्यक बार्तों में भारत की एकता भी पनी रहे।" इस गतिरोध का कारण , आपने यह बताया कि "भारत की सर्वथा विभिन्न और जटिल परिस्थितियों में हमने बिटेन जैसी प्रजातंत्रीय पद्ति को सफल बनाने की चेष्टा की है। लेकिन बिटेन श्रीर स्वाधीनवाप्राप्त रुपनिवेशों में उसकी सफलता का कारण यह रहा है कि उसका स्वामाविक विकास उसकी (ब्रिटेन) विशेष ऐतिहासिक और स्थानीय परिस्थितियों में हुआ है।" गतिरोध को दूर करने की दिशा में आपने

प्रान्तों को श्रौर श्रधिक श्रधिकार देने का प्रस्ताव रखा, श्रौर कहा कि श्रगर हो सके तो उनका पुनर्गठन कर दिया जाय। इसके श्रलावा विदेशी मामलों, रखा के प्रश्नों श्रौर श्रार्थिक नीति के चेत्र में भी एकता स्थापित करने के मकसद से प्रान्तों को कुछ हदतक नियंत्रण रखने के श्रधिकार दिये जाएँ। श्रापने श्रमरीकी श्राधार पर एक शासन-परिषद् कायम करने का भी सुमाव रखा— जो श्रपने कार्यकाल में व्यवस्थापिका सभा के हस्तचेष से परे हो श्रर्थात् सभा को उसके कार्यों में हस्तचेष करने का कोई श्रधिकार न हो। श्रापने पेशेवार प्रतिनिधित्रव का भी सुमाव उपस्थित किया।

जहाँ तक जड़ाई के दौरान में श्री हडंसन को सुधार-कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने का स राल है, यह बात उल्लेखनीय है कि इस बार भी इस पद पर एक ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया गया जो गोज़मेज-परिषद् में भाग ले जुका था।

## ञ्चान्दोलन की प्रगति

लड़ाई छिड़े दो साल हो चुके थे। एक श्रोर वे लोग थे जो निरन्तर पीछे दो सालों से युद्ध-प्रयत्न का विरोध करते श्रारहे थे श्रीर दूसरी श्रीर वे लोग थे जो उसमें सिक्तय रूप से भाग ले रहे थे। यह मौका दोनों ही पत्तों के लोगों के लिए अपनी-अपनी स्थिति की समीता करने का था। १ सितम्बर, १६४१ को स्थिति यह थी कि उस समय तक जर्मनों ने यद्यपि न तो रूस के चारों ही बड़े शहरों में से किसी पर कब्जा किया था, न उन्होंने इंग्लैंड पर हमता किया था श्रीर न वे श्रफ़ीका को पराजित कर सके थे. फिर भी यह कहा जा रहा था कि वे लेनिनग्राह की बस्तियों के करीव तक पहुँच गए हैं, जिससे शहर को भारी खतरा पैदा हो गया है। फिनलैंड की उत्तरी सेन।एं श्रीर जर्मनी की पूर्वी सेनाएं श्रागे बढ़ गईं, बेकिन दिख्या में मार्शल वोरशियालोक्त की सेनाओं ने जर्मन सेनाओं को तीन मील तक पीछे धकेल दिया। लेनिनमाड का बाहरी द्विनया से सम्बन्ध काट देने श्रीर रूस को दोनों श्रोर से स्थल सेनाश्रों द्वारा घेर लेने की योजना श्रभी कार्या-न्त्रित नहीं हो सकी थी। जर्मनी का खयाल था कि श्रोडेसा पर कब्जा हो जाने से डोन नदी के मैदान श्रीर बातुम श्रीर बाद में शायद बाकू तक का कार्य खुल जायगा । कीफ पर कब्जा द्वीजाने के बाद युक्तेन के खिनज, श्रौद्योगिक श्रौर कृषि-सम्बन्धी भंडार को इथिया तेने का रास्ता खुल जायगा। मास्को पर कब्जा होजाने का नतीजा यह होगा कि पिछले बीस वरसों में रूस ने नयी सामाजिक न्यवस्था के चेत्र में जो कुछ भी तरक्की की है वह सब-कुछ उसके हाथ से निकन्न जर्मनों के पास चली जायगी।

इस प्रकार यूरोप की परिस्थिति श्रमी श्रधर में लटक रही थी शौर उधर एशिया में तहाई के बादल विर रहे थे, क्योंकि ३ सितम्बर को प्रिंस कोनोय ने यह संकटपूर्ण श्रौर खतरनाक खबर बाढकास्ट की कि जापान इस समय श्रपने इतिहास की सबसे श्रधिक नाजुक घड़ी में से गुजर रहा है। इसिलिये उन्होंने जापानी जनता से तैयार रहने की श्रपील की। श्रव तक तुर्की ही एक ऐसा देश था जिसके सम्बन्ध में कोई भी बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती थी श्रीर उसके परिणामस्वरूप सीरिया, ईराक श्रौर ईरान की स्थिति के लिए खतरा बना हुश्रा था। इसी धीच श्रमरीका श्रपनी उधार-पट्टे की नीति पर श्रमल करता रहा श्रौर श्रपने व्यापार वथा उद्योग को उसत करता रहा। श्रमरीका के प्रति चिरकाल से ब्रुटेन का जो कर्ज चला रहा था उसे माफ कर देना उसका काम थो। जैसा कि लाई डी टी का कहना था कि ईसाइयत का दम भरते हुए श्रम-रीका सबसे श्रधिक चतुर बोल्शेविक शक्ति के साथ मिल गया। मुक्त व्यापार का जिस्र करते हुए उन्होंने बताया कि श्रपने १ करोड़ १० लाख लोगों को रोजगार पर लगाने की गरज से श्रमरीका पुरानी दुनिया की मुसीवर्तों से श्रमुचित लाम उठा रहा था। यह कहकर कि वह कोई श्रीर

भू खरड या प्रदेश श्रपने में नहीं मिलना चाहता, श्रमरीका उधार-पट्टे के नाम पर बिटेन के पैतृक श्रोपिनवेशिक भण्डार पर कब्जा करता जा रहा था श्रीर उसने इंगलैंड को ५० प्रराने मशहर कज़र बेच दिये। लड़ाई के तीसरे साल के शुरू में जबकि यूरोप की ताकतें पिछ़ले सालों की परिस्थितियों के सिंहावलोकन में लगी हुई थीं, कांग्रेस को अपना आन्दोलन छुड़े अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सत्याप्रह. आन्दोलन का सूत्रपात १७ अवट्टवर १६४० को किया था। जर्मनी की युद्ध-शब्दाविल में हम यह कह सकते हैं कि सत्याग्रह-श्रान्दोलन की प्रगति योजना के श्रनुसार घारे-घारे हो रही थी। गांधीजी के सामने पीछे कदम हटाने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता था। सदाशय मित्र, पटु पत्रकार, उदार दल के राजनीतिज्ञ, निर्दलीय नेता श्रीर कुछ रिहा किये गये सत्याग्रही श्रान्दोलन को बन्द करने श्रीर मंत्रिमण्डल पुनः संभालने पर जीर है रहे थे। तेकिन गांधीजी श्रपने स्थान पर श्रांडिंग खड़े थे। वे देश में प्रवाहित होनेवाजी नयी विचार-धाराश्रों का श्रध्ययन कर रहे थे। श्रीर वे राष्ट्र की नव्ज पहचान कर श्रपना काम करते जा रहे थे। वे एक कुशल वैद्यं की तरह रोग के निदान में व्यस्त थें। समय श्रौर धेर्य इन दो मुख्य बातों को ध्यान में रखकर वे श्रागे वह रहे थे। श्राप मंक्तधार में जाकर नाव नहीं बदल सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधीजी पर इन मित्रों की राय का काई प्रभाव नहीं पड़ सका। वे श्रपने मार्ग से तिनक भर भी विचलित नहीं हुए वे श्रपने स्थान पर डटे रहे। उन्होंने शत्रुश्रों की बदनाभी या गाली-गलौज की परवाह नहीं की। लेकिन जो राष्ट्र हिंसा में यकीन रखते हों, और रक्तपात की लड़ाई में जुटे हुए हों, उनके सामने सत्य श्रीर श्रिहिंसा का क्या महत्त्व हो सकता था। पर संखाप्रही के तो ये ही दोनों शाश्वत सिद्धान्त है। इन्हों के सहारे रह कर तो वह जीता श्रोर मरता है। लेकिन हिंसा के समर्थक इनकी खिल्ली उड़ाते हैं। उसका गलत मनलव निकासते हैं। महीं तो फिर हम वाइसराय के उस बाडकास्ट का क्या मतलब लगाएं जो उन्होंने ३-६-४१ को जड़ाई की दूसरी वर्षगांठ के श्रवसर पर किया था श्रीर जिसमें उन्होंने कांग्रेस का जिक्र करते हए ये शब्द कहे थे:---

'हम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी किस्म की सहायता किये विना ही विजय में हिस्सा बटाना चाहेंगे। इन के श्रताबा श्रीर दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की परवाह न कर के कि राष्ट्र के लिए महान् खतरा पैदा हो गया है जोगों में मतभेद पैदा करके युद्ध-प्रयत्न को कमजोर कर देना चाहते हैं श्रीर इस प्रकार जनता में विश्वास की भावन नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहे हैं।'' सरकार कांग्रेस के श्रान्दोलन का पिरणाम चाहे कुछ भी क्यों न खयाल करती रही हो, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि वड़े से बड़े व्यक्ति ने इस श्रान्दोलन के स्वरूप श्रीर उसपर किये गए श्रमल की तारीफ ही की।

१६४० —में पुलिस विभाग के शासन प्रवन्ध की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उद्दीसां की सरकार ने लिखा थाः—

''श्रालीच्य वर्ष में पुलिस विभाग को सत्याग्रह-श्रान्दोलन के सिलसिले में श्रमाधारण रूप से न्यस्त रहना पड़ा। यह श्रान्दोलन साल के श्रंत में शुरू हुशा। सौभाग्य से इस श्रान्दोहन के नेता द्वारा जो हिदायतें दी गई थीं उनके परिणामस्वरूप इस शान्त में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं हुई।''—(''नागपुर टाइम्स'' २६-≒-४१)

बार-बार गांधी जी पर यह जोर दिया गया कि वे श्रपना श्रान्दोत्तन वापस ले लें, लेकिन उनके पास एक ही रिश्रायत थी जो वे सत्याप्रहियों को दे सकते थे। रिशायत यह थी कि किन्हीं

खास परिस्थितियों के श्रंतर्गत जेल से मुक्त हो कर श्रानेवाले सस्याप्रही यदि चाहें तो फिर दुनारा सत्यामह न करें श्रीर इस के लिए उन्हें श्रपनी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के ज़रिये श्रावेदन करना चाहिये। उस के बाद उनके मामले पर सोच विचार किया जाएगा और इस प्रकार जिन्हें सत्याप्रह करने से मुक्त किया जाएगा उन्हें श्रपने श्राप को रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना पढ़ेगा । पहली श्रेणी के व्यक्तियों का नाम सत्याप्रहियों की सूची में से काट दिया जाएगा । लड़ाई शुरू हुए दो साल हो चुके थे, पर परिस्थिति वैसी ही बनी रही। सिर्फ पत्र-प्रतिनिधि ही ऐसे न्यवित थे जो ये भविष्य-वाणियां कर रहे थे कि नयी शासन-परिषद् के पद संभाल लेने पर राजनीतिक कैंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कहा गया था कि नये सदस्यों में इस सम्बन्ध में परस्पर पत्र-व्यवहार भी चल रहा है। लेकिन जेल के बन्दियों के लिए इन श्रफ शहों का कोई महत्त्व नहीं था, क्योंकि सत्याप्रहियों के सामने तो सिर्फ एक ही सवाज था-वाणी-स्वातंत्र्य का श्रीर यह खयाल तक भी नहीं किया जा सकता था कि श्रंग्रेज कभी इसे स्वीकार भी कर लेंगे, चुं कि इस के बाद की मंजिल श्राजादी की थी। मानी शायद इन्हीं शंकाओं श्रीर भविष्य-वाणियों को खत्म कर देने के खयाल से श्री चर्चिल ने ६ सितम्बर को पार्लामेण्ट में एक बहा उछ खनीय भाषण दिया। पार्लामेण्ट का यह छोटा-सा श्रसाधारण श्रधिवेशन कामन सभा को युद्ध की परिस्थिति से श्रवगत कराने के लिए बुलाया गया था। श्रटनांटिक-घोषणापत्र का उछ ल करते हुए श्री चर्चित ने भी वे ही बार्ते दोहराई' जो वाहसराय ने श्रपनी म श्रगस्त १६४१ वाली घोषणा में कहीं थीं। उन्होंने श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की बजाय स्वतंत्र श्रौर बराबरी की सामेदारी का ही जिक्र किया-इस वाक्यावित के जनक श्री एमरी थे श्रीर इसका व्यवहार श्रापने पहली वार पिछते साल किया था। राष्ट्रपति रूज़वेल्ट से श्रटलांटिक की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद पहली बार श्री चर्चिल ने उस घोषणा को भारत पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में सभी शंकाश्रों का निवारण करते हुए कहा:-

"हमारी इस संयुक्त घोषणा का उस नीति से सम्बद्ध रखनेवाले विभिन्न वक्तव्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है जो समय-समय पर भारत, वर्मा अथवा विटिश साम्राज्य के दूसरे 'हिस्सों में वैधानिक सरकार की उन्नति के वारे में दिये गए हैं। हमने अगस्त १६४० की घोषणा में भारत को विटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तंगत स्वतंत्र और समान सामेदारी का पद प्राप्त करने में मदद देने का वायदा किया है। हाँ, अलबत्ता ऐसा करते समय हमें भारत के साथ अपने पुराने सम्बन्धों के परिणामस्वरूप पैदा होनेवाली जिम्मेदारियों और उसकी बहुत-सी जातियों, स्वार्थों और धर्मों के प्रति अपने उत्तरदायकों को ध्यान में अवस्य रखना होगा।

"श्रटलांटिक की बैठक में हमने मुख्यतः नाजी शासन के श्रधीन यूरीप के राष्ट्रों के राष्ट्रीय जीवन, उनकी स्वायत्त सरकार श्रीर उनकी सत्ता के विस्तार के प्रश्न पर ही सोच-विचार किया था। साथ ही हमने उन सिद्धान्तों पर भी सोच-विचार किया जो विभिन्न देशों की सीमाश्रों के परिवर्तन के समय हमें श्रपने ध्यान में रखने होंगे।

"उन इलाकों में जिनकी जनता बिटिश सम्राट् के प्रति वफादार है, प्रगतिशीज संस्थामों के विकास से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह समस्या उन से बिलकुल घलग है। हमने इन विषयों पर जो स्वयं पूर्ण हैं, सर्वथा असंदिग्ध शब्दों में श्रपनी घोषणाएं करदी हैं स्रोर इनका सम्बन्ध उन देशों श्रोर जनता के हालात से है जिन पर युद्ध का प्रभाव पदा है। इस संयुक्त घोषणा को श्राजादी श्रोर न्याय की जिस भावना से हिरणा मिली है, उसके साथ इनका पूर्ण मेल है।"

े श्री चर्चित का यह भाषण उन भाषणों का ही एक नमूना था जो वे चिरकाल से भारत के बारे में देने के श्रादी हैं।

उनके भाषणों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं !

्दूसरे महायुद्ध के छिड़ जाने के बाद श्री चर्चिल ने कामन सभा में एक बहस के दौरान में कहा:—

"भारतीय राजनीतिज्ञों की इस अत्यधिक कृत्रिम श्रीर सीमित श्रीणी के दार्थों में यह उत्तरदायित्व सौंप देना एक प्रतिगामी कदम उठाना द्वीगा। यह एक शर्मनाक कार्रवाई होगी। यह एक कायरतापूर्ण श्रीर श्रपमानजनक काम होगा।"

१६३० में भी श्री चर्चिल ने श्रपनी श्रसामियक श्रास्मकथा 'ए रोविंग कमीशन' में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए लिखा था कि "मैंने हमेशा से इस बात पर ज़ोर दिया है कि हमें श्रपूर्व विजय-प्राप्ति तक पूरी ताकत से लड़ाइयां लड़नी चाहिएं श्रीर उसके बाद पराजित देश की भोर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार मैं लड़ाई-मगड़े के वक्त शान्ति का समर्थन करनेवालों श्रीर उसके खत्म होने के बाद उसके विरोधियों के सदा से ही खिलाफ रहा हैं।

"मेरा विचार है कि हमें पहले श्रायरलैंगड को जीत लेना चाहिये था श्रीर उसके बाद उसे स्वराज्य दे देते; हमें पहले जर्मनी को भूखों मार देना चाहिये श्रीर उसके बाद वहां खाने-पीने की न्यवस्था करने...... जो लोग श्रव्छी तरह से लड़ाई जीत सकते हैं वे शायद ही कभी श्रव्छी संधि कर सकें श्रीर जो लोग श्रव्छी संधि कर सकते हैं वे कभी लड़ाई नहीं जीत सकते । शायद ऐसा कहना श्रतिशयोक्तिपूर्ण हो कि मैं ये दोनों हो काम कर सकता हूँ।"

'विटिश राष्ट्र का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह अन्ततोगत्वा भारतीय जीवन और उसकी प्रगति पर से नियंत्रण उठा ले । हम सम्राट् के मुकुट का वह चमकता हुआ और यहुमूल्य हीरा कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शेप सभी स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों और आधित देशों की तुलना में भारत विटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति का मुख्य आधार-स्तंभ है।"

२६ मार्च, १६३३ को कामन सभा में भाषण देते हुए श्री चिंत ने कहा --

"इस देश में १ करोड़ ४० ताख व्यक्ति श्रीर ऐसे हैं जो हमारे विदेशीय सम्प्रन्थों, हमारे निर्याद व्यापार, जो श्रव श्राधा रह गया है, हमारे जहाजों, जिनकी स्थिति इस समय यहुत श्रिष्ठिक खराब होगई है, विदेशों में लगाई हुई हमारी प्ंजी की श्राय, जिसके सहारे सामाजिक टप-योगिता की हमारी व्यवस्थाएं कायम रहती हैं—के विना जीवित ही नहीं रह सकते । मेरा ख़याज है कि प्रिटेन के २०-२० लाख श्रादमी श्रपनी श्राजीविका के लिए भारत पर भाश्रित हैं।"

२१ जनवरी, ११११ को भारत के सम्बन्ध में बाढकास्ट करते हुए श्री चर्चिज ने कहा;

ब्रिटेन के वेतन-भोगियों से भारत का बहुत गहरा सम्बन्ध है। लंकाशायर की मिलों में काम करनेवाले मजदूर यह बात श्रन्छी तरह से जानते हैं। उनमें से १ लास व्यक्तियों की आजीविका का साधन भारत है श्रीर श्रगर हम भारत को श्रपने हाय से निकल जानें दें श्रीर श्रगर स्वतंत्र भारत भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि स्वतन्त्र श्रायरलेंग्ड ने किया है, तो इसका यह परिणाम होगा कि इस देश के २० जाल श्रादमी वेकार हो जाएँगे।"

भारत पर अपना शासन और अधिकार बनाए रखना बृटेन के पूंजीपविषों के दित में है।

श्री चर्चित इस बात पर जोर देना कभी नहीं भूतते। ईमिंग में म जुलाई, १६३म को भाषण देते हुए श्रापने कहा:—

"विदेन की संपन्नता और समृद्धि के लिए भारत एक अध्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है और जब में उन साधनों का, जिनके सहारे हमारी जनता जीवित रहती है, धीरे-धीरे हास होते हुए देखता हूँ तो मुक्ते बही बेचैनी होती है। हमारी विदेशी पूंजी और जहाजी शक्ति का धीरे-धीरे हास होता जा रहा है और अगर इन कठिनाइयों के साथ-साथ हम भारत को भी किसी न किसी शक्त में अपने हाथ से गँवा बेठे तो हमें अमूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ेगा। उस हालत में इस देश में आप क्यों इतने फालत आदमी मिलेंगे, जिनकी आजीविका के लिए सरकार कोई प्रभावशाली ब्यवस्था नहीं कर सकेगी।"

लड़ाई से पहले वैधानिक वलव में भाषण करते हुए श्री चर्चिल ने कहाः-

''पार्लमेण्ट ने भारत को स्वराज्य देने श्रौर वहाँ की शासन ब्यवस्था में सुधार करने का निश्चय करके बड़ी भारी भूल की है। जब तक श्राप भारत में श्रपने श्रधिकारों शौर हितों की रहा करने को तैयार नहीं हो जाते तब तक श्रापको भारत में श्रपनी एक-एक चीज़ से बंचित रहना पड़ेगा श्रौर श्रापको श्रपमानित करके वहाँ से निकाल दिया जायगा। श्रगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो हमने श्रब तक जो कुछ भी किया है वह सब मिलयामेट हो जाएगा।

भारत के लिए श्रौपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर सोच-विचार करते हुए श्री चर्चित्र ने विचेस्टर के श्रपने एक भाषण में कहा --

''चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए यह एक अत्यधिक सहस्वपूर्ण बात है कि हम स्पष्ट रूप से कह दें कि अपने जीवन-काल में अथवा ऐसी किसी अविधि तक जो हमारे लिए उपयोगी हो, इस भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दे सकते । भारत की जनता का भाग्य भारतीय राजनीतिक वर्ग के हाथों में सौंप देना एक बड़ी भारी गलती होगी।

लेकिन सिर्फ चिंतिल ही श्रकेले व्यक्ति न थे जिनकी भारत के बारे में ऐसी धारणा थी। १६३० में ब्रिटेन के श्रत्यधिक उदार विचारों वाले पत्र "मांचेस्टर गार्जियन" ने 'वास्तविक समस्या' शीर्षक से श्रपने एक संपादकीय लेख में लिखाः —

"दो वजह हो सकती है, जिनके कारण श्रात्माभिमानी इंग्लेंग्ड को भारत पर से श्रपना नियंत्रण ढीला करने में हिचकचाहट हो सकती है। पहली बात तो यह है कि पूर्व में उसका प्रभाव इस पर श्राश्रित है कि वह श्रावश्यकता पड़ने पर भारत से सेनाएं बुला सकता है श्रोर उसके साधनों पर निर्भर रह सकता है। ज्यों ही भारत को श्रोपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया बिटेन का यह श्रिधिकार श्रोर शिक्त खत्म हो जायगी। दूसरी वजह यह है कि बिटेन के माझ की खपत के लिए भारत सर्वोत्तम बाज़ार है श्रोर इसके श्रलावा भारत में उसकी १ श्ररव पाँड प्रंजी भी लगी हुई है।"

जब गांधीजी से कहा गया कि श्री चर्चिल के भाषण पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनके विचार में उनका मीन रहना श्रीर उनके द्वारा चला गया श्रान्दोबन श्री चर्चिल के भाषण का स्पष्ट प्रत्युत्तर था।

"अगर मेरा ऐसा विश्वास न होता तो मैं श्राप लोगों के बहने के विना ही वक्तस्य दे देता। लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा मौन मेरे किसी भी वक्तस्य की श्रपेत्ता श्रधिक स्पष्ट है। श्रास्तिर श्रमता ही तो सब से बड़ी चीज़ है। श्रांर मेरा श्रमता या काम सारे हिन्दुस्तान ही नहीं, बिक सारी दुनिया के सामने है। भारत के बारे में श्री चर्चिल-द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों से जो लोग भलीभांति परिचित हैं उन्हें निराश होने की जरूरत न थी श्रीर न ही उन्हें चिंल की हाल की घोषणा से क्रुद्ध होने को आवश्यकता थी श्रीर यह सर्वथा ठीक ही था कि गांधीजी ने उस पर कोई राय जाहिर करने से इन्कार कर दिया।

प्रान्तीय स्यवस्थापिका सभाश्रों के निर्वाचन स्थागत करने के सम्बन्ध में पेश किये गए बिल के तीसरे प्रवचन के समय श्री एमरी ने इस कानून के कारणों पर फिर से प्रकाश ढालते हुए कहा कि न केवल बिटिश पार्लमेण्ट ही, बिल्क समस्त ब्रिटेन श्रीर उसकी जनता चाहती है कि भारत शीघ-से शीघ बिटिश राष्ट्र-मण्डल के श्रन्तर्गत स्वतंत्र श्रीर समान सामेदारी का पद प्राप्त कर सके :--

"यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर हमने श्रटकांटिक के घोषणापत्र से पहले ही श्रमक करना शुरू कर दिया था। मैं पार्कामेयट के उन सदस्यों का बहुत श्राभारी हूंगा जो इस सम्बन्ध में शीव्र से शीव्र कोई कार्रवाई करने के समर्थक हैं। श्रगर वे कोई ऐसी निश्चित योजनाएं मेरे सामने प्रस्तुत करें जिनके श्रन्तर्गत भारत-सरकार को भारतीय मामलों का नियंत्रण सोंपा जासके और जो स्वयं भारतीयों के श्रापसी समम्तीते से श्रपना काम जारी रख सके—तो में उनका विशेष रूप से कृतज्ञ हुंगा।"

ं बार्ड बिनबिथगों के कार्यकाल में वृद्धि इन विचारधाराश्रों के सर्वथा श्रवुरूप थी।

श्री एमरी से पूछा गया कि इस बात में कहां तक तर्क श्रीर सामंजस्य है कि एक श्रीर तो पंडित जवाहरताज को जेन में हूँ स दिए जायँ भौर दूसरी श्रीर यह कहा जाय ब्रिटेन की मीति भारत को स्वराज्य देने की है। श्रमरीका के नाम श्रपने एक ब्राडकास्ट में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने पंडित जवाहरतान पर युद्ध-प्रयस्म में बाधा पहुँचाने का दोपारोपएं किया। श्री एमरी को निश्चय ही इस बात की तसछी होगी कि वे जो कुछ कह रहे हैं ठीक हैं। क्योंकि पंडित जवाहरतान तो जेन में वन्द होने की वजह से उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन पहने तो पंडित जवाहरतान शायद उन्हें कोई उत्तर ही नहीं देते श्रीर श्रगर वे उत्तर देना भी बाहते तो उन्हें श्रपने ऊपर खगाए गए उस इन्जाम पर कोई एतराज भी नहीं हो सकता था कि वे युद्ध के विरोध में श्रस्थिक हिंसात्मक जीरदार श्रीर जानवृक्त कर जनता को भदकाने वाजे भाषण देते रहे हैं। परन्तु इन भाषणों को हिंसात्मक कहना निपट मूर्जता थी। कम-स-कम वैसी ही मूर्जता, जिसका परिचय नागपुर के हिस्टी कमिरनर श्री ए० जी॰ एफ० फर्यू हर ने परिहत जवाहरतान नेहरू को देशद्रोही वह कर दिया था, श्रीर बाद में जिसके किए उन्होंने बिज्ज का ईमानदारी के साथ कमा-याचना की थी।

श्री फक्यू इर का पत्र इस प्रकार थाः-

१४ सितम्बर १६४७

## 'नागपुर टाइम्स' के नाम

## प्रिय महोदयं !

ं जब मैंने यह वश्तन्य प्रकाशित हुआ देखा कि मैंने पण्डित जवाहरलाल नेहरू की देश-द्रोही कहा है, और यह बात मेरे वश्तन्य की तोड़-मरोड़ कर कही गई है तो मैं यह गयाज करके भगभीत हो उठा कि न जाने- इसके क्या-क्या अर्थ लिए जाएँगे। इसबिए मैं पूरी संवाई श्रोर ईमानदारी के साथ यथाशीघ्र चमा-याचना करना चाहता हूं कि मैंने यह बात एक सभा में जहाँ वड़ी गड़बड़ फैली हुई थी—कही थी श्रोर मैं उस समय यह नहीं जानता था कि इसका मतलब यह लिया जायगा।

श्री पी॰ एम॰ नायडू के नाम मेरा पत्र प्रकाशित हो चुका है। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताबा है कि मैंने यह बात किस सम्बन्ध में कही थी श्रीर उसका क्या मतखब था। इस समय में इतना हो कह सकता हूँ कि जिन लोगों को मेरे इस शब्द से देस पहुँची हो वे मुक्ते चमा करेंगे श्रीर यह वाद-विवाद यहीं समाप्त कर देंगे।

में हूं,

भ्रापका सेवक

ए० जी० एफ॰ फक्यू इर।

डधर पंजाव में सर सिकन्दर इयातखाँ ने राष्ट्रीय सुरज्ञा परिषद् से इस्तीफा देने के बाद पंजाब के नये गवर्नर सरबर्टरैं एड ग्लेंन्सी के सम्मान में एक भोज दिया। इस अवसर पर सर बर्टरैं एड ग्लैन्सी ने कहा कि मैं शतप्रतिशत पंजाबी बनने की कोशिश करूँगा श्रर्थात् मुफे सांप्रदायिकता से कोई वास्ता न होगा। इसके कुछ समय बाद ही सर सिकन्दर हयांतलाँ ने १ अन्दूबर को पत्र-प्रतिनिधियों से श्रपनी एक भेंट में बताया कि किस प्रकार श्री चर्चिल के हाल के बनतन्य से सारे देश में चीम की जहर दौड़ गई है और उसकी कड़ी श्राबोचना हो रही है। और "स्वयं मुक्ते भी समक में नहीं श्राता कि उनके इस व बतन्य का क्या मकसद है श्रीर इसकी क्या श्रावश्यकता थी।" सर सिकन्दर ने यह भी कहा कि इस वक्तव्य के कारण देश में निराशा की भावना फैंब गई है भौर बिटेन के मित्रों के लिए बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। उन्होंने श्री चिंद्ध से एक स्पष्ट भौर श्रसंदिग्ध वक्तन्य देने की मांग की। जिसके श्रनुसार मारत को श्रौपनिवेशिक स्वराध्य देने की तारीख़ निश्चित कर दी जाय और जड़ाई के जमाने में ही नये विधान का मसविदा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय। 'टाइम्स आफ्र इण्डिया' ने सर सिकन्दर के इस बक्तम्य का तस्काल समर्थन करते हुए लिखा। ''इम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि श्री चचिंत के इस तक्तव्य का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस वक्तव्य के परियाम स्वरूप कुछ सीमा तक वह सद्मावना जाती रही है, जो वाइसराय की शासन परिषट् में विस्तार और राष्ट्रीय सुरत्ता-परिषद् की स्थापना की घोषणा के बाद देश में पैदा होगई थी। यह एक सचाई श्रीर वास्तविकता है, जिसका ब्रिटेन श्रीर भारत दोनों को ही सामना करना चाहिए।"

यह स्मरण रहे कि जहाई प्रारम्भ हो जाने के कुछ समय बाद ही सर सिकन्दर ह्यातसाँ ने घोषणा की थी कि प्रगर ब्रिटेन ने भारत को श्रोपनिवेशक स्वराज्य देना मंजूर न किया तो वे स्वयं उसके सिद्धाफ जहाँ । श्रोर श्रव वे ही सर सिकन्दर यह कह रहे थे कि उनकी समम्म में महीं श्राता हिक श्रो चिंत के वक्तव्य का क्या मक्रसद है। ख्रीर, कुछ भी हो, यह कोई कम महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। कि ब्रिटेन की मदद'के जिए युद्ध-नयरन के सर सिकन्दर-सरीखे शोरदार समर्थक को भी चिंत के इस मु हफट वक्तव्य से शर्यधिक निराशा हुई; और उन्हें यह कहना पढ़ा कि श्रो चिंत को ऐसा वक्तव्य न देना चाहिए था जिससे भारत में उनके दोस्तों को परेशानी उठानी पढ़ती।

सर सिकन्दर ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री के वक्तब्य पर जो टीका की उसका देश में बहुत

स्वागत नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। हिन्दू महासमा चाहती थी कि पंजाब के प्रधानमन्त्री मुस्लिम नेतात्रों से बात-चीत शुरू करें। लेकिन दिल्ली के सरकारी चेत्रों का कहना था कि ऐसा करना राजनीतिज्ञता नहीं है। बम्बई के चेत्रों का कहना था कि सर सिंकन्दर श्री चर्चिल से नया वक्तन्य देने की मांग करके एक वही श्रनीली चीज़ मेंगा रहे हैं। कलकत्ता के हल्कों का कहना था कि यद्यपि वे आक्रमण करने को तैयार हैं. जेकिन मैदान में कूद पड़ने से घबराते हैं। ताखनऊ के हरकों का आप्रह था कि नयी घोषणा के साथ-साथ उसपर श्रमल भी होना चाहिए। मदरास के चेत्रों की प्रतिक्रिया यह थी कि यद्यपि घटलांटिक घोषणापत्र में भारत के लिए कोई ऐसी नयी बात न थी, जिसे देने का उसे पहले ही वायदा न किया गया हो, लेकिन फिर भी श्री चर्चिल के वक्तव्यसे भारतीयों की श्राशाश्रों पर चाहे वे कितनी ही अप्रत्याशित और अनुचित क्यों न रही हों, तुपारपात ही गया है और "सर सिकन्दर गलत कारणों को चेकर श्रपने की सही सावित करने की कोशिश कर रहे हैं।" जाहीर के चेत्रों की प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें भी सर सिकन्दर की तरह खेद है कि श्री चर्चिलं का यह वक्तन्य नितान्त "असामयिक" है और इस वक्तब्य के मानसिक प्रभावों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन के प्रधामन्त्री ने भारतीय मनीवृत्ति का गत्तत अन्दाजा लंगाकर भारी भूज की है और उन ( श्री चर्चित ) के वनतन्य से गतातफहामियां फैल सकती हैं। 'टाइम्स आफ इिएडमा' के शब्दों में यह वक्तव्य अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण था।

स्वयं सर सिकन्दर का यह विचार था कि श्री एमरी ने श्रमरीका-द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उससे स्थिति श्रीर भी विगड़ गई है श्रीर इसके साथ ही उन्होंने नीचे लिखी भमकी भी दी :--

"झगर दो-तीन सन्ताह के अन्दर ऐसी घोषणा न की गई जिसकी मांग की गई है तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीय राजनीतिक दलों से श्रपील कहाँगा कि वे एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करें,—वे एकमत होकर इस नयी स्थिति का सुकाबला करें।"

उस समय भारत के चार प्रान्तों श्रर्थात् पंजाय, वंगाल, श्रांसाम श्रीर सिन्ध में मंत्रि-मंगडल काम कर रहे थे। पंजाब के प्रधानमंत्री का दोहरी शासन-नीति के सम्बन्ध में याकी तीनों प्रधान मंत्रियों से गहरा मतभेद था। सर सिकन्दर ने राष्ट्रीयं सुरंका-परिपंद् से इस्तीफा दे दिया। श्री फ़जलुल हक ने लीग की कार्य-कारिणी श्रीर सुरंका परिपंद दोनों ही इस्तीफा दे दिये। श्री श्ररंजाहबख्श का इन दोनों से कोई सम्बन्ध नहीं था—इसलिए उनके इस्तीफ का सवाल ही नहीं उठता था। श्रासाम के सर सादुल्ला के वारे में यह कहा जा रहा था कि श्रस्वस्थ रहने के कारणे वे सुरंजा-परिषद् तथा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसलिए यह श्राशा ही नहीं की जा सकतीं थी कि ये चारों राजनीतिज्ञ किसी नीति या देश के सम्मुख उपस्थित श्रायस्यक सम-स्थाओं के बारे में एकमत हो सकते थे। सर सिकन्दर के वक्तस्य के कुछ देर बाद ही ४ श्ररह्यर -१६४९ को शिमला से खानबहादुर शहलाहबख्श ने एक वक्तस्य प्रकाशित किया जिसमें श्रापंते कहा:—

"श्रगर मैंने सर सिकन्दर ह्यात के वक्तव्य की ठीक से सममा है तो उससे यह ज़ाहिर होता है कि वे बिटेन से पुरानी घोषणाओं को दोहराने की मांग नहीं कर रहे, पिलक एक नधी घोषणा की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उन खोगों के साथ भारत के भावी-विधान का फैसबा करते समय विशिष्ट व्यवहार किया जाय जो इस समय भारत की सुरक्षा के काम में हाय बैटा रहे हैं श्रथवा जिन्हें सर सिकन्दर 'मित्र' कह रहे हैं। इसका मतलब तो यह हुश्रा कि भारत के लिए वे जिस विधान की करपना कर रहे हैं उसमें सबको एक से हक हासिल न होंगे। उनके साथ समान वर्ताव न होगा। विकि जो श्रादमी इस समय युद्ध-प्रयत्न में मदद कर रहे हैं, उन्हीं का उसमें वोल-बाला रहे। कम-से-कम मुक्ते तो इस तरह के रुख या मनोवृत्ति से बड़ा दुख पहुंचता है।''

खान बहादुर श्रवलाहवरुश ने बताया कि भारतीय समस्या का हल द्वं हने की बजाय पंजाब के प्रधानमंत्री के रुख से जैसा कि उनके वक्क य से प्रकट होता है—देश के हितों को नुकसान ही पहुँचेगा श्रीर समस्या को सुलक्काने के मार्ग में भारी कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी।

श्रागे चलकर सिन्ध के प्रधानमंत्री ने बताया कि "जब मैंने एंजाव के प्रधानमंत्री का १ श्रम्ह्यर वाला वक्तन्य देखा, जिसमें उन्होंने श्री चर्चिल से एक नये वक्तन्य की मांग की है, तो मेरे सामने स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठा कि 'श्रगर श्री चर्चिल ने ऐसी कोई घोषणा न की तो फिर उस हालत में सर सिकन्दर हयात खां क्या करेंगे?' पंजाब के प्रधान मंत्री ने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है—उसे मैंने देखा है। उस पर मैंने गौर किया है। उनका कहना है कि श्रगर ऐसी कोई घोषणा न की गई नो भारत को एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करना चाहिए।

"१ अन्द्रवर के अपने वक्तध्य में पंजाब के प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत को आज़ादी सत्याग्रह-आन्दोलन अथवा अटलांटिक घोपणा-पत्र की मदद से नहीं मिल सकती, बिक यह आज़ादी तो उसे लड़ाई के विभिन्न मोर्चों पर लड़नेवाड़े भारतीय सैनिकों की वीरता और बिद्धितानों की सहायता से ही मिल सकेगी। लेकिन उन्होंने यह सन्देह प्रकट किया कि अगर देश में पारस्परिक विश्वास की भावना और अन्तर्जातीय एकता न होगी तो हमारे हन वीर सैनिकों की कुरवानियां भी वेकार जाएंगी।

"आगर वास्तव में सर सिकन्दर की ऐसी धारणा है -तो उनका पहला कर्तव्य यह है कि वे ऐसी घोषणा की प्रतीक्षा किये विना ही इसी समय देश में पारस्परिक विश्वास की भावना और अन्तर्जातीय एकता स्थापित करने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटा दें। जैसा कि स्वयं पंजाब के प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि, आज भी एकता भारत की सर्वोपिर आवश्यकता है, इसलिये नहीं कि उससे भारत की कठिनाह्यां दूर हो जाएंगी।

"लेकिन जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह खयात नहीं करता कि श्री चिंल ने भारत के बारे में जो कुछ कहा है उससे ब्रिटिश सरकार की पिछली किसी घोषणा का खंडन होता है अथवा उनका कथन परस्पर विरोधी है। और अगर नयी घोषणा से सर सिकन्दर की मंशा यह है कि पिछली घोषणाओं का खयडन न हो, तो मुक्ते इसमें कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती कि ब्रिटेन की सरकार अथवा श्री चिंल को ऐसी घोषणा करने में क्योंकर कोई आपित हो सकती है ? लेकिन भारत के बहुत से राजनीतिक नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की इन पिछली घोषणाओं के सम्बन्ध में भी गहरा असंतोष प्रकट किया है, यद्यपि सर सिकन्दर उनमें से महीं हैं। तब इम पिछली घोषणाओं की पुनरावृत्ति या उनके समर्थन करने की इस माँग का मक्सद ही क्या है ?

"स्वयं सर सिकन्दर ह्यात यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे इस जड़ाई में पंजाब के सभी वर्गों और संप्रदायों के प्रतिनिधि की हैसियत से ही मदद कर रहे हैं, किसी और हैसियत से नहीं। इस हालत में युद्ध-प्रयान में मदद करने के परिणामस्बरूप जो जाम होगा उसका बँदबारा भी पंजाब के सभी जोगों में होना चाहिये; किसी विशिष्ट वर्ग या स्वार्थ के पच में नहीं। ंसर सिकन्दर भली भाँति यह बात जानते हैं कि भारतीय समस्याओं का हल हूँ इने के मार्ग में जो कठिनाहयाँ हैं उनका कारण वर्तमान विधान में पाई जाने वाली कुछ त्रुटियाँ ही हैं।

"निश्चय ही वे इन त्रुटियों को कायम नहीं रखना चाहते, लेकिन एक नयी विशिष्ट अधिकारोंवाली श्रेणी स्थापित करने की वे जो माँग कर कर रहे हैं, उससे तो ये त्रुटियाँ श्रीर भी वढ़ जाएंगी और वर्तमान गितरोध से भी वुरा गितरोध पैदा हो जाएगा।

"मेरी यह स्पष्ट राय है कि अगर ब्रिटेन ने वह घोषणा की जिसकी सर सिकन्दर उससे माँग कर रहे हैं अर्थात् देश के कुछ वर्गों के साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाय तो वह बड़ी गखती करेगा । इस तरह की घोषणा से सर सिकन्दर का यह मकसद ही, कि देश में पारस्परिक विश्वास की भावना और साम्प्रदायिक एकता स्थापित हो जाय, बिन्कुल नष्ट हो जाएगा। इसका परिणाम एक ही होगा कि विभिन्न संप्रदायों में दुर्भावना और कहता उत्पन्न हो जाएगी। श्रीर उससे ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशानी में पह जाएगी।

"चिरकाल से बिटिश सरकार यह चिन्ता करती रही है कि विभिन्न संप्रदायों में एकता स्थापित हो जाय। यह मकसद सिर्फ उसी हाजत में पूरा हो सकता है अगर बिटिश सरकार किसी खास वर्ग या संप्रदाय की तरफ से पेश की गई ऐसी गैर-मुनासिय माँग को मंजूर न करे, खासकर जबकि एक दल यह धमकी देकर अपनी माँग मनवाना चाहवा हो कि अगर उसकी माँग म मानी गई तो वह दूसरे लोगों से जा मिलेगा। इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव पर जिसमें ऐसी अमकी दी गई हो—सरकार को कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिये और उसे ऐसी माँग कभी मंजूर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि ऐसी माँग पेश करनेवाले दल को दूसरे लोगों से जाकर मिलने का मौका तो मिल सके और इस प्रकार बिटेन के इरादों का भी सबूत मिल सके। अगर बिटिश सरकार ने ऐसी कोई माँग मंजूर का जी तो उससे उस पर लगाए जाने वाले इस इलजाम की पुष्टि हो जाएगी कि वह भारतीय संप्रदायों में मठभेद कायम रखना चाहती और उनमें फूट बनाए रखने की नीयत से वह कभी एक संप्रदाय या दल का समर्थन करती है तो कभी दूसरे को बढ़ावा देती रहती है और देश की जनता की उसे कोई परवाह ही नहीं है।"

नेकिन श्री श्रष्टाह्बएश के वश्तव्य का सर सिकन्दर ने तत्काल प्रत्युत्तर दिया:-

"मैंने खानबहादुर श्रष्ठाहबख्श का वक्तन्य देखा है और मुक्ते यह देखकर खेद हुश्रा कि मैंने १ श्रम्हूबर को श्रपनी मेंट में जो दो स्पष्ट प्रश्न ठठाये थे उनका गलत मतलव लिया गया है। ये दोनों प्रश्न सरल श्रीर स्पष्ट थे और मैंने पहली मांग यह की थी कि श्रासान श्रीर श्रसंदिग्ध मापा में भारत के भावी पद के बारे में घोषणा की लाय श्रयांत उसे एक निश्चित श्रवधि के भीतर बिटिशा राष्ट्रमण्डल के श्रन्तर्गत स्वतंत्र श्रीर बरावरी की सामेदारी का दरला देने की घोषणा कर दी लाय श्रीर दूसरे यह कि देश के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधियों से कहा लाय कि वे एक सर्वसम्मत विधान तैयार करें श्रीर श्रगर उनमें श्रापस में कोई समन्तीता न हो सके तो ब्रिटिश सरकार उन लोगों की मदद से, जो भारत की रखा के लिए सहायठा करने को तियार हों, एक विधान तैयार करें जिसका श्राधार स्वतंत्र श्रीर समान सामेदारी का सिदान्त हो।'

ह'गलेएड के लेजों में सर्दुसिकन्दर की आलोचना की उत्काल प्रविकिया देखन में आहे। श्री एडवर्ड एम्सन को श्री चिचल में यहिए आगाध विश्वास था, फिर भी आपने इस वात की निन्दा की कि भारत के बारे में कोई भी निर्णय करने से पहले यह शर्व रखी जाय कि विभिन्न सम्प्रदायों में सममौता हो जाना आवस्यक है। आपने कहा कि यह शर्व कभी पूरी नहीं हो

सकेगी। श्रापने मांग की कि वाइसराय के मंत्रिमण्डल का दरजा वास्तविक मंत्रिमण्डल का सा होना चाहिए जिसे सामूहिक जिम्मेदारी का इक हासिल हो। इसके श्रलावा एक छोटी-सी समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो तत्काल श्रोपिनवेशिक ढंग का विधान बनाने का काम श्रक्त कर दे। श्रापने यह श्राशा प्रकट की कि, "इस उदारतापूर्ण प्रस्ताव की मावना को सामने रखते हुए मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को इस बात पर राजी किया जा सकेगा कि वह श्रव्पसंख्यकों को हतने व्यापक श्रिषकार दे दे कि देश का जनमत इतना शिवतशाली हो जाए कि कांग्रेस श्रीर सुस्लिम लीग का यह भगदा जारी रहना श्रसम्भव हो जाय।" श्री एम्सन ने श्राप्रह किया कि श्री चर्चिल को भारत के सम्बन्ध में इसी श्राधार पर एक वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें भारत को "श्रपने वरावर का सहयोगी" समक्तकर ही ऐसा वक्तव्य देना चाहिए। श्रगर ऐसा किया गया तो "सुक्ते यक्तीन है कि श्रमरीका श्रीर दूसरे देशों में हमारे दुश्मन भारत का बहाना बना कर श्रीर श्रिक समय तक हमारी रक्ता के लिए ख़तरा नहीं पैदा कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट थौर सच्चा होगा जिसकी प्राप्ति के लिए मानव सदा से चेव्टा करता रहा है श्रीर जिसकी रक्ता के लिए उसने श्रपनी जान भी दे दी है।" विटेन के समाचार-पन्न भी चुप नहीं बैठे रहे।

भारत में बृटेन की नीति के सम्बन्ध में ब्रिटेन के लोगों ने ज़ोरदार शब्दों में श्रपना विरोध प्रकट किया। ब्रिटेन के सुदूर-पूर्व के मामलों के मंत्री श्री ढफकूपर ने सितम्बर १६४१ में ध्रमरीका का दौरा किया। श्रमरीका में ये जहाँ-कहीं भी गए उन्हें बड़ा कटु श्रद्धभव प्राप्त हुआ। उन्होंने जहाँ-कहीं भी भाषण दिया उनसे भारत के सम्बन्ध में सवाल पूछे गए। श्रम्त में खीम कर उन्होंने कहा कि "श्राखिर जर्मनी के साथ ब्रिटेन की लड़ाई का भारत से क्या ताल्लुक है ?"

इसी समय ब्रिटेन के लब्धप्रतिष्ठ न्यवित कर्नल यंग इस्वैष्ड ने, जिनकी आयु उस समय जगभग ६० साल की थी, एक ज़ोरदार लेख में भारत के पत्त का समर्थन किया। आपने भारत को अपने हाथ से निकल जाने का ख़तरा उठाकर भी ब्रिटेन की आत्मा और उसकी प्रतिष्का को सुरत्तित रखने का बीड़ा उठाया।

१४ श्रवट्स्वर के जन्दन ''टाइम्स'' में सर फ्रांसिस यंगहस्यैयड का निस्निखिखित पत्र प्रकाशित हुआ:—

"भारत के मामले में हमने बड़ी भारी ग़लती की है। एक और ती हमने यह हरादा प्रकट किया है, कि हम संसार के प्रत्येक देश को आज़ाद करना चाहते हैं, उधर दूसरी थोर भारत की स्वतंत्रता के वारे में हम कुछ और ही कहते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि इससे मुसलमानों थोर हिन्दुओं—दोनों में ही समान रूप से लोभ पदा हो गया है। हम इस मामले में इतना क्यों हिचकिचाते हैं? इसलिए कि हमें दर है कि अगर हम भारत पर से अपना नियंत्रण डीला कर दें तो उसके उमड़े-उकड़े हो लाएँगे। लेकिन हमें इस तरह की आशंकाएँ क्यों होनी चाहिएँ? भारतीय आख़िर मूर्स तो हैं नहीं। उनमें भी चीनियों, जापानियों और रूसियों जितनी ही राजनीतिक और सैनिक बुद्धि है। और भारतीय बड़े- आत्माभिमानी होते हैं। उन पर किसी वात की प्रतिक्रिया बड़ी शीवता के साथ होती है। उम्हें यह कदापि सहन नहीं हो सकता कि हम उनकी तुलना में मिश्र, सीरिया, अरब देशों और। एबीसीनिया के लोगों से अधिक उदारतापूर्ण वर्ताव करें। अँग्रेज़ों के लिए यह सबंधा अनुचित है कि वे एक भी ऐसे स्वित को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदिश साम्राज्य में रहने को विवश करें, जो इसमें रहना

श्रपने लिए गौरवशाली श्रनुभव, नहीं करता। जहाँ तक मेरा सन्वन्ध है, मैं भारत में ही पैदा हुआ श्रीर पिछले ४६ सालों से मेरा भारतीयों के साथ घनिष्ट संपर्क रहा है, लेकिन मेरे लिए यह बड़े धिनकार की बात है कि इस भारतीयों के साथ वफादार सहयोगियों श्रीर प्रिय मित्रों जैसा बर्ताव न करें। श्राप एक बार एक भारतीय पर पूरी तरह से विश्वास कर लीजिए वह मरते दम तक श्रापका साथ देगा। श्राप उसका श्रपमान करें या उसकी भावनाश्रों को ठेस पहुं-चाएँ तो वह श्रापके नाकों-चने चबवा देगा। श्रापका जीना दूभर कर देगा। निश्चय ही हम काफ्री बड़ा दिवा रखते हैं। इसनिए हमें इस मामने में श्रीर श्रधिक बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। हमें महानू त्याग करना चाहिए श्रीर उदारतापूर्ण नीति से काम लेना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन्हें निश्चित रूप से यह श्राश्वासन दे दें कि विराम-संधि होने के बाद, उसी वर्ष हम यह बात स्वयं उन्हों पर छोड़ देंगे कि वह ख़ुद फ़ैसला कर लें कि क्या वे ब्रिटिश साम्राज्य में रहना चाहते हैं या नहीं। इसके ख़िलाफ़ सैकड़ों कारण दिए जा सकते हैं। लेकिन श्रगर इसके ख़िलाफ़ हज़ार वजहें भी हों तो भी हमें एक ही बात का खयाज रखकर श्रतग हो जाना चाहिए-हं ग्लैंग्ड के नाम पर घटवा न लगने पाए। हो सकता है कि इस तरह से इम भारत को अपने दाथों खो बैठें लेकिन हमें यह तो सन्तोप होगा कि हमारी आरमा पंवित्र श्रीर निर्मेत्तं है। हमारी श्रात्मा जीवित है। श्रीर इ'ग्लैएड की श्रात्मा की जीवित रखना कितने ही भारतीयों से श्रेष्ठतर है; उसका मृत्य कितने ही भारतीयों से श्रधिक है।"

परन्तु इस वीर कर्नंत की तुरन्त ही प्रस्युत्तर मिल गया। सर एएडफ्रेंड नाक्स ने उन्हें जवाब हेतें हुए कहा कि इसका फैसला स्वयं भारतीयों पर ही छोड़ देना कायरता होगी। श्रोर कप्टर पन्थी टोरी ने 'द्रस्टीशिप' किसी देश को धरोहर के रूप में किसी दूसरे देश को सुपुर्द करने का सवाल उठाया।

ब्रिटेन के कुछ पत्रों श्रीर देशभक्त श्रंग्रेज़ों द्वारा विटिश सरकार की भारतीय नीति की इस कड़ी भर्सना के साथ-साथ श्रमरीका के देशभक्तों ने भी इस नीति की कड़ी श्रालीचना की।

श्रवह्बर, १६४१ के प्रारम्भ में एक समाचार मिला कि किस प्रकार लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के श्र्यशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर श्रोर मिशनरी श्री होल्ड ह० व्यूहल ने श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री व्यूहल ने निवेदन किया कि १ दिसम्बर तक उन्हें हस्तीफा देकर श्रमरीका वापस चले जाने की श्राज्ञा दे दी जाय। वे श्रमरीका के मेथोडिस्ट चर्च के एक मिशनरी थे। उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा देने की प्रार्थना की।

कहा जाता है कि उनके इस्तीफा देने का प्रधान कारण यह था कि उन्होंने उस 'यापदे' को पूरा करने में अपनी श्रासमर्थता प्रकट की जो भारत में श्रानेवाले प्रत्येक विदेशी मिशनरी को पड़ता देना है कि वह भारत में रहते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो बिटिश सरकार के खिलाफ हो; जिससे बिटेत के हितों को जुक़सान पहुँचता हो। उन्होंने महसूस किया कि इस सरह का वायदा करने का मतलब यह होगा कि उन्हें वाणी-स्वातंत्र्य के श्रिधकार से वंचित कर दिया जायगा श्रीर उन्हें अपनी श्रारमा के श्रनुसार कार्य करने की श्राज़ादी न रहेगी।

पंता चला है कि भ्रमना इस्तीका पेरा करते हुए श्री ब्यूह्ल ने लिखा कि "भारत में एक मिशनरी की हैसियत से प्रवेश करने से पहले मुक्ते एक प्रतिज्ञापत्र पर इस्तालर करने की कहा गया, जिसका भ्राशय यह था कि "मैं यहाँ रहते हुए इस देश की सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा। भारत के खिला स्वाना होने से हो दिन पहले मैंने मेथीडिस्ट

चर्च के पादरी के रूप में यह प्रतिज्ञा की कि मैं ईसामसीह के सिद्धान्तों श्रीर उपदेशों के श्रनुसार, जैसे कि मेरी श्रात्मा कहेगी, काम करूंगा। जब से मैं भारत में श्राया हूँ मैंने यह महसूस किया है कि श्रगर मुक्ते ब्रिटिश सरकार की दिये गए वायदे का पालन करना है तो मुक्ते ईश्वर के सामने की गई श्रपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। श्रीर ऐसा मैं कर नहीं सकता।

यह उल्लेख करने के वाद कि वे साधारणतः युद्ध के विरोधी हैं भीर ख़ासकर इस के, श्री व्यूह्ल ने श्रागे चलकर वतायाः—

"सुके इस्तीफा श्रवश्य दे देना चाहिये, क्योंकि भारत में रहकर यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक श्रीर श्रार्थिक बुराइयों के खिलाफ मेरे लिए मुँह बन्द करके बैठे रहना श्रपनी श्रन्तरारमा की पुकार का उल्लंघन करना होगा। मेथोडिस्ट चर्च के सामाजिक धर्म' में यह कहा गया है कि हमारा यह विश्वास है कि श्रावश्यकता, श्रन्याय श्रीर शोषण को देखकर चुप बैठ रहना ईरवर के श्रस्तित्व से इन्कार करना है, मैं उस विजेता के श्रन्याय को देखते हुए चुप होकर नहीं बैठ सकता जो बह दावा करता है कि वह सभी जोगों के इस श्रधिकार की रचा के बिए जड़ रहा है कि उन्हें अपनी इच्छानुसार अपने जिए सरकार का स्वरूप निर्धारित करने की स्वतन्त्रता है। उन्हें श्रपनी इच्छानुपार श्रपनी सरकार चुनने की पूरी स्वतन्त्रता है लेकिन दूसरी श्रोर यहो विजेता पाँच इजार भारतीय नेताओं को जेकों श्रीर नजरयन्द हैंम्पों में यन्द किये हुए हैं। उनका श्रपराध सिर्फ इतना हो है कि वे इसी मर्यादित श्रधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। पुक श्रोर तो यह दावा किया जा रहा है कि यह लड़ाई तानाशाही के खिलाफ प्रनातंत्र की रचा के लिए बाड़ी जा रही है और दूसरी श्रोर भारत को गुलामी में रखा जा रहा है। ऐसी हालत में में भला क्योंकर श्रीर कैसे मौन धारण करके बैठ लकता हूँ । एक सदाशय श्रीर सभ्य ब्यक्ति होने की हैसियत सुके उन दावों का विरोध करना चाहिए जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम सद्भावना से प्रेरित होकर स्वयं भारतीयों के हित में ही शासन कर रहे हैं। श्रीर इतने पर भी में जानता हूं पीढ़ियों तक दूसरे के शासन के नीचे रहकर भी भारत के ३ करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। "मुंह में राम-राम श्रीर वगल में छुरी' जैसी परिस्थिति की देखते हुए में भला केंसे चुपचाप वैठ सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने सिर्फ शोषण के लिए ही प्राप्त न्य श्रीर वांछित प्रदेशों पर श्रधिकार कर रखा है। श्रौर इनमें भारत भी शामिल है—वे इन पर श्रपना नियंत्रण भीर भी कड़ा कर दें, श्रीर श्रपनी न्यायपरायणता की दुहाई देकर श्रव यह घोपणा कर रहे हैं कि उनका इरादा किसी प्रदेश पर अधिकार करने का नहीं है। इस तरह के शोपण श्रीर श्रन्याय को देखते हुए मेरे लिए मीन धारण करना या ईसा के श्रस्तित्व को श्रस्वीकार करना होगा। मेरे सामने दो ही मार्ग हैं-एक तो रास्त्रा यह है कि मैं सरकारको दिये गए वचन का पालन करूँ थ्रीर इस प्रकार उस ईश्वर के असितित्व से इन्कार कर दूँ और दूसरा यह कि अपने सर्वोच्च आदर्श पर इद रहते हुए मैं इस देश को हो छोड़ दूँ। श्रीर मैंने फैंसला किया है कि मैं इसी मार्ग का ्श्रवलम्बन करते हुए श्रपने प्रभु-ईसा के प्रति वक्रादार बना रहें।

इस प्रकार एक श्रोर तो विदेशों में इस तरह की विचार धारा प्रवाहित हो रही थी श्रोंर भारत में रहनेवाजे श्रमरीकी मिशनरियों के लिए श्रपनी शारमा के श्रनुसार काम करना किंटन होता जा रहा था। उधर इसकी श्रोर हमें दुर्भाग्य तथा वाहसराय की नयी शासन परिपट् के सदस्यों के वन्तन्य सुनने पड़े। श्री एन० श्रार० सरकार के शार्रिक मापाणों के मुकायिल में हमें भी माधवराव श्रणों के वे वन्तन्य सुनने पड़े जिन में उन्होंने धीरे-धीरे स्वराज्य प्राप्त करने की बात कही थी। उनके श्रलावा हमें डा॰ राघवेन्द्र राव के वक्तन्य भी देखने को मिले जिनमें श्रापने कहा था, कि जब तक भारत के लोगों में कोई सममौता नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए कोई भी विधान बनाना कठिन है।

सर फिरोजलां नून ने भारत पहुँचने पर एक नयी तान छेड़ी, यद्यपि उसका स्वर पुराना ही था; श्रापने कहा कि "श्री जिन्ना गांधी जी को स्वराज्य श्रीर गांधी जी श्री जिन्ना को पाकिस्तान दे सकते हैं।" ऐसा करना सर्वथा उन्हीं के श्राधिकार में है। यद्यपि यह वाक्य सूत्र रूप में कहा गया था श्रीर देखने में श्राकर्ष क था, फिर भी यह एक माया-जाल था।

श्री एमरी हमेशा से यही कहते चले श्रारहे थे कि श्रटलांटिक घोषणा-पत्र सिर्फ पराजित राज्यों पर लागू होता है श्रीर इस तरह ही उन्होंने एक ऐसे घोषणापत्र का चेत्र बिल्कुल सीमित कर दिया जो ''मैंग्ना कार्टा'' श्रीर श्रमरीका के घोषणापत्र के बाद सबसे श्रीक्षक महत्वपूर्ण सममा जाता है। परन्तु श्री एमरी को इतने पर भी संतोष न हो सका श्रीर वे पार्लमेग्ट में श्रपने सहयोगियों के दिमाग में यह बैठाने लगे कि भारत साम्राज्य का एक श्रंग है श्रीर वह श्रंग संसार की राजनीति में श्रपना सिर उठाने का दाबा नहीं कर सकता था। श्रन्त में श्री एमरी भारतीयों को यह कह कर फुसलान। चाहते थे कि वाहसराय के श्रमस्तवाले प्रस्तावों के श्रम्तर्गत भारत को इतने विस्तृत श्रीर व्यापक श्रांधकार दे दिये गए हैं जितने कि उसे श्रटलांटिक घोषणापत्र के द्वारा भी नहीं मिल सकते थे। तब इसका मतलब यह हुश्रा कि श्रटलांटिक घोषणापत्र भारत पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए कि वाहसराय के प्रस्ताव मौजूद थे श्रीर वाहसराय के प्रस्तावों पर इसलिए श्रमल नहीं हो सकता। की सारतीयों में एकता का श्रमाव था।

(२)

१६४०-४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह अन्दोलन को शुरू करने और उसे आगे चलाने के बिए गांधीजी के पास अपनी निश्चित योजना मौजूद था। उन्हें यह आन्दोत्तन सुक् करने में एक माना से भी श्रधिक समय जग गया-यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से वे यथाशित संघर्ष से बचना चाहते थे। उधर दूसरी श्रोर वे राष्ट्र-व्यापी श्रान्दोत्तन से बचने के बिए श्रनशन करना चाहते थे। यह सर्वथा संभन्न था कि उनका यह श्रनशन श्रन्तर्राण्ट्रीय महत्व की घटना का रूप धारणं कर लेता। लेकिन वे सामृहिक झान्दोलन शुरू न करके हर हालत में ब्रिटेन को परेशानी से बचाना चाहते थे। निःसंदेह इस तरह के आन्दोत्तन का एक के ऊपर भी प्रतिकृत प्रभाव पहला । परिणाम यह हम्रा कि देश ने गांधो जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याप्रह शुरू कर दिया श्रीर यह शान्दोलन धीरे-धीरे जोर पकड़ता गया श्रीर उसमें योजनानुसार प्रगति होती रही। राष्ट्र के लिए बड़े सौभाग्य की वात थी कि गांधी जी जेल नहीं गए श्रोर वे स्वतंत्र रहकर इस भान्दोत्तन का नियंत्रण भीर संचातन करते रहे। यह सत्य है कि अखबारों के नाम अनकी सभी विज्ञान्तियां और वस्तब्य कुछ प्रान्तों में छपने नहीं दिये गए। यह भी उतना ही सत्य है कि सरकार ने गांबीजी को श्रापना साप्ताहिक पत्र श्रायवा निजी वक्तब्य या निजी लेख लिखने की विशेष सुविधाएँ देने से इन्कार कर दिया। उदाहरण के तौर पर सत्यायहियों को उनकी यह सत्ताह कि वे अपना जुर्माना अदा कर दें, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद उनकी एक-एक-पाई उन्हें वापस मिल जाएगी, केवल "वागपुर टाइस्स" में ही प्रकाशित हो सकी श्रीर उवों ही गांधीजी की यह हिदायत प्रकाशित हुई दूसरे प्रान्तों में इसका प्रकाशन रोक दिया गया। इन बाधाओं और कठिनाइयों के रहते हुए भी गांधीजी प्रमुख कांग्रेसजनों के

साथ अपना संपर्क श्रोर पत्र-व्यवहार जारी रख सके। विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताश्रों की मदद से प्रत्येक प्रान्त को बड़ी सतर्कता के साथ 'सत्याप्रहियों' की सूची तैयार करके गांधी जी के पास भेजनी पड़ती थी श्रौर गांधीजी प्रत्येक प्रान्त के सैकड़ों ही नामों की समीचा करते । कुछ नाम उनमें से काट देते । कुछ श्रोरों के बारे में ताजे विवरण भेजने को कहते श्रीर इस प्रकार पूरी-पूरी छान-बीन करने के बाद ही वे किसी व्यक्ति को सत्याग्रह-श्रान्दोलन में शामिल होने की हजाजत देते। इस काम में उनके सेक्रेटरी श्री महादेव देसाई के श्रतिरिक्त कांग्रेस के जनरज सेक्रेटरी श्री जे॰ बी॰ कृपलानी भी गांधीजी की मदद करते रहे । इन दोनों मित्रों तक राजेन्द्रवावू—इन तीन कांग्रेसजनों के साथ गांधीजी निरन्तर सलाह-मशविरा लेते रहे। श्री जे० बी० कृपलानी श्रीर श्री महादेव देखाई समस्त भारत का दौरा करके देश के विभिन्न भागों में स्थानीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में निजी रूप से छानबीन कर रहे थे। प्रान्तों में कांग्रेस के अध्यक्षों श्रथवा एजेएटों को श्रपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने का श्रधिकार दिया गया था। लेकिन डनको स्वीकृति गांधीजी से लेनी पड़ती थी। पुलिस श्रीर जेल-श्रधिकारियों के प्रति शिकायतें सुनने में श्रारही थीं। यह शिकायत भी सुनने में श्राई कि राजबन्दियों की चर्ला कातने की सुविधाएं भी नहीं दी गईं। यद्यपि कातना स्वीकृत जेत-उद्योगों में से था। दक्षिण भारत की जेलों में 'सी' क्लास को दिया जानेवाला खाद्य पहले की तरह ही खराब था। कभी-कभी जेल के भीतर लाठी चार्ज की भी नौबत पहुँच जाती थी। जेलों के पुराने सुपरिन्टे हेन्ट राजनीतिक बन्दियों के साथ व्यवहार करने के अयोग्य थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन कैदियों के साथ कैसा सल्क किया जाना चाहिये। वे श्रपनी व्यक्तिगत मनोवृतियों का प्रदर्शन करते रहे। दक्षिण भारत की जेलों के सम्बन्ध में एक नयी बात देखने में श्राई । यहां प्रतिस के ऐंग्लो-इंडियन श्रथवा यूरोपियन डिप्टी-सुपरिन्टे डेन्टों को, जिन्हें जैल के काम का कोई श्रनुभव नहीं था-थोड़ी-सी ट्रेनिक देने के बाद जेजों के डिप्टी-सुपरिन्टेडेन्ट नियुक्त किया जाने लगा। राजनीतिक नजरबन्दों की वजह से प्रारम्भ में ही जेलें भरने जगीं। ग्रारू-ग्रारू में तो उन्हें १० रु० श्रीर ४ रु० के हिसाव से भत्ता भी किया जाने लगा, किन्तु कुछ समय बाद ही यह भत्ता बन्द कर दिया गया। श्रीर सब से बड़ी बात यह थी कि उन्हें दो श्रे शियों—'ए' श्रीर 'सी' में विभनत कर दिया गया। पहले श्रेणी के आदिमियों को ०-४-३ फी आदिमी के हिसाब से स्थान मिलता या श्रीर दूसरी श्रेगी के केंदियों को ०-१-४ फी श्रादमी के हिसाब से। जब बार-बार श्रनुरोध करने का भी कुछ फल न निकला तो कहीं-कहीं भूख-हड़ताल भी की गई। वस्तुतः प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के बांच ( शाखा ) डाकघर वन गए श्रीर वे जेल-श्राधिकरियों की तरह ही निस्सहाय बन गई थीं। उनसे कुछ किये नहीं बनता था। वार्डर, प्रधान-वार्डर पर निर्भर था। प्रधान वार्डर डिप्टी जेलर पर श्रीर जेलर साहव नये डिप्टी-सुपरिन्टेडेन्ट पर निर्भर रहते थे श्रीर ढिप्टी साहब सुपरिन्टेडेन्ट पर । सुपरिन्टेडेन्ट साहव जेलों के इस्पेक्टर-जनरत्त पर श्रीर वे चीफ सेक्रे-टरी पर आश्रित थे। चीफ सेक्रेटरी साहब सखाहकार पर और सखाहकार गवर्नर पर निभर था। यों सभी भारत-सरकार का सुंह ताकते रहते थे श्रीर मारत-सरकार अपने से ऊपर के श्रिधकारियों का । यह एक वड़ी श्रसाधारण बात थी कि सीधे-सादे मामलों का निवटारा सीधे श्रीर सरज तरीकों से नहीं किया जाता था। श्राखिरकार ब्रटिश सरकार इतनी कार्यकुराल नहीं है जितना कि दावा करती है। जेलों में पत्र बहुत देर के बाद मिलते थे, कभी-कभी महीने के बाद श्रांत इसी प्रकार जेलों से बन्दियों के पत्र भी उनके बरवालों की बहुत देर से पहुँचते थे । श्रीर बहाना

यह किया जाता था कि सेंसरशिप का पर्याप्त अवन्ध नहीं है। बहाने तो ढेरों हो सकते हैं। तेकिन सवाल यह है कि उनसे सिर्फ कैंदियों की हालत शोचनीय बनाने में ही मदद मिलती है श्रीर सरकार की उस कार्यचमता की पोल खुल जाती है, जिसका वह श्रक्सर दावा किया करती है।

सत्यामिह्यों को दी जानेवाली सज़ाओं के मामले में सरकार ने विभिन्न समय पर विभिन्न नीति से काम लिया। शुरू-शुरू में सजाएं कड़ी दीगईं श्रौर भारी-भारी जुर्माने किये गए। इस श्रान्दोलन के प्रारंभ में ही दी गई सजाश्रों में भारी श्रन्तर था। उदाहरण के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रौर श्री विनोचा भावे को दी गई सजाश्रों को ही देख जीजिए। पहले डयक्ति को दूसरे के सुकावले में सोलह गुना ज्यादा सजा दी गई। श्रांध जैसे प्रान्त में ही श्रकेले कुल मिलाकर १,१=,६६०—१२—० जुर्माना किया गया।

वर्धागंज से ३ मार्च को जारी की गई एक विज्ञिष्ठ इस प्रकार की थी; विभिन्न प्रान्तों से श्रिक्त भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यालय में प्राप्त स्वनाश्रों के श्राधार पर व्यक्तिगत सत्यामह श्रान्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की कुल संख्या ४,७६१ है श्रीर सत्यामहियों पर किये गए जुर्माने की कुल रकम २,०६,६६३ रु० बैठती है। इन गिरफ्तारियों श्रीर जुर्मानों में पंजाब के श्रांकड़े शामिल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ से श्रव तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हो सकी।

् लेकिन यह सूचना श्राखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के जनरल सेक्रेटरी-द्वारा किये गए एक चनतन्य में शामिल कर ली गई है।

सबसे श्रधिक गिरफ्तारियां संयुक्तप्रान्त में हुई। फरवरी के मध्य तक वहां १,४६४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। सबसे श्रधिक जुर्माना श्रांध्र प्रान्त में हुन्ना। वहां सत्याग्रहियों पर कृत मिलाकर ७६,४३३ रु० जुर्माना किया गया।

श्रांकडे

सेवाग्राम से श्रिखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यालय ने विभिन्न प्रान्तों में सरवाग्रहियों पर किये गए जुर्माने श्रीर उनकी गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में नीचे लिखे श्रांकहे प्रकाशित किये हैं:—

| ANA G.           |                |                         |
|------------------|----------------|-------------------------|
| प्रान्त          | गिरफ्तारियां 🖰 | ( जुर्माने रुपयों में ) |
| श्रजंमेर '       | 30             | <b>१</b> ६१             |
| <b>স্থা</b> ঘ    | . 552          | ७६,४३३                  |
| श्रासाम          | १७६            | ३,१४१                   |
| वंगाल            | 3.8            | ३,६२४                   |
| <b>बिहार</b>     | 282            | ४,३४०                   |
| बम्बई            | 80             | शप्त नहीं हुए           |
| दिल्ली .         | 3.8            | 2,020                   |
| गुजरात           | . २६६          | 4,940                   |
| कर्नाटक          | ₹ १०           | र,३५४                   |
| केरव             | 90             | ₹,७०•                   |
| <b>महाकौरा</b> ज | 130            | 10,202                  |
|                  |                |                         |

में न तो हिंसा का समर्थक हूँ श्रोर न ही मेरा उस पर विश्वास है। श्रापने कुछ गंवाहों से भी जिरह की जिनमें नेलोर जिला बोर्ड के प्रधान श्रौर नेलोर जिले के कांग्रेस के डिक्टेटर श्री बी॰ कोदएडराय रेड्डी भी शामिल थे।

श्रभियुक्त को रिहा करते हुए श्री गैलेटी ने अपने फैसले में कहा कि श्रभियुक्त स्वयं अपने शब्दजाल का दी शिकार है। उसका नाम स्वेच्छा से जेल -जानेवालों की सूची में मौजूद था श्रीर निःसंदेह समय श्राने पर वह गिरफ्तार हो जाता श्रीर इस तरह खुशी-खुशी वह शहीद हो जाता । लेकिन गुह्र के स्टेशन हाइस अफसर ने वड़ी होशियारी से उसे एक भाषण देने के बाद पकड़ लिया श्रीर इसकी प्रतीचा भी नहीं की उसे "नारा" लगाने का श्रवसर भी दिया जाता। इस ''नारे'' शब्द का अर्थ युद्ध के वास्तविक जयघोष से नहीं है। विलक इस नारे का उहेश्य लड़ाई का विरोध करते हुए अपने देशवासियों को यह समकाना है कि सैनिक सुरहा की तैयारी के ज़िरये श्रपने श्रधिकारों, श्रपने घरों श्रीर स्वयं श्रपने को श्राक्रमण से वचाना गजती करना है। गिरफ्तार हो जाने के बाद नि.संदेह उसे भी अपने साथियों की तरह ही जेज भेज दिया जाता। यह कितना सरल था कि वह स्वयं कुछ कहे बिना ही जेल भेज दिये जाते। ऐसा मालूम होता हैं कि शायद वाणी-स्वातंत्र्य के अधिकार की रचा करने का एकमात्र तरीका यही है, दालांकि वाणी-स्वातंत्र्य के इस अधिकार से कभी इन्कार नहीं किया गया। प्रन्तु दुर्भाग्य ने पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने पर विवश किया श्रीर वहां उसे वहुत-सी पुस्तकें श्रीर परचे मिले, जिनमें हिंसात्मक कार्रवाई का गुणगान किया गया था, लोगो को क्रान्ति श्रीर विद्रोह के लिए भहकाया गया था श्रोर कांग्रेस की श्रिहिंसात्मक नीति को एक बेकार-सी नीति कहकर उसकी निन्दा की गई थी। एक प्रमुख कांग्रेसी के लिए ऐसा करना उचित नहीं कि वह हिंसा का प्रचार श्रीर समर्थन करता हुआ जैल-यात्रा करे। इसलिए श्राभेयुक्त की वाणी-स्वातंत्र्य के श्रपने श्रधिकार की रचा करनी थी, जिसे उसके सहयोगी घुणा की इप्टि से देखते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस भाषण के कारण श्रमियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसमें उसने अदाबत को (गुहुर के ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट को) भला-बुरा कहा है, क्योंकि उसने प्रमुख कांग्रेसजनों के श्राचरण श्रीर उनके पिछले इतिहास के बारे में छानवीन की हैं; लेकिन श्रपने पत्त का प्रतिपादन करने के लिए उसने अपने वारे में श्रदालत की श्रीर श्रधिक जानकारी देन। सुनासित्र सममा । उसने श्रपने जीवन और अपने परिवार के सम्बन्ध में इतनी अधिक सूचना दी है, जितनी कि श्रदालत की नहीं चाहिये थी-शौर न ही अदालत ने दूसरे अभियुक्तों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी हासिल करने की जरूरत ही सममी। "सो कालचक श्रथवा भाग्यचक भी श्रपना वटला ले ही जेता है। परन्तु किसी श्रदालत के लिए श्रपने ही श्रालोचक को जवाब देना निराकी रात है और यह श्रीर भी श्रनोसी वात है कि स्वयं श्रालीचक ही श्रपने मुंह से यह जवाब दे।"

श्रागे चलकर मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ११ मार्च की सार्वजनिक समा में जब कि उसे गिरफ्तार किया गया था श्रमियुक्त द्वारा दिए गए भाषण की रिपोर्ट के श्रमुसार दस पर भारत-रचा विधान के श्रन्तर्गत जुर्म नहीं लगाया जा सकता। उसने भी कांग्रेसी नेताओं की वरह ची यह कहा है कि इस लड़ाई से भारतीयों का कोई वास्ता नहीं है। श्रमियुक्त ने जनता से श्राग्रंह किया कि वह उस दिन सत्याग्रह करनेवाले सत्याग्रही के भाषण पर गौर करे। लेकिन चूंकि इससे पहले भी कई बार लोग ये नारे सुन चुके थे, इसलिये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने वक्ता का भाषण सुना या नहीं सुना। इस बात का हमारे सामने कोई सहर

नहीं है कि इसका गुड़्र की जनता पर कोई प्रभाव पड़ा और उसने अपना युद्ध-प्रयत्न शिथिल कर दिया।

श्रभियुक्त के पास पाई गई तीन पुस्तिकाश्रों का उल्लेख करते हुए मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यद्यपि वे श्रापत्तिजनक हैं श्रीर सिर्फ दल के श्रचार के धोखे के शिकार लोग ही उसे पढ़ने में श्रपना समय गंवा सकते हैं फिर भी उन्हें भारत-रत्ता कानून के श्रन्तर्गत श्रापत्तिजनक साहित्य नहीं कहा जा सकता। इसलिये उसने उन्हें जन्त किये जाने की श्राज्ञा दी श्रीर उन्हें श्रपने कब्जे में रखने के सम्बन्ध में श्रभियुक्त पर कोई जुर्म नहीं लगाया।

मार्च के प्रारंभ तक सत्याप्रहियों को न पकड़ने की नीति काफी ब्यापक रूप धारण कर चुकी थो। पहले तो गांधीजी ने गैर-गिरफ्तारशुदा सत्याप्रहियों को यह हिदायत की कि वे मार्ग में युद्ध निरोधी प्रचार करते हुए दिल्ली की श्रीर कूच करें लेकिन बाद में उन्होंने हिदायत दी कि गिरफ्तार न होने वाले सत्याप्रहियों को चाहिये कि दिल्ली रवाना होने से पहले वे श्रपने गांव के घर-घर में जाकर श्रीर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर श्रपना प्रचार करें। उनकी योजना यह थी कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा ताल्लुका चुन लिया जाय, जहां तहसीक्त के हर गांव में, हर घर में श्रीर हर नागरिक में जोरदार प्रचार किया जाय। उनकी सारी योजना का उद्देश्य वायी-रवातंत्र्य का श्रधिकार प्राप्त करना था। १४ फरवरी को गांधीजी ने 'टाइम्स श्राफ इंडिया' के नाम जो पत्र जिल्ला था। 'टाइम्स श्राफ इंडिया' के नाम जो पत्र जिल्ला था। 'टाइम्स श्राफ इंडिया' के नाम गांधीजी का पत्र नीचे दिया जाता है :—

"श्रीमान्—श्रापने ७ फरवरी के श्रंक में मेरे सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका मैं जवाब देना भावरयक सममता हूं।

"श्रापके श्रविश्वास के बावजूद भी मेरा श्रव तक यही हद विश्वास है कि पतित से पतित क्षित भी श्राहिंसा के श्रागे कुक जाता है। श्रहिंसा की भावना सभी विरोधियों पर विजय पा ति है। यह संभव है कि मैं स्वयं श्रहिंसा की उस सीमा तक न पहुंच पाऊं श्रीर मेरे श्रवावा दूसरे श्रन्य व्यक्ति उससे भी कम सीमा तक पहुँच सकें। परन्तु में श्रहिंसा की शक्ति को कम करके नहीं दिखाना चाहता श्रीर न मेरा ऐसा विश्वास है कि पप्हरर पर सन्वी श्रहिंसा की प्रतिक्रिया ही नहीं होगी।

"अपने आविश्वास के सम्बन्ध में आपने जो उदाहरण दिये हैं वे सब अनुचित हैं और उसका मेरे इस इद विश्वास से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध नहीं सावित होता। यह आवश्यक नहीं कि हथियार दाल देने का मतलब यह हो कि मनुष्य अहिंसा पर चल रहा है। हो सकता है कि सेक लोगों, डेन्मार्क के लोगों, आस्ट्रियनों और पोलैंग्डवासियों ने बड़ी बुद्धिमतापूर्ण काम किया हो, लेकिन निश्चय ही उन्होंने अहिंसात्मक कार्रवाई पर अमल नहीं किया। अगर वे शस्त्रों की मदद से शत्रु का सफलतापूर्वक विरोध करते रहते तो उनका यह काम निःसंदेह आहिंसात्मक होता और उनके देशवासी उनकी तारीफ करते। परन्तु जब उनके लिए प्रतिरोध जारी रखना कठिन हो गया तो उन्होंने आत्मसमर्थण कर दिया। इसके लिए में उन्हें दोष नहीं देता। परन्तु इसी तरह के संकट का सुकाबजा करने के लिए और इस उद्देश्य से कि विनाश के आधुनिकतम शस्त्रों से पूर्णतः सुसज्जित बलवान् न्यक्टि के मुकाबले में कमजोर से कमज़ोर ज्यक्ति भी अपने को असहाय और नि:शक्त न ख्याल करे, मैंने सत्याप्रह के अस्त्र की खोन की धी और १६०७ में दिहण अफ्रीका में उसका प्रयोग भी किया था। और उसके बाद से इस अस्त्र

कुछ भी हो, जब तक गांधीजी स्वयं कुछ विरोधी कार्रवाई में भाग न लेते सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की मूर्खता नहीं कर सकती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री गैजेटी, जिनका जिक हम पहले कर चुके हैं—-श्रोर भारत-सरकार के विचारों श्रीर दृष्टिकीण में कितना श्रन्तर है। सरवाप्रह-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में समय-समय पर वहीं कहीं छानबीन की जाती थी। जनवरी १६४१ के श्रुरू में कांग्रेस-संगठनों के जो कार्यकर्ता या प्रतिनिधि गांधीजी से मिलने वर्धा गए—-उन्हें गांधी जी ने बड़ी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सत्याप्रहियों का चुनाव करते समय इस बात का खास तौर पर खयाल रखा जाय कि वे न केवल चर्छा ही कातते हों, बिक्त उनका दिल श्रीर दिमाग दोनों ही इस काम में लगे हुए हों श्रीर वे यह बता सकें कि वे कितना श्रीर किस तरह का सूत कातते हैं। कुछ श्रादमियों ने जो उनसे मिलने गए यह कहा कि वे इस बात का श्रारवासन नहीं दे सकते कि जिन लोगों के नाम सूची में शामिल किये गये हैं—वे सभी कातते हैं श्रीर इन बोगों में एक ने श्रपने बारे में कहा कि मैं कातना जानता हैं।

"खेकिन आप कितना कातते हैं ?"

"पांच या देस गज।"

"पांच या दस गज एक दिन में, या एक सप्ताह में श्रथवा एक महीने में ?''—गांधीजी , ने पूछा।

जवाव मिला "प्रतिदिन नहीं।"

स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में श्रीर श्रिधिक छानवीन करना व्यर्थ था।

जहां तक श्रहिंसा का प्रश्न है, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सितम्बर १६४० के बंबई वाले प्रस्ताव के श्रनुसार न केवल स्वराज्य-प्राप्ति के श्रान्दोलन के लिए ही मन-वचन श्रीर कर्म से श्रहिंसा की नीति स्वीकार की गई है, बिक जहां तक संभव होगा श्रांजाद हिन्दुस्तान में भी इसी नीति पर श्रमल किया जाएगा। वर्तमान लड़ाई के कारण जो संकट पैदा हो गया है उससे विवश होकर ही हमें मविद्य का खयाल करना पड़ रहा है। हम न केवल स्वराज्य प्राप्त करने की बात ही सीच रहे हैं, बिक उसे बनाए रखने के प्रश्न पर भी गौर कर रहे हैं। इस प्रकार बम्बई का प्रस्ताव प्रारंभिक स्थिति से कहीं श्रागे चला गया था। जून १६४१ तक संख्यामह की दूसरी श्रवस्था बरम हो गयी थी श्रीर यह समय था कि परिस्थिति की समीचा कर ली जाती। संख्यामह-श्रान्दोलन की—१ जून तक की दूसरी श्रवस्था का वर्णन श्री महादेव देसाई ने संसेप में इस प्रकार किया है। इसमें रचनारमक कार्यक्रम शामिल नहीं है:—

"श्रव सत्याग्रह-श्रान्दोलन का दूसरा चरण समाप्त हो गया है श्रोर यह बेहतर होगा कि हम सारी परिस्थित की समीक्षा कर देखें। यह बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि इस आन्दोलन के कारण हम किसी ठोस परिणाम का श्रन्दाल नहीं लगा सकेंगे। हमारा तास्कालिक उद्देश्य तो श्रपने प्रारंभिक श्रिधकार का प्रतिपादन करना है श्रीर यह श्रिधकार या तो हमें उस पर श्रमल करने से हासिल हो सकता है या फिर उस पर श्रमल करते हुए जेल जाने में। कहा जाता है कि उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में हमने यह अधिकार हासिल कर लिया है, यद्यपि सरकार ने मापण श्रीर लिखने की स्वतंत्रता घोषित नहीं की है। सरकार वहां सत्याग्रहियों को गिरफ्तार ही नहीं करती; क्योंकि उसका लाभ इसी में है। लेकिन जय हम परिस्थित का सिंहावलोकन कर रहे हैं तो उसका यह श्रमित्राय नहीं कि हम इस बारे में भी खानबीन करें कि सरकार क्या रहीं है श्रीर क्या नहीं। हमें तो यह देखना है कि क्या हम श्रपने कर्त्तन्य का पालन सही तौर पर करते रहे हैं

श्रथवा नहीं ? यह श्रान्दोलन स्वतंत्रता के लिए लड़े जानेवाले श्रान्दोलन का ही एक हिस्सा है। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप हम में धीरे-धीरे सत्य, श्रिहंसा श्रीर श्रात्म श्रुद्धि की उन्नित होनी चाहिए।"

इसके श्रलावा दिल्ली की श्रोर कूच करनेवाले श्रथवा गिरफ्तार न किये जानेवाले सत्या-मही हैं, जिनकी संख्या कई हकार है। उनमें से कुछ ने बढ़ा महत्त्वपूर्ण काम किया। इस सम्बन्ध में श्रीमती दमयन्ती धर्माधिकारी श्रोर श्रीमती सरयूबाई घोमे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने सत्यामह श्रोर रचनात्मक-कार्यक्रम का सन्देश म० से श्रधिक गांवों में पहुँचाया। उनका श्रतिदिन का कार्यक्रम, गालियां साफ करना, हरिजनों की बस्तियों में जांना, सामूहिक रूप से चर्ला कातना श्रोर शाम को समा करना होता था। उनका दौरा इतना सफल श्रीर श्रमावशाली रहा कि हरिजनों के लिए तीन मंदिरों के द्वार खोल दिये गए, जहां कहीं भी वे गई कातने श्रीर खादी के कार्यक्रम को श्रोत्साहन मिला। इसके श्रलावा प्रसिद्ध सत्याग्रही जकतदर की बहू श्रीमती प्रभावती जकतदर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्हें श्रन्त में ६ गुना श्रधिक ज्यादा स्तर्मा किया गया श्रीर ६ महीने कैंद की सजा दी गई। वे दोनों ही इस समय नागपुर जेल में हैं।

दिरली की श्रोर कूच करनेवाले सत्यामिष्ट्यों का काम जितना दिलचस्प है उतना ही किंदन भी। बंगाल के गांवों में एक सत्यामिष्टी को कई दिन तक भूखों रहना पड़ा। कारण कि मामीण सत्यामिष्टी की श्राव-भगत करने से उरते थे, लेकिन उसके धंये श्रीर इस्तकलाल से एक इमीदार इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह व्यवस्था कर दी कि वह जहां-कहीं भी जाए उसे भूखा न रहना पड़े। श्रांध श्रीर तामिलनाद के सेंकहों ही सत्यामि श्रपने जीवन में नये-नये श्रम्भव दर रहे हैं। उनका शानदार स्वागत किया जाता है। श्रीर उन्हें श्रपनी श्रांखों से यह देखने का मौका मिलता है कि किस प्रकार लोगों से लड़ाई के जिए जबरदस्ती चन्दा वसूल किया जा रहा है।

इन सत्याप्रहियों के सम्बन्ध में सभी तरह के समाचार मिल रहे हैं— सच्छे-बुरे श्रीर वीच के दर्जे के। हमें पत्र मिले हैं कि इसमें से कुछ सत्याप्रही बड़े वे-सिर-पैर के भाषण देते हैं श्रीर मध्यप्रान्त की सरकार ने इलजाम लगाया है कि मध्यप्रान्त के कुछ सत्याप्रही मूठी श्रीर शरारत-भरी श्रमवाहें फैला रहे हैं। हम इन शिंकायतों की छानवीन कर रहे हैं श्रीर श्रगर वे ठीक साबित हुई तो इससे हमें बड़ा दुःख पहुँचेगा। इनमें से बहुत से सत्याप्रही गांवों के रहनेवाले हैं, इसलिए श्रीधक शिन्तित नहीं है। इन लोगों को किसी किस्म के भापण नहीं देने चाहिये, चिक उन्हें श्रपना सारा समय रचनात्मक-कार्यक्रम में ही लगा देना चाहिये। श्रीर जब तक उन्हें हिन्दुस्तानी भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो उन्हें कोई भाषण नहीं देना चाहिये। इनमें से कुछ सत्याप्रहियों ने चाहे वे कितने ही 'गीण' क्यों न हों, यह दढ़-निश्चय कर लिया है कि जब तक वे श्रपनी मंजिल तक नहीं पहुँच लाएँगे वे सव-कछ सहने को तैयार हैं।

इस तरह के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। लेकिन महज दिल्ली की श्रीर कृच करने का दढ़ निश्चय करने से ही काम नहीं चल सकेगा। जैसा कि में पहले बता जुका हूं, इनमें सैंकड़ों ही ऐसे हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इज़ारों सत्याप्रहियों के नाम उस सूची पर हैं, जिन्हें, श्रभी सत्याग्रह करने की स्वीकृति दी जानी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों को स्वीकृति देना मुनासिब होगा श्रीर इतने श्रधिक सत्याग्रहियों का भार गांवों पर ढाल दिया जाय ? इसलिये यह फैसला किया गया है कि जिन इलाकों में सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया वहां श्रीर श्रिधिक सत्यामिहयों को कृच करने की श्राज्ञा नहीं दी जासकेगी। कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। यह बढ़े सौभाग्य की बात है कि सत्यामह का स्वरूप व्यक्तिगत होने की वजह से किसी जगह भी इस गड़बड़ का सम्बन्ध सत्यामह से नहीं है। परन्तु जिन जगहों में श्रातंक फैला हुश्रा है श्रीर शान्ति के लिए प्रतिदिन खतरा बना हुश्रा है, वहां व्यक्तिगत सत्यामह करना भी वेवकूफी है। सत्यामही का कर्तव्य लोगों में उत्साह भरना है श्रीर—जहां-कहीं भी गड़बड़ फैली हुई हो श्रथवा उसके फैलने का हर हो—उसे वहां जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिये।

गड़वड़वाले इलाकों में वर्तमान सत्यामिहियों को श्रोर भावी सत्यामिहियों को बन्द करना चाहिये। इस बारे में कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। दूसरे इलाकों में —खासकर जहां गिरफ्तार न किये हुए श्रसंख्यों सत्यामिही प्रान्तों में से होकर गुजर रहे हैं — भावी सत्यामिहियों को सत्यामह करने की स्वीकृति मिलने से पूर्व एक कड़ी परीचा में से गुजरना पड़ेगा। वे श्रपने श्रापकी गांवों में खपा देंगे श्रोर उन्हें श्रपने पास एक दैनिकी रखनी पड़ेगी जिसमें उनके काम की एक एक बात का विस्तृत रूप से उल्लेख रहेगा— गिलयों की सफाई, हरिजनों की बस्तियों में जाना, जोगों को वाड़ी की दूकानों में जाने से रोकना, सामूहिक रूप से चर्ला कातना, हिन्दू-मुस्तिम ऐक्य के लिए कोई ठोस काम, दंगे को शान्त करने इत्यादि बातें शामिल हैं। श्रगर सभी भावी सत्यामही इस कार्यक्रम पर चलेंगे तो यह संभावना है कि उन्हें सत्यामह करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाय। सरकार की नज़रों में वे लोग 'गौण' हो सकते हैं, परन्त ज्योंही हमारे सत्यामही श्रपना काम श्रुक कर देंगे, सरकार को भी श्रपनी नीति में संशोधन करना पड़ेगा।

उदाहरण के तौर पर संयुक्तपान्त में न केवल सत्याग्रही ही पकड़े जाते हैं विकि विशुद्ध रूप से रचनात्मक-कार्य में संवान कार्यकर्ता भी। में श्री धीरेन मजुमदार के सम्बन्ध में पहले ही उठलेख कर जुका हूं। एक खीर उछ खनीय न्यक्ति तथा प्रसिद्ध हिन्दी कवि श्री मैथिजीशरण गुप्त हैं, जिन्हें ईश्वर जाने किस विना पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके मित्रों और संब-निधयों का ऐसा खयाल है कि उन्हें इस वजह से पकड़ लिया गया है कि वे अपने घर में चर्ले की शिक्षा देते थे।

आन्दोलन का उद्देश्य कोई आश्चर्यंजनक काम करना नहीं है। इसकी वजह से कोई गड़बड़ नहीं पैदा हो सकती। अनजान और पचपात से काम जेनेवाले आलोचकों ने दंगों का कारण सत्याग्रह बताया है। लेकिन किसी भी जगह प्रत्यच्च या अप्रत्यच्च से उनका संबन्ध सत्याग्रह से नहीं रहा है। अगर यह आन्दोलन सफल होगया तो उससे कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी दोनों ही श्रेणियों के लोगों को लाभ पहुँचेगा। अगर यह असफल रहा, जैसा कि सम्भव नहीं है, तो उससे सिर्फ कांग्रेसवालों को ही नुकसान पहुँचेगा—दूसरे किसी और को नहीं, वह भी यदि हम स्वेच्छा से सहन किये गए कष्ट को नुकसान पहुँचेगा कहें।

यह स्मरण रहे कि पंजाब के वकीजों के संघ ने देशभिक और निःस्वार्थ-भाव से प्रेरित होकर संख्याप्रहियों के ऐसे मामले हाईकोर्ट के सामने पुनः विचार करने के लिए पेश करने का फैसला किया है—जिनमें उनका ख्याब है कि उनके साथ अन्याय किया गया है।

सत्याग्रह आन्दोलन के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित परिस्थितियों में नये प्रति-बन्ध लगाना आवश्यक होगया है । इसलिए अधिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के जनरब से के टरी श्राचार्य जे० बी० कृपलानी ने महास्मा गांधी के परामर्श से १७ जून, १६४१ को सत्या- महियों त्रौर कांग्रेस कमेटियों के पथ-प्रदर्शन के जिए नीचे जिस्ती हिदायतें जारी कीं :--

- (१) जेज से रिहा होकर आनेवाले सत्याग्रही को यथासंभव शीघ्र ही फिर दुवारा सत्याग्रह करना चाहिये। अगर किसी जास वजह से वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे चाहिये कि वह प्रांतीय कांग्रेस कमेटो के प्रधान संबद्ध के ज़रिये गांधीजी से इस बारे में छूट देने के निमित्त श्रावेदनपत्र भेजदे। इसमें उसे इस छूट की वजहें भी देनी चाहिये।
- (२) जिस तारीख को संभावित'सत्याग्रही का नाम गांधीजी के पास स्वीकृति के जिए भेजा जाय उसी दिन से उसे श्रपना निजी काम स्थगित करके नीचे जिखे रचनात्मक-कार्यक्रम की 12 मदों से किसी एक को या ज़्यादा को लेकर पूरी तरह से उसमें जुट जाना चाहिये!
- (क) हिन्दू-सुस्तिम श्रथवा सांप्रदायिक एकता, (क) श्रस्प्रयता निवारण, (ग) मर्यानिषेध या शराववन्दी, (घ) लादी, (घ) दूसरे प्रामोधीग, (छ) गांव की सफाई, (ज) नयी या बुनियादी तालीम, (क) प्रौढ़ शिका, (ट) स्त्रियों की उन्नति, (ठ) स्वास्थ्य, और सफाई की शिका, (ट) राष्ट्र-भाषा का प्रचार, (ट) स्वभाषाप्रेम, [(त) श्रार्थिक समानता का यहन।
- (३) प्रत्येक संभावित संस्थाप्रही से यह श्राशा की जाती है कि वह अपने पास एक डायरी रखे जिसमें वह श्रपने प्रतिदिन के काम का न्योरा जिखे श्रीर १४ दिन के बाद उसे संबद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पास भेज दे। सत्याग्रह करने की इजाज़त केवल उन्हीं कार्य-कर्ताश्रों को दी जाएगी जो श्रपने प्रतिदिन के काम से श्रपनी योग्यता का सबृत दे देंगे।
- (४) भविष्य में सत्याग्रह श्रान्दोत्तन की प्रगति तथ। उसके हितों को ध्यान में रखते हुए सत्याग्रहियों की सूचियों को पास करने के जिये नयी शर्तें श्रीर प्रतिबन्ध त्रगाने श्रावश्यक समसे गए हैं श्रीर वे उत्तरोत्तर श्रीर भी कड़े होते जाएंगे । इसिजये नये सत्याग्रही ऐसे होने चाहिये जो नयी परीचा में या कसौटी पर खरे उत्तर सकें । हमारे पास शिकायतें पहुँची हैं कि सत्याग्रहियों के नामों की स्वीकृति प्रदान करने में श्रनावश्यक रूप से देर होजाती है । परन्तु जिन जोगों ने श्रपने नाम सत्याप्रहियों की सूची में लिखाए उन्हें इस देरी पर श्रधीर होने की जरूरत नहीं । इस बीच में उन्हें रचनात्मक-कार्यक्रम में व्यस्त रहना चाहिये।

श्रगर कोई सत्याप्रही, जिसने श्रपना नाम पहली शर्ती और प्रतिबन्धों को ध्यान में रखकर सूची में लिखाया था—श्रब इन नयी शर्तों को मंजूर करने में श्रपने को श्रसमर्थ सममता है तो उसे चाहिये कि वह श्रपना नाम वापस ले ले श्रोर श्रगर वह ऐसा करता है तो उसमें कोई श्रपन् मान-जनक बात नहीं है । वह यथ।शक्ति किसी श्रोर तरीके से देश की सेवा का काम जारी रख सकता है । वह पहले की तरह ही कांग्रेस-जन बना रहेगा । उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं श्राएगा ।

- (४) जिन सत्याम्रहियों ने श्रपने नाम दर्ज करा दिये हैं वे स्थानीय संस्थार्थों के चुनाव नहीं जह सकते । जो जोग सत्यामिहयों की सूची में नाम दर्ज कराने से पहले इन चुनावों में उम्मीदवार खहे होगए थे उन्हें चाहिये कि या तो वे चुनाव से हटजाएं श्रथवा सत्यामह न करें। एक सत्यामही की हैसियत से वे दोनों जगहों पर नहीं रह सकते।
- (६) जेब-मुक्त होनेवाबा कोई भी सत्याग्रही जो किसी स्थानीय संस्था का सदस्य है। तब तक उसकी बैठकों में भाग नहीं जे सकता, जबतक कि गांघोजी उसे इसके लिए विशेष रूप से अनुमति न दे दें।

- (७) गिरफ्तार न किये जानेवाले सत्याग्रही जो श्रापने-श्रापने जिलों का दौरा कर रहें तथा ने सत्याग्रही जिनका नाम स्वीकार कर लिया गया है—स्थानीय संस्थाश्रों की दैठकों में भाग नहीं ले सकते।
- ( प्र) वर्षा-ऋतु में, श्रगर कोई सत्यामही चाहे तो श्रपने गांव के श्रलावा किसी श्रीर गांव श्रथवा गावों के समूह में ठहर सकता है श्रीर वहीं उसे सत्यामह श्रीर रचनात्मक-कार्य करते रहना चाहिये।
- (१) गिरफ्तार न किये जानेवाले जो सत्याग्रही या तो श्रपने जिलों का दौंरा कर रहे हों श्रथवा दिखी की श्रोर कू चकर रहे हों— उन्हें चाहिये कि वे श्रपने काम की रिपोर्ट हर पनदहनें दिन श्रपने यहाँ की मांतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भेजदें। श्रीर- प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां उनके काम की संयुक्त रिपोर्ट हर पनदहनें दिन श्रथवा महीने में एक बार श्रांखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यालय को भेज देंगी।
- (१०) कुछ सत्यामिहियों द्वारा श्रानियंत्रित श्रथवा श्रशिष्ट भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। सत्यामिहियों को समम जेना चाहिये कि किसी को गाली देना या भला- वुरा कहना सत्यामह की भावना के सर्वथा मितिकूल है श्रीर इसलिये उन्हें हर हालत में उससे बचना चाहिये।

जुलाई के मध्य में गांधीजी की इन कड़ी शर्तों के सम्बन्ध में लाहौर के डा॰ सत्यपाल ने वहत जोभ प्रकट करते हुए कहा कि "इस समय कांग्रेस में जो निष्क्रियता देखने में श्रा रही है उससे सुके बढ़ी निराशा हुई है। उन्होंने भारत के लिए दो खतरों श्रर्थात् श्रान्तरिक सुरज्ञा श्रीर बाहरी हमले की समीत्ता की श्रीर गांधीजी के फार्म ले पर एतराज करते हुए कहा कि इसका साफ मतलव यह है कि या तो आप कांग्रेस में रहिये अथवा उसके बाहर हो जाहये।" हा० सत्यपाल ने इस सम्बन्ध में श्रीयुत सुभाषचन्द्र वोस श्रीर श्री एम० एन० राय के प्रति किये गये व्यवहार का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दोनों घटनाएं मेरे कथन को पूरी तरह साबित कर देती हैं। श्रापने कहा कि "कांग्रेस के प्रति मेरी वफादारी में जरा भी फर्क नहीं श्राया श्रीर श्रभी तक कांग्रेस के साथ मेरा दृढ़ संगर्क बना हुश्रा है।" श्रापने बताया कि मैंने इस उद्देश्य से कि हमारे देश को वाहरी हमले से बचाया जा सके "ब्रिटेन की मदद करने के प्रतीक-स्वरूप श्रपनी सेवाएँ सरकार को श्रपित कर दी हैं।'' श्रापने यह मानने से इन्कार कर दिया कि "मैं सरकार के साथ सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेंने सरकार की श्रपनी जो सेवाएँ श्रपित की हैं. उनका सम्बन्ध भारत के दिन-प्रतिदिन की शासन-व्यवस्था से क्रतई नहीं है।" इसके बाद उन्होंने श्रापने वक्तव्य में तानाज़नी के तौर पर बहुत से ऐसे उदाहरण पेश किये जो उनके खयाज में श्रसद्योग की भावना के प्रतिकृत थे श्रीर फिर भी पंजाब में सत्याप्रद श्रान्दोत्तन के कुछ नेता उन पर श्रमत कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं सत्याग्रही नहीं हूँ श्रीर मुक्ते इस श्रान्दोलन पर विश्वास नहीं है । हाँ, श्रलवत्ता स्वराज्य-प्राप्ति के लिए मैं सामृहिक श्रान्दोलन प्रारंभ करने की वात का श्रीचित्य समक्त सकता हैं। इन शब्दों में कांग्रेस कार्यसमिति के इस सृतपूर्व सदस्य ने १४ जुलाई, १६४१ को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके एक सप्ताह वाद श्रवित भारतीय श्रम्रगामी दल की कार्यसमिति की एक बैंठक हुई, जिसमें सत्यामह श्रान्दोलन. गांधीजी-द्वारा प्रतिपादित श्रिहिंसा, युद्ध की परिस्थिति तथा राजनीतिक वन्दियों के सम्बन्ध में ये कर्ट प्रस्ताव पास किये गए।

''सत्यामिहर्यों के सम्बन्ध में सरकारी नीति की जोरदार निन्दा करने के साथ-साथ सिमिति यह घोषणा कर देना चाहती है कि गांधीजी-द्वारा इस समय चलाए गए इस प्रकार के छान्दोलन की उपयोगिता में उसे कोई विश्वास नहीं है। श्रेष्ठगामी दल कांग्रेस के इस सिद्धान्त पर शटल बना हुआ है कि स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त सभी न्यायोचित श्रोर शान्तिपूर्ण उपायों से काम लिया जा सकता है। यह समिति उन कांग्रेसजनों को जिनका गांधीजी से मतभेद है यह सलाह देती है कि वे कांग्रेस से इस्तीफा न दें, बल्कि वे इसमें बने रहें श्रोर निर्भय होकर श्रान्दोलन करते हुए उसे पवित्र बनाएं। उसे शोधें।

"श्रान्तरिक श्रव्यवस्था को शान्त करने श्रौर बाहरी श्राक्रमण से देश की रहा के उद्देश्य से यह सिमिति सारे देश में राष्ट्रीय सुरहा बिगेडों की स्थापना का भी समर्थन करती है। सिमिति श्राप्रह करती है कि शस्त्रास्त्र कानून के श्रन्तर्गत भारतीयों द्वारा श्रस्त्रों के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबन्ध उठा लेने चाहियें।"

एक श्रीर जबकि देश में सत्याग्रह श्रान्दोलन में बड़ी शीव्रता के साथ प्रगति हो रही थी, द्सरी श्रोर देश में विषम परिस्थितियाँ पैदा हो रही थीं। १६४०-४१ का सत्यामह श्रान्दोलन एक दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय श्रोर श्रनोखा है कि कांग्रेस के मंत्री सरकारी पदों से इस्तीफा देश्रर जेल के सींकचों का चुम्बन करने के लिये उत्सुक हो उठे थे। श्रीर कांग्रेसजनों के इस श्रेणीवद्ध संगठन में जो लोग सत्ता के उच्च चिखर पर श्रासीन हो गए थे, उनमें वे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने चिरकाल तक कप्ट-सहन करके देश की अथक सेवा की थी श्रोर इन उच पदों पर पहुंचने से पहले ये लोग स्थानीय संस्थाओं के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके थे। निस्संदेह यह एक करूपनातीत बात है कि ब्रिटेन जितने बड़े श्रीर जनसंख्या वाले प्रान्तों में एक श्रोर तो स्वायत्त-शासन चल रहा हो श्रोर दूसरी श्रोर स्थानीय संस्थाओं में मंत्रिमंडलों के विरोधियों का बोलवाला हो। चुनांचे जब सत्याग्रहः श्रान्दोलन शुरू हुत्रा तो उस समय दिच्ण के २६ ज़िला-बोडों में से २४ का संचालन कांग्रेसजनों के हाथ में था श्रीर इसी प्रकार मदरास की तीन-चौथाई म्युनिसिपैत्तिटियों में भी कांग्रेसियों का ही राज्य था। रामगढ़ में इस परन पर सोच-विचार किया गया था कि क्या इन संस्थाओं के प्रधानों श्रोर सदस्यों को वहाँ से इटा लिया जाय ? लेकिन फैसला इसके विपन्त में हुन्ना श्रयीत् उन्हें इन संस्थाओं में बने रहने को कहा गया। युद्ध-प्रयत्न में तीवता आने के साथ-साथ दो और परिस्थितियाँ पैदा हो गईं। एक तो यह कि सरकारने इस बात पर श्रिधिकाधिक जोर देना शुरू कर दिया कि स्थानीय संस्थाएं युद्ध-प्रयत्न में आर्थिक मदद करें और अपना रुपया युद्ध के वांडों में लगाएं। दूसरी परिस्थित ्यह यह थी कि सरकार के इस दबाव डालने पर कमजोर वर्ग तो उसके धागे सुक गए धीर जिन संस्थाओं ने युद्ध-प्रयत्न में चन्दा देना मंजूर कर लिया था-उनमें से कांग्रेसियों को इटा लेना श्चावश्यक हो गया । परिणाम यह हुन्ना कि स्थानीय संस्थान्नों के कांग्रेसी सदस्यों में कहता श्रोंर सतभेद पैदा हो गये । सरकारी दबाव श्रीर श्रापसी कगड़ों श्रीर मतभेदों के श्रलावा लोभ श्रोर दलबन्दी ने भी उनका साथ दिया। इन सब बातों का परिणाम श्रव्हा न था। इससे गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई। मदरास में यह बात देखने में आई कि प्रचलित कानून के अनुसार स्थानीय संस्थाओं के सदस्य हर तीन महीने के बाद अपने पदों पर यने रह सकते थे, लेकिन किसी जिला बोर्ड श्रयवा म्युनिसिपैलिटी का प्रधान श्रनिश्चित काल तक श्रपने पद पर नहीं बना रह सकता था। यह स्थिति श्रान्दोत्तन के शुरू-शुरू में थी। परन्तु भव सवात यह पैंदा

हुआ कि जो लोग जेलों में चले गए हैं क्या उनके सम्बन्ध में यह समम लिया जाय कि वे स्वेच्छा से इन संस्थात्रों की बैठकों में श्रनुपस्थित रहे हैं। इनके श्रजावा नजरबन्द व्यक्तियों का सवाल भी था, जिनका मामला श्रीर भी सन्देहास्पद था। मदास सरकार ने श्रपने एडवोकेट-जनरत की राय ली । उन्होंने बताया कि इस प्रकार सदस्य श्रपनी मैम्बरी से बंचित नहीं किये जा सकते । इसी बीच मदरास कारपोरेशन में १४ स्थान खाली हो गए। १४ सदस्यों ने इसिंबिए इस्तीफा दे दिया कि कारपोरेशन की श्रोर से युद्ध के लिए १०,००० रू० की शार्थिक सहायता दी गई थी श्रीर फिर कुछ सदस्य जेल में भी चले गये थे। इसी श्रवसर पर मदास-सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने एक सरकारी आदेश में संशोधन करके यह घोषणा की कि इस सवाल का फैसला कि सदस्यों के जेल चले जाने पर अथवा नजरबन्द किये जाने पर उनके स्थान खाली समभे जाने चाहियें प्रथवा नहीं-पृथक्-पृथक् रूप से एक श्रदालत-द्वारा किया जायगा श्रीर सम्बद्ध सदस्यों को चाहिये कि वे श्रपना मामला जिला मैजिस्ट्रेटों के सामने पेश करें। इससे एक श्रीर नया सवाल यह पैदा हो गया कि सरकार के इस श्रादेश से पहले जो चुनाव हो चुके हैं- क्या उन्हें वैध समका जाय या नहीं, क्या पहले श्रीर बाद के श्रादेशों के दरमियान की अवधि में चुनाव होने चाहिये थे या नहीं, श्रीर श्रन्तिम सवाल यह था कि जजों के फैसला देने तक परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि यह संभव था कि विभिन्न जिलों के जज श्रवग-श्रवग फैसले दें। इधर दिल्या में परिस्थिति यह थी'श्रीर उधर उत्तर में, विहार शान्त में एक संकटपूर्ण परिस्थित पैदा हो गई श्रोर उसके फलस्वरूप गांधीकी ने राजेन्द्र बाबू के परामर्श से यह फैसला किया कि कांग्रेसियों को स्थानीय संस्थाओं से इस्तीफा दे देना चाहिये। इसी बीच सरकार ने नीचे जिला श्रादेश जारी किया, जिससे स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है कि इस बारे में गांधीजी का फैसला बिरुकल उचित और ठीक थाः-

भारत-रत्ता-कान्त में एक संशोधन-द्वारा सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार तो लिया है कि वह स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक सतकंताप्ण कार्रवाई करने का आदेश दे सकती है। यह आदेश दिया जाता है कि, "सम्बद्ध सरकार यदि चाहे तो कहीं मी स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दे सकती है कि वे एक निश्चित अवधि के अन्दर ऐसे साधनों को अपने हाथ में लें लें जिनके बारे में उन्हें सरकार द्वारा आदेश दिया जाय। ये वे साधन होंगे जिन्हें सम्बद्ध सरकार उनके नियंत्रण में या उसकी अधिकार सीमा के अन्तर्गत रहनेवाले व्यक्तियों और जायदादों के संरत्तण के लिए आवश्यक सममती हो। अथवा विरोधी आक्रमण के समय इन उपायों का उपयोग इस मकसद से भी किया जा सकता है कि उस सम्बद्ध इलाके की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को कायम रखा जा सके। इसके अखावा उन्हें ये हिदायतें भी माननी होंगी:—

- (क) स्थानीय, श्रधिकारियों को इन श्रादेशों का पालन करना होगा।
- (ख) स्थानीय संस्थाश्रों के कोप से इन उपायों के लिए रुपया दिया जा सकेगा।
- (ग) स्थानीय प्रधिकारियोंको श्रपने श्रौर सब काम छोड़कर हन उपायों को प्राथमिकता देनी होगी।

श्रगर किसी जगह स्थानीय श्रिषकारी इस संबन्ध में सम्बद्ध सरकार द्वारा जारी किये गए श्रादेश की शर्तों के श्रनुसार एक निश्चित श्रविध में इन उपायों पर श्रमज नहीं करेंगे तो सरकार स्वयं उन्हें श्रपने हाथ में ले लेगी श्रीर कार्यान्वित करेगी। उस, हालत में उनपर जो भी खर्च आयेगा उसकी पूर्ति उस सम्बद्ध स्थानीय शासन-स्थवस्था के कोप में से की जायगी। सम्बद्ध सरकार से श्रमिशाय छावनियों के श्रधिकारियों, बन्दरगाहों के श्रधिकारियों श्रोर मुख्य बन्दरगाहों में केन्द्रीय सरकार श्रीर श्रन्य स्थानीय संस्थाश्रों के मामले में प्रान्तीय सर-कारों से है।

सत्याग्रह जैसे महान् और न्यापक तथा राष्ट्रन्यापी श्रान्दोलन के दौरान में समय-समय पर थोड़ी-बहुत श्रनुचित परिस्थितियों का पैदा हो जाना सर्वधा स्वाभाविक ही है। एक ऐसी ही नई बात यह पैदा हो गई थी कि लोग धार्मिक उत्सवों के श्रवसर पर श्रीर मन्दिरों पर राष्ट्रीय करडा जहराना चाहते थे।

'राष्ट्रीय' भ्रयहा और 'हिन्दू' पताका के प्रश्न के सम्बन्ध में 'सिमीगा हिन्दू-महासभा' के सेकेटरी के नाम गांधीजी ने नीचे जिखा पत्र भेजा। इसमें श्रापने जिखाः — "प्रिय सेकेटरी,

मुक्ते पता चला है कि गगापित-उत्सव के अवसर पर आयोजित जुलूस में राष्ट्रीय करा प्रयोग किया गया है। मन्दिरों पर राष्ट्रीय कराड़ा लगाना गलती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है। कारण कि उसके द्वार सभी जातियों और धर्मी के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। कांग्रेस का हिन्दू या दूसरे इसी किस्म के त्योहारों-उत्सवों से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

पत्रों में बार-बार यह बोषणा की जा रही थी कि गांधीजी सत्याग्रह श्रान्दोत्तन की निरन्तर प्रगति से संतुष्ट हैं। श्रक्सर कांग्रेस के जनरत्त सेक टरी, श्री कृपतानी गांधीजी के प्रवक्ता की हैसियत से कोई घोषणा श्रादि किया करते।श्रीर प्रत्येक छोटी से छोटी ऐसी घटना का, जिसका दूर-दराज का सत्याग्रह श्रान्दोत्तन पर प्रभाव पड़ता था घौर उसके सम्बन्ध में गांधीजी की जो प्रतिक्रिया होती थी उसका ज्ञान बाहरी संसार को श्रापके ज़रिये ही होता था। श्री कृपतानी का काम बाहरी दुनिया श्रीर गांधीजी के बीच घनिष्ट संपर्क बनाए रखना था।

गांघीजी सरकार श्रीर जनता—दोनों की ही तारीफ श्रीर बुराई करने में बड़ी निष्पत्तता से काम लेते थे। गांधीजी ने सरकार को इस बात पर बड़ी खरी-खरी सुनाई श्रीर उसके कान भी ऐंडे कि उसने श्रीमती खुरशीद मौरोजी को उनसे मिलने के लिए वर्धा नहीं श्राने दिया। उनके मामले की विस्तित बातों का उल्लेख कहीं श्रीर किया गया है श्रीर गांधीजी की इस कड़ी श्रालोचना के बाद एक सप्ताह के भीतर ही १४ श्रगस्त को उन्हें रिहा कर दिया गया।

कभी-कभी कांग्रेसजनों पर वड़े श्रपमानजनक प्रतिवन्ध लगा दिये जाते थे श्रौर एक ऐसे ही मौके पर गांधीजी ने उनका विरोध श्रोर उल्लंधन करने का जोरदार परामर्श भी दिया।

१४ सितम्बर को वर्धा से गांधीजी ने श्री इकबालकृष्ण कपूर के नाम नीचे लिखा पत्र लिखा:—

"प्रियवर कपूर, मेरी राय है कि श्रापका मामला विलक्षल स्पष्ट है। यह श्रादेश श्रपमानजनक है। श्राप इसका प्रतिरोध बतौर एक सत्याप्रही के नहीं करेंगे, यक्ति एक व्यक्ति-गत हैंसियत से, जिसके जिए तथाकथित श्राजादी से भी श्रिषक मूल्य उसके श्रात्मसम्मान का है। इसजिए किसी साधारण हिदायत की जरूरत नहीं है। श्रापका सच्चा, एम० के० गांधी"

यह स्मरण रहे कि श्री इकवाल कृष्ण कपूर भारत रत्ता कानून की धारा १२६ के श्रन्तर्गत दो महीने तक नजरबन्द रहने के बाद ६ छितम्बर को कानपुर की जिला लेज से रिहा कर दिए गए थे। रिहा करते समय श्राप पर संयुक्तशान्त की सरकार के चीक्र सेकेंटरी की श्रोर से एक नोटिस तामीब किया गया। इस नोटिस के अन्तर्गत श्राप पर कुछ प्रतियन्ध जगाए गए।

उदाहरण के तौर पर आप को कोतवाली पुलिस थाने की सीमा के बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। सप्ताह में एक वार स्वयं उपस्थित होकर कोतवाली में रिपोर्ट देना, श्रीर कांग्रेस के सत्याग्रह श्रान्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाली किसी कार्रवाई में भी भाग न लेने को कहा गया था।

श्री कपूर सत्याग्रही नहीं थे श्रीर साधारणतः कांग्रेस की कर्रवाह्यों से भी उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। हाल में श्रापने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था श्रीर इस पर श्रापको दो महीने के लिए नजरवन्द कर दिया गया। श्रपने ऊपर लगाए गए प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में उन्होंने गांधीजी को श्रपना पथ-प्रदर्शन करने के लिए लिखा।

यह बड़े श्राश्चर्य की बात है किस प्रकार कुछ सत्याग्रही, जिन्होंने गांधीजी के श्रादेशों के श्रनुसार सत्याप्रह किया था-उनपर मुकरमा चलाकर उन्हें सजा दी गई, परन्तु जेल से रिहा होने के बाद उन्हें फिर नजरवन्द कर दिया गया। इसका कारण सिर्फ सरकार हो जानती थी। प्रारंभ में दक्षिण भारत 'में कभी नजरबन्दों की एक ही श्रीणी में रखा गया। परन्तु जुलाई, १६४१ के मध्य में उन्हें 'प्' श्रीर 'बी' दो श्री शियों में विभक्त कर दिया गया। पहली श्रीशी के अन्तर्गत इन नजरबन्दों को प्रतिदिन ०-४-३-० फी आदमी के दिसाब से और दूसरी श्रेणी वालों को ०-१-७ के दिसाब से राशन मिलता था। यह कहना श्रधिक उचित होगा कि यह राशन 'ए' श्रीर 'सी' क्वास के कैदियों जितना था। कैदियों को इसप्रकार दो श्री शियों में बाँटे जाने के परिणामस्वरूप वैजीर जेल में उन्होंने भूख-इड्ताल कर दी। इसके श्रलावा शुरू-शुरू में हरेक नजरबन्द को १० रु० श्रीर ४ रु० के हिसाब से मासिक भत्ता मिलता था, पर श्रव वह भी बन्द कर दिया गया था। बैलोर जेल के १४० नजरबन्दों में से केवल तीन चार को ही भत्ता मिल रहा था और वह भी तुच्छ-सा-७ रु से लेकर १० रु तक। एक व्यक्ति की ३४ रु श्रीर एक दूसरे को जिसकी, सौमाग्य से दो पत्नियाँ थीं-14 रु० मिलता था। १० रु० पहली परनी के लिए श्रीर ४ रु॰ दूसरी के लिए। श्रीर जब इतने पर भी उन्हें दो श्रे णियों में बाँट दिया गया तो उनमें भारी असन्तोप की जहर दौड़ गई और आखिर दोनों -श्रे णियों के लंगभग ८० राजवन्दियों ने १ मई, १९४१ को भूख-इड्ताल ग्रुरू करदी श्रीर १७ दिनों के बाद २२ मई को यह भूख हड़ताल विना किसी शर्त के खोल दी गई। लेकिन उन्हें प्रारम्भ में ही एक संदेशं मिला कि उनके भूख-हड़वाल करने से पहले ही इस सम्बन्ध में मदास-सरकार ने भारत-सरकार को जिखा है। मदास-सरकार की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उससे कार्यकर्तात्रों को गिरफ़तार करने, उन्हें नजरबन्द रखने श्रीर कानून तथा व्यवस्था कायम रखने को तो कहा गया लेकिम उन्हें सूचित किये बिना ही कैंदियों के लिए विभिन्न श्रीणियाँ निर्धारित कर दी गईं श्रीर इस प्रकार सरकार की मूर्खताओं का फल उन्हें सुगतना पड़ा। बहरहाल, कुछ वक्त के याद यह ऐजान किया गया कि दूसरी श्रेणी के नजरवन्दों को ०-४-० श्रोर पहली श्रेणी के नजर-बन्दों को ०-८-० प्रति खुराक मोजन के लिए मिलेंगे । इसके श्रलावा उन्हें श्राजादी थी कि वे श्रगर चाहें तो क्रमशः १ श्रौर १० र० तक का श्रविश्कि राशन श्रीर ले सकते थे । पर सवाल तो यह था कि यह रुपया कहाँ से श्राएगा ? श्रधिकांश नजरबन्द मजदूर-पेशा लोग थे । यहत-से श्रपने गाउँ पसीने की कमाई से गुज़ारा करते थे । उनमें बहुत से मजदूर-संगठनों में काम करते थे श्रीर सरकार को मजदूरों से चिद्र थी। कोई भी व्यक्ति जिसका मजदूरों के साथ बहुत दूर-दूराज का भी ताएलुक होता था-रसे

अध्याय ११: आन्दोलन की प्रगतिं,

गिरफ़्तार करके नजरबन्द कर दिया जाता था और जिन सत्यामिहर्यों की निर्हा करने के बाद फिर गिरफ़्तार कर बिया जाता था—उसकी वजह अक्सर यही होती थी कि उनका सम्बन्ध मजदूरों से साबित कर दिया जाता था। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्या यह रेल अथवा जहाज, वर्कशाप या जहाजघाट, मिल या कारखाने में काम करनेवाला मजदूर हो चाहे वह चीनी की मिल में हो अथवा कपड़े की, चाहे वह मशीनों पर काम करता हो अथवा हाथ से और अन्त में चाहे वह पान अथवा बीड़ी का काम करता हो—आखिर था तो मजदूर। सरकार की नजरों में हरेक मजदूर-पेशा शख्स मजदूर ही तो था और उसका मतलब था कि वह लुक-छिपकर काम करेगा। लड़ाई को शुरू हुए दो साज हो चुके थे फिर भी बहुत से ऐसे व्यक्ति अज्ञात रूप से काम कर रहे थे —जिन्हें सरकार हिरासत में ले लेना चाहती थी। कुछ जीगों को सिर्फ उन पर संदेह होने की वजह से नजरबन्द कर दिया गया था। इनमें से कुछ आदमी जिन्हें सरकार पकड़ना चाहती थी—वे थे जो जेल से दूसरे साधारण नजरबन्दों के साथ भाग निकत्ने थे। इनमें से चार आदमी बेलारी और पाँच वेलोर जेल से भाग गए थे। इधर दिल्य भारत के नजरबन्दों को इस तरह की मुसीबतें फेलनी पड़ रहीं थीं और उधर पश्चिम भारत में उनकी हालत शायद इससे भी बदतर थी।

श्रगरं कोई कांग्रेसजन खादी में यक्तीन नहीं रखता, श्रपने निजी जीवन में श्रस्पृश्यता को मानता है. दूसरे मज़हब के लोगों से घृणा करता है तो वह सत्याग्रही बनने के क्रांबिल नहीं है। उसे कोई हक्त नहीं कि वह सत्याग्रह करे। उसका जेल जाना उतना ही महत्त्व रखता है जितना कि किसी चोर या ढाकू का। इसमें कोई शक नहीं कि सिविल नाफरमानी एक शक्तिशाली श्रोर श्रमोध श्रस्त्र है, लेकिन जब तक एक रचनात्मक कार्यक्रम पर श्रमल करने को राष्ट्र तैयार नहीं हो जाता तब तक हथियार का प्रयोग बेकार है। उसे हम श्रमावशाली नहीं बना सकते।

"जो लोग एक बार जेल हो आए हैं, उन्हें बार-बार जेल जाना चाहिए। हमारे पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। पर इसका मतलब यह नहीं कि इस मामले में हम अपनी विवेक-बुद्धि से काम न लेंगे।

"हो सकता है कि कुछ मामलों में हमें छूट देनी पड़े—कुछ व्यक्ति इस दिशा में प्रपवाद हो सकते हैं। प्रगर कोई सत्याप्रही हर सम्भव कोशिश करने पर भी प्रपना स्वास्थ्य क्रायम नहीं रख सकता तो में उसे दुवारा जेल जाने की हजाज़त कभी नहीं दे सकता। इसके श्रलावा श्रोर भी ऐसे श्रप्रत्याशित कारण हो सकते हैं, जिनमें हमें किसी व्यक्ति को छूट देनी पड़े। इस सम्बन्ध में हमें श्रपने विवेक से काम लेना चाहिए, लेकिन साधारण नीति स्पष्ट है। साधा-रणतः प्रत्येक सत्याप्रही को श्रनावश्यक विलम्य किये विना वारम्बार जेल जाना चाहिए।

"में आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि तीन प्रान्तों को ओर से आपने सुमे जो रकम दी है, उसे में किस तरीके से इस्तेमान करना चाहता हूँ। यह कहने की तो ज़रूरत ही नहीं कि इसका उपयोग खहर का मार्ग प्रशस्त करने में किया जायगा। मैं इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमान नहीं कर सकता। मैं और श्री जाजू जी किसी भी 'ऐसे सुमान का स्वागत करेंगे जो आपनोग मिनकर या अनग-अनग इस अभिप्राय से पेश करेंगे कि आपके प्रान्तों में खहर को प्रोत्साहन देने के लिए इस रुपये को इस्तेमान करने का सबसे बहिया तरीका कौन सा है ? हम इन सुमानों पर पूरी तरह से गौर करेंगे।

"अन्त में में लोगों पर फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सत्याग्रह की लड़ाई कष्ट उठाने श्रोर त्याग करने की लड़ाई है। हिंसा-जैसी पैशाचिक युद्कला में जैसा कि श्राजकल यूरोप में देखने में श्रारही है लोगों को मजबूरन श्रनेक काष्ट सहन करने पढ़ रहे हैं। परन्तु हमारे संघर्ष में इतने बड़े पैमाने पर कष्ट मेलने का सवाल नहीं पैदा होता। इसमें तो हमें सिर्फ वारम्बार जेल ही जाना है। श्रगर हम इस माबूली से कष्ट को भी वरदारत नहीं कर सकते तो हमारे लिए स्वराज्य की चर्चा करना विज्ञकुल विकार है। उसके कोई गाने नहीं।"

सत्याग्रह श्रान्दोलन की इस वर्षगांठ का इसलिए इतना महरव न था कि उसके परिणाम-स्वरूप लोगों में भावोद्रेक को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल बहुत से महस्वपूर्ण नेता जेल से रिहा होकर श्रा रहे थे। १६ श्रक्ट्यर तक कार्यसमिति के ग्यारह सदस्य मुक्त होकर वर्धा पहुँच चुके थे। उनके श्रलावा श्रोर भी नेता वहाँ मौजूद थे। यद्यपि कोई भी दल सरकार के रुख श्रोर उसकी कार्रवाई का समर्थक नहीं था, परन्तु उनका दो बातों के बारे में श्रापसी मतमेद था। एक तो यह कि कांग्रेस के साधारण सुख का समर्थन वे श्रपने श्रपने दिक्षोण से करते थे श्रीर दूसरे गितरोध का श्रन्त करने के लिए उनके श्रपने श्रपने सुमात्र थे। कुछ दल तो पूर्णतः भार-तीय शासन-परिपट् के हामी थे श्रीर कुछ दूसरे यह चाइते थे कि शासन परिपद् का स्वरूप ता यही बना रहे, लेकिन बह सम्राट् श्रीर वाहसराय के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होनी चाहिये । डा॰ समू के नेतृत्व में निर्देल नेताओं की मांग यह थी कि उपयु के श्राधार पर शासन-परिवर् के निर्माण के श्रलावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध समाप्त होने के बाह एक निश्चित श्रविध के भीतर भारत को श्रोपनिवेशिक स्वराज्य देने के सम्बन्ध में भी घोपणा कर देनी चाहिये । निर्देल नेता निरन्तर गांधीजी से यही कह रहे थे कि वे सत्याश्रह-श्रान्दोलन बापस लेलें । मुश्लिम लीग का दृष्टिकोण बिल्कुल निराला ही था। उसने इस सिलसिले में पाकिस्तान का सवाल खड़ा कर दिया श्रीर यह फैसला किया कि जब तक इस प्रश्न का निपटारा न हो जाय तब तक शासन-परिषद् श्रथवा सुरचा-परिषद् से श्रसहयोग किया जाय। यद्यपि लीग ने श्रपने श्रपने शानतों में मुश्लिम लंग के प्रधान मंत्रियों को युद्ध-प्रयत्न में पूर्ण सहयोग देने की छुट्टी दे दीं, लेकिन उसने लीग के श्रध्यच श्रीर कार्यसमिति की सहमति लिये बिना उनके सुरचा-परिषद् में भाग जेने पर श्रापत्ति उठाई।

परन्तु मुसलसान यह महस्स कर रहे थे कि इंग्लैयड द्वारा सीरिया पर कव्ना ईरान के शाह रज़ा खान पहलबी का सिंहासन च्युत होना और १६१६ की तरह ईरान पर विदेशी शक्तियों का अधिकार अर्थात् दिल्ली भाग पर इंग्लैयड का और उत्तरी भाग पर रूस का अधिकार इस्लाम की तौहीन करना था । इसके अलावा मुसलमानों की नाराज़ी की एक और वजह यह भी थी कि मुस्लिम लीग की कार्यसमिति ने ईरान की परिस्थिति के बारे में जो प्रस्ताव पास किया था, सरकार ने संभवतः उसका प्रकाशन हसलिए रोक दिया था कि उसके कारण भारत-रला कान्त का उल्लंघन होता था । २६ अक्टूबर से केन्द्रीय असेम्बली का अधिवेशन शुरू हो रहा था । इस सम्बन्ध में लीग का रुख क्या होगा, इस बात की देश में बड़ी चर्चा थी । अपना सिंहासन छोड़ते समय शाह ने जो संदेश दिया वह बड़ा करुणापूर्ण था और भारत के लिए उसका बड़ा महस्त है, इसलिये उसे हम नीचे देते हैं:—

"मेरी शक्ति का-हास होता जा रहा है, इसिलये में निर्वल पढ़ गया हूँ । मेरा ख्याल है कि अब देश का काम काज, जिसके लिए निरंतर देखरेख की ज़रूरत रहती है, एक नौजवान और स्फूर्ति से भरे हुए हाथों में चला जाना चाहिये, जिसमें कि राष्ट्र संतुष्ट हो सके और उसका भला होसके । इसिलिये मैंने १६ सितम्बर, १६७६ से अपने उत्तराधिकारी के हक में राजगढ़ी छोड़ना स्वीकार कर लिया है । इसिलिए संपूर्ण राष्ट्र को, जिसमें नागरिक और सैनिक सेनाए भी शामिल हैं, चाहिये कि वे मेरे उत्तराधिकारी को बैध राजा स्वीकार करें और अब तक देश के हितों के खयाल से वे मेरे जिए जो इन्छ भी करते रहे हैं, भविष्य में उसके लिए वही करें।"

नरम दलवालों की नीति यह थी कि वे पृथक्-पृथक् घटनाओं के सम्बन्ध में श्रपने पवित्र श्रीर ज़ीरदार विचार प्रकट करके सन्तोष कर लेते थे। लेकिन समस्या को इल करने की कोई उपयुक्त योजना नहीं सुमाते थे। इनके श्रलावा देश में साम्ययादी दल—साम्यवादी नेता श्रलग-श्रलम श्रपना है सियत से, उसके सदस्य की है सियत से नहीं —समाजवादी दल, श्रप्रगामी दल,श्रीर किसान सभा वाले श्रपने विचार सार्वजनिक रूप से नहीं जाहिर कर रहे थे। इसके श्रलावा उन्हें ऐसा करने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन इनमें से कुछ कार्यकर्ता मुख्य रूप से श्रपना कार्य कर रहे थे श्रीर ये सभी दल ब्रिटेन के विरोधी थे। २२ जून १६४१ को जब जर्मनी ने रूस पर श्राक्रमण किया तो इन विभिन्न दलों के सामने एक नयी परिस्थिति पैदा हो गई। इस बात पर जोरदार बहस की जाने लगी कि क्या श्रव उन्हें लड़ाई के सम्बन्ध में श्रपने दृष्टिकोण सिद्ध करेंगे ? वे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा किस ढुंग से करेंगे ? कमसे-कम अपने-अपने विभागों में श्रीर राजनीतिक कैंदियों के वारे में वे क्या करेंगे ? इत्यादि-इत्यादि ।

इसी श्रवसर पर भारत-सरकार ने उस पत्र-न्यवहार की एक संज्ञिप्त-सी रिपोर्ट प्रकाशित की, जो उसके खयाल से दिन्ली में एक कथित नजरबन्द द्वारा श्रपनी पत्नी से की जानेवाली थी। परन्तु लोगों के लिए यह सममना कठिन था कि सरकार ने विशेष रूप से १८ श्रवटूबर को ही उक्त सनसनीखेज पत्र-न्यवहार प्रकाशित करना क्योंकर बेहतर श्रीर सुनासिब सममा ?

. हो सकता है कि ऐसा करने का इरादा यह हो कि विभिन्नि श्री शियों के राजनीतिक मन्दियों के साथ श्रालग-श्रालग व्यवहार करने का प्रमाण-संग्रह किया जाय ? श्रायवा ऐसा करने की एक और वजह यह भी हो सकती है कि इससे वाइसराय की शासन-परिषद् के न्ये सदस्यों को यह कहने का मौका ही न मिले कि इन कैदियों के साथ उदारप्तार्ण व्यवहार किया जाय ? श्रीर यह समक्त में नहीं श्रा रहा था कि क्यों सरकार एक-के बाद-एक नयी उलमनें, पेचीदगियाँ श्रीर जिलताएँ पैदा करती जा रही है। लेकिन ऐसा वह इमेशा के लिए नहीं कर सकती थी; क्योंकि सरकारी नीति में कोई ऐसी बात तो होती नहीं कि उसे बहुत समय तक जनता से छिपाकर रखा जा सके। इसी बीच २३ श्रक्टूबर को गांधीजी ने एक बार फिर जोरदार शब्दों में ऐलान किया, कि जेल से रिहा होकर श्राने-वाले सत्याप्रहियों को एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पुनः सत्याग्रह करना चाहिये। ऐसे मौके पर जबकि देश के सभी प्रान्तों श्रीर भागों के नेता जेल से मुक्त होने के बाद सेवाग्राम में एकत्र हो रहे थे, तो गांधीजी को श्रपनी हिदायतें फिर से दोहराने की क्या ज़रूरत महसूस हुई थी ? स्पष्ट है कि वे किसी को भी इस गलत-फहमी में नहीं रहने देना चाहते थे कि उनकी तरफ से सत्यामह के कार्यक्रम को ढीला कर देने का प्रस्ताव किया गया है। श्रगर वाहसराय को शासन-परिषद् के नये सदस्य इस सम्बन्ध में नये सुमाव रखने जा रहे हैं तो उनका श्राधार किसी किरम की गलतफहमी नहीं होनी चाहिये।

यद्यपि वर्घा की इस बातचीत के सम्बन्ध में कोई श्रिधकृत विवरण उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी संवाददाताश्रों ने इस सम्बन्ध में जो श्राटकल-बाजियाँ की उनसे इनपर कुछ प्रकाश श्रवश्य पड़ता है। श्राम तौर पर यह कहा जा रहा था कि एक उच्च सार्वजनिक नेता का यह खबाज है कि सत्याग्रह श्रान्दोलन को श्रीर देर तक चलाने से कोई लाभ नहीं हो सकता श्रीर वह विजङ्ख श्रसफल रहा है। साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि इस नेता ने ज्यावहारिक चेत्र में श्राहिंसा के सिद्धान्त को लागू करने के बारे में संदेह प्रकट करते हुए गांधीजी से श्राग्रह किया है कि वे श्रपने सारे ही कार्यक्रम में संशोधन करें। कांग्रेस के इन दोस्तों की इस स्थिति से लाभ उठाकर कि वे सार्वजनिक रूप से श्रागे विचार क्यों नहीं प्रकट करते, श्री के॰ एफ॰ नरीमान-जैसे भूतपूर्व कांग्रेसी नेताश्रों ने, जिन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम पर यकीन नहीं था, तानाज़नी करते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने श्री सुभाष बोस मोर उनके भ्रमगामी दल की बात न मानकर बड़ी मूर्खता का परिचय दिया है। गांधीजी की स्थिति कुरुचेत्र के रायस्थल में श्रीकृटण जैसी थी। पायदवों ने ही श्रीवृटण को श्रपने दृत की हैसियत से दुर्योधन के दरवार में भेजा था। जब सन्धि की बातचीत श्रसफल होगई श्रीर युद्ध करने का ही फैसला रहा तो श्रीकृटण ने दोनों दलों की बात मानकर श्रपनी सेनाएँ तो की बोरों को दे ही श्रीर स्वयं पायदवों के पत्त में चले गए। इतना ही नहीं, टन्होंने श्रानुन का सार्थी बनना भी

स्वीकार कर जिया। ठीक इसी प्रकार गांधीजी ने भी वाइसराय के साथ बातचीत के श्रसफल हो जाने पर कांग्रेस का सेनापित होकर सत्याग्रह-श्रान्दोजन का नेतृत्व श्रपने हाथ में जेना स्वीकार कर जिया थ,। लेकिन पहले प्रहार के पढ़ते ही श्रज्र न की भाँति कांग्रेस के सोनिकों ने भी नैतिक, धार्मिक श्रोर इसी तरह के दूसरे श्रोर प्रश्न उठाने श्रुक्ष कर दिये। उन्होंने नये नहीं, बल्कि वही पुराने प्रश्न जो पूने में उठाये गये थे—नये रूप में उठाने श्रुक्ष किये, हालाँकि बम्बई में इस रूप को नामंजूर करके 'संघर्ष' छेड़ने का फैसला किया गया था। गांधीजी की स्थित क्या थी श वे क्या करते ? क्या बम्बई में एक भी ब्यक्ति ने इस बात का विरोध किया था कि जड़ाई न छेड़ी जाय ? वर्धा में की जानेवाली बातचीत भी कुक्तेत्र के रणलेत्र की तरह ही ब्यापक बहुमुखी विस्तृत रही होगी। क्या गांधीजी भी बैसी हो परिस्थिति का सामना करते जिसका कि श्रीकृष्ण ने किया था, जबकि चुने हुए बीरों ने हथियार उठाने से जवाब दे दिया था श्रीर अन्हें विवश होकर श्राक्तमण करने का श्रादेश देना पड़ा था। क्या उसी तरह से श्रव गांधीजी जेल से मुक्त होकर श्राक्तमण करने का श्रादेश देना पड़ा था। क्या उसी तरह से श्रव गांधीजी जेल से मुक्त होकर श्रानेवाले कैंदियों को नहीं कह रहे थे कि वे फिर हुबारा सत्याग्रह करके जेल जाएँ?

अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में गांधीजी ने एक ब्यापक और विस्तृत वक्तब्य मकाशित किया जो उन लोगों की इस युक्ति का प्रत्युक्तर था कि कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाय और आन्दोलन की पिछले साल की प्रगति-समीचा की जाय । गांधीजी ने अपने वक्तब्य में भी अपने शाश्त सिद्धान्तों को दोहराते हुए कहा कि "सिविलि नाफरमानी को छोड़ देना बेवक्रूफी होगी। सिविलि नाफरमानी स्वयं पूर्ण रूप से एक अहिंसात्मक कार्याई है। हिंसा के मुकावले में यह परम कर्तब्य बन जाता है, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिस्न सकती।"

# जेल से रिहाइयाँ श्रीर उसके वाद

भवानक २७ अक्टूबर, १६४१ की सारे भारत में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि वैजीर सेंद्रल जेल से कुछ नज़रबन्द कैदी छोड़े जा रहे हैं जिनमें मदास की न्यवस्थापिका सभा के अध्यक श्रीर छः अन्य भी शामिल हैं। इस समाचार के तुरन्त बाद ही कैदियों को पहली नवम्बरं को रिहां कर दिया गया। आख़िर इसकी वजह क्या थी है कोई कुछ नहीं कह सकता था। हाँ, इतना अवंश्य था कि पिछले कुछ समय से यह आप्रवाई अवश्य फैल रही थी कि सरकार श्रांशिक रूप से क्रेंदियों की रिहा करने के प्रश्न पर सीच-विचार कर रही है श्रीर सबसे पहुंचे वे सत्याप्रही छोड़े जाएँ गे जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर कर दिए थे श्रीर जो नारे जगाने श्रथवा सत्याग्रह के सम्बन्ध में श्रधिकारियों को नोटिस देने से पहले ही गिरप्रतार कर जिये गए थे; लेकिन जब पहले-पहल इस सम्बन्ध में अफ्रवाहें फैली थीं तो यह पता चला था कि सरकार फिलहाल यह जान लेना चाहती है कि क्या मुक्त किये हुए सत्याप्रही दुवारा तो जेल नहीं जाएँगे। परन्तु जब तक वस्तुतः उन्हें रिहा किया गया तब तक सरकार की नीति बदल चुकी थी। उसने यह किया कि बहुत-से साधारण सत्याप्रहियों को भी धामतौर पर पद्दली बार संख्यामद्द करने पर गिरफ़्तार करना छोड़ दिया । किसी-किसी को दूसरी बार श्रीर किसी को तीसरी बार संत्याप्रह करने पर गिरफ्रतार करना छोड़ दिया। मदास में इन रिहाइयों के बाद बम्बई के प्रधान मन्त्री और एक-दी और आदमियों को तथा और जगह भी एकांध आदमियों की रिहा कर दिया गया। बात दरश्रसन यह थी कि सभी हल्कों के लोगों- द्वारा जिनमें कामन सभा के कुछ सदस्य भी शामिल थे, यह मांग की जा रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे केंदियों को रिहा कर दिया जाय जिससे कि देश में गतिरोध का श्रन्त करने के लिए नया प्रयश्म करने के श्रनुकुल वातावरण पैदा हो सके।

यह स्मरण रहे कि अक्टूबर १६४१ के आरम्भ में ही मद्रास के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रोर भूतपूर्व माल मंत्री को रिहा कर दिया गया था। इसलिए कि उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी। सरकार ने बताया कि पहली नवम्बर को की गई रिहाइयों की वजह यह है कि अगर इन केंदियों को नजरबन्द रखने के बजाय उन पर साधारण रूप से मुकदमा चलाकर उन्हें सज़ा दी जाती तो उनकी केंद्र की मियाद भी १ नवम्बर तक ख़त्म हो जाती। मतलब यह कि सत्यामह को शुरू हुए साल भर हो चुका था और इन केंदियों को भी श्रव सत्यामहियों की तरह ही मुक्त कर दिया जाता। यह अफ्रवाह बड़े ज़ीरों पर फैली हुई थी कि सत्यामहियों की आम रिहाई के सवाल पर सरकार सोच-विचार कर रही है, लेकिन बार बार पूछताछ करने पर भी इस सम्बन्ध में कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। कांमेस के प्रधान मौजाना आज़ाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू की रिहाई के लिए बड़ा दबाव और ज़ोर डाला जा रहा था। वैसे अभी मौलाना आज़ाद के रिहा होने में आठ महीने और पण्डित नेहरू की रिहाई में अभी तीन वरस और बाक़ी थे।

इस प्रकार जहाँ एक तरफ वातावरण श्राशापूर्ण दिखाई देता था, वहाँ दूसरी तरफ घोर निराशा का वातावरण भी पाया जाता था। राजनीतिक चेत्र इस बात से बहुत चिंतित थे कि श्रगर कहीं सत्याप्रहियों की श्राम रिहाई शुरू हो गई तो फिर न जाने कैसी परिस्थिति पैदा हो जाय। पहले ही ऐसा यक्तीन किया जा रहा था कि मदास के भृतपूर्व प्रधान मंत्री श्री सी॰ राजगोपालाचारी न केवल सत्याग्रह वन्द करने के पत्त में थे, विक उन्हें सन्देह था कि इस श्रवसर पर ऐसा करना लाभदायक श्रीर यहाँ तक कि बांछनीय भी होगा कि नहीं ? १६४१ में सत्याप्रहियों के जेल जाने के बाद एक महत्त्वपूर्ण घटना यह हुई थी कि २२ जून, १६४१ को जर्मनी ने रूस पर यह दोप लगाकर आक्रमण कर दिया था कि उसने १५०० से लेकर २००० मील तक की सीमा के किनारे श्रपनी फ़ौजें जमा कर रखी हैं। ख़ैर; कुछ भी हो रूस पर जर्मनी का श्राक्रमण जितना ही नारकीय श्रौर श्रप्रत्याशित था, उसकी सफजता भी उतनी ही नारकीय और आश्चर्यजनक थी। आशंका पैदा हो गई थी कि क्या रूस और ब्रिटेन इस श्रागि-परीचा में सफल भी हो सकेंगे। यह श्राशंका इसलिए की जा रही थी कि भारत के सहयोग के विना विटेन की सफलता श्रनिश्चित थी। पर सवाल यह था कि क्या भारत भी इस ह्यते हुए ब्रिटेन के साथ हूब जाए श्रथवा उससे श्रपना किनारा कर ले। गांधीजी ऐसी परिस्थित में सबसे बड़े पारखी थे, क्योंकि जहाँ एक श्रोर उनमें सुम-वृक्त, दूरदर्शिता, राजनीतिक विवेक की प्रचुरता है, वहाँ दूसरी तरफ उनमें यह साहस भी है कि वे मूठी प्रतिष्ठा का खयाज किए विना ही श्रपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन गांधीजी ने इन रिहाइयों का मूल्य घांकने में एक चए की भी देर नहीं की। उन्होंने ती शबट्टवर के प्रारम्भ में ही उनका उटकर विरोध करते हुए बार-बार यह हिदायत की थी कि रिहा होकर श्रानेवाले सत्यामहियाँ को पुनः सत्याप्रह करना चाहिए। इसके साथ ही गांधीजी ने इस सम्बन्ध में ३१ अवट्यर को भारतीय समाचार-पत्रों में एक तीन स्तम्भ का लेख भी प्रकाशित किया।

इसी वीच नवस्वर में दिन-प्रतिदिन देवली के नज़रबन्द कैम्प की परिस्थिति प्राराध

होती जा रही थी। लगभग १८० नज़रवन्दों ने वहाँ मूख-हहताल कर रखी थी श्रोर भारत भर में इसकी न्यापक प्रतिक्रिया हो रही थी। गांधीजी इस सम्बन्ध में नज़रबन्दों श्रोर वाइसराय के साथ निरन्तर लिखा-पदी कर रहे थे श्रोर इस तरह सारी स्थिति समम रहे थे। श्री एन० एम० जोशी की देवली-यात्रा, नज़रबन्दों की शिकायतों के बारे में उनकी निजी जांच-पड़ताल तथा इस विषय पर केन्द्रीय श्रसेम्बली में उनके प्रस्ताव का एक श्रच्छा श्रसर यह हुश्रा कि भारत-सरकार के गृह-मंत्री ने इन नग़रबन्दों की उनके श्रपने-श्रपने प्रान्तों में भेजना स्वीकार कर लिया। लेकिन इस पर स्वयं नग़रबन्दों की श्रोर से यह सवाल उठाया गया कि उन्हें प्रान्तों में भी वही श्रधिकार श्रोर सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो उन्होंने देवली में कठिन संघर्ष के बाद प्राप्त की हैं। नतीजा यह हुश्रा कि इस दिशा में प्रगति धीमी पढ़ गई। इस पर गांधीजी ने श्री महादेव देसाई को नग़रबन्दों-हारा लगाए गये कुछ श्रारोगें की जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा। लेकिन श्रभी श्री महादेव देसाई दिल्ली ही पहुँचे होंगे कि रेडियो पर यह समाचार सुनाया गया कि केंदियों की मांगें स्वीकार कर ली गई हैं श्रीर इसलिए मूख-इइताल भी ख़रम हो गई है।

इस श्रप्रत्याशित घटना से गांधी जी की बहुत-सी चिन्ताएं दूर हो गईं। बात यह थी कि कि गांधी जी को कैदियों की इस भूख-हड़ताल से बड़ी चिन्ता थी। उन्होंने बार-बार उनसे आप्रह. किया था कि वे भूख हड़ताल हिंगेज न करें। नवम्बर, १६७१ के तीसरे सप्ताह में उन्हें यकीन हो गया था कि पंडित जवाहरलाज नेहरू रिहा नहीं किये जाएँगे श्रौर उन्हें इस बात पर यहा दुःख था कि भूख-इड्ताल श्रभी तक जारी है। उन्हें वस्तुतः इस बात का खयाल तक भी नहीं हो सकता था कि श्रासिर महज उन्हें नीचा दिखाने के लिए ही श्रंमेज जवाहरलाल की सुक्त कर देंगे। वजह यह थी कि वे इस बात की कल्पना तक भी न कर सकते थे कि सरकार उन्हें नीचा दिखाने के लिए भी कोई कार्रवाई कर सकती है। नवस्वर भर गांधीजी तथा रिहा होकर आनेवाले सत्यामहियों के दौरान में निजी रूप में इन्हीं विषयों को लेकर विचार-विनिमय होता रहा; परन्तु इतने पर भी वे इसं वात पर तुत्रे हुए थे कि सत्यामिहयों को दुवारा फिर सत्याग्रह करना चाहिये। वे उनकी मुक्ति के सख्त विशेधी ये श्रीर उन्हें यकीन था कि जवाहरलाल नेहरू रिद्दा नहीं किये जा सकते। वे तीन दिन तक श्री भूलाभाई जे॰ देसाई के साथ माथा-पच्ची करते रहे। यह बातचीत सिर्फ उन दोनों में ही विशेष रूप से होती रही छौर चौधे दिन श्री राजगोपालाचारी भी इस में शरीक होगए। श्री देसाई के लाख तर्क करने पर गांधी जी टस-से-मस नहीं हो सके । उनका सिंहासन रत्ती भर भी हिला-दुला नहीं । लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि गांधी जी अपने 'चेलों' श्रीर श्रपने सर्वोत्तम सहयोगियों के तर्क और युक्तियों की समीक्षा कर रहे थे। गांधी जी की एक वड़ी विशेषता यह रही है कि वे यह नहीं चाहते कि जोग उनकी हां में हां मिलाते रहें, वे तो हमेशा से मैत्रीपूर्ण विरोध, हचित और युक्तियुक्त विचार-विनिमय और रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत ही करते रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि लोग सिर्फ भद्रतावश या नम्रतावश ही अन्धाधुन्ध उनके पीछे चन्नते रहें। इस बातचीत के दौरान में श्रापने यह बात स्वीकार की कि श्रगर कैंदियों की श्राम रिहाई हुई तो इस का मतजब यह होगा कि सरकार ने श्रपनी श्रोर से उदारतापूर्ण संकेत किया है और उसके कारण सारी समस्या का स्वरूप ही बदल जायगा। लेकिन सस्य तो यह दें कि बरसों की पुरानी चट्टान खहरों, और हवा के थपेड़े खाकर भी बैसी ही वनी रहती है। हां, हतना

श्रवश्य होता है कि हर नये प्रहार से उसकी जहें श्रौर धरातल कमजोर पहता जाता है। इसी प्रकार वम्बईवाले प्रस्ताव पर जो टीका-टिप्पणी हो रही थी, जो विरोध किया जा रहा था, जो जुनौती दी जारही थी, उसकी जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रहीं थी—उससे भी हम इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि गांधी जी की स्थित कमजोर पड़ती जा रही थी श्रौर श्राखिरकार उन्होंने महसूस किया कि उन्हें श्रपने सेनापति-पद को छोड़ देना चाहिए। जेकिन क्या उनके लिए श्रिखल भारतीय कांग्रेस महासमिति में कार्यसमिति के इस निर्णय को चुनौती देनी चाहिये? क्या उन्हें कार्यसमिति में मतभेद श्रौर फूट पदा कर देनी चाहिये? ख़ैर, श्रभी इन बातों पर सोचना करा श्रसामियक-सा था; क्योंकि श्रभी जवाहरजाल जेल में थे। उनके छूटने की कोई श्राशा भी न

इसी उधेद-बुन में एक सप्ताह ही गुजरा होगा कि भारत-सरकार ने श्रचानक नई दिली से एक विज्ञित प्रकाशित की ज़िसमें बताया गया था कि भारत सरकार को इस बात का यकीन है कि भारत के सभी ज़िम्मेवार व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त होने तक युद्ध-प्रयश्न में सहायता करने का इद निश्चय किये हुए हैं। इसिलिए वह इस नतीजे पर पहुँची है कि सविनय-भंग-श्रान्दोलन के उन कैदियों को जिनका श्रपराध सिर्फ रस्मी तौर पर श्रथवा सांकेतिक रूप में था, उन्हें रिहा किया जा सकता है। इनमें पंदित जवाहरखाल नेहरू और मौद्याना श्रवुल कलाम श्राज़ाद भी शामिल हैं।

बन्हें तत्काल ही रिहा भी कर दिया गया। जैसी कि आशा थी, गांधीजी ने अपनी स्थिति और स्पष्ट करती और कांग्रेस के अध्यक्त की रिहाई को ध्यान में रखते हुए कहा कि कांग्रेस की भावी नीति का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति और कार्यसमिति ही करेंगी। गांधीजीका नीचे दिया गया वक्तन्य ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है, वर्यों के आजतक ठाहोंने यह नहीं कहा कि यह वक्तन्य कांग्रेस के सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में अन्तिम भीषणा है:—

# रिहाइयों के बारे में गांधीजी का वक्तव्य

"जैसा कि मैं इस घटना से पहले भी कह चुका हूँ, श्रीर श्रव भी कहना चाहता हूँ कि मैं इसे पसन्द नहीं करता।

"मैं श्रपने विद्यार्थी-जीवन से श्रपने को ब्रिटिश जनता का मित्र सममता रहा हूँ श्रोर श्रमी तक सममता हूं; लेकिन इस मित्रता का यह ताल्पर्य नहीं कि मैं यह स्वयाज करना छोड़ दूं कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत को श्रपना कीतदास सममते हैं। भारत को श्राज जो श्राजादी मिली हुई है वह गुलामों-जैसी श्राजादी है, बराबरी के दरजेवालों की वह श्राजादी नहीं, जिसे हम दूसरे शब्दों में मुकम्मिल श्राजादी कहते हैं।

"श्री एमरी की घोषणाश्रों से हमारे घाव श्रीर हरे होते हैं; क्योंकि वे उनपर नमक छिड़कने की कोशिश करते हैं। इस प्रष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मुक्ते रिहाहयों के प्रश्न की समीक्षा करनी है।

"धगर भारत-सरकार को ऐसा यकीम है कि देश के सभी उत्तरहायी जोग युद-प्रयरम में सहयोग देने का दढ़ निश्चय किये हुए हैं तो उसका स्वामाविक परिणाम यह होगा कि सविनय-भंग के कैदियों को खेलों में बन्द रखा जाय, क्योंकि वे इस कथन के श्रपवाद हैं। मैं तो इन रिहाइयों का सिर्फ एक ही मतलब समम सका हूँ और वह यह है कि सरकार यह उम्मीद करती है कि उनके विचार बंदल जाएंगे। मुफे उम्मीद है कि इस बारे में सरकार को बहुत शीघ ही निराश होना पढ़ेगा।

"सत्याप्रह श्रान्दीलन खूब सीच-विचार करने के बाद ही शुरू किया गया था। यह बदला लेने की भावना से नहीं प्रारंभ किया गया था। यह इसलिए शुरू किया गया था श्रीर मुक्ते उन्मीद है कि श्रागे भी जारी रहेगा कि कांग्रेस ब्रिटिश जनता श्रीर संसार के सामने श्रपना यह दावा साबित कर देना चाहती है कि देश का एक बहा भाग जिसका कांग्रेस प्रतिनिधित्व करती है, जड़ाई का सर्वथा विरोधा है। इसलिए नहीं कि वह ब्रिटेन की पराजय श्रीर नाजियों की विजय चाहती है बिलक इसलिए कि वह जानती है कि इस जड़ाई से विजयी श्रीर पराजित राष्ट्रों को रक्तपात से मुक्ति न मिल सकेगी। वह निश्चित रूपसे जानती है कि भारत को इस जड़ाई के फलस्वरूप शाजादी नहीं मिलेगी।

"कांग्रेस का यह दावा है कि वह देश की करोड़ों मूक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। उसने गत बीस वर्षों से श्राहिंसा पर चलते हुए ही भारत की श्राजादी हासिल करने की कोशिश की है। श्रीर यही उसकी निरन्तर नीति भी रही है। इसलिए सत्याग्रह को, चाहे वह फिलहाल प्रतीक स्वरूग ही क्यों न हो, बन्द करने का मतलब यह होगा कि उसने नाजुक घड़ी में श्राकर श्रपनी नीति छोड़दी।

"सरकार यह दावा करती है कि कांग्रेस के विरोध करने पर भी उसे भारत से यथेष्ट सैनिक श्रौर धन मिल रहा है । इसलिए कांग्रेस का विरोध सिर्फ एक नैतिक विरोध ही है । मैं तो इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुक्ते यकीन है कि इसी नैतिक प्रदर्शन से समय श्राने पर हमें स्वाधीनता मिल जाएगी फिर बिटेन में चाहे किसी भी दल का प्रमुख क्यों न हो ।

"कांग्रेस का संघर्ष देश के प्रत्येक कोने में फैला हुआ है और चूंकि राष्ट्रपति जेल से मुक्त होनेवाले हैं, इसलिए ने ही यह फैसला करेंगे कि कार्यसमिति अथवा श्रस्तिल मारतीय कांग्रेस महासमिति की चैठक बुलाई जाए या नहीं और यदि बुलाई जाय तो कव ? ये दोनों संस्थाएं ही कांग्रेस की भावी नीति का निर्धारण करेंगी। मैं तो सविनय-भंग श्रान्दोलन को संचालित करने में एक तुन्छ सेवक हूँ।

"परन्तु, में नजरबन्दों श्रीर दूसरे कैदियों के सम्बन्ध में एक दो शब्द कहना चाहता हूँ। यह एक विचित्र-सी बात प्रतीत होती है कि जो जोग स्वेच्छा से जेल गए हैं, उन्हें तो मुक्त किया जा रहा है, श्रीर उन लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा है जो या तो विना मुक्दमां चलाए पजरबन्द रखे गए हैं श्रयंवा जिन्हें कैद की सजा दी गई है। उनका अपराध सिर्फ इतना ही है कि उन्हें निजी श्राजादी की अपेदा श्रपने देश की श्राजादी श्रधिक प्यारी थी। निरचय ही, कहीं दाल में कुछ काला है, इसलिए मुक्ते भारत-सरकार के फैसले से खुशी नहीं हो सकती।"

वास्तव में देखा जाय तो जवाहरलालिंगी शौर कांग्रेस के मधान की रिहाई का जिक सरकार को खास तौर पर करने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में सरकार ने उनके सत्यामह करने भी मतीचा ही नहीं की। श्रीर इन दोनों के मामलों में सरकार ने जो कार्रवाई की उससे वह सत्यामहियों में श्रातंक पैदां करना चाहती थी। जवाहरलाबजी को चार साल की जो सजा दीगई उसके पीछे तो निश्चय हो यही भावना काम कर रही थी। दूसरे मामजे में में जिस्ट्रेट ने भपनी श्रधिकार-सोमा का उल्लंधन करके कांग्रेस के प्रधान के सम्बन्ध में कहा कि उन्होंने युद्ध- विरोधी नियमित नारे जगाए बिना ही एक युद्ध-विरोधी भाषण देना शारम्स कर दिया था । कांग्रेस के प्रधान मोजाना श्राजाद को भारत-रत्ता कानून के श्रन्तर्गत १८ महीने की सादी सजा देते हुए इलाहाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखा फैसजा दिया,

"कांग्रेस के प्रधान मौलाना श्रवुत्त कलाम श्राजाद ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने १३ दिसम्बर, १६४० को पुरुषोत्तमदास पार्क, इताहाबाद में एक भाषण दिया था । उनके इस भाषण की नकल शार्टहैपड (संकेतलिपि) के रिपोर्टर ने ली थी । बाद में उसने यह भाषण गवाह को पढ़कर सुनाया और उसने इस पर श्रपने हस्तात्तर किये । शार्टहैपड रिपोर्टर ने इस भाषण के सम्बन्ध में प्रमाण दिया है:—

"मौलाना श्राजाद ने श्रपने वक्तन्य में बताया है कि रिपोर्टर ने मेरे भाषण की जो नकल ली है, वह गलतियों से भरी पड़ी है लेकिन जहां तक उसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस की नीति यह है कि लड़ाई में मदद न की जाय वहाँ तक वह ठीक है श्रीर उन्होंने इस बात की पूरी जिम्मेवारी श्रपने ऊपर ली है कि मैंने ऐसा भाषण न केवल इलाहाबाद में ही दिया है, बिक सारे भारत में ही श्रीर साथ ही मैंने दूसरों को भी ऐसा ही कहने की हिदायत की है। इस भाषण में ऐसे बहुत से वाक्य भरे पड़े हैं जिनका उद्देश्य विटिश सरकार के प्रति देश में घृणा फैलाना श्रीर युद्ध के ज़ीरदार संचालन में रुकावटें पदा करना है। ये बातें ३४ वें नियम के श्रन्तर्गत श्रापत्तिजनक हैं इसिलए उनपर भारत-रचा कानून की धारा ३६ (१) के श्रनुसार जुर्म लगाया गया है श्रीर उन्होंने श्रपना श्रपराध स्वीकार भी किया है।

"यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि यद्यपि कांग्रेस का कार्यक्रम बढ़ा न्यविस्यत है; प्रत्येक सत्याग्रही श्रधिकारियों को सत्याग्रह करने से पहले उचित समय पर सत्याग्रह की तारीख, स्थान श्रौर समय की सूचना दे देते हैं; परन्तु कांग्रेस के प्रधान ने स्वयं कांग्रेस के उस कार्यक्रम की बुरी तरह से श्रवहेलना करने के बाद एक जोरदार युद्ध-विरोधी भाषण दिया।"

( 'हिन्दू,' १० जनवरी, १६४१, प्रष्ट म )

इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इन दोनों को मुक्त करने के जिए सरकार को काफी परेशानी उठानी पढ़ी; लेकिन इसे हम हृदय-परिवर्तन का सन्त नहीं समस सकते । वास्तविकता यह है कि सरकार ने इन रिहाइयों के सम्बन्ध में ढीज-ढाल की जो नीति अपनाई उससे उसके (सरकार के) इस सद्भावना के संकेत का सारा महत्त्व जाता रहा । अगर इन दोनों प्रमुख व्यक्तियों को मुक्त न किया जाता तो यह सारी कार्रवाई महज एक मजाक हो जाती।

४ दिसम्बर को मजदूर दल के सदस्य श्री सोरेन्सन ने कामन सभा में श्री एमरी से पूछा कि "क्या श्राप भारतीय जनता को यह बता सकते हैं कि सम्राट् की सरकार किस प्रजातंत्रात्मक श्राधार पर भारतीयों को श्रपने देश के भावी विधान का निर्णय करने का हक देना चाहती है; क्या वे यह बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की कौन-कौनसी प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं इस सिद्धान्त का समर्थन नहीं करतीं; क्या वे निकट-भविष्य में भारत के मौजूदा विधान में किसी किस्म का संशोधन करने का हरादा रखते हैं ।"

श्री एमरी ने उत्तर दिया: "भारत की वैधानिक; समस्या के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार ने अपने हरादों की घोषणा वाह्सराय के म् श्रमस्त, १६४० वाले वक्तन्य में कर दी थी। उसके भनुसार यह कहा गया था कि स्वयं भारतीयों को ही श्रापस में मिलकर इस बात का फंसला कर-बेना चाहिये कि लड़ाई के बाद भारतका भावी विधान बनाने के लिए किस-किस्म की संस्था बनाई जाए श्रौर वह श्रपने निर्णय किस ढंग से करे तथा इस विधान की रूपरेखा श्रौर सिद्धान्त क्या होने चाहियें।"

### रिहाइयां

स्वाभाविक तौर पर यह श्राशा की जा रही थी कि मुक्त हुए नेता धु श्राधार भाषण देंगे । इनमें से सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें ४ दिसम्बर, १६४१ को जेल से मुक्त किया गया । श्रापने रिहा होने के बाद ही श्रपने सभी सहयोगियों श्रोर भित्रों का हार्दिक श्रभिवादन करते हुए उनके नाम निम्निखिखित श्रत्यधिक हृद्यस्पर्शी, क्रान्तिकारी श्रोर ज़ोरदार संदेश भेजाः—

### भारत के नाम नेहरू का आह्वान

"अपने साथियों, कांगेसजनों श्रीर संयुक्त प्रान्त की जनता का मैं श्रिमवादन करता हूँ। प्राने मित्रों, पिरिचित जनों श्रीर जोरदार स्वागत को देखकर खुशी होना स्वाभाविक ही है। दूर-दूर तक फैंने हुए खेतों, भीड़ से भरी हुई गिनयों श्रीर मानव जाति के परिवर्तनशीज चित्र को देखकर खुशी होती है। परन्तु एक विदेशी हुकूमत के कहने पर जेन जाना श्रीर उससे बाहर श्राने में मुक्ते किसी-किस्म की खुशी नहीं महसूस होती। जेन की तंग चारदीवारी में से निकनकर भारत जैसे विशान कैदखाने में श्राना कोई खुशी की वात नहीं है। निश्चय ही एक समय ऐसा श्राएगा जब हम गुनामी की इन बेड़ियों को तोड़कर श्राजादी के साथ सांस ने सकेंगे। परन्तु श्रभी वह दूर है श्रीर हमें इस तुच्छ-से परिवर्तन पर प्रसन्न नहीं होना चाहिये।

"इस संसार में जहाँ श्रसीम दुखों, हिंसा, घृणा, श्रीर सर्वनाश का साम्राज्य छाया हुश्रा है, इम श्राराम श्रीर चैन से क्यों कर बैठ सकते हैं । इस भारत में जहां विदेशी श्रीर स्वेच्छाचारी शासन हमें दवाकर श्रीर जकड़ कर रखता है, हमें शान्ति नहीं मिल सकती । इसलिए स्वतंत्र भारत तथा स्वतंत्र संसार के हितों को श्रमसर करने का हमें निरंतर श्राह्मान करना है। जो व्यक्ति इस श्राह्मान को सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह मौजूद है । दुखित मानव जाति का श्राह्मान दिन-प्रतिदिन कष्टकर होता जा रहा है।"

रिद्दाइयों पर गांधीजी की निजी प्रतिक्रिया धौर कांग्रेस की भावी नीति के सम्बन्ध में उनके विचारों का आभास ४-१२-१६४१ के उनके नीचे जिल्ले वक्तस्य से मिलता है:—

"कार्यसमिति श्रीर श्रस्तिल-भारतीय महासमिति के सदस्यों को श्रीर उन लोगों को, जो बम्बई के निर्णय को बदलना चाहते हैं, किसी भी हालत में सत्वाग्रह नहीं करना चाहिये । इनके श्रलावा सत्याग्रह-संग्राम निर्वाध गति से चलते रहना चाहिये ।

"गांघीजी की दृढ़ घारणा है कि रचनात्मक कार्यक्रम के विना सविनय-भंग श्रान्दोलन से हमें श्राजादी हासिल नहीं हो सकती। उसके बिना यह श्रान्दोलन एक हिंसात्मक साधन की शक्ल श्रव्हयार कर लेता है श्रीर श्रन्त में उसका श्रसफल होना श्रवस्थंभावी श्रीर श्रनिवार्य है।"

#### जल्दवाजी की जरूरत नहीं

एक सवाल का जवाब देते हुए गांधीजी ने कहा कि "रिहा हुए सत्याप्रहियों को सभाशों में भाग जेना चाहिये श्रीर भाषण देने चाहिये । मैं यह नहीं चाहता कि वे उत्तरकाल ही पुनः सत्याप्रह करें । वह तो श्रनुचित जल्दबाजी होगी, लेकिन साधारण रूप से सविनय-भंग जारी रह सकता है। "में यह बात साफतौर पर कह देना चाहता हूँ कि: मुफे किसी. बाहरी कारण के आधार पर सत्याप्रद-प्रान्दोलन मुलतवी करने का कोई हक नहीं है। यह काम तो कांग्रेस का है।" आगे गांधीजी कहते हैं, "मैं तो शान्तिप्रिय व्यक्ति हूँ और इस नाजुक घड़ी में युद्ध-विरोधी कार्रवाई को स्थगित करने का तात्पर्य यह होगा कि मैं अपने अस्तित्व से ही इन्कार कर रहा हूँ।"

गांधीजी का पूरा वक्तव्य नीचे दिया जाता है:-

"इस समय सत्याग्रहियों की शीव्रता के साथ जो रिहाह्यां होरही हैं, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमें श्रिखल भारतीय महासमिति की चैठक श्रवश्य बुलानी चाहिये, क्योंकि सरकार का प्रत्यच रूप से यह ख्याल है कि उसमें बम्बई के उस प्रस्ताव को वापस ने लिया जायगा जिसकी बिना पर मैंने सत्याग्रह-श्रान्दोलन चलाया है। इसलिए मैंने मौलाना साहब से कांग्रेस कार्यसमिति श्रीर श्रिखल भारतीय महासमिति की चैठक बुलाने को कहा है, लेकिन जब तक वह फैसला बदल नहीं दिया जाता, तब तक सत्याग्रह-श्रान्दोलन जारी ही रहना चाहिये। परन्तु मैं यह मानता हूँ कि सरकार-द्वारा सत्याग्रही बन्दियों की मुक्ति के कारण सत्याग्रह का संचालन कठिन श्रवश्य हो गया है, लेकिन श्रार हमें श्रपने मकसद तक पहुँचना है तो हमें हरेक मुश्किल का मुकाबला करना होगा। यह मुश्किल तो उस मुश्किल के मुकाबिल में कुछ भी नहीं है जिसका सामना शायद हमें श्रपनी स्थिति सुधर जाने पर करना होगा। श्रिखल भारतीय महासमिति की बैठक होने तक कांग्रेस कार्यसमिति श्रीर भारतीय महासमिति के सदस्यों को तथा जो लोग बस्वई के प्रस्ताव को बदलना चाहते हैं, उन्हें किसी भी हालत में सत्याग्रह नहीं करना चाहिये। इनके श्रलावा सत्याग्रह-श्रान्दोलन निर्वाध रूप से चलते रहना चाहिये। हां, श्रलबत्ता बढ़े दिनों में श्रीर नये वर्ष के दिन के मौके पर यह मुलतवी रहेगा।

"श्रय स्वाभाविक तौर पर यह सवाल उठता है कि सत्याग्रह पूर्ववत् निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहना चाहिये या नहीं । मैं तो कम-से-कम उसी तरीके को पसरद करता हूं; नयों कि उससे श्रान्दोलन में समानता श्रा जाती है। उसी नारे को उसी तरीके से दोहराने में बड़ी ताकत है। इससे जोगों का ध्यान उन्हीं विषयों की श्रोर श्राकर्षित होता है। नारे जगाना कोई छोटा काम नहीं है। यह तो युद्ध के तरीके से संसार की समस्यात्रों का फैसला करने के खिलाफ राष्ट्र का विरोध प्रकट होता है। यह संसार में शान्ति और मानव-जाति के प्रति सद्भावना का सन्देश है। श्राज जो एक व्यक्तिगत नारामात्र है। कल वही समय श्राने पर जनता का नारा बन जाएगा। त्तेकिन हो सकता है कि सरकार अब इन न्यक्तिगत सत्याप्रहियों को एक बार रिहा करने के बाद श्रव दुवारा नारे जगाने पर उन्हें गिरफ्तार न करे । ऐसी हालत में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं । श्रगर सरकार सत्यामहियों को दुवारा नहीं पकड़ती तो हमें उससे निराश: नहीं होना चाहिये, हमारा हीसला नहीं गिरना चाहिये। जैल जाना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा तात्कालिक उद्देश्य वाणी-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त की रचा करना है। श्रगर मारे लगाने पर लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उससे हम बहुत कुछ अपने उद्देश्य के निकट तक पहुँच जाते हैं और कैवल इसीलिए जेल जाना वेत्रकृषी द्दोगी। निराशा और निरुत्साह पैदा हो जाने की वजह यह है कि साधारणतः कांग्रेसजनों ने अब तक यह महसूस नहीं किया है, कि रचनात्मक कार्यक्रम और सविनय-भंग में परस्पर कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है और रचनात्मक कार्युक्रम के बिना सविनय भंग की बदौतत हम किसी भी हान्नत में श्राज़ादी हासित नहीं कर सकते। उसके बिना यह श्रान्दोबन एक हिंसात्मक साधनकी शक्क अख्त्यार कर जेता है और अन्तमें उसका असफल होना अवश्यम्भावी

श्रीर श्रनिवार्य है। इसके श्रनावा जब उसका स्वरूप सामृहिक हो नाता है, तब भी केवल वे ही सत्याग्रही इसमें भाग ने सकते हैं, जो शारीरिक रूप से उसके निए उपयुक्त बैठते हैं। परन्तु उसकी तुलना में रचनात्मक कार्यक्रम में सभी लोग शामिल हो सकते हैं श्रीर श्रगर सारा राष्ट्र ही ईमानदारी के साथ उसमें शरीक रहे तो उसे मुलतवी करने का सवान भी नहीं उठ सकता। हमें मुकम्मन श्राजादी मिनने पर सन्तोष हो जायगा।

"रचनात्मक कार्यक्रम पर श्रमल करने का सतलब स्वराज्य की इमान्त खड़ी करना है। श्रमर इस कार्यक्रम में इमारा जीता-जागता यकीन नहीं है तो श्रहिंसा की वह परिभाषा जो मैंने की है, बिलवुल नष्ट हो जाती है। मेरे खयाल से तो रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति ही श्रहिंसा पर श्राधारित स्वराज्य है। इसलिए चाहे सरकार हमें जेल में बन्द करे या न करे, इमें श्रपने रचनात्मक कार्यक्रम पर चलते रहना चाहिये।

"मुक्त पूछा गया है कि जेल से मुक्त होकर श्रानेवाले सत्याप्रहियों को सभाशों में भाग तेना चाहिये श्रथवा सभाएं करनी चाहियें श्रीर उनमें भाषण देने चाहियें। हां, उन्हें ऐसा करना चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि वे रिहा होने के तुरन्त बाद ही फिर सत्याप्रह करें। वह तो श्रशिष्टतापूर्ण श्रीर श्रमुचित जल्दबाजी होगी; लेकिन साधारण रूप से सत्याप्रह-श्रान्दोलन जारी रह सकता है। उन्हें श्रपने-श्रपने हल्कों में, जिनके वे प्रतिनिधि हैं, सभाएं करनी चाहिएं श्रीर इन सभाशों में सारी स्थिति पर सोच-विचार करना चाहिये। वे साधारण परिस्थित के सम्बन्ध में श्रपने विचार पेश करते हुए कांग्रेस की युद्ध-विरोधी नीति की व्याख्या करने में भी नहीं हिच-किचाएंगे।

"सांकेतिक-सत्याप्रह का एक खास मतलब है; लेकिन सरकार श्रगर चाहे तो उन कांग्रेसजनों को भी भाषण देने पर पकड़ सकती है, जिनका हरादा सत्याप्रह में भाग लेने का नहीं है।
श्रीरों का तो क्या कहना, सरकार ने इसी तरह से मौलाना साहब श्रीर पंडित जवाहरताल नेहरू
को गिरफ्तार कर बिया था। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुक्ते किसी बाहरी कारण
के श्राधार पर सत्याप्रह-श्रान्दोलन मुल्तवी कर देने का कोई हक नहीं है। यह काम तो कांग्रेस का
है। मेरे लिए तो कोई श्रीर मार्ग ही नहीं। मैं तो शान्तिप्रिय व्यक्ति हूं श्रीर इस नाजुक घड़ी में
युद्ध-विरोधी कार्रवाई को स्थिगत करने का तात्पर्य यह होगा कि मैं श्रपने श्रास्तित्व से ही इन्कार
कर रहा हूं। इसलिए जिनका मेरे जैसा हो विश्वास है, हमें इस बात का खयाल किये बिना कि
हमें गलत समका जा रहा है श्रथवा हमारे उपर इससे भी कुछ युरी वीतेगी, श्रपने कार्यों द्वारा
श्रपने विश्वास का सबूत देना चाहिये। यह काम हमें इस श्राशा से प्रेरित होकर करना होगा कि
श्रन्त में सभी युद्धरत शक्तियां केवल हमारे ही तरीके को उस रक्तपात से बचने का एकमात्र टपाय
समक्तेंगी, जिसकी वजह से श्राज हम देख रहे हैं कि मनुष्य हतना नीचे तक गिर गया है।"

दिसम्बर के मध्य में दो उल्लेखनीय भाषण हमारे सामने श्राए। एक तो १४ दिसम्बर को कलकत्ता के व्यापार-मगडल संघ के सम्मुख वाहसराय ने दिया श्रीर दूसरा भाषण श्री सी॰ राज-गोपालाचारी ने १३ दिसम्बर को लखनऊ विश्वविद्यालय के दोचान्त समारोह के श्रवसर पर दिया। श्रपने भाषण में वायसराय ने फिर से म् श्रगस्त, १६४० के प्रस्तावों को दोहराया। परन्तु शायद वाहसराम महोदय वास्तविकता पर परदा डाल देना चाहते थे। नहीं तो बार-वार भगस्त प्रस्तावों का ही राग श्रवापते रहने से क्या फायदा था? क्या उनका मतलब यह था कि कांग्रेस की एक साल की तपस्या बेकार श्रीर निरुद्देश्य थी? क्या वे यह कहना चाहते ये कि जो लोग म् श्रगस्त,

लिए की गई कोशिशों को ही उकराया है, बिक उसने नरमदंलीय विचार के बोगों की रायका भी श्रपमान किया है।

"इसिलिए कांग्रेस को विवश होकर भारतीय जमता के सम्मान, प्रारम्भिक श्राधिकारों, राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता श्रीर श्रखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से गांधीजी से निवेदन करना पहा कि वे कांग्रेस को बताएँ कि उसे ऐसी हालत में क्या करना चाहिये? गांधीजी ने यह खयाल करके कि जहाँ तक सम्भव हो श्रीर खासकर लड़ाई की नाजुक घड़ी में श्रपने विरोधी को परेशाम म किया जाय, सत्याप्रह-श्रान्दोलन का स्वरूप सीमित ही रखा श्रीर उन्होंने यह श्रान्दोलन केवल कुछ ऐसे चुने हुए व्यक्तियों को लेकर ही श्रुष्ट किया जो उनकी शर्तों की कसीटी पर प्रे उत्तरे। इस श्रान्दोलन को श्रुष्ट हुए इस समय १४ महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं श्रीर इसके फलस्वरूप २४,००० कांग्रेसी जेल गये हैं। उनके श्रलावा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा देश के दूसरे भागों में हजारों ही ऐसे सत्याग्रही थे, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

"सिमिति गांधीजी के नेतृत्व और राष्ट्र-द्वारा इस आन्दोलन में दिए गए सहयोग की सराहना करती है और उसकी कद्भ करती है। उसकी राय है कि इससे जनता की शक्ति बढ़ी है। विटेन ने भारत की आजादी का विरोध किया है और वह भारत में यहां की जनता की आजांजाओं को उकराकर, पूर्णंतः स्वेच्छाचारी शासन पर अमल करता रहा है। प्रजातन्त्र और स्वाधीनता के उद्देश्य और जड़ाई के फलस्वरूप वह जिस संकट में फंसा हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए भी उसकी नीति और मनीवृत्ति में किसी किस्म का परिवर्तन देखने में नहीं आया और जो कोई परिवर्तन हुए भी हैं उनके कारण परिस्थिति विगड़ी ही है, सुधरी नहीं।

"द्याल में राजनीतिक बन्दियों की जो रिहाई हुई है, यह महत्वद्दीन है, क्योंकि यह कार्रवाई जिन परिश्चितियों में की गई है और इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर जो घोषणा हुई है उससे साफ जाहिर है कि इसका सम्बन्ध नीति में किसी परिवर्तन से नहीं है। श्रव तक बहुत से लोग विना मुक्दमा चलाए ही भारत रचा कानून के श्रन्तर्गत जेलों में नजरबन्द पड़े हैं। इन लोगों का एकमात्र श्रपराध यही है कि वे सच्चे देशभक्त हैं, वे विदेशी हुकूमत से ऊब चुके हैं श्रीर बन्होंने देश को स्वतंत्र कराने का दढ़ निश्चय कर रक्षा है। हाल में जो प्रमुख न्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं श्रीर जेल में उनके साथ जो न्यवहार किया जा रहा है, उससे भी यही जाहिर होता है कि कि श्रव तक प्ररानी नीति पर श्रमल हो रहा है।

"यद्यपि विटेन की भारतीय नीति में किसी किस्म का परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी कार्य-सिमिति उस नयी परिस्थिति पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहती है, जो इस लड़ाई के विश्वक्यापी रूप धारण कर लेने तथा उसके भारत के द्वार तक आ पहुँचने के कारण पदा होगई है। स्वाभाविक है कि कांग्रेस की सहानुभूति आकान्त लोगों और स्वाधीनता की रहा के लिए लड़नेवाले लोगों से है। परन्तु केवल आजाद भारत ही राष्ट्रीय आधार पर देश की रहा की ज़िम्मेवारी अपने कन्धों पर उठा सकता है और लड़ाई के परिणामस्वरूप जो बढ़े-बढ़े उद्देश्य सामने आ रहे हैं, उनकी रहा कर सकता है।

"भारत का सारा वातावरण श्रंभेजों के विरोध और उनके प्रति श्रविश्वास की भावना-से श्रोतप्रोत है और वहे-बहे व्यापक वायदों से भी इस परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ सकता श्रीर न ही भारत स्वेच्छा से, श्रभिमानी साम्राज्यवाद को कोई मदद ही कर सकता है; क्योंकि उसकी दृष्टि में साम्राज्यवाद भौर वानाशाही में किसी किस्म का श्रन्तर नहीं है। "इसिबिए सिमिति की राय है कि १६ सितम्बर १६४० को खिला भारतीय महासिमिति ने बम्बई में जो प्रस्ताव पास किया था श्रीर उसमें कांग्रेस की जो नीति चताई गई थी, वह सभी तक कायम है।"

इसके श्रलावा कार्य-सिमति ने ये प्रस्ताव पास भी किये:-

"कार्य-समिति को गांधीजी का एक पत्र मिला है और उसमें उन्होंने जो प्रश्न ठठाया है वह उसके श्रीचित्य को स्वीकार करती है श्रीर इसलिए उन्हें उस ज़िम्मेदारी से मुक्त करती है; जो उन्हें बम्बई के प्रस्ताव के श्रनुसार सोंपी गई थी, जिसका गांधीजी ने उल्लेख किया है; परन्तु समिति उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उनके पथ-प्रदर्शन में रहकर श्रहिंसा की जो रीति श्रपनाई गई है श्रीर जिसके कारण हमें जनता में जागृति उत्पन्न करने में इतनी श्रधिक सफलता मिली है, उसपर कांग्रेस दद रहेगी।

"कार्य-सिमिति उन्हें यह यकीन भी दिलाना चाहती है कि जहाँ तक संभव जान पड़ेगा चह आजाद भारत में भी उसी नीति को जागू करेगी। सिमिति आशा करती है कि कांग्रेसजन उसे उनकी उद्देश्यपूर्ति में, जिसमें सत्याग्रह भी शामिल है, पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे।"

कार्य-सिमिति द्वारा कांग्रेसजनों के नाम निम्निलिखित हिदायतें जारी की गईं:—"विश्व-व्यापी परिस्थिति में हाल में जो परिवर्तन हुए हैं; उनके कारण लड़ाई भारत के द्वार तक पहुँच गई है। हो सकता है कि इसके कारण देश के कुछ भागों में अन्यवस्था फैल जाय। यह संभावना भी है कि कुछ शहरों पर हवाई श्राक्रमण भी हों।

"चाहे जितने खतरे श्रीर किनाह्याँ सामने श्राएँ, उनका मुकावला करने का वास्तिवक उपाय शान्ति श्रीर धेर्य से काम लेना है। श्रीर हमें किसी भी परिस्थिति में श्रातंक, वेचैनी श्रीर उत्तेजना का शिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेसर्जनों को श्रपने कर्तन्य-पथ पर टढ़ बने रहना चाहिए श्रीर जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े जनता की सेवा करने का श्रपना काम जारी रखना चाहिए। उन्हें चाहिये कि जिन लोगों की श्रधिक मुरचा की श्रावश्यकता हो उन्हें सुरचित स्थानों पर पहुंचा दिया जाय श्रीर जिन्हें सहायता की श्रावश्यकता पड़े, उनकी सहायता करने को वे हमेशा तैयार रहें।

"कांग्रेस भागे भानेवाले कठिन दिनों में जनता की सेवा सिर्फ उसी हालत में कर सकती है भगर उसका संगठन मजबूत और श्रवुशासनपूर्ण बना रहे और श्रपने-श्रपने हलाकों में कांग्रेस-समितियाँ श्रीर कांग्रेसजन निजी रूप से जनता के विश्वास-भाजन बने रहें।

"इसिलिए कांग्रेस कमेटियों श्रीर कांग्रेसननों को चाहिये कि वे तुरन्त ही संगठन का काम तथा गाँवों श्रीर शहरों में लोगों के साथ विनष्ट संपर्क स्थापित करने का काम छुरू करदें। जहाँतक संभव हो गाँव-गाँव में कांग्रेस का सन्देश पहुँच जाना चाहिये श्रीर लोग श्रागे शाने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएँ।"

इसके श्रालावा तत्काल बाद ही राजेन्द्र बावू, सरदार पटेल, श्री कृपलानी श्रीर ढा॰ घोप ने एक वक्तस्य निकाल कर श्रालिल भारतीय महासमिति की श्रापामी बैठक में स्वतंत्र रूप से श्रपने-श्रपने विवेक के श्रमुसार कांग्रेस की भावी नीति पर विचार शकट करने का श्राप्तद्द किया।

बारदोक्ती के प्रस्ताव पर और अधिक प्रकाश 'हरिजन'में प्रकाशित गांधोजी के निम्न संविध्त वक्तन्य से पढ़ता है:---

आपने बताया कि "यह प्रस्ताव एक दर्पण है, जिसमें सभी दब अपना-अपना प्रतिबिन्न देख

कि हम स्वतंत्र होकर रहें, श्रपनी मेहनत का फल खुद भोगें श्रोर हमें जीवन-निर्वाह के लिए श्रावश्यक सुविधाएं मिलें, जिससे हमें भी विकास का प्रा-प्रा मौका मिले। हम यह मानते हैं कि श्रगर कोई सरकार जनता के इन हकों को छीने श्रोर उस पर जल्म करे तो उसे इस बात का भी श्रिधकार है कि वह उसे बदल दे श्रथवा खत्म करदे। श्रंभेजी हुकूमत ने सिर्फ हिन्दुस्तान की जनता की श्राजादी को ही नहीं छीना है, बिल्क उसने श्रपनी सुनियाद ही जनता के शोपण पर कायम की है श्रोर हिन्दुस्तान की राजनीतिक, श्राधिक, सांस्कृतिक श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टियों से भी तबाह कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को बिटेन से श्रपना ताल्लुक खत्म कर पूर्ण स्वराज्य श्रथवा मुकम्मल श्राजादी हासिल करनी चाहिए।

"हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान की श्राजादी के हासिल करनेका सबसे कारगर तरीका हिंसा नहीं है। शान्तिमय श्रौर उचित उपायों के जिरये ही हिन्दुस्तान ने ताकत हासिल की है श्रौर श्रात्मविश्वास पैदा किया है ज्या स्वराज्य के रास्ते पर इतना श्रागे बढ़ सका है। इन्हीं तरीकों पर चलकर हमारा मुल्क पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा।

''हम श्राज हिन्दुस्तान की श्राजादी की प्रतिज्ञा को फिर से दोहराते हैं श्रीर हद प्रतिज्ञा-करते हैं कि जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा तब तक श्रपनी श्राजादी की लड़ाई को श्रहिंसात्मक तरीके पर ही जारी रखेंगे।

"हमारा यकीन है कि आम तौर पर हर श्रिहंसाध्मक काम में और खासकर श्रिहंसाध्मक जहाई या सध्यामह के जिए यह जरूरी है कि खादो, कौमी एकता कायम करने और श्रष्ट्रतपन दूर करने के रचनाध्मक कार्यक्रम को कामयाबी के साथ पूरा किया जाय। हम जाति या मज़हब का भेदभाव छोड़कर श्रपने मुल्क के रहनेवालों में सद्भाव श्रीर श्रेम कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिन लोगों की उपेज़ा की गई है, उनकी जहालत और गरीबी दूर करने का हम प्रयक्त करेंगे श्रीर जो पिछुड़े हुए हैं, तथा पददिलत माने जाते हैं, उन्हें ऊपर उठाने श्रीर अनके हितों की हिफ़ाजत का हम भरसक प्रयत्न करेंगे, हालांकि हम साम्राज्यवाद का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा श्रमेजों से, चाहे वह सरकारी श्रफसर हों या गैर-सरकारी, फोई कगड़ा नहीं है। हमारा विश्वास है कि हरिजनों श्रीर सवर्ण हिन्दुश्रों के ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटा देना चाहिए श्रीर हिन्दुश्रों को श्रपने रोजाना के वर्ताव में भी इस भेदभाव को भूल जाना पढ़ेगा। इस तरह के फर्क श्रहंसात्मक उंग श्रीर कार्य में रकावट पैदा करते हैं। चाहे हम विभिन्न धर्मो के माननेवाले ही क्यों न हों; लेकिन श्रापस के बर्ताव में भारतमाता के बच्चों की तरह काम करेंगे, क्योंकि हम एक ही राष्ट्र के रहनेवाले हैं श्रीर हमारे राजनीतिक श्रीर श्राधिक हित समान हैं।

"हिन्दुस्तान के सात जाख गांवों में फिर से जान डाजने और श्राम जनता की जबरदस्त गरीबी को दूर करने के जिए चर्ला और खादी हमारे कार्यक्रम के श्रमोघ श्रंग हैं। हम निजी भावश्यकता के जिए खादी ही इस्तेमाज करेंगे, जहां तक मुमिकन होगा हाथ से बनी हुई गांव की चीजों का ही उपयोग करेंगे। दूसरों से भी ऐसा ही कराने की कोशिश करेंगे। श्राज हम फिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि कांग्रेस के सिद्धान्त श्रोर नीति का संयम के साथ पाजन करेंगे और कांग्रेस के श्रादेश के श्रनुकूज भारत की श्राजादी के युद्ध को जारी रखने के लिए हर घड़ी तैयार रहेंगे।"

श्रिक्कि भारतीय महासमिति की बैंटक में मुख्य बहस का उत्तर देते हुए एंदित जवाहर जाक नेहरू ने जोगों में पाई जाने वाजी इस प्रवृत्ति की कही श्राजीचनाकी कि जोग नारों के प्रवाह में बह जाते हैं। उनका खयात था कि साम्यवादी, समाजवादी और गांधीवादी, सभी लोग इस श्रृत्ति के शिकार हैं। समाजवाद अथवा साम्यवाद दोनों में से किसी का भी यह उद्देश्य नहीं रहा कि मारत की परिस्थितियों की उपेता करके इस देश पर परिचमी देशों के आधार पर इन निगूढ़ सिद्धान्तों को लागू किया जाय। उनका विचार था कि कांग्रेस समाजवादियों का यह सुमाव कि विधान-परिषद् बुलाई जाए, इस नाजुक घड़ी में अन्यावहारिक था; हालांकि हनका यह इड़ विश्वास था कि अन्त में भारत के भाग्य का निर्णय करने का एकमात्र उपाय विधान-परिषद् ही है।

नेहरूजी ने श्रागे बताया कि सुक्ते उन लोगों का रवैया समक्त में नहीं श्राता जो "शत् प्रतिशत श्रिहंसा की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वे हिंसा श्रोर श्रन्याय पर श्राधारित मौजूदा सामाजिक ढांचे को सहन करते जा रहे हैं श्रोर जो यह श्राशा लगाए वैठे हैं कि पूँ जीपतियों श्रोर धनिक वर्ग की ममोवृत्ति में परिवर्तन करके वे एक नया ढांचा खड़ा करने में समर्थ हो सकेंगे। श्रापने कहा कि मेरा ढा॰ राजेन्द्रप्रसाद श्रोर उनके मित्रों से इस वात पर मतभेद है कि हमें हंगलैयड श्रोर श्रमरीका-जैसी श्राजादी की जरूरत नहीं है। लेकिन में तो कम-से-कम इस किस्म की श्राजादी को किसी भी श्रण स्वीकार कर लेने को तैयार हूँ, चाहे वह कितनी भी श्रपूर्ण क्यों न हो। उसको बाद में में उसकी खामियां दूर करने की कोशिश करूँगा श्रीर समाज का एक ऐसा नया ढांचा खड़ा करने की चेष्टा करूँगा जिसमें एक निश्चित श्रविध के वाद होनेवाली लढ़ाहयों श्रोर श्रिहंसा के लिए कोई गुंजाहरा न होगी।

श्री चर्चिल सभी श्रमरीका में ही थे जब कि उन्हें बारदोली के प्रस्ताव का समाचार मिला सौर एक सवाल का जवाब देते हुए श्रापने कहा कि मैं फिलहाल इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता; क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरा भारत की घटनाश्रों से कोई संपर्क नहीं रह सका। लेकिन लंदन पहुँचने पर पार्लमैण्ट में यही प्रश्न किया गया। श्री चर्चिल ने उत्तर दिया कि श्रमरीका से प्रस्थान करने के वक्त ही मुक्ते डा॰ सपू का पत्र मिला था श्रीर में उनके सुकावों) पर प्री तरह गौर करके उन्हें उत्तर भेज दूंगा। इसे जनता के लाभ के लिए प्रकाशित भी कर दिया जायगा।

२२ जनवरी, १६४२ को कामनसभा में एक सवाल का जवाब देते हुऐ श्री एमरी ने कहा कि मैं भारत की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में कोई श्रीर वक्तन्य नहीं देना चाहता। २७ जनवरी १६४२ को कामन सभा की एक बहस में हिस्सा लेते हुए श्री पेथिक लारेंस ने कहा, कि मेरे विचार में भारतीय समस्या का कोई 'सन्तोष-जनक हल हूं इ निकालना युद-प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण शंग है श्रीर प्रधानमंत्री को भारतीय जनता तथा उसके राजनीतिक नेताश्रों को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि देश के सभी कोगों की हार्दिक इच्छा यह है कि लड़ाई के बाद श्रापको श्रीपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय।

कामनसभा में विश्वास के प्रस्ताव पर होनेवाजी बहस के पहले दी दिनों में भारत के सम्बन्ध में कई बार उक्जेख किया गया।

श्री प्रगर प्रेनविल (उदार राष्ट्रवादी) ने यह श्राशा प्रकट की कि सरकार भारत के सभी साधनों का एकीकरण करने में सफल हो जाएगी श्रीर प्रधानमंत्री यह घोषणा कर देंगे कि दूसरे स्वाधीनतापास उपनिवेशों की भांति भारत का प्रतिनिधि भी लन्दन के युद्ध मंत्रिमण्डल में ले जिया जाएगा।

३ फरवरी को एक बार फिर खार्ड सभा में एक गरमागरम यहस हुई, जिसमें लार्ड

फैरिंगटन ( मज़दूर द्वा ) ने बड़ा प्रमुख भाग विया।

श्रापने सरकार का ध्यान उस वन्त की ज़रूरी समस्या की श्रोर श्राकपित किया। श्रापने शिकायत की कि सरकार में श्रारम संतुष्टि की भावना घर कर गई है श्रीर परिस्थिति हर रोज । नाजुक होती जारही है; लेकिन इस पर भी उसका सुकावला करने की कोई कोशिश नहीं की जाती।

श्रागे लाई फैरिंगटन ने कहा कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात प्रतीत होती है कि सम्राट् की सरकार ने भारत को स्वायत्त शासन देने का जो वायदा कर रखा है, उसे वह यथार्थ रूप देने में श्रासफल रही है। श्रद्रलांटिक के घोषणा-पन्न की भारत के लिए जो थोड़ी-बहुत उपयोगिता हो भी सकती थी, उसे दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य-द्वारा विल्कुल ही नष्ट कर दिया गया है कि उक्त घोषणापन्न भारत पर लागू नहीं हो सकता। मौजूदा गतिरोध का श्रन्त करने के लिए में कुछ व्यावहांरिक सुक्ताव रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में इस गतिरोध के कारण भारी खतरा पदा होगया है। इसके श्रक्तावा मलाया से जो खबरें यहां पहुँच रही हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि देश की जनता लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसलिए भारत का यह गतिरोध श्रीर भी श्रिधक खतरनाक नज़र श्राता है।

मेरा सबसे पहला सुमान यह है कि सरकार यह घोषणा कर दे कि वह भारत को मिल्य में नहीं, बिल्क इसी वक्त स्वराज्य दे देना चाहती है। ऐसा अतीत होता है कि कुछ बीगों के साथ भारतीय नेता सममौते की बातचीत चलाने को तैयार हैं। उस व्यक्ति को और सरकार को वाहसराय की शासन-परिषद् का पूर्ण भारतीयकरण करने को तैयार रहना , चाहिए। विदेशी मामले और रचा-विभाग भी भारतीयों को ही दे देना चाहिए। उन्हें ऐसी परिषद् को भारत की अस्थायी सरकार स्वीकार कर लेनी चाहिए और इस नयी परिपद का यह कर्त्तं क्य होना चाहिए कि वह विधान-परिषद् अथवा विधान बनानेवाला सम्मेलन बुजाने का आयोजन करे और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य भी करे। भरा आदिरी सुमाष यह है कि सरकार यह घोषणा कर दे कि इस विधान-परिषद् के फैसले पार्लमेण्ट में एक सरकारी का न्ने रूप में पेश कर दिये जाएँगे और लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद कम-से-कम तीन साल के अन्दर उन्हें पास कर दिया जायगा।

लार्ड फैरिंगटन ने कहा कि सरकार ने यह घोपणा की है कि अगर भारत के दोनों दलों में कोई सममौता हो जाय तो वह उसका समर्थन करेगी, लेकिन मेरे ख़्याल से यह कुछ अनुचित रवैया है। मुस्किम लीग ने, जो कि मुसकमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, काग़ज पर अपनी माँगे लिखकर रख दी हैं और स्पष्ट है कि कांग्रेस उन्हें किसी भी हालत में मंज़ूर नहीं कर सकती। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुस्किम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकती और यह आवश्यक है कि ब्रिटेन के लोगों को भी यह बात आसानी से समम लेनी चाहिए और उन्हें उम्र विचारोंवाले मुसलमानों के हाथ का खिलीना बनकर भारतीयों के सममौते के मार्ग में रकावट नहीं पैदा करनी चाहिये। आगे आपने कहा, ऐसा मालूम होता है कि मुस्लिम लीग तो भारत के अधिकांश मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व महीं कर सकती और मेरे ख़याल में भारत के विभाजन की उसकी योजना अन्यावहारिक ही नहीं, बिरूव प्रतिगामी भी है।

जाई हेजी ने कहा कि यह बक़त छोटी रस्सी बातों का नहीं है। इसे सीरिया की तरह

ही भारत के बारे में भी कोई स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। यह कहा गया है कि युद्ध-काल में कोई वैधानिक परिवर्तन नहीं किए जा सकते, परन्तु भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घोषणा — श्रर्थात् १६१७ की घोषणा जड़ाई के ज़माने में ही तो की गई थी श्रीर मांटेगू-चेम्स-फोर्ड योजना भी १६१८ में ही तैयार हुई थी, जो कि जड़ाईकी बहुत ही नाज़ुक घड़ी थी। हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है ? उसका ख़याद्ध किए बिना हमारे जिए भारत के गतिरोध का कोई हज हूँ द निकालना बड़ा कठिन है। १६३४ का विधान बहुत समय तक के विचार-विमर्श श्रीर सतर्कता के बाद तैयार हो सका था श्रीर ब्रिटेन की जनता ने स्वाधीनता प्राप्त किसी भी उपनिवेश श्रथवा साम्राज्य का विधान वैयार करने में इतनी सतर्कता श्रीर धेर्य से काम नहीं जिया था, जितना कि १६३४ का विधान बनाने में।

लाई हेली ने पूछा कि भारतीय रियासतों की स्थिति क्या रहेगी श्रेशीर क्या श्रव हमें सुसलमानों की यह बात मंनूर कर लेनी चाहिए कि संयुक्त भारत के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जायँ। श्रापने कहा कि मेरे ख़याल से तो सम्राट् की सरकार को एक ऐसी संतीपजनक घोषणा कर देनी चाहिए कि जिसके श्रन्वर्गत या तो कोई तारीख निश्चित कर दी जाय श्रथवा कोई ऐसा तरीका बताया जाय जिससे कि भारत के दोनों दलों में कोई सममौता हो सके।

श्रगर हम युद्ध-प्रयत्न के रास्ते में कोई भारी रुकावट नहीं देखना चाहते तो यह श्रावश्यक है कि हम मतभेदों को ख़त्म करके कोई सममौता कर लें। श्रापने प्रश्न किया कि क्या यह सम्भव नहीं है कि प्रान्तों में इस तरह का परिवर्तन किया जाय कि वे स्वयं केन्द्रीय धारासभा की इकाइयाँ वन जाएँ।

लार्ड केटो ने कहा कि बहुत से भारतीय नेता श्रभी तक यह महस्स नहीं कर रहे कि यह लड़ाई ख़ुद उनकी लड़ाई भी है श्रौर उन लोगों की मदद के विना भारत की जनता को राजनीतिक परिस्थिति के ख़तरों से श्रवगत कराना श्रौर युद्ध प्रयत्न में उनका श्रिधकाधिक सहयोग प्राप्त करना कठिन है। जब तक हम उनकी वैधानिक समस्या को नहीं ख़ुलमा देते श्रौर श्रौपनिवेशिक स्वराज्य देने का श्रपना वायदा प्राप्त हीं कर देते तब तक युद्ध के प्रति उनकी यह उदासीनता श्रौर उपेदा जारी रहेगी।

तार्ड सभा में भारत-विषयक बहस के दौरान में उप-भारत मंत्री ख्यूक श्राफ डीवन शायर ने जो भाषण दिया उससे साफ़ तौर पर यह ज़ाहिर हो जाता है कि साम्राज्य के जिए भारी ख़तरा पैदा हो जाने पर भी श्रपनी भारत-विषयक नीति के सम्बन्ध में ब्रिटेन की मनोवृत्ति में किसी क्रिस्म का कोई फर्क नहीं श्राया।

ड्यू क का यह भाषण बड़ा उत्तेजनापूर्ण था श्रीर उन्होंने कांग्रेस का असर घटाकर श्रीर मुस्बिम जीग का असर बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की। श्रापने कहा, "ऐसा मालूम होता है कि मुस्बिम जीग का असर श्रीर उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ रही है श्रीर इस बक्त कांग्रेस की ताकत कम हो रही है। कांग्रेस के दावे को चुनौती दी जा रही है श्रीर महान् मुस्बम जाति हमेशा ही उसके दावे को चुनौती देती रहेगी।"

ह्य क ने सांप्रदायिक मतभेदों को बहुत चड़ा-घदाकर दिखाया और खताया कि भारत को समस्या का हुत १६४० के अगस्तवाले प्रस्तावों में ही हैं। एक भारतीय सरकार अयवा 'सरकारें' बनाने का भी संकेत किया गया। आपने मानों बढ़े अनजानेपन से कहा कि भारत-कार्याक्रय अब भारत पर हुकूमत नहीं कर रहा और मौकरियों में अब यूरोपियन लोग बहुत कम रह गए हैं। बेकिन "यह निश्चित है कि श्रगर किसी क्रिस्म के श्रापसी सममौते के विना भारत में सत्ता हस्तांतरित की गई तो उसका परिणाम देश में श्रन्यवस्था श्रीर श्रराजकता को जन्म देना होगा।"

ह्यू क ने भारत के युद्ध-प्रयत्न के सम्बन्ध में पूर्ण संतोष प्रकट किया श्रोर उनका रवेया यह था कि श्रगर राजनीतिक श्रान्दीलन जारी भी रहे तो भी उनका काम चलता रहेगा; रक नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि बहस के दौरान में कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण श्रवश्य दिये गए, लेकिन ह्यू क का भाषण कांग्रेंस के बारदोली-प्रस्ताव का प्रत्युत्तर सममना चाहिए।

तार्ड सभा की इस बहस के बाद जीड्स में ४ फरवरी को साम्राज्य के युद्ध-प्रयस्त की समीचा करते हुए श्री एमरी ने श्रपने भाषण में उन्हीं पुराने बहानों को फिर से दोहराया श्रीर श्रान्तीय स्वायच शासन का जिक करते हुए कहा, "जहाँ तक श्रीर बातों का सम्बन्ध हैं हम जड़ाई के बाद भारत को भी स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों की भाँति ही श्रपने बराबर का दरजा श्रीर श्राज़ादी देने के लिए वचन-बद्ध हैं। जैसा कि श्रीर जगहों पर है भारत के बारे में भी साधारणतः यह स्वीकार किया जाता है कि स्वायत्त शासन के लिए सम्बद्ध तत्त्वों में एकता होना नितान्त श्रावश्यक है। श्रन्त में विश्लेषण करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भारत की श्राज़ादी स्वयं भारतीयों पर ही श्राश्रित है। जब तक भारत के विभिन्न दलों में कोई सममौता नहीं हो जाता हम उन पर उसी तरह से कोई विधान नहीं जाद सकते जैसे कि यूरोप के अपर श्रीर फिर हम उसके सफल होने की भी श्राशा नहीं कर सकते।

"हम भारत को श्राज़ादी देने के लिए वचनबद्ध हैं। हम भारत की एकता के इच्छुक हैं। श्रीर हमीं ने भूतकाल में इन दोनों ही बातों की नींव भी रखी।" इस तरह से श्री एमरी ने ब्रिटेन पर लगाये जानेवाले इस इलजाम का मुँह भोने की कोशिय की कि वह जनता में भेदभाव पैदा करके श्रपना शासन चला रहा है। लेकिन बहुमत से पिछले मौक्रों की तरह इस बार भी श्री एमरी ने तुरन्त ही भारत में कोई वैधानिक परिवर्तन किये जाने का विरोध किया, इस निना पर कि भारतीय श्राज़ादी श्रीर एकता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट सांप्रदायिक मतभेद है। लेकिन सौभाग्य से भारत ही श्रकेला ऐसा देश नहीं है जो विटेन पर इस तरह का दोपा रोपा करता है, बल्कि श्रायरलैयड भी यह महसूस करता है कि बरसों की प्रगति के बाद भी उसकी स्थिति भारत-जैसी ही है।

श्रमी कुछ ही समय पूर्व डी॰ वैलरा ने यह कहा था कि जिटेन की नीति सदा से यह रही है कि जहाँ मतमेद न भी हों, वहाँ उन्हें पैदा कर दिया जाय। १८६० श्रोर १८६४ के दरमियान जब गुलामों के न्यापार को लेकर उत्तरी श्रमरीका श्रीर दिल्ली श्रमरीका की रियासतों में गृह-युद्ध छिड़ गया तो जिटेन श्रीर ग्लैब्स्टन ने दिल्ली श्रमरीका का पत्त लिया, जो कि इस दास-प्रया को जारी रखने का समर्थन कर रहा था। इस प्रकार श्रमरीका में यह सवाल उत्तरी श्रीर दिल्ली श्रमरीका का था। श्रायरलेपड में यही सवाल श्रल्स्टर श्रीर शेप श्रायरलेपड का था। भारत में यह सवाल एक सम्प्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति विरोध के रूप में श्रीर राजाश्रों द्वारा सभी के विरोध के रूप में प्रकट हुशा है। जहाँ तक वर्मा का सवाल है, श्री एमरी कहते हैं कि शान की रियासतें, केदेन, काचिन, श्रीर चिन की रियासतें ख्रास वर्मा को लहाई के बाद भी श्रीपनिवेशिक स्वराज्य देने के ख़िलाफ़ हैं। एक कैनेडियन पश्रकार श्री डेविड मार्टिन से बातचीत करते हुए श्री प्रमरी ने बताया कि हमें न केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ

ही अपने ध्यान में रखनी हैं बहिक बर्मा की आन्तरिक स्थिति भी।'' आगे आपने वताया कि "गोलमेज परिपद् के अवसर पर शान के नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि वर्मा की केन्द्रीय सरकार उन पर शासन करे। इसी प्रकार कोई एक शताब्दी पहले "लन्दन टाइग्स" ने केनेडा की आज़ादी और एकता के विरोध में ऐसी ही वार्ते कही थीं। उस समय लार्ड टरहम ने केनेडा के उपनिवेश का दौरा करने के बाद उसके लिए एक विधान की सिफ्रारिश की थी, लेकिन लन्दन के इस प्रमुख दैनिक पत्र को यह बात नागवार गुज़री और उसने उनका विरोध किया। दिसने लार्ड डरहम पर छींटाकशी करते हुए उन्हें राजविद्रोह फैलानेवाले लार्ड की उपाधि दी थी। कहने का मवलब यह कि कैनेडा, अमरीका, आयरलैएड, मिस्न, मध्यपूर्व, भारत और बर्मा आदि में—जिधर भी देखो उधर ही बिटेन को इस विपानत भेद-नीति का बोलवाला था। इतना ही नहीं लार्ड नार्थ से लेकर विस्टन चर्चिल के शासन-काल तक पिटेन के राजनीतिज्ञों ने जो बेवक्रिफर्यां कीं, उनसे उसने कोई सबक्र नहीं सीखा और अपना भारी अदित किया।"

जिस प्रकार नाटकों में एक-एक श्रंक श्रौर एक-एक दृश्य के कथानक के बाद हुमें पाठकों के मन-बहुजाव की सामग्री का श्रायोजन करना पड़ता है उसी प्रकार युद्ध के दुखान्त नाटक के बीच-बीच में हमें श्री एमरी दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं। श्री एमरी समय-समय पर मंगमंच पर भाकर सोरेन्सन श्रीर सिलवरमैन सरीखे सदस्यों के प्रश्नों का बही दिकयानुसी श्रीर प्रतिक्रियावादी जवाब देकर श्रपना मन शान्त कर जेते हैं। फरवरी १६४२ के मध्य में ब्रिटिश-मन्त्रिमएढल में परिवर्तन होने जा रहा था। १६ फरवरी को श्री पुमरी पर पुनः भारत के सम्यन्ध में किये जानेवाले प्रश्नों की बौछार पड़ने लगी ; लेकिन श्रापने श्रपनी उसी चिर-परिचित नज़ाकत के साथ उत्तर दिया कि "मैं भारत के सम्बन्ध में कोई श्रीर नया वक्तन्य देने में श्रसमर्थ हं। मैं इस अवसर पर आपसे इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता।" श्री सिजवरमैन ने आप्रह किया कि युद्ध में भारतीय जनता का सिक्रय सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें भारत को श्राजाद कर देना चाहिये। लेकिन श्री एमरी टस-से-मस न हुए श्रीर इस बारे में श्रापने विज्ञकत मीन ही धारण कर जिया। २० फरवरी को बिटेन के मंत्रिमंडल में किये गए परिवर्त में की घोषणा की गई: लेकिन भारत में उससे रत्तीभर भी निराशा नहीं देखने में छाई, क्योंकि दुनिया चाहे इधर-से-उधर हो जाती. पर विदयक एमरी को अपने स्थान पर ही बने रहना था। ब्रिटेन श्रीर श्रमरीका में होने-वाली प्रतिक्रियाओं श्रीर श्राकीचनाश्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता था। उधर श्रन्ध-महासागर के पार न्यूयार्क का ध्यान गांधी श्रीर चांगकाई शेक के मितन की श्रीर शाकपित हो गया और "न्यूयार्क टाइम्स" ने जिला है कि भारतीय राष्ट्रवादी इस समय केवल समय की प्रतीक्षा में बैठे हैं। श्रागे यही पत्र प्रश्न करता है कि "क्या भारत की जागृति का समय निकट श्रा गया है ? इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम; लेकिन हम इतना श्रवश्य जानते हैं कि श्रय चीन श्रीर भारत श्रंप्रेज के घर पानी नहीं भरते । वे श्रव उसकी कठपुतजी नहीं रहे ।"

ह फरवरी, १२४२ को अन्तर्राष्ट्रीय सहस्त की एक घटना हुई जब कि भारत ने जनरल चांगकाई केक, मदाम चांगकाई शेक श्रीर उनके सैनिक श्रफसरों का भारत के वाहसराय के श्रवि-थियों के रूप में स्वागत किया। एक विज्ञापन में बताया गया कि "जेनरिलिस्सिमी चांगकाई शेक भारत श्रीर चीन के सम्बन्ध रखनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में भारत-सरकार श्रीर खासवीर पर भारत के श्रधान सेनापित से सलाह-मशविरा करने श्राप हैं। उन्हें श्राशा है कि मारत में श्रपने प्रवास की श्रवधि में उन्हें भारत के प्रमुख सार्वजनिक नेताओं से भेंट करने का श्रवसर प्राप्त हो सकेगा।

"भारत सरकार का निश्चय है कि भारत की जनता चीन के महान् प्रजातन्त्र के इस बीर नेता का स्वागत करने में उसका हाथ बटाएगी। 177

श्राधुनिक चीन के उद्धारक के नाम भारत के विभिन्न भागों से उनका स्वागत करते हुए बहुत से सन्देश भेजे गए। बिटेन श्रीर श्रमरीका के समाचारपत्रों ने इस श्रभूतपूर्व श्रीर श्रमरथाशित घटना पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसके साथ कई वार भेंट की। पहले तो स्वयं श्रकेले, फिर कांग्रेस के प्रधान मौलाना श्राजाद के साथ श्रीर बाद में श्रपनी बहन श्रीर पुत्री के साथ। यह श्राशा की जाती थी कि जेनरिलस्सिमी गांधीजी से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका।

वाइसराय भवन में हिज एक्सीलेंसी जेनरिजस्सिमी श्रीर मदाम चांग काई शेक के सम्मान में एक भोज दिया गया। इस श्रवसर पर वाइसराय ने निम्निजिखित भाषण दिया।

''श्रीमान् और श्रीमती चांग काईशेंक, देवियो श्रीर सन्तनो !

"एक महान् बुद्धिमान् दार्शनिक कनप्यूशियस ने प्रश्न किया है—'समान विचारवाले इयक्ति यदि दूर से श्राकर मिलें तो क्या इससे प्रसन्तता नहीं होती ?'

"उस दार्शनिक ने जिन पीढ़ियों के जिए यह वाक्य जिखा था उनमें हमसे श्रधि ह हस " सत्य कथन का सनुभव श्रीर कौन कर सकता है, जिन्हें इस हर्षपूर्ण श्रवसर पर चीनी राष्ट्र के दो महान् नेताश्रों श्रीर उनके सम्मानित साथियों का श्रपने बीच स्वागत करने का श्रवसर मिज रहा है।

''यदि पिछले दस वर्ष के चीन के इतिहास का अनुशीलन किया जाय तो हमारे सम्मानित मेहमानों के नामों पर दृष्टि पड़नी अनिवार्य है। इन महान् व्यक्तियों ने मानों अपने को धेर्य, दृदता और संगठित प्रयश्नों की प्रतिमा बना लिया है। और आज चीन उस प्रतिमा को सभ्य संसार के पथ-प्रदर्शन हेतु प्रस्तुत कर रहा है।

"इतिहास में जो कुछ हो चुका है उसका स्मरण दिलाने की आवश्यकता में नहीं सममता। इन पांच वर्षों के किन श्रोर संकटपूर्ण काल में चीनी प्रधान सेनापित श्रोर उनकी धर्मपत्नी ने श्रपनी समस्त शिक्तयां जड़ाई में केन्द्रित कर रखी हैं श्रीर जापानी श्राक्रमणों के प्रति स्वाधीन चीन के गौरवपूर्ण संवर्ष की तो वे प्रति मूत्तियां बन गए हैं। बृटिश साम्राज्य के लिए संकट की घड़ी में बृटिश प्रधान मन्त्री श्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि 'यदि श्रावश्यकता हुई तो हम वर्षों तक श्रीर श्रकेले ही' लड़ते रहेंगे। चीन इन शब्दों का वास्पर्य भली-मांति सममता है। शक्ति-शालो श्रीर सुसलद श्राक्रमणकारी राष्ट्र का सामना करते हुए उसने स्वतंत्रता की ज्योति को जलता रखा है। चीन के इस महान् संघर्ष में सब से श्रधिक मार हमारे सम्मानित मेहमानों ने ही वहन किया है।

"यह भार श्रभी हल्का नहीं हुआ हैं। िकन्तु ईश्वर को धन्यवाद है कि श्रान हम या उनमें से कोई भी श्रकेला नहीं है। श्राज हम मित्र-राष्ट्रों की स्थित में हैं—श्रीर नये संकल्प तथा विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए किटविद हैं। कुछ सप्ताह पहले श्रीमान् ने चीनी युद्द-चेत्र में लड़नेवाली मित्रराष्ट्रीय सेनाश्रों का श्रधान सेनापितिश्व स्वीकार किया था। इस चेत्र में हिन्दचीन श्रीर थाईलैएड भी सिम्मिलिव हैं। यह हमारे लिए गौरव की

बात है कि प्रधान सेनापितत्व का भार प्रहण करने के बाद जैनरिलिस्सिमो बांग काई शेक ने सबसे पहला कार्य अपनी धर्मपरनी के साथ भारत की यात्रा का किया है। उनके इस साइस और उदारता से परिपूर्ण कार्य से भारत और चीन के बीच की प्राकृतिक बाधाएँ दूर हो गई हैं। इस कारण अब यह बात पहले से भी अधिक प्रकाश में आ गई है कि चीन और भारत एक दूसरे से कितने निकट हैं और सभ्यता की कितनी अमूच्य देन उन दोनों को समान रूप से मिली हुई है। दोनों देशों में, संस्कृति तथा उदारता के आदर्शों को प्रमुख स्थान प्राप्त है। और दोनों देशों में स्वतंत्रता की ज्योति आलोकित हो उठी है। भारत में हमलोग चीन के उदाहरण से सीख सकते हैं कि साहसी और निःस्वार्थ स्त्री-पुरुष आक्रमण के भयानक से भयानक प्रहार को सहन करने के लिए किस प्रकार अपने लदय की प्राप्त के उद्देश्य से मिलकर कार्य कर सकते हैं।

"हम जानते हैं कि श्रीमती चांग काई शेक से केवल चीन के लच्य की ही नहीं, वरन् समस्त संसार को श्रीर भारत को तो अवश्य ही प्रोत्साहन मिला है। युद्ध-पीड़ितों की सहायता करने श्रीर बच्चों तथा लड़ाई में मारे गए वीर सैनिकों के श्रनाथों के लिए घरों का प्रबन्ध करने में उन्होंने जो श्रयक परिश्रम किया है, उसे हम सुन चुके हैं। हम यह भी जानते हैं कि श्राप श्रनेक बार युद्ध के ख़तरों में भी पड़ चुकी हैं, श्रीर श्रपने पित के साथ उनकी रण-यात्राश्रों में साथ रह चुकी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मित्रता का सन्देश लाने में भी वे उनके साथ हैं श्रीर श्राज रात को श्रपने मध्य उन्हें पाकर हमें श्रीममान है।

"देवियो और सज्जनो, हम सुन चुके हैं कि श्राज शत्रु जब हमारे पूर्वी हुर्ग के बुर्ज पर श्राक्रमण कर रहा है तो चीनी सैनिक किसी प्रकार की हिचकिचाहट न कर सहयोग-सीमा के बरमा के मोचें पर हमारा साथ देने को श्रा गए हैं। यह है 'एक महान् मित्र श्रोर वन्धु का कार्य। ये हैं वे लोग, श्रोर ये हैं उनके नेता जिनकी युद्ध-कीर्ति के पट पर चांगशा श्रोर तायरच्वांग के नाम श्रंकित हैं। श्रतः इस युद्ध में हम इस बात पर विश्वास श्रीर श्रिमान करते हुए लहेंगे कि हमारा मार्ग चाहे कएटकाकीर्ण हो चाहे सरल, समय श्रव्हा हो चाहे बुरा, विजयी होने तक हम चीन के साथ रहेंगे। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जैसा कि जॉन बनियन के यात्री के साथ हुश्रा था ( जॉन बनियन—"पिलिशिम्स शोमेस" नामक प्रसिद्ध जेखक का नाम है।):—

"जिन्होंने उसे निराशार्जनक कथाएँ कह कर न्याकुल करना चाहा वे स्वयं ही घषरा गए भौर उसकी शक्ति में श्रोर भी वृद्धि हो गई। ऐसी कोई निराशा नहीं है जो उसे यात्री बने रहने से सर्वप्रथम दढ़ निरंचय से विमुख कर सके।

"भगवान् की सहायता से हमारी यात्रा चीन तया श्रन्य शक्तिशाली मित्रों के साय-साथ सब तक समाप्त नहीं होगी जब तक शत्रु को एशिया, यूरोप श्रीर महासागरों में पूर्णतया पराजित नहीं कर दिया जायगा और जबतक हमारी विजय-पर्वाकाएँ श्रत्याचार श्रोर दमन से सुक्त स्वतंत्र वायुमण्डल में नहीं लहराने लगेंगी। इस समय जिस विजयशी की भोर हम साय-साथ बद रहे हैं, उसके श्रागमन का हससे श्रीषक हर्पपूर्ण भवीक श्रीर क्या होगा कि श्राज रात्रि को हमारे मध्य चीनी स्वातंत्र्य-संग्राम के दो नेता उपस्थित हैं। देवियो श्रीर सज्जनों! मैं श्रीमान् श्रोर श्रीमती चांग काई शेक के स्वास्थ्य की कामना का प्रस्ताव करता हूँ।"

मार्शल चांग का उत्तर

श्रीमान् वाइसराय के उपयु क भाषण का उत्तर देते हुए जेनरिजिस्सिमों ने कहा :-

"श्रीमान् वाइसराय, लेडी जिनिजयगो महोदया, देवियो तथा सज्जनो !

"श्रीमान् ने श्रीमती चांग का श्रीर मेरा जैसा श्रप्व स्वागत किया है, उसकी हम हृदय से कद करते हैं। हमारे निजी प्रयत्नों की श्रापने बड़ी उदारताप्व प्रशंसा की है। जिन पांच थका देने वाले वर्षों की श्रापने चर्चा की है उनमें हमारा काम उतना नहीं हो सका, जितना हम करना चाहते थे। सच तो यह है कि लोकतंत्र के लिए लड़े जाने वाले हस युद्ध का भार श्रपने श्रादशों के श्रनुरूप चीनी जनता ने ही उठाया है। जापान ने चीनी भूमि पर जब पहली बार भाक्रमण किया था तभी से चीनी जनता का दृष्टिकोण उच्च समतज्ञ पर पहुँच गया है। उनमें उच्च कोटि के सिद्धान्त, देशभक्ति, निस्स्वार्थभाव, साहस, सिह्ण्युता श्रीर उदारता ने स्थान प्राप्त कर लिया है। उनका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमें जो यातनाएं श्रीर हानियां उठानी पढ़ रही हैं उनके परिणामस्वरूप एक नवीन श्रीर ऐसे संसार की सृष्टि हो, जिसमें विश्व भर के नर-नारी सुख श्रीर शान्ति से रह सकें।

"प्रशान्त महासागर में युद्ध छिड़ने के समय से चीन श्रीर भारत एक दूसरे के निकट श्रागए हैं। इस युद्ध के बीच मैंने मित्र-देश भारत की यात्रा के प्रथम श्रवसर से लाभ उठाया है ताकि उसके साधनों के सम्बन्ध में, मैं श्रधिक ज्ञान प्राप्त कर सक् श्रीर जान सक् कि श्रपने जय्य की प्राप्ति के लिए वह कितना योगदान कर सकता है। मुक्ते इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस देश में श्रपने श्रवपकालीन प्रचास की श्रवधि में बहुत कुछ सीख सका हूं। चीनी भाषा में एक कहावत है, "चीजों को स्वयं देख लेना उनके सम्बन्ध में सुन लेने की श्रपेशा सैकड़ों गुना श्रव्छा है।" भारत की महानता से मैं सचमुच ही बहुत प्रभावित हुश्रा हूँ।

"श्रीमान्, श्राप से मिलकर, श्रापसे परिचय प्राप्त करके मुझे हार्दिक प्रसन्तता हुई है। भारतीय समस्याश्रों के सम्बन्ध में श्रापका ज्ञान विस्तृत है श्रीर श्रापकी राजनीतिज्ञता महान् है। श्रापसे मिलकर मैंने श्रनुभव किया है कि मैं श्रापकी प्रचुर बुद्धिमत्ता से श्रवाधित लाभ उठा सकता हूं। लेडी जिनलिथगो महोदया समाज-सुधार के कार्य में जो दिलचस्पी जेती रही हैं उसका पता हमें भारत की यात्रा से पहले ही जग खुका है। हम श्रापके प्रति भपनी हार्दिक सम्मान की भावना प्रकट करना चाहते हैं।

'श्रापने ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री चर्चित की चर्चा की है। इस महान् नेता ने जबसे श्रपना पद-प्रहर्ण किया है तभी इतना दूरी से जितना सम्भव है उतना उनके वैयक्तिक सम्पर्क में मैं रहा हूँ, श्रीर उससे मुक्ते शोरसाइन श्रीर प्रेरणा प्राप्त हुई है।

"श्रीमान् ने वरमा में चीनी सैनिकों की उपस्थिति का जिक्र किया है। चुँगिकिंग में जब मेरी भेंट जनरत सर श्राचिवाल्ड वेवल से हुई थी तो उनसे मैंने कह दिया था कि श्राक्षमणकारियों के विरुद्ध मिलकर मोर्चा लेने के लिए वे चीन के सहयोग श्रीर सहायता पर निर्भर रह सकते हैं। श्रपने इस वचन को पूरा करने के लिए मैंने यथाशिक प्रयत्न किया है। इसमें श्रच्छाई श्रीर चुराई का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो एक दूसरे के प्रति हमारा कर्च व्य है।

"देवियो श्रीर सज्जनो, श्रव में श्रीमान् वाइसराय श्रीर लेडी लिनलिथगो के स्वास्थ्य की श्रुभ-कामना का प्रस्ताव उपस्थित करने का सम्मान प्राप्त करता हूं।"

१६ फरवरी, १६४२ को शान्तिनिकेतन में जनरितस्सिमी चांगकाई शेक और मदाम चांगकाई शेक का खूब धूम-धाम से स्वागत किया गया।

रयीन्द्रनाथ के स्वागत-भाषण का उत्तर देवे हुए नेगरिनिस्समो ने कहा :---

"इस अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में महाकवि के निवासगृह पर आकर मुक्ते और मदाम चांगकाई शेक को बदी प्रसन्नता हुई है। आपने हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने महाकवि के सालात दर्शन तो नहीं किये हैं; लेकिन अपनी इस संस्था में जो जीवन वे डाल गए हैं; उसे देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है।

"हमें पूर्ण श्राशा है कि इस संस्था के श्रध्यापक श्रीर छात्रगण, जो यहाँ एकत्रित हैं, इस संस्था की परंपरा को बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे श्रीर उस महान् कर्म को जारी रखेंगे जिसकी श्राधार-शिखा श्रापके गुरुदेव रख गए हैं। जिस प्रकार हमारे सनयात सेन ने हममें विश्वव्यापी श्रातृत्व का बीज बोया था श्रीर नवीन चीन के यश को बढ़ाया था उसी प्रकार श्रापके गुरुदेव ने श्रापके महान् देश के श्रध्यात्म को उन्नत करके एक नयी जागृति पदा करदी है।"

श्री रैगोर, श्रध्यापक श्रौर विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए मार्शल ने कहा:-"श्रपनी सहृदयता श्रौर चीन-वासियों की श्रुभकामनाश्रों के श्रितिरिक्त में भापके लिए चीन से श्रौर कुछ नहीं लाया हूँ। भगवान् करे श्राप उस विशाल कार्य को पूरा कर सकें जिसे पूरा करने का भार श्रापके महान् नेताश्रों ने समस्त राष्ट्र के कन्धों पर छोड़ा है।"

जनरिव्धिस्समी घांगकाई शेक श्रौर उनके साथी कजकता से स्पेशल गाड़ी में शान्ति-निकेतन पहुँचे थे। उनके साथ पण्डित जवाहरलाख नेहरू भी थे।

बोलपुर स्टेशन पर उनका स्वागत कवि की पोती श्रीमती प्रतिभा टैगोर, श्रिसिपल चितिमोहन सेन श्रीर विश्वभारती के प्रधान सेकेटरी श्री श्रनिलचन्द्र ने किया। वहाँ से ये सब लोग सीधे मोटर-द्वारा उत्तरायण पहुँचे। जहाँ श्री रथीन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी श्रावभगत की।

कवि के श्रन्तिम निवासस्थान "उदीची" में कुछ देश्तक विश्राम करने के याद मार्शक चांगकाई शेक श्रीर मदाम चांगकाई शेक ने शान्ति-निकेतन के कता विभाग का निरीच्या किया।

मध्याह्मोत्तर उनका स्वागत सिंह सदन में किया गया। जय सम्मानित श्रतिथि श्रपने-श्रपने स्थानों पर बैठ गए, तो समारोह वैदिक मंत्रों से प्रारम्भ हुषा। इसके बाद उन्हें पुरन्माबाएँ पहनाई गईं भ्रौर उनके मस्तक पर भारतीय विधि के श्रनुसार चंदन का तिलक बगाया गया।

विश्व-भारती की श्रीर से जेनरिलस्सिमों को एक जोड़ा रेशमी धोती तथा एक चाइर श्रीर श्रीमती चांगकाई शेक को एक सुन्दर रेशमी साही भेंट की गई।

विश्व-भारती की श्रोर से मार्शन चांगकाई रोक श्रोर श्रीमती चांगकाई रोक का धांम-मन्दन करते हुए श्री रथीन्द्रनाथ टैगोर ने चीन के श्रति महाकवि रचीन्द्रनाथ की श्रसीम सहा-मुभूति श्रोर प्रेम का उल्लेख करते हुए कहा कि "श्रन्तिम समय तक कवि ने श्रापके देश की निर्जाति के सम्बन्ध में गहरी दिजचस्पी जी श्रोर वे श्रापकी जनता के महान् गुणों श्रोर जीवन मृत्युके महान् संघर्ष में भी ज्ञान के श्रति उनके श्राराम की प्रशंसा करते नहीं घकते थे।"

श्री टैंगोर ने कहा कि शान्ति निकेतन की यात्रा करके सम्मानित श्रविधियों ने विश्व-भारती का सन्मान किया है श्रीर यह महान् घटना हमारे निजी जीवनों उथा विश्वविद्यालय के इतिहास में चिरस्मणीय रहेगी। श्राने श्रापने कहा, मुक्ते खेद हैं कि श्राज हमारे बीच हमारे श्रिष्टाता देव नहीं है, वरन् ने ही श्राज श्राप जोगों का स्वागत करते। इस शवसर पर विचारों तथा प्रसन्नता को ब्यक्त करने की सामर्थ्य उनके श्रितिरिक्त हममें से किसी में भी नहीं है। इस श्राश्रम में श्राप लोगों का स्वागत करके ष्ठनसे श्रधिक प्रसन्नता श्रीर किसी को नहीं हो सकती थी।

श्रागे श्री टैगोर ने कहा "श्रीमान, श्राप यह तो जानते ही हैं कि मेरे पिता श्रापकी तथा श्रापकी योग्य सहधर्मिणी श्रीमती चांगकाई शेक की कितनी प्रशंसा और श्रादर किया करते थे। उन्होंने श्रापके प्रति श्रपनी यह प्रशंसा और श्रापके देश के महान् भविष्य में श्रपने दृढ़ विश्वास को बहुत श्रवसरों पर व्यक्त किया था। श्रीर वे सदा उस महान् दिवस की प्रतीत्ता किया करते थे जब श्रापकी श्रीर हमारी जनता मितकर श्रपनी पुरानी विरासत श्रीर हिमष्ट मैत्री को पुनरुज्जीवित कर सकेगी। श्राज-जैसे समरणीय-दिवस के श्रवसर पर उनकी श्राप्ता हर्षातिरेक से उद्घे जित हो उठती है श्रीर मेरा तो विश्वास है कि वह श्राज भी इस हर्षातिरेक में मस्त होकर नाच रही है श्रीर वह हमारे साथ मितकर ही श्रापका श्रीर श्रापके साथियों का स्वागत कर रही है।"

श्री टैगोर ने कहा कि भारत श्रोर चीन को एक-दूसरे से बाँधनेवाला सूत्र केवल राज-नीतिक ही नहीं है; हन दोनों देशों की मैत्री किसी चिएक राजनीतिक उद रेश के लिए नहीं है क्यों कि हतिहास श्रोर सभ्यता के श्रादिकाल से ही दोगों देशों की मैत्री, एक दूसरे से उनकी सहानु-भूति श्रोर एक-दूसरे को सममने की उनकी शक्ति श्रवाध गित से प्रवाहित होती रही है। परन्तु दुर्भाग्यवश, कालचक के कारण चीन श्रोर भारत एक-दूसरे से प्रथक् होगए। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, मेरे पिता प्रथम न्यक्ति थे जिन्होंने चीन के साथ श्रपने प्राने घनिष्ट संपर्क को फिर से स्थापित करने की नितान्त श्रावश्यकता सममी श्रीर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के दिन से दोनों देशों की प्राचीन सांस्कृतिक मैत्री श्रीर एकता को पुनरुज्जीवित करने की चेष्टा करते रहे। यह प्रसन्तता की बात है कि इस कार्य में उन्हें पर्यान्त सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि चीन के विद्वानों श्रीर चीनी जनता ने उनके विचारों का खूब स्वागत किया। हमारा चीन-भवन जिसमें श्रीमान् ने भी निजरूप से गहरी दिज्ञचस्पी ली है, श्राज इन दोनों महान् श्रीर प्राचीन राष्ट्रों की एकता का प्रतीक बन गया है।

श्चन्त में श्री टैगोर ने यह श्राशा प्रकट की कि ''मार्शन चांगकाई शेक जो मृत्युङ जयी चीन के श्रप्रतिहत श्रीर दुर्दमनीय साहस की प्रतिमृति हैं ,'' श्रपने राष्ट्र की भवन कीर्ति भविष्य में उत्तरोत्तर बढ़ाते रहेंगे।

श्रीमती चांगकाई शेक ने पृथक् रूप से उत्तर देते हुए कहा:-

"आज मुक्ते अपने देश के हजारों छात्रों का स्मरण हो रहा है। आपके चेहरों को देखते हुए बढ़े गर्व और बढ़ी आशा के साथ नूतन चीन की उत्साह भरी आसा का स्मरण हो रहा है। मुक्ते यह भी स्मरण हो रहा है कि इस समय उन्हें कितनी कठिन परी हा में से होकर गुजरना पड़ रहा है। जब से जापान ने चीन पर आक्रमण करना आरम्भ किया है, हमारे हजारों छात्रों को बमों, टें को और तोयों का सामना करना पड़ा है। यत्रु ने उनके घरों और विश्वविद्यान्तयों को नष्ट कर दिया। लेकिन जैसा आपको ज्ञात है, हमारे छात्र सैकड़ों मीज पेद्र च चकर सरकार हारा देश के भीतरी भागों में स्थापित नये शिचाबयों में पढ़ने के बिए गए। उन्होंने चीन के मिस्त को जागरूक बनाए रखा और देश-भिक्त की ज्योति को अपूर्व शुति के साथ प्रज्ववित्र रखा। इस शान्तिमय भूमि में जहाँ जापानी सैनिकवाद का कोई स्वतरा नहीं

है श्रापके लिए यह सममना कठिन होगा कि इसका क्या श्रमित्राय है।

"में सममती हूं कि श्राप यह श्रनुभव करते होंगे कि सानवता के सिद्धान्तों का तकाजा है कि हम जीवन के प्रति कोई श्रदत्त रुस धारण न करें। यदि घृणा के श्रभाव में भी दूसरों के लिए दुष्टता श्रीर श्रन्याय करने की संभावना बनी रहे तो जीवन निर्जीव श्रीर चेतनाहीन बन जाएगा। श्रापके लिए एक महान् श्रवसर उपस्थित है हसलिए लालों-करोड़ों व्यक्तियों को स्वतंत्रता श्रीर समानता की श्रोर श्रमसर कीजिए। जापानियों ने यह सममकर हमारे विश्वविद्यालयों पर बम बरसाये कि प्रतिरोध के प्रधान केन्द्र वे ही हैं। श्रीर हमारे छात्रों ने उन्हें शाहुके विरोध का बास्तविक देनद्र बना भी दिया। उन्होंने जनता में श्रपना काम जारी रखा। उन्होंने एक संयुक्त महान् चीन की नींव डाली।

"मेरा विश्वास है कि आपकी संस्था के वन्द्रनीय संस्थापक का उद्देश्य यह था कि धार नेता बनने की तैयारी करें । वे जनता से पृथक् रहकर नाममात्र के नेता नहीं रहना चाहते थे । वे उन पीढ़ियों में जागृति पैदा करना चाहते थे, जिन्हें आपके देश को उठाना है । मुक्ते मालूम है कि यदि मेरे देश के युवकों को मेरे इस देश में आने की संभावना का ज्ञान होता तो वे आपके साथ अपने वन्धुभाव तथा अपनी सहानुभूति प्रकट करने के जिए अपनी हादिक ग्रुम कामनाएं भेजते । आपके महाकवि ने चीनियों के हृदय में हमेशा के लिए बड़ा सन्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।"

बहुत श्रधिक वर्षा हो जाने के कारण उस दिन उनको सन्मान का श्रायोजन श्रमराई से हटाकर सिंह-सदन में करना पड़ा।

शान्तिनिकेतन की छात्र।श्रोंने केसरी साड़ियों में मार्शन चांगकाई शेक की 'गार्ड श्राव श्रानर' दी । पंडित जवाहरताल नेहरू ने इस ''गार्ड श्राव श्रानर'' का निरीचण किया।

मार्शत चांग काई शेक और श्रीमती चांग काई शेक ने कता-भवन थाँर श्री-भवन का निरीक्षण किया । चीन-भवन में दोपहर बाद चाय दी गई । भवन धीनी चित्रों से कलापूर्ण ढंग से सजाया गया था । बाद में वे उत्तरायण गए जहां उनके मनोरंजन का शबन्ध किया गया था ।

## भारतीय जनता के प्रति मार्शल चांग का संदेश

"भारत में दो सप्ताह तक उहरने की श्रविध में मुक्ते सर्वोच्च सैनिक तथा शहरी श्रिध-कारियों श्रीर भारतीय मित्रों के साथ श्रातंकवाद के विरुद्ध संयुक्त योजनाएं तैयार करने तथा श्रापने समान युद्ध-प्रयत्नों के उद्देश्य के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करने का श्राद्मार मिला है । मुक्ते प्रसक्ता है कि हम में परस्पर पूर्ण सहानुभूवि है श्रीर साधारखतया पूर्ण रूप ने एकमत हैं । भारत से प्रस्थान करते समय में श्रपने समस्त भारतीय मित्रों से विदाई लेना श्राहता हूं श्रीर श्रीमती चांगकाई शेक तथा मेरे प्रति जो श्रासीम प्रममाय प्रदृशित किया गया है इसके लिए में धन्यवाद देना चाहता हूं । इस देश में में बहुत कम समय -तक उद्दर सका हैं, इसलिए भारतवासियों से में जो कहना चाहता वह सय ,मकट नहीं कर सका हैं । इस श्रयपर पर में उन्हें निम्न संदेश देना चाहता हूं । भारत के प्रति मेरे हदय में जो उक्क सन्मान है क्या भारत के लिए बहुत दिनों से मेरी जो श्राशाएं रही है उन्हें यह संदेश एकट करता है । यह मेरे हदय के भन्तस्तत से निकला है। "इस देश में श्राने के बाद से मैंने बड़े सन्तोष के साथ यह श्रानुभव किया है कि भारत के निवासियों ने एक दोकर श्रत्याचार का विरोध करने का दढ़ निश्चय कर रखा है।

"चीन और भारत में मिलाकर संसार की आधी जनता रहती है । २,००० किलो मीटर की लम्बाई तक उनकी सीमाएं आपस में मिली हुई हैं । २००० वर्ष के पारस्परिक सम्बन्ध के काल में, जबिक इन दोनों देशों का सम्बन्ध सुख्यतः ब्यापारिक और सांस्कृतिक रहा है, इनमें कभी भी संघर्ष नहीं हुआ है ।

"वस्तुतः संसार के श्रन्य किन्हीं दो पड़ोसी राष्ट्रों में लगातार इतने दीर्घकाल तक शान्ति नहीं रही है । यह इस बात का श्रकाट्य प्रमाण है कि इन दोनों देशों के निवासी स्वभावतः शान्तिप्रिय हैं।

"श्राज इन दोनों देशों के हित ही समान नहीं हैं बिल्क इनका भाग्य भी एक सूत्र में वैंधा हुश्रा है। श्रतएव दोनों देश इस बात के जिए कर्त-यबद हैं कि वे श्रातंकवाद का विरोध करने वाले राष्ट्रों का साथ दें श्रीर समस्त संसार के लिए वास्तविक शान्ति प्राप्त करने के लिए परस्पर कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर शत्रु से मोर्चा लें।

"इसके श्रतिरिक्त इमारे दोनों देशों के निवासियों में न्याय श्रीर सचाई के लिए त्याग करने की भावना का विशिष्ट गुण समान रूप से विद्यमान है। यही परंपरागत भावना है जिसके कारण मानव-समाज के हित के लिए वे श्रात्मोत्सर्ग करने को श्रीरित हो सकेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर श्रत्याचार के विरुद्ध चीन ने सबसे पहले शस्त्र उठाया श्रीर इस युद्ध में वह बिना हिचकिचाहट के श्रातंकवाद के विरोधी राष्ट्रों के साथ होगया। चीन ने केवल श्रपनी स्वतंत्रता की श्राप्ति के लिए नहीं, विरुक्त सारे मानव-समाज के लिए न्याय श्रीर स्वतंत्रता की श्राप्ति के लिए ऐसा किया है।

"में अपने भारतवासी भाइयों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सभ्यता के इतिहास के इस विकटतम काल में हमारे दोनों देशों के निवासियों को समस्त मानद-समाज की स्वतंत्रता के लिए अधिक से-अधिक प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि स्वतंत्र संसार में ही चीन तथा भारत भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि चीन या भारत को स्वतंत्रता से वंश्वित रखा गया तो संसार में वास्तविक शान्ति नहीं रह सकती।

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित के कारण संसार दो भागों में विभक्त होगया है । एक अरयाचारी दल और दूसरा अत्याचार-विरोधी दल । उन सब लोगों को अत्याचार-विरोधी दल में सिम्मिलित होना चाहिये जो आतंकवाद के विरोधी हैं और अपने देश तथा मानव-समाज की स्वतंत्रता के लिए यत्न कर रहे हैं । बीचका कोई मार्ग नहीं है और न घटनाक्रम की अतीचा करने का अवसर है । मानव-समाज के भविष्य के लिए यह बढ़ा महस्वपूर्ण कार्य है । हमारे सामने किसी एक न्यक्ति या देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है और न किन्हीं दो राष्ट्रों के निवासियों के बीच की किसी खास समस्या से इस प्रश्न का कोई संबन्ध है । हसलिए जो भी राष्ट्र आतंद-विरोधी मोर्चे में सम्मिलित होगा वह किसी खास देश के साथ नहीं बिहक सारे मोर्चे के साथ ही सहयोग करेगा । इस प्रकार हम यह विश्वास कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता के हतिहास में प्रशान्त सागर का यद एक युगान्तरकारी घटनाक्रम है । जेकिन साधनों के द्वारा संसार के लोग अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, वे अतीत में काम में लाए जानेवाले साधनों से मिल हो सकते हैं । आतंकवाद-विरोधी राष्ट्रों को आशा है कि नये युग में स्वतंत्र संसार की रहा के लिए,

जिसमें भारत का श्रपना स्थान होगा, भारत के निवासी श्रपनी इच्छा से वर्तमान युद्ध में पूरी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। संसार के लोगों का बहुत बड़ा भाग भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग से पूर्ण सहानुभूति रखता है। यह सहानुभूति इतनी मूल्यवान् है तथा हसे प्राप्त करना इतना कठिन है कि इसकी कीमत धन या साज-सामान की दृष्टि से नहीं कृती जा सकती। इसिलिए इस सहानुभृति को बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

"वर्तमान युद्ध स्वतंत्रता श्रीर गुलामी का, प्रकाश श्रीर श्रन्धकार का, श्रव्छाई श्रीर बुराई का तथा श्रातंकवाद श्रीर उसकी विरोधी शक्ति का युद्ध है। यदि श्रातंकवाद-विरोधी मोर्चा युद्ध में पराजित हो गया तो संसार की सम्यता को सौ वर्ष पीछे ढकेल देनेवाला धक्का लग जाएगा श्रीर मनुष्य-समाज के कष्टों का पारावार नहीं रहेगा।

"जहां तक एशिया का प्रश्न है, जापानी सैनिक तानशाहों के श्रत्याचार श्रवर्णनीय हैं। जापान के शासनाधिकार में श्राने के बाद से फार्मुंसा श्रीर कोरिया के लोगों को जो यातनाएं सहनी पड़ी हैं वे हमें चेतावनी देने के जिए पर्याप्त हैं। जापानियों के विरुद्ध हमारा मोर्चा प्रारंभ . होने के बाद से अब तक जापानी सेना ने जिस प्रकार की वर्धरता दिखाई है उसे प्रकट करने के लिए दिसम्बर, १६६७ में नानिकंग के पतन का उदाहरण दिया जा सकता है। एक सप्ताह के भन्दर ही २,००,००० से अधिक नागरिकों की हत्या कर ढाली गई थी। स्वतंत्र चीन की नागरिक जनता विकुले वांच वर्षों से प्रायः प्रतिदिन हवाई हमलों भीर तीयों की बमबारी का श्रनुभव करती रही है। जापानी सेना ने जहां भी श्राक्रमण किया वहां पुरुषों, स्त्रियों श्रीर बच्चों पर या तो इमंबा हुआ या वे मारे गए। शत्रु ने युवकों श्रीर पढ़े-तिखे लोगों की श्रीर विशेष रूप से ध्यान दिया। फलतः सद्बुद्धि श्रीर सद्विचारों के न्यक्तियों को विशेष रूप से कप्ट दिये गए । इतना ही नहीं सांस्कृतिक संस्थाओं, ऐतिहासिक महत्व की चीजों और स्नामा पकाने के बर्तनों, हुआं, श्रीजारों, तथा घरेलू पशु श्रादि जीवन के श्रावश्यक साधनों को जापानियों ने या तो नष्ट कर दिया या उन्हें छीन कर तो गए। जो प्रदेश जापानी सेना के ऋधिकार में हैं, वहां व्यभिचार, लुटमार तथा इत्या और अग्निकाएडों का बोलबाला है। इसके अतिरिक्त-चीनियों की शक्ति चीए करने और उनके उत्साह को नष्ट करने के उद्देश्य से जापानियों ने सरकार की प्रेरणा पर हर जगह अफीम बेचने के अड्डे, जिश्रा खेलने के अड्डे तथा व्यभिचार के केन्द्र स्थापित कर दिये हैं। जापानियों के कारनामे ऐसे लज्जाजनक हैं कि श्रन्य श्रायाचारी देशों ने दूसरे देशों में जो कुछ भी किया है वह जापानियों के इन कारनामों की वरावरी नहीं कर सकता। चीनियों तथा प्रत्यचदर्शी विदेशियों ने जापानियों के श्रत्याचारों का जो विवरण दिया है उसका यह एक अपूर्ण चित्र है।

"बर्धरता और पाशिवक दल के इस युग में चीनियों और उनके आर्य भारतीयों को चाहिए कि अटलांटिक अधिकार-पत्र तथा २६ राष्ट्रों के संयुक्त घोषणापत्र में अतिपादित सिदांवों का वे एक होकर समर्थन करें और आतंक-विरोधी मोर्चे का साथ दें। मुक्ते आशा है कि भारत के निवासी पूर्ण रूप से मित्रराष्ट्रों अर्थात् चीन, बिटेन, अमरीका और रूस का साथ देंगे और स्वतंत्र संसार की रचा के लिए तब तक कन्धे-से-कन्धा मिक्नाकर लड़ते रहेंगे जब तक कि पूर्ण विजय न आस कर ली जाय और जब तक कि वे इस संकट-काल के अपने कर्वन्यों को अच्छी तरह से पूरा न करलें।

"अन्त में, मुक्ते पूरी आशा श्रीर इद विश्वास है कि हमारा महान् मित्र बिटेन भारतीयाँ

वाद का प्रतिरोध कर सर्केंगे।"

इससे पहले सर स्टेफर्ड किप्स ने कहा था कि मेरा तो यह विश्वास है कि ब्रिटेन को युद के बाद तत्काल ही भारत को आजादी दे देनी चाहिये।

अपने वक्तव्य का स्पष्टीकरण करते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने रायटर के एक प्रतिनिधि से कहा:—

"मेरा खयात है कि हमें भारत से भौपनिवेशिक स्वराज्य का वायदा स्पष्ट रूप से उन्हीं शब्दों में करना चाहिये जिनमें लार्ड बैलफोर ने १६२६ में किया था श्रर्थात् किसी भी स्वाधीनतामात्त उपनिवेश को निटिश राष्ट्र-मण्डल में बने रहने श्रथना उससे श्रलग होकर बाहर रहने का श्रधिकार प्राप्त रहेगा। उसका तारपर्य है स्वाधीनता का श्रधिकार। श्रगर हम भारत की जड़ाई के बाद यह श्रधिकार देने का वायदा कर लें तो मेरा विचार है कि इस श्राधार पर हमारी मौजूदा कठिनाह्यां दूर हो सकेंगी श्रीर इसमें कोई शक नहीं कि जड़ाई के दौरान में भारत जंगी कोशिशों में मदद देने को तैयार रहेगा। परन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसा सहयोग हमें तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम स्पष्ट श्रीर श्रसंदिग्ध शब्दों में उपयु क वायदा करें।"

यह बात तो निर्विवाद है कि सुदूर-पूर्व से भारत में मार्शन चांगकाई शेक के आगमन से पूर्वी राष्ट्रों में फिर से एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हो गया। उधर निकट-पूर्व में नहस पाशा ने काफी समय तक सोच-विचार करने और प्रतीना के बाद मिस्र में अपना मंत्रिमण्डल स्थापित किया। १ फरवरी, ११४२ को काहिरा से रायटर ने नीचे जिखा एक दिन्तचरप समाचार भेजा:—

"विटेन की नीति का आधार यह है कि वह सच्चे हृद्य से एक स्वतन्त्र राष्ट्र श्रीर मित्र देश के साथ मिलकर एंग्लो-मिलो सममौते पर श्रमल करना चाहता है। उसका हरादा किसी भी रूप में मिल्न के श्रान्तरिक मामलों में दखल न देना है।" यह श्रास्वासन विटिश राजदूत सर माहत्स सैम्पसन ने नये प्रधान मंत्री नहस पाशा के एक पत्र के उत्तर में दिया है।

नहस पाशां ने अपने पत्र में लिखा या कि "मैंने घ्रपना मंत्रिमण्डल इस शर्त पर बनाना मंजूर किया है कि न तो एंग्लो-मिस्री सममौते और न ही एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में मिस्र की स्थिति के कारण विटेन को मिस्र के अन्दरूनी मामलों में दखल देने का अरुत्यार होगा।" नहस पाशा ने यह आशा भी प्रकट की है कि सर माहल्स लैम्पसन उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे और सममौते की शर्तों के अनुसार दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की भी चेष्टा करेंगे।"

19 फरवरी, १६४२ को महान् दानधीर राजनीतिज्ञ श्रौर कियाशीख व्यक्ति सेठ जमना-लाख बजाज का सहसा देहावसान हो गया। श्राप वर्षों से कांग्रेस के कोपाध्यच भौर एक श्रनुमवी तथा पुराने सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। श्रापकी सृत्यु वर्धा में श्रापके निवास स्थान पर इदय की गति के बन्द हो जाने से हो गई।

सेठ जमनालाल बजाज का जन्म जवपुर रियासत के एक मारवाड़ी घराने में नवस्वर १ममध में हुआ था।

१६२० में ही सेठ जमनादास'बजाज ने देश के सार्वजनिक जीवन में सिवय भाग केना प्रारम्भ कर दिया था, जब कि आप। रार्व बहादुर' की डपाधि त्याग कर कांग्रेस में शामिल हो गए और आप नागपुर में कांग्रेस-अधिनेशन की स्वागत-समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आप हमेशा ही देश की हर तरीके से सेवा करने को तत्पर रहते थे श्रौर श्रापने देश के बहुत-से पुण्य-कार्यों के लिए समय-समय पर गड़ी उदारतापूर्वक दान भी दिया। १६२१ में श्रापने तिलक-स्वराज्य-कोष में एक लाख रुपया दान दिया। यह कोष उन वकीलों के सहायतार्थ खोला गया था जो गांधीजी के सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन में श्रपना पेशा छोड़कर शामिल हो गए थे। उसके बाद से इसी तरह सेठ जमनालाल बजाज ने देश के विभिन्न कार्मों के लिए २४ लाख रुपये से भी श्रधिक दान दिया।

पिछले बीस वर्षों में कांग्रेस की प्रायः कोई भी ऐसी महत्त्वपूर्ण नीति प्रथवा कार्यक्रम नहीं था जिसमें सेठ जमनालाल बजाज ने प्रमुख भाग न लिया हो। परन्तु प्रापने देश के सामा- जिक जीवन छोर संगठन के चेंज में तथा गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के चेंत्र में जो छमूल्य सेवाएं की हैं वे चिरस्मरणीय रहेंगी छोर देश उनके लिए घापका सदा श्राभारी रहेगा। श्राप वर्धा में गांधी-सेवा-संघ के संस्थापक, श्रावित्त भारतीय ध्रमवात्त महासभा के प्रधान तथा सामा- जिक सुधार से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य छनेक संस्थाओं के जन्मदाता थे। १६२१ से वरावर श्राप श्रवित्त भारतीय चर्ला संघ के प्रधान पद को सुशोभित करते रहे। चर्ला संघ के प्रधान के रूप में सेठ जमनालाल बजाज ने खादी-उद्योग का दृदता के साथ संगठन किया।

१६२३ में सेर्ड जमनालाल बजाज पहली बार नागपुर से 'मण्डा-सत्याग्रह' श्रान्दोत्तन के सिलसिले में जेल गए। पुलिस ने दफा १४४ के श्रधीन राष्ट्रीय मण्डे के साथ जुलूस निकालने की मनाही करदी थी। इसलिए उस श्राज्ञा के विरोधस्वरूप सेठजी ने उक्त श्राहंसात्मक श्रान्दोलन प्रारम्भ किया। श्रापकी गिरफ्तारी के तत्काल वाद ही नागपुर में कांग्रेस कार्थसमिति की एक वैठक खुलाई गई, जिसमें समिति ने सेठ जमनालाल बजाज को उनकी गिरफ्तारी पर वधाई देते हुए उन्हें श्रपनी श्रोर से पूर्ण सहायता देने का श्राश्वासन दिया। श्रापको ३०००) रु० जुर्माने की सजा दी गई, परन्तु श्रापने जुर्माना श्रदा करने से इन्कार कर दिया। इसलिए श्रधिकारियों ने श्रापकी एक कार कुर्क करने की श्राज्ञा दी। परन्तु जनता को श्राप पर इतनी श्रगाध श्रद्धा थी, कि श्रापकी कार नागपुर में न विक सकी श्रीर उसे काठियावाइ जाकर वेचना परा। १६३० श्रीर १६३२ में सेठ जमनालाल बजाज श्रपनी पत्नी-सिहित सिवनय-भंग-श्रान्दोलन में प्रसन्नतापूर्वक जेल गए।

सेठ जमनालाल बजाज की श्रपने देशवासियों के लिए एक श्रमूल्य देन वर्धा में श्रष्ट्रतों के लिए श्री लच्मी नारायण का मन्दिर है, जिसकी स्थापना १६२ में की गई थी। देश में श्रपने ढंग का यह एक ही मंदिर है।

गांधीजी का विचार है कि धनिक-वर्ग संरचक के रूप में समाज के लाम के लिए शपने धन-दौलत की न्यवस्था करता है। एक तरह से वह समाज का संरचक है। इस प्रकार गांधीजी की परिभाषा की इस कसौटी पर केवल एक ही न्यिक्त खरा उतरता है। यदि ऐरवर्य सेवा-मृत्ति में सहायक है तो केवल एक ही न्यिक्त ऐसा है जिसने श्रपने ऐरवर्य से श्रपने देशवासियों के कष्टों और मुसीवतों को कम करने की भरसक चेष्टा की है। यदि श्रहिंसा का श्रयं यह है कि उसके कारण शत्रु मित्र या कँच-नीच में किसी प्रकार के भेद-भाव की गुंजाहरा नहीं रहती, तो सिर्फ एक ही न्यिक्त ऐसा है जिसके विशाल हृदय में मनुष्य शौर पश्च के लिए एक समान भाव रहता था। उसके लिए दोनों की ही सहायता करना सेवा-कार्य था। यदि प्रध्वी पर जनम लेकर मनुष्य का परम कर्तन्य मानव जीवन से पूर्ण लाम उठाना है तो एक ही न्यिक्ट ऐसा है जिसका

जीवन इतना न्यापक 'श्रीर वठीर परिश्रम करनेवाला था। यदि इस नरवर जगत् में जीवन की सफलता का मूल्यांकन जीवन की श्रवधि की बजाय न्यक्ति के नैसर्गिक गुणों के श्राधार पर किया जाता है तो केवल एक ही न्यक्ति ऐसा है जो श्रपने त्याग, श्राक्षोरसर्ग, संयम, निर्मोही श्रौर विरक्त तथा विनम्र स्वभाव, सद्भाव श्रौर मनुष्यमात्र के प्रति श्रपने प्रेम-भाव के कारण श्रपने जीवन को सफल कह सकता है श्रौर वह न्यक्ति है—सेठ जमनालाल बजाज। श्राप यद्यपि १२ वर्ष तक ही जीवित रहे फिर भी इस थोड़े से समय में ही श्रापने देश के जीवन में प्रमुख स्थान बना लिया था। भावी कई पीढ़ियों तक श्राप धनिक वर्ग के लिए श्रादर्श बने रहेंगे।

# क्रिप्स मिशन: १६४२

१६४२ के प्रारम्भ से ही भारत श्रीर ब्रिटेन दोनों ही जगह काफी राजनीतिक सरगर्मी देखने में श्राई। रूस से जौटने के बाद सर स्टैफर्ड किप्स की शान में चार चाँद लग गये। सभी व्यक्ति उनकी श्रोर उत्सुकता भरी दृष्टि से देखने लगे। सब का ध्यान उनकी श्रोर श्राकपित हो गया। श्रीर स्टैफर्ड किप्स भी श्रपने वक्तव्यों में श्रत्यधिक सावधानी से काम लेने लगे। भारतीय समस्या के हल के लिए सभी व्यक्ति उनका मुँह ताकने लगे। श्रामलोगों का यह ख़पाल था कि सर स्टैफर्ड किप्स ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारतीय प्रश्न पर नये दृष्टिकीण से विचार कर सकते हैं। भारतीय समस्या को हल करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वयं स्टैफर्ट किप्स ने भी श्रपनी दिलचस्पी प्रकट करते हुए इ फरवरी, १६४२ को कहा—

"यदि भारतीय प्रश्न को हल करने में में किसी प्रकार भी सहायक हो सक् तो मुक्त भारत जाने में बड़ी प्रसन्नता होगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निवटारा हो जाना निवानत आवश्यक है। मुख्यतः यह प्रश्न भारतीयों का ही नहीं है बिल्क सरकार का भी। इसे सुलकाने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। इस सम्बन्ध में जब बिटेन अपनी कोई राजनीतिक नीति निर्धारित कर लेगा तो मेरा । ख़्याल है कि भारतीयों को भी उस पर राज़ी कर लिया जायगा। आमतौर पर प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि इस प्रश्न को भारतीय नेताओं के कन्धों पर दाल दिया जाय। सर्वप्रथम और मुख्य बात तो यह है कि बिटिश सरकार को अपनी एक हद नीति बना लेनी चाहिए और यह नीति अब तक की घोषित नीति से सर्वथा मिन्न होनी चाहिए।"

**—**[रायटर]

इघर तो ये सरगिमयाँ देखने में आ रही थीं और उधर दूसरी-ओर मिल का मंत्रि-मण्डल संकट में पढ़ गया था। यह स्मरणीय रहे कि ६ अगस्त, १६६६ की ऐंग्लो-मिली संधि के अनुसार जिटेन ने मिल की राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी और इसका प्रथम परिणाम इम-यह देखते हैं कि मिल दूसरे महासमर के समय तटस्थ रहा। लेकिन मिल का राष्ट्रीय दल, जिसने-यह संधि की थी, कुछ समय के लिए दृष्टि। से ओमल हो गया और नहस पाशा के स्थान पर वफ़्द दल की विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने अपना कड़ाा कर लिया। इस बीच मिल का मंत्रिमण्डल ख़तरे में पड़ गया और नहस पाशा से नई सरकार चनाने को कहा गया।

एक श्रोर जहाँ ब्रिटेन श्रोर भारत में याग्युद्ध चल रहा था, दूसरी तरक पृशिया के दो प्राचीन श्रोर महान् राष्ट्रों— भारत तथा चीन के इतिहास में एक नये श्रध्याय का प्रारम्भ हुआ।

फरवरी, १६४२ के छन्त में भारत की राजनीतिक परिस्थिति कुछ धुँधली-सी दिखाई देने लगी। मिस्र के राजनीतिक संकट का भी भारत पर प्रभाव पड़ा। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति में चांगकाई शेक की भारत-यात्रा छौर उनके स्पष्ट विचारों का छपना एक ख़ास स्थान था। निर्देल नेताछों ने फिर से एक बार सरगर्मी दिखाई छौर उन्होंने दिल्ली में अपने सम्मेलन में धुँछाधार भाषण दिए। बिटिश पार्लमेण्ट छौर बिटिश सरकार भारत में घटनेवाली इन घटनाछों की छोर उत्सुकतापूर्वक देख रही थी छौर फिलहाल केवल समय टाल रही थी। उधर भारत में केन्द्रीय धारासभा राजनीतिक क्रैदियों की स्थिति, रसद, यातायात छौर उत्पादन की समस्याछों पर वाद-विवाद करने में व्यस्त थी। इम इन प्रश्नों पर पृथक्-पृथक् रूप से सोच-विचार करेंगे।

२४ फरवरी, १६४२ को कामन सभा में भारत के सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्प बहस हुई। लार्ड सेम्युश्रल श्रोर श्री स्टोक के श्रलावा श्रनेक सदस्यों ने श्रपने-श्रपने विभिन्न विचार प्रकट किये। लार्ड सेम्युश्रल ने भारत की सैनिक स्थिति को सुदद बनाने के उद्देश्य से वहाँ गितिरोध को शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त कर देने की श्रावश्यकता पर ज़ोर दिया। वे यह ख़याल करके वहें बेचैन श्रौर निराश थे कि भारत पर श्राक्रमण के समय वहाँ शत्रु का विरोध करने वाली सेनाएँ न होंगी। सर जार्ज श्रुस्टर ने यह शिकायत की कि सरकार ने भारत में भरती के प्रश्न पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। श्रापने सिफ्तारिश की कि भारत में तुरन्त ही युद्ध-मंत्रिमण्डल की स्थापना होनी चाहिए श्रोर उसके ज़रिये विभिन्न सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने की हर सम्भव चेष्टा करनी चाहिए। श्रापने भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर बहुत श्रिष्ठ ज़ोर दिया।

कामन सभा में भारत-विषयक बहस का जवाब देते हुए सभा के नये नेता सर स्टेंफर्ड किप्स ने कहा—

"श्रव में भारत के प्रश्न को उठाता हूं जिसके सम्बन्ध में सभा के सभी दलों के सदस्यों ने वेचैनी प्रकट की है। भारत में उपस्थित ख़तरों को देखते हुए श्रन्य जोगों की तरह सरकार भी उस देश की एकता श्रीर शक्ति एवं दृढ़ता के प्रश्न पर उतनी ही चिंतित है श्रीर वह पूर्ण रूप से श्रनुभव करती है कि इस देश का यह परम कर्तव्य है कि वह वर्तमान परिस्थितियों में उस एकता की प्राप्ति के लिए श्रपनी श्रोर से पूरी-पूरी कोशिश करे। परन्तु मेरा विचार है कि इस एकता श्रीशिक रूप में सोच-विचार नहीं दरना चाहिए बिक सरकार को श्राशा है कि इस सम्बन्ध में वह जो फ्रैसला करनेवाली है, उसके श्राधार पर निकट-भविष्य में ही इस समस्या पर श्राप लोगों को पूरी तरह से बदस करने का श्रवसर प्राप्त हो सकेगा।"

यह कहना श्रतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार श्रोर मारत-सरकार का वहुत-सा समय श्रोर ध्यान युद्ध-विषयक समस्याश्रों की श्रोर से हटकर राजनीतिक प्रश्नों की श्रोर श्री हटकर राजनीतिक प्रश्नों की श्रीर श्रीक तग रहा था जिनमें राजनीतिक वन्दियों का प्रश्न प्रमुख था।

निर्दे नेताश्चों का तीसरा सम्मेलन दिल्ली में २१ फरवरी, १६४२ को हुशा। इस धवसर पर डा॰ समू ने देश की राजनैतिक परिस्थिति पर स्पष्ट रूप से भकाश डाला। परन्तु कांग्रेस उनके विचारों श्रीर उनके द्वारा पेश की गई माँगों से सहमत नहीं थी।

मार्च का महीना शुभ कामनाश्रों को लेकर प्रारम्भ हुआ। विदेन के मज़दूर नैताश्रों ने

भारतीय मृतदूरों श्रीर उनके नेता पंढित जवाहरलाल नेहरू को उनके दृढ़ विचारों के लिए बधाई देते हुए उन्हें श्रपनी शुभ कामनाएँ भेजीं।

मार्च में एक श्रौर उरुत्तेखनीय घटना यह हुई कि ख़ान श्रव्दुत गफ्कार ख़ाँ ने तीसरी बार कांग्रेस कार्यसमिति से इस्तीफा दिया।

कार्यसमिति की पिछली बैठक को हुए दो महीने से श्रधिक समय ही चुका था। इस बीच कार्य-सिमिति की हिदायतों के श्रनुसार विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां श्रपने-श्रपने पुनर्गठन के कार्य में व्यस्त थीं । जिला श्रौर ताल्लुका कांग्रेस कमेटियों का नये सिरे से संगठन किया जा रहा था श्रीर शान्ति-समितियों की स्थापना पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा था। मार्च को देश की राजनीतिक परिस्थिति पर सोच-विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी । क्या वास्तव में कोई ऐसी नयी परिस्थिति पैदा होगई थी जिसके कारण इतनी जल्दी कार्य-सिमिति की बैठक बुजानी पड़ी ? श्राम श्रफवाह यह थी कि विटिश-सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध पर सोच-विचार कर रही है । सर स्टैफर्ड किप्स को कामन सभा का नेता नियुक्त किया गया था । इससे बिटेन के राजनीतिक चैत्र में उनका स्थान बहुत ऊँचा हो गया था । श्री एमरी, श्री ईडन, श्री लिटलटन श्रीर श्री एटली को वे श्रपने से बहत पीछे छोड़ गए थे । वे भारत के गतिरोध के बारे में पहले ही एक वक्तव्य देकर उसके लिए आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव कर चुके थे । यह आशा की जा रही थी कि स्वयं प्रधान मंत्री श्री चिंत भारत के सम्बन्ध में कोई घोषणा करनेवाले हैं श्रीर १० मार्च. १६४२ को सर स्टैफर्ड किप्स ने भी इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा की कि, "सभा की श्रगली बैठक में प्रधान मन्त्री भारत के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।" श्रगले कुछ दिनों में लार्ड-सभा में भारत की स्थिति पर सोच-विचार किया जाएगा । इसके बाद ही यह घोपणा की गई कि सर स्टैंफर्ड क्रिप्स एक खास उद्देश्य को लेकर भारत जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में सरकारी तौर पर यह कहा गया कि वे भारत की समस्या को हल करने के लिए बिटिश सरकार-द्वारा उपस्थित किये गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारतीयों की स्वीकृति लेने के लिए वहां जा रहे हैं।

सर स्टैफर्ड किप्स की भारत-यात्रा की घोषणा के साथ-साथ इन प्रस्तावों की रूप-रेखा भी तैयार कर ली गई। जैसी कि घोषणा की गई थी, उनका भारत-आगमन इस दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त था कि वे इस बात की कोशिश करेंगे कि अल्पसंख्यक देश की राजनीतिक प्रगति में नाहक रुकावरें न पैदा करते रहें और न बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के हितों की उपेता करें। यह भी कहा गया था कि उनकी भारत-यात्रा का उद्देश्य इस विषय में पिछली सभी आशंकाओं का निवारण श्रीर भारत के विभिन्न दलों में एकता की स्थापना करना था। निस्संदेह यह एक उच उद्देश्य था। श्री चर्चित ने कामन सभा में दिये गए अपने निम्नलिखित भाषण में इन प्रस्तावों के मृत्य, उत्पत्ति श्रीर उनके स्वरूप का पूर्वाभास दे दिया था:—

#### प्रस्तावों का मसविदा

११ मार्च, १६४२ को कामन सभा में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

"जापानियों की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पैदा होगया है उसे देखते हुए हम यह आवश्यक समझते हैं कि हमलावर से देशकी रचा करने के लिए हमें भारत के सभी वर्गों का संगठन करना चाहिये। अगस्त, १६४० में हमने भारत के सम्बन्ध में अपने टहेश्यों और नीति के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से प्रकाश डाजते हुए एक घोषणा की थी। संदेष में टसका आध्य

यह था कि लड़ाई खत्म होने के बाद यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को पूर्ण श्रौपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाएगा श्रौर उसका दरजा इस देश के तथा श्रन्य स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के समान रहेगा । इसके श्रलावा स्वयं भारतीय पारस्परिक सममौते-द्वारा देश के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेंगे जो देश के सभी मुख्य वर्गों को स्वीकृत होगा । परन्तु इस सम्बन्ध में हमें श्रलपसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना होगा, जिनमें दिलत जातियां भी शामिल हैं । इसके श्रलावा रियासतों के साथ हमारी जो सन्धियां हैं उनका तथा भारत के साथ श्रपने पुरातन सम्बन्धों के कारण हमारी जो जिम्मेवारियां हैं उनका भी हमें ख़याज रखना होगा।

"फिर भी इस विचार से कि इन साधारण घोषणाओं को कोई निश्चित रूप दिया जा सके श्रीर भारत के सभी वर्गी, जातियों श्रीर धर्माव लंबियों को हम श्रपनी ईमानदारी का विश्वास दिला सकें। युद्ध-मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से वर्तमान श्रीर भविष्य के लिए कुछ प्रस्ताव स्वीकार किये हैं । यदि समस्त भारत ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया तो इस बात का कोई खतरा नहीं रहेगा कि कोई शक्तिशाली अलपसंख्यक, बहुमत के निर्णय को अनिश्चित काल तक के लिए रद कर सके श्रथवा बहुमत-द्वारा कोई ऐसा फैसला कर लिया जाय जिसका इतना श्रधिक विरोध किया जाय कि उससे देश की अन्दरूनी एकता नष्ट हो जाय या नये विधान के निर्माण पर उसका घातक प्रभाव पड़े । हमने सोचा था कि पूर्ण-स्वायत्त शासन की प्राप्ति के लिए हम भारत की कोई रचनात्मक सहायता करें, खेकिन हमें आशंका है कि अगर हम इस सम्बन्ध में सार्वजिनिक रूप से श्रामी योजना की घोषणा करदें तो उससे भलाई की श्रपेचा बुराई की दी श्रधिक संभावना है । हमें सबसे पहिले इस बात का यकीन हो जाना चाहिये कि हमारी योजना को उचित रूप से तथा व्यावहारिक तौर पर स्वीकार कर लिया जाएगा और इस प्रकार भारत की रचा के लिए देश की सारी शक्तियां संगठित हो जाएँगी । यदि भारत के राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख वर्ग हमारी योजना को ठुकरादें श्रीर ऐसे समय में जब कि शत्रु भारत के द्वार पर खड़ा हो देश में जोरदार सांप्रदायिक श्रीर वैधानिक मगड़े खड़े होजाएं तो उससे हम साधारण जनता को ज़कसान ही पहुँचाए गे।

"चुनांचे हमने युद्ध मंत्रिमण्डल के एक सदस्य को भारत भेजने का फैसला किया है जिससे कि वह वहां जाकर भारतीय नेताओं के साथ निजी वातचीत द्वारा हस वात की तसछी कर लें कि हमने जो फैसला किया है और जो हमारे खयाल से न्यायोचित है तथा इस समस्या का श्रान्तिम हल है, सफल हो जाएगा—श्रथीत भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे। मेरे महामाननीय मित्र लार्ड प्रिवीसील तथा कामन सभा के नेता ने स्वेच्छा से यह काम करने की जिम्मेवारी श्रपने ऊपर लेली है। उन्हें सम्राट् की सरकार का पूर्ण विश्वास प्राप्त हे श्रोर वे इन प्रस्तावों के लिए न केवल बहुसंख्यक हिन्दुश्रों की ही स्वीकृति प्राप्त करेंगे विलक्ष उन उन वड़े-यड़े श्रलप-संख्यकों की भी स्वीकृति प्राप्त करेंगे जिनमें सुसलमान सबसे वड़े श्रीर प्रमुख हैं।

"साथ ही जार्ड प्रिवीसीज सैनिक परिस्थिति के सम्बन्ध में वाइसराव श्रीर प्रधान मन्त्री से भी सजाइ-मशिवरा करते रहेंगे श्रीर वे इस बात को सदा ध्वान में रखेंगे कि इस समय भारत के जोगों के सामने जो बढ़ा खतरा पैदा होगया है उससे उनकी रज्ञा की सुख्य जिम्मेवारी सम्राट् की सरकार पर है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि विश्व के स्वतंत्रता के संग्राम में भारत को प्रमुख भाग जेना है श्रीर उसे चिरकाज से युद्ध-रत बहादुर चीनी जनता का भी हाथ बँटाना है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि भारत एक ऐसा श्रङ्घा है जहाँ से हम श्रत्याचार श्रीर श्रातंक की प्रगति पर जोरदार प्रत्याक्रमण कर सकते हैं।

"उयों ही इस सम्बन्ध में श्रावश्यक प्रबन्ध हो जाएंगे। श्रोर सुविधाजनक सममा। जाएगा, मेरे महामाननीय मित्र, भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। सुभे यकीन है कि उन्हें सभा के सभी वर्गों की हार्दिक श्रुभ कामनाएं प्रथम प्राप्त रहेंगी श्रोर इस वीच ब्रिटेन श्रथवा भारत में ऐसी कोई बात नहीं कही जाएगी जिससे उनका उत्तरदायित्व, जो पहले ही बहुत भारी है,श्रोर भी बढ़ जाए श्रोर श्रुभ परिणाम की संभावनाएं कम होजाएं। उनकी श्रनुपस्थित में सभा के नेता का काम मेरे माननीय मित्र विदेश मन्त्री करेंगे।"

सर स्टेंफर्ड किप्स ने बिटिश सरकार की श्रोर से नीचे लिखे प्रस्ताव प्रकाशित किये — "भारत के भविष्य के सम्बन्ध में दिये गए बचनों के पूरे होने के विषय में जो चिन्ता इस देश तथा भारत में प्रकट की गई है उस पर विचार करते हुए सम्राट् की सरकार स्पष्ट तथा निश्चित शब्दों में उन उपायों को बता देना श्रावश्यक समम्तती है, जो भारत में शीधातिशीध स्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए वह करना चाहती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य एक नवीन भारतीय संघ को जन्म देना है। यह संघ एक स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश होगा श्रीर बिटेन तथा साम्राज्य के श्रन्य स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों से उसका सम्बन्ध सम्राट् के प्रति समान राजभित-द्वारा कायम रहेगा। यह भारतीय संघ पद की दृष्टि से पूरी तौर पर बिटेन तथा श्रन्य स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों के समान होगा श्रीर श्रान्वरिक शासन तथा वैदेशिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में भी वह किसी प्रकार से भी पराधीन न होगा।

"इसलिए सम्राट् की सरकार निम्न घोषणा करती है-

- (क) युद्ध बन्द होने के बाद तुरन्त ही भारत के लिए नवीन शासन-विधान का निर्माण करने के उद्देश्य से बाद में विश्वित आधार पर एक निर्वाचित संस्था कायम की जाएगी।
- (स) विधान बनानेवाली संस्था में देशी रियासतों-द्वारा भाग लिये जाने की व्यवस्था जिस प्रकार से की जाएगी, उसका वर्णन नीचे किया गया है।
- (ग) सम्राट् की सरकार इस प्रकार तैयार किये गए विधान को स्वीकार करके कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर केवल उसी श्रवस्था में लेती है जय कि निम्न शर्तें भी पूरी होती हों--
- (१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नये विधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रखने का श्रिधकार रहे, किन्तु साथ में यह •यवस्या भी रहेगी कि यदि वह प्रान्त बाद में चाहे तो विधान में सम्मिलित कर लिया जाय।

"नये विधान में सम्मिलित न होनेवाले ऐसे प्रान्तों को, यदि वे चाहें, सम्राट् की सरकार नया विधान देना स्वीकार करेगी भौर उनका पद भी पूर्ण रूप से भारतीय संघ के ही समान होगा। यह विधान उस कम से मिलते-जलते ढंग पर तैयार होगा, जिसका उल्लेख यहां किया गया है।

(२) सम्राट् की सरकार तथा उस विधान-निर्मात्री संस्था के बीच एक संधि होगी। श्रंमेजों से भारतीयों के कन्धों पर पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित होने की सभी श्रावश्यक समस्याओं का पूर्ण समावेश इस संधि में रहेगा। सम्राट् की सरकार-द्वारा दिये गए श्राश्वासनों को ध्यान में रखते हुए संधि में जातीय तथा धार्मिक श्रवपसंख्यकों की रखा के लिए प्रयन्ध रहेगा,

किन्तु उसमें ऐसा कोई प्रतिवन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय संघ के बिटिश राष्ट्र-मंडल के श्रन्य सदस्यों से श्रपने भावी संबन्ध निश्चित करने के श्रिधकार में कमी होने की संभावना हो।

"देशो रियासतें नये विधान के अनुसार चलना चाहें अथवा नहीं, नयी परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए उनकी सन्धियों की न्यवस्था में संशोधन करना आवश्यक होगा।

(घ) यदि प्रमुख संप्रदायों के नेताओं ने युद्ध समाप्त होने तक श्रीर किसी प्रणाली के विषय में मिलकर निश्चय न कर लिया, तो विधान-निर्मात्री संस्था का निर्माण इस प्रकार होगा.--

"प्रान्तीय चुनावों के परिणाम ज्ञात होते ही ( युद्ध समाप्त होने पर प्रान्तीय चुनावों की आवश्यकता पड़ेगी ) प्रान्तों की निम्न धारा-सभाश्रों के संपूर्ण सदस्य मिलकर एक निर्वाचक-मंडल की हैसियत से बैठेंगे श्रीर श्राचुपातिक प्रतिनिधित्व के श्राधार पर विधान-निर्मात्री संस्था का चुनाव करेंगे। निर्वाचक मंडल में जितने व्यक्ति होंगे उसकी दसमांश संख्या इस विधान-निर्मात्री संस्था में होगी।

बिटिश-भारत की तरह देशी राज्यों से भी अपनी जन-संख्या के अनुवात से प्रतिनिधि नियत करने को कहा जाएगा और इन प्रतिनिधियों के अधिकार बिटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान रहेंगे।

(क) भारत के सम्मुख जो संकट-काल उपस्थित है उसके बीच में श्रीर जब तक कि नया विधान लागू नहीं होता तब तक सम्राट् की सरकार भारत की रचा, नियंत्रण श्रीर निर्देशन का उत्तरदायित्व संपूर्ण विश्व युद्ध-प्रयत्नों के एक श्रंग के रूप में श्रपने हाथ में रखेगी। किन्तु भारतीय जनता के सहयोग से देश के संपूर्ण सैनिक, नैतिक तथा श्राधिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत-सरकार पर रहेगी। सम्राट् की सरकार की इच्छा है, श्रीर वह भारतीय जनता के विविध वर्गों के नेताश्रों का श्राह्मान करती है कि वे श्रपने देश, ब्रिटिश राष्ट्र-मयदल तथा मित्रराष्ट्रों के सलाह-मश्चिर में तुरन्त श्रीर प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लें। इस प्रकार एक महान् कार्य के सम्पादन में वे रचनात्मक श्रीर सिक्रिय सहायता प्रदान कर सकेंगे, जो भारत की भावी स्वाधीनता के लिए वहुत ही महत्त्वपूर्ण है।"

सर स्टैफर्ड किप्स पहली वार भारत नहीं श्रा रहे थे। इससे पहले वे नवम्बर १६३६ में भी वर्घा श्राए थे। भारतीय चेत्रों में वे एक प्रमुख वकील के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। १६३२ में निजाम सरकार ने मसुलीपट्टम बन्दरगाह के सम्बन्ध में श्रपने श्राधिकारों के बारे में श्राप से सलाइ-मशिवरा लिया था। १६२६ में सर स्टेंफर्ड किप्स ब्रिटेन की मज़दूर सरकार के पृष्टारनी जनरल (प्रधान वकील) थे। बड़े-बड़े कांग्रेसियों का यह खयाल था कि सर स्टेंफर्ड किप्स मन ही-मन श्रपने को कोस रहे हैं श्रीर पछता रहे हैं कि उनका सम्बन्ध एक ऐसी सरकार के साथ है जिसका भारत के सम्बन्ध में श्रपना पिछला इतिहास बड़ा-कलुपित रहा है। इसलिए वे शीव्र-से-शीव्र श्रपनी गलती सुधार लेने के लिए चिन्तित थे। लेकिन लोग यह भी जानते थे कि किप्स सनकी दिमाग के ब्यक्ति हैं।

**x** × ×

विदिश मंत्रि-मरहल के प्रस्तावों को यद्यपि वड़ी सतर्कता के साथ गुप्त हला गया था, फिर भी २३ मार्च को उनके दिल्ली पघारने के छुछ दिन बाद ही लोगों को उनके बारे में पता चल गया था। कांग्रेस के प्रधान मौलाना छाज़ाद उस समय लाहीं है में थे। छापको २४ मार्च को सर स्टेफर्ड किप्स से मुलाकात करने के लिए बुलावा मेजा गया। उसी दिन मौलाना साहय को बिटेन के इस नये प्रस्तावों का ज्ञान हो गया था। श्राप पर उनकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ये प्रस्ताव इतने श्रसंतोषजनक थे कि उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इतने श्रसंतोषजनक भी नहीं थे कि उन्हें एकदम ही रद कर दिया जाता। इसिलिए उनके सम्बन्ध में कोई श्रन्तिम निर्णय करने के लिए उन्होंने कार्यसमिति की एक बैठक बुलाना मुनासिब समसा।

इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण गांधीजी को भी दिया गया, हालांकि वे सर स्टैफर्ड किप्स से मुलाकात करने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। लड़ाई छिड़ने के कुछ समय वाद ही सर स्टैफर्ड किप्स १६३६ में वर्धा गए थे। तभी से गांधीजी उन्हें काफी निकट से जान गए थे। इसके अलावा गांधीजी किसी भो शर्त पर लड़ाई में सहयोग देने के समर्थक नहीं थे और जैसा कि ओलिवर बैंडल होम्स् ने अपनी पुस्तक 'बेक्फास्ट टेबुल' में लिखा है गांधीजी यह जानते थे कि जब दो व्यक्तियों का सैंडान्तिक रूप से एक दूसरे से मतभेद हो तो उनके लिए यही बेहतर है कि वे विवादास्पद विषय को न उठाएं। फिर भी गांधीजी ने शिष्टाचार के तौर पर दिखी में सर स्टैफर्ड से भेंट की, क्योंकि वे उनसे (गांधीजी) मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे।

सभी लोग सर स्टैफर्ड किप्स की शिष्टता और उनके मृदुभाषण की प्रशंसा कर रहे थे। यह वात नहीं थी कि वे कभी नाराज़ या खफा ही नहीं होते थे, बिल्क बात यह थी कि वे सारी समस्या पर वहे दोस्ताना ढंग से सीच-विचार कर रहे थे जिसका उनसे मिलनेवालों पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। सर स्टैफर्ड किप्स ने वाइसराय की शासन परिषद् के सदस्यों से भी ग्रुरु में ही मुलाकात की। लेकिन उनके साथ आपकी यह मुलाकात बहुत संचित्त-सी थी। आपने उनके सामने ये प्रस्ताव केवल पढ़कर सुना दिये और उनके सम्यन्ध में किसी प्रकार के सवाल-जवाब में व्यर्थ समय नष्ट नहीं किया। कांग्रेस के प्रधान के साथ अपनी पहली मुलाकात के समय ही आपने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि राष्ट्रीय सरकार के साथ वाइसराय का सम्यन्ध वैसा ही होगा जैसा कि सम्राट् का विटेन के मंत्रि-मण्डल से होता है। यही एक बात थी जिससे प्रभावित होकर मोलाना आज़ाद ने कार्य-समिति की बैठक बुलाने का निश्चय किया था और इसी आधार पर कार्य-समिति १० अप्रैल तक किप्स-प्रस्तावों पर सोच-विचार करती रही। लेकिन १० अप्रैल को कांग्रेस के प्रधान की सर स्टैफर्ड किप्स के साथ अन्तिम मुलाकात के वाद कांग्रेस का यह अम दूर हो गया। निस्तन्देह यह एक बड़ी विचित्र-सी बात है कि जिस आधार को लेकर विभिन्न दलों में यह बातचीत शुरू हुई थी अन्त में वही आधार एक मृगमरीचिका सावित हो और सारी वातचीत सस पर आकर टूट जाय।

सर स्टैफर्ड किप्स के प्रस्ताव ३० मार्च, १६४२ को प्रकाशित हुए श्रीर उस समय वे वड़े विचित्र श्रीर श्रानोखे प्रतीत हुए। उनमें प्रत्येक दल को ख़ुश करनेवाली बार्ते थीं। कांग्रेस को प्रसन्न करने के लिए इन प्रस्तावों की पूर्व-भूमिका में श्रीपनिवेशक स्वराज्य, वेस्टमिंस्टर कान्न, प्रयक् होने का श्रीधकार, श्रीर सर्वोपिर बात विधान-परिषद् का उल्लेख था जिसे प्रारंभ में ही विटिश राष्ट्र-मण्डल से पृथक् हो जाने की घोपणा कर देने का श्रीधकार दिया गया था। मुस्लिम-जीग के लिए सब से बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय संघ से श्रवण हो जाने का इक्ष था। नरेशों को न केवल इस बात की श्राज़ादी थी कि वे चाहें तो इस संघ में शामिल हों या न हों बिक विधान परिषद् में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का एकमात्र श्रीधकार भी

परिषद् के रत्त:-विभाग के सदस्य के रूप में प्रधान सेनापति के श्रधिकारों श्रीर जिम्मे-दारियों पर विना किसी प्रतिबन्ध के, भारत सरकार के रत्ता-विभाग के किसी पद पर किसी भारतीय को नामज़द किया जा सके ?"

श्राप तिक उनकी कृटनीतिक भाषा पर तो ग़ौर कीजिए—कैसा शब्दजाल है— जो देखने में तो सुन्दर है परन्तु भीतर से विरुक्जन खोखना !

न कांग्रेस के प्रधान श्रीर न पंडित जवाहरजाल नेहरू की प्रधान सेनापित से हुई मुलाकात का श्रीर न उनसे सर स्टैफर्ड किप्स की मुलाकात का कोई ऐसा परिणाम निकला जिससे प्रभावित होकर कार्यसमिति श्रपना निर्णय बदल जेती । लेकिन उसने १० श्रप्रैल तक श्रपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया।

इसी बीच ३ अप्रैल को कर्नल जॉनसन अमरीका से भारत में पधारे और विश्वस्त ६ श्रों से पंता चला है कि हवाई जहाज से उतरते ही उन्होंने पहला सवाल यह किया कि "क्रिप्स-योजना का क्या परिणाम निकला ?" इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्नल जॉनसन का भारत- आगमन उस दृष्टिकोण से विल्कुल विभिन्न है जिसका उरलेख सर स्टैफर्ड किप्स ने बाद में इंलैण्ड में किया था। उन्होंने कहा था कर्नल जॉनसन भारत में एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल के नेता के रूप में आए हैं और उनका मेरी भारत-यात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो केवल घटनावश ऐसा हो गया कि हम दोनों एक ही समय पर भारत में थे।

सूचना मिली कि बिटिश सरकार के प्रस्तावों का संचेप में श्रध्ययन करने के बाद गांधीजी ने सर स्टैफर्ड किंप्स से कहा, ''श्रगर आपके ये ही प्रस्ताव थे तो फिर श्रापने यहां स्वयं श्राने का कप्ट क्यों किया ? श्रगर भारत के सम्बन्ध में श्रापकी यही योजना है तो में श्रापको सलाह दूँगा कि श्राप श्रगले ही हवाई जहाज से बिटेन लौट जाहये।'' इस पर किंप्स ने कहा, ''में इस बात पर गौर करूँगा।''

चाहे कुछ भी हो यह एक सचाई है कि इस श्रवसर पर राजनीतिक वार्तालाप के चेत्र में एक नये व्यक्ति ने पदार्पण किया श्रीर वस्तुतः सबका ध्यान उसकी श्रीर श्राकपित हो गया। एक सप्ताह तक तो ऐसा मालूम होता रहा कि वातचीत का केन्द्रियन्दु किप्स की बजाय जॉनसन, जन्दन की बजाय न्यूयार्क श्रीर चिंचल की बजाय रुजनेवर बन गये हैं। ७ श्रप्रैंच को स्वयं कर्नज जॉनसन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि मेरी इच्छा तो यह थी कि में श्रापके घर पर ही श्रापसे मिलता, लेकिन चूंकि डर है कि फहीं यह बात प्रकट न हो जाय इसलिए बेहतर होगा कि श्राप ही मेरे निवास-स्थान पर पधारिये। चुनाचे पंडित जवाहरलाल कर्नल जॉनसन से मिलने उनके घर गए। लेकिन जन्दन जाकर सर स्टेफर्ड किप्स ने यह विवाद खड़ा कर दिया कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ही पहले कर्नल जॉनसन से मिलना चाहते थे। पर सवाज तो यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसी क्या पड़ी थी कि वे दिल्ली में उस समय रहनेवाले दस हजार श्रमरीकियों को छोड़कर केवल कर्नल जॉनसन से ही मुलाकात करने की उत्सकता प्रकट करते ? इस सम्बन्ध में सर स्टेफर्ड किप्स के कथन में कोई सार नहीं था। यह विल्क्ज निराधार था।

इसी बीच कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा किप्स-प्रस्तावों को ठुकरा दिये जाने पर सर स्टेफर्ड किप्स ने रचा-व्यवस्था के विषय में एक श्रीर हल पेश किया जो कांग्रेस को सर्वथा श्रमान्य था, इसिलिए उसने इस चार भी इसे ठुकरा दिया। इस सुकाव का विस्तृत उल्लेख उस पत्र में किया गया है, जो श्रापने ७ श्रयेंल, १६४२ को कांग्रेस के श्रधान को लिखा था।

इसके श्रनुसार प्रधानमंत्री युद्ध-सदस्य के रूप में वाइसराय की शासन-परिषद में बने रहेंगे श्रीर युद्ध-सम्बन्धी सभी कार्रवाह्यों का नियंत्रण उनके हाथ में रहेगा। वाइसराय की शासन-परिषद में रचा-विभाग का सदस्य एक भारतीय भी रहेगा, जिसके श्रधीन ये विषय होंगे.— जनसंपर्क-विभाग, सैन्य-विधयन शौर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पैट्रोत का नियंत्रण, पूर्वी देशसमूह परिषद् का प्रतिनिधित्व, सैनिकों की सुन्ध-सुविधाश्रों की न्यवस्था, वैश्टीन (उपाहारगृह) संगठन, कुछ गैर-टेकनिकल शिचण संरथाएं, सेना के लिए रटेशनरी श्रीर छपाई श्रादि की न्यवस्था, विदेश से श्रानेवाले सभी शिष्ट-मंडलों श्रीर श्रपसरों के लिए श्रावरयक प्रदन्ध की देखरेख—यदि वह चाहे तो उनके श्रागमन पर श्रापत्ति भी उठा सकता है—स्वतरेवाले इलाकों से लोगों का स्थानान्तरण, सिगनल-व्यवस्था का एकीकरण तथा श्रार्थिक सुन्ध-सुविधा की व्यवस्था।

इन प्रस्तावों के नामंजूर कर दिये जाने पर ही कर्नंज जॉनसन ने इस वार्ताजाप में हस्तहेप करते हुए निम्न पत्र जिखा---

- "(क) रत्ता विभाग प्रतिनिधित्व प्राप्त एक भारतीय के हाथ में रहेगा। बेकिन उसके अधिकार में वे विषय नहीं होंगे जो प्रधान सेनापित को युद्ध-सदस्य के रूप में सौंपे जायंगे।
- (स) एक युद्ध-विभाग स्थापित किया जाएगा जिसके श्रन्तर्गत रचाविभाग के वे विषय होंगे जो रचा-सदस्य के पास नहीं होंगे।"

इस प्रकार साफ जाहिर है कि सर स्टेफर्ड किप्स ने ७ अप्रैल के अपने सुकाव में जिस दुहरी शासन-पद्धति की योजना का प्रस्ताव किया था उसकी जगह अब इस नये सुकाव के अनुसार, उन दायिखों को छोड़कर जो प्रधान सेनापित का शासन परिपद् के युद्ध-सदस्य के रूप में स्वयं ठठाते हैं, रजा-विभाग के अन्तर्गत शेप सब विषय प्रतिनिधित्वप्राप्त भारतीय को पूर्ण-रूप से सौंप दिये जाएंगे। एक तरह से यह कार्यों का विभाजन न होकर उनके उत्तरदायित्व का बँटवारा था। कार्यसमिति ने इस सुकाव में जो मुख्य परिवर्तन किये उनका सम्बन्ध निम्न बातों से था:—

- (क) कितनी अवधि तक ये उत्तरदायित्व जारी रहेंगे;
- (ख) रचा-सदस्य को घौर शासन परिषद् के युद्ध सदस्य के रूप में प्रधान सेनापति को दिये जानेवाले विषयों की तालिकाएं।

कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में 'युद्ध की श्रविध' शब्द का प्रयोग किया था। इसमें दंशोधन करके सर स्टैफर्ड किप्स ने उसकी जगह ये शब्द रखे:—

"जब तक कि नया शासन-विधान नहीं लागू हो जाता।"
सर स्टैफड किप्स का दूसरा संशोधन बहुत अम-मूलक था।

'सरकारी सम्बन्ध' शब्द बहुत अस्पष्ट था श्रीर उसके स्पष्टीकरण की श्रावरयकवा थी। इससे यह स्पष्ट महीं था कि क्या इसका श्रीमियाय प्रधान सेनापित के श्रीधकारों से था श्रयवा इसका केवल यह श्रीमियाय था कि क्या चार शीर्पकों के श्रन्तर्गत उल्लिखित विभिन्न विपयों की मंजूरी युद्ध-विभाग से ली आयगी जिसके सदस्य प्रधान सेनापित होंगे ११० श्रर्देल को इसके स्पष्टी-करण के सम्बन्ध में सर-स्टेंफर्ड किप्स से जो मुलाकात की गई उसके दौरान में शापने कहा कि ये विषय युद्ध-विभाग के सदस्य के रूप में प्रधान सेनापित की श्रिधकार-सीमा में होंगे श्रीर जय उनसे विषयों की तालिकाओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने को कहा गया तो उन्होंने फिर 10

<sup>&#</sup>x27;(देखो कांग्रेस बुबेटिन संख्या २--१६४२-२२ श्रवेंब, २३-२४ प्रष्ट )

|                                             | ह <u>।</u><br>इहंग                                           |                                                                                         | कांग्रेस का इतिहास : खंड २                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                           | फाइनेन्शियल                                                  | एडप।इज <b>र</b><br>(श्राथिक सवाद्दकार)<br>∵ —                                           |                                                                                                                  | ı                                                                                                                                               | .                                                                                                       |
| प्रधान सैनिक कार्यांत्वय में काम का बँटवारा | सेकेटरी, आमी हेडकार्टसे<br>(मंत्रो. प्रधान सेनिक कार्याच्ना) | भारत-सरकार के आदेश, सेना<br>के आदेश, भारतीय सेना की<br>हिंदायतों और गजट सम्बन्धी        | आदेश जारी करना।<br>श्रामी हेडकार्टंस में काम करने-<br>चाले क्षमें तथा श्रन्य सहायक<br>कर्मचारियों का नियन्त्रसा। | उपयुक्त सर्विसों के लिए<br>स्वीकृत आर्थिक सद्दायता का<br>प्रयन्ध ।                                                                              | सैनिक सेनेटरी, अफसरों की<br>नियुक्ति और उनके रिटायर<br>होने की न्यवस्था—<br>गोपनीय रिपोटँ।              |
|                                             | क्वाटेर मास्टर जनरल<br>(रसद का प्रधान श्रप्तसर)              | सेना के जिए घोड़ों को<br>प्यक्सा।                                                       | पथु-चिकिसा की ब्यवस्था।<br>छावनियों के मैजिस्ट्रेट श्रीर<br>रहने के स्थान की ब्यवस्था।                           | , उत्पादन श्रीर सस्द के जिए<br>उत्तरदायी नागरिक सदस्य-<br>द्वारा उन कोटी-कोटी बस्तुश्रों<br>की स्तरीद जो एक साथ खरीदी<br>जानेवाली रसद में शामिल | म्वाटर मास्टर जनरत की ब्रांच<br>श्रोर उपयुक्त सर्विसों के लिए<br>स्वीकृत श्राधिक सहायता का<br>प्रबन्ध । |
|                                             | एडजुटेट जनर्ल<br>(सहायक प्रधान सैनिक श्रक्तर)                | उत्सयों श्रोर विशेष समारोहों<br>के जिए श्रभिवादन, सजामी<br>तथा श्रन्य शावश्यक व्यवस्था। | रेजिमेयटों से सम्बन्ध रखने-<br>वाले रिकाडों (श्रावश्यक<br>कागजपत्र) श्रोर युद्ध-पद्कों<br>की ब्यवस्था।           | पेदजुटेंट जनरक की याखा<br>थौर डससे सम्बद्ध सर्विसों के<br>जिए स्वीकृत श्राधिक सद्दायता<br>का प्रवन्ध ।                                          | ऐड्जुटेंट-जनरता के विभाग से<br>सम्यद्ध : जज एडवोकेट जनरत्व                                              |
| नीफ़ सराव कि.चत्रक्त                        | नाम जान १३ जलरल स्टाफ<br>(प्रधान सेनापति)                    | थन्तार <i>िष्टीय कानून</i><br>                                                          | जनरत स्टाफ नांच का यासन-<br>प्रपन्ध और उपयुक्त याखा<br>के जिए स्वीहत श्राधिक<br>सहायता का प्रवन्ध ।              | गनरता स्टाफ से सम्यत् चीफ<br>आय दि जनरता स्टाफ।                                                                                                 | धुरसपार सेना का निरीचक,<br>सोपखाने का निरीचक,<br>एँजीनियरो थौर पायोनियर<br>यासा का निरीचक।              |

साही भागुमेना जीर उसके जिए स्वीकृत व्याधिक सद्दायना

चतुमन्यान भीर प्राधित्कार-सम्बन्धी कार्य से संपक्ष

मगान सेनापति— ण्यर मार्याम-

द्रेमिम-सम्म्यी पुरतक तैयार करने में सहायता।

ट्रेनिंग का प्कीकरण् ।

हेिंग स्कूनों और केन्द्रों का निरीएण।

| 4       |   |
|---------|---|
| कायांलय | v |
| म्।नक   |   |
| प्रथान  |   |
|         |   |
| 1       | 3 |
|         | Ġ |
|         |   |

चीफ थाय हि जनरत स्टाफ (प्रधान सेनापति)

में काम का वैटवास (रसद का प्रधान श्रफत्तर) काटर मास्टर जनरत

सेक टरी, आमी हंड नार्टसे

(मन्त्रो, प्रधान सैनिक कार्यात्वय)

पट्को तथा शन्य सम्मानस्वक

ड्यवस्थाये ।

कर्मचारियों की सुचियां तैयार

करना श्रीर श्रफसरों के रिकार्डी

को सुरिचत रखना।

निव्यास बोड

9

सेक्रेट्री।

ट्रेनिंग, संगठम तथा साज-सामान के मापद्यद थीर डिजाइन के

सन्यन्ध में परामर्श देने का काम।

टेको श्रीर मक्तरयन्य माहियों का सलाइकार

फसाएँट, मसीनतन केन्द्र ।

सिगनल दुनों का निरोज्क पैय्ल सेना का निरीषक।

नैत-सिंसी का प्रधान निरीचक।

भारत के प्रधान सेनापति के अधीन रसद के सबेंयर-जनग्ल की नियुक्ति होने पर कार्य का विभाजन

परिपद् का सदस्य

कांग्रेस का इतिहास: दाहरेक्टर याही भारतीय वेले का रतद के सवेंयर जनरख का काम वही होगा जैसा कि गोला-बारुद श्रौर वेड़े के सदस्य का होगा, लेकिन उसमें गाही गोला-गरूद और र्यापारिक बेड़े के सदस्य और (उत्पादन और रसद्) के सेक्रेटरी के कार्य का विभाजन संकाहकार त्राधिक श्रामी हेडमबार्ट्स का सेके टरी रसद का सवेयर जनरत मारतीय वेदा यामिल नहीं है। æ ( 🥸 लैंनिक परिषद् का सदस्य प्रधान सेनापति नवाटर-मास्टर जनरत गैडजुटेंट जनरल जनरत स्टाफ चीफ श्राव 8 से में दरी मितिक एयर मार्याल

सरकारी विमाग का सेक टरी (त्रार० बाई एस०) वेवे का डाइरेबटर (सरकार के सेना की रसद, चारे, ईंधन, कपहे, शस्त्रास्त्र, गोबा-वारुद, साधारण सामान और सामग्री-सम्बन्धी मांगों की सामुद्दिक पूर्ति की व्यवस्था। सिक टरी का-सा द्रा नियन्त्रक ठकों का उपयुंक्त सर्विसों के जिए प्रधान सेनापति-द्वारा उसके जिए स्नीकृत प्राधिक सद्दायता का प्रवन्ध । श्रामी हेदनवार्ट्स के साथ संपक्ष सैनिक टेकनिकज सवाइकार। सैनिक कारद्यानों, डेकों जौर यादी भारतीय येड़े का यासन-प्रयन्ध। कपड़े के कारखानों का नियन्त्रक (मैनिक कारखानों या नियन्त्रक)

इसमें तो कोई शक हो नहीं था कि सर स्टैफर्ड किप्स वहे चालाक और होशियार वनने की कोशिश कर रहे थे। यह स्पष्ट हो जुका है कि कार्यसमिति तीन बार इन प्रस्तावों को उकरा जुकी थी; लेकिन सर स्टैफर्ड किप्स इसे समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे। पहली बार उसने २ अप्रैल को इन प्रस्तावों को नामंजूर किया था। उसके बाद उन्होंने कार्यसमिति के पास अपना रला-व्यवस्था सम्बन्धी सुकाव भेजा और उसे भी कांग्रेस ने ७ अप्रैल को रद कर दिया। लेकिन इस चार कर्नल जॉनसन ने इसे पत्रों में न प्रकाशित करने का आप्रह किया। उसके वाद रला-व्यवस्था के सम्बन्ध में कर्नल जॉनसन ने एक और सुकाव पेश किया। उसके सम्बन्ध में कई संशोधन पेश किये गए। पर अन्त में १० अप्रैल को उसे भी कार्यसमिति ने नामंजूर कर दिया। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि किप्स-योजना रत्ता और मंत्रिमंडल के उत्तर-दायित्व के प्रश्न पर ओकर असफल हो गई। कांग्रेस के प्रधान ने अन्तिम रूपसे इन प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए सर स्टैफर्ड किप्स को जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में सर स्टैफर्ड ने जो पत्र ११ अप्रैल को लिखा उसके निम्नलिखित उद्धरणों से प्रकट हो जायगा कि इस प्रकार की स्पष्ट स्थित में भी उन्होंने कितनी चालाकी और होशियारी से काम लेने की कीशिश की—

"रत्तामंत्री तथा प्रधान सेनापित के युद्धमंत्री की हैसियत से कार्यों के विभाजन के सम्मन्ध में भी में कुछ नहीं कहूँगा, जिसके सम्मन्ध में श्राप विस्तार के साथ विख चुके हैं। इस कार्य-विभाजन में उन कार्यों के श्रतिरिक्त सब कार्य रत्तामंत्री के श्रधिकार-चेत्र के श्रन्तर्गत कर दिये गए हैं, जिनका सम्मन्ध प्रस्यक्तः जनरत्त हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स, श्रीर एयर हेडक्वार्टर्स से है श्रीर जो भारत की लड़ाकू सेनाश्रों के प्रधान की हैसियत से प्रधान सेनापित के श्रधिकार-चेत्र के श्रन्तर्गत श्राते हैं।

"रहा के संकृचित होत्र के धन्तर्गत धानेवाले कार्यों के धातिरिक्त धन्य सब विभागों को शासन-परिपद् के प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय सदस्यों के हाथ में रहना चाहिये। विभागों का सम्बन्ध इस प्रकार निम्न विषयों से होगा :—

होस डिपार्टमेपट ( गृह-विभाग )

फाइनेंस दिपार्टमेण्ट ( श्रर्थ-विभाग ) कम्यूनिकेशन्स दिपार्टमेण्ट ( यातायात्-विभाग )

सप्लाई डिपार्टमेर्प्ट (रसद-विभाग)

इन्फर्मेशन एएड ब्राडकास्टिंग डिपार्टमेयट (स्चना श्रोर रेडियो विभाग) सिविज डिफेंस डिपार्टमेयट (नागरिक रहा-विभाग)

लेजिस्क्रेटिव हिपार्टमेण्ट (कान्न-विभाग) लेगर डिपार्टमेण्ट (श्रम-विभाग) डिफेंस हिपार्टमेण्ट (रहा-विभाग)

श्रान्तरिक श्यवस्था, पुलिस, शरणार्थी इत्यादि।

भारतकी युद्ध-सम्बन्धी सम्पूर्ण शर्थ-न्यवस्था। रेज, सरक, यातायात् इत्यादि ।

सभी सेनाधों के जिए रसद श्रीर युद्ध-सामग्री उपलब्ध करना। प्रचार, प्रकाशन इत्यादि।

हवाई हमलों से बचाव तथा धन्य प्रकार की नागरिक रका-स्यवस्थाएँ।

नियम तथा धादेश । जन-शक्ति ।

सेना के भारतीय भाग का शायन-प्रदन्य।

सर स्टैफई किप्स की भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो घोषणा की गई थी उसका यदि एक

श्रव्हा पहलू था तो उसके दो-तीन बुरे पहलू भी थे। श्रव्हा पहलू यह था कि श्रांबिर विटिश सरकार को भारत के सम्बन्ध में श्रपने कर्तन्य का श्रनुभव तो हुश्रा श्रौर उसने भारत के विभिन्न संप्रदार्थों या दलों के श्रापसी मतभेद का बहाना करना छोड़ दिया। इससे पहले श्रगस्त १६४० में जब वाह्सराय ने भारत के १२ प्रमुख नेताश्रों से बातचीत की थी तो उसका परिणाम केवल यही हुश्रा था कि देश के विभिन्न वर्गों के श्रापसी मगड़े श्रौर भी बढ़ गए थे। लेकिन श्रव इस नीति को छोड़कर किप्स को भारत में एक पंच के रूप में भेजा जा रहा था। जिससे कि वे यहां श्राकर भारतीय नेताश्रों से निजी वार्तालाप द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करें कि 'श्रह्पसंख्यक राष्ट्र की राजनीतिक प्रगति में वाधा न डाल सकें श्रौर न वे बहुमत के निर्णय का सदा ही ऐसा विरोध कर सकें जिसका परिणाम यह हो कि देश की श्रान्तरिक एकता नष्ट हो जाय श्रौर नये विधान के निर्माण पर उसका घातक प्रभाव पड़े।''

श्रद्धा, तो श्रव श्राप इसके बुरे पहलुश्रों को लीजिए। इस योजना की पहली बुराई तो यह थी कि उसमें श्रगस्त १६४० के प्रस्तावों का रोना फिर रोया गया था श्रीर साथ ही यह भी कहा गया था कि—

"वर्तमान घोषणा का मकसद पिछले वायदों को रद करना नहीं है बिलक हन साधारण घोषणाओं को ठोस रूप देना है जिससे कि भारत की जनता को युद्ध-मंत्रिमंडल की ईमानदारी का यकीन हो जाय।"

इससे केवल सन्देह को ही स्थान मिलता था और यह प्रकट होता था कि विटिश सरकार अपनी प्रतिष्ठा की रत्ता करने के लिए चिंतित है। और जब तक राजनीतिक शब्द-कोप में से 'प्रतिष्ठा' शब्द को नहीं निकाल दिया जाता तब तक किसी भी हालत में हिन्दुस्तान में शान्ति नहीं हो सकती थी।

दूसरी खामी यह थी कि उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे यह जाहिर होता हो कि निटेन सत्ता हस्तान्तरित करने को तैयार है। इसी प्रकार नवस्वर १६१७ में जब श्री मापटेगू श्रगस्त १६१७ की प्रसिद्ध घोपणा के बाद भारत श्राये थे तो यह खयाज किया गया था कि वे नये प्रस्तावों पर सोच-विचार करने श्राये हैं, हालांकि वे प्रस्ताव मार्च १६१६ में ही जार्ड चेम्सफोर्ड के भारत के वाइसराय नियत होकर यहाँ श्राने से पहले दिखा दिये गए थे। उस समय भी निटिश सरकार ने उपर से दिखाने को तो भारतीयों से समक्तीता करने का स्वांग रचा लेकिन वस्तुतः उसने श्रपनी एक निश्चित नीति बना रखी थी जिसे बाद में कार्यान्वित किया गया। इसलिए जिन लोगों को उस वक्त का घटनाक्रम मालूम है, वे श्रासानी से समक्त जायंगे कि १६१७ श्रीर १६४२ के इस घटनाक्रम में कोई श्रन्तर नहीं था। उस वक्त भी उत्तरदायी सरकार की दुहाई दी जा रही थी, पर वास्तव में वह एक जान सावित हुई थी। उसी प्रकार इस बार भी हमारे सामने एक श्रनिश्चित श्रीर श्रम्पष्ट-सी घोपणा पेश की गई जिसमें यह छहा गया कि "हमने जो फैसला किया है, वह हमारे खयाल से न्यायोचित है तथा उस उद्देश की रचा के लिए सारी श्रमित्यों का एकीहरण किया जाय श्रीर दूसरा उद्देश्य चिरकाल से युद्ध-रत चहादुर चीनो जनता का हाय पटाना है।"

इस घोपणा श्रोर रचनात्मक रूप से भारत की सहायता करने के खयाल से एक पंच की भारत भेजने के परिणामश्चरूप जो प्रश्न उठ खड़े हुए, वे इस प्रकार थे—क्या भारत हिंसात्मक नीति पर चलकर श्रपनी रत्ता करने में समर्थ हो सकेगा ? दूसरे, ज्या भारत श्रपने पुराने पड़ोसी श्रौर मित्रराष्ट्र चीन की भी उसी हिंसात्मक नीति पर चलकर सहायता करे श्रौर श्रपना भी वही उद्देश्य बनाए जो चीन का है ? तीसरे क्या क्रिप्स-योजना का वास्तविक उद्देश्य यह है कि विटिश मंत्रिमंद्रल के संयुक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने से पूर्व युद्ध-प्रयत्न में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए उससे समम्भीते की बातचीत चलाई जाए ?

श्राइये, श्रक्षहम इन प्रश्नों पर एक-एक करके विचार करें। भारत पर श्राक्रमण करनेवाले शत्र का शतिरोध करते हुए देश की रचा केवल दो ही तरीकों से हो सकती थी। एक तरीका तो यह था कि उसका विरोध हिंसात्मक ढंग पर किया जाय और उसे पछाड़ दिया जाय श्रीर दूसरा तरीका उसके सामाजिक, न्यापारिक श्रीर सांस्कृतिक बहिष्कार का था। श्रर्थात् इसके साथ किसी क्रिस्म का भी मेल-जोल न रखा जाय। दूसरा श्रहिंसा का तरीका है। श्रगर हम इसी तरीके पर श्रमल करने का फैसला करते हैं तो चीन को भी ऐसा ही करना होगा। परन्तु भगर हमें भारत की रचा हिंसात्मक ढंग से करनी है तो यह कहाँ तक उचित श्रीर बांछनीय होगा कि इम चीन का साथ एक ऐसे युद्ध में दें जिसका इमारे देश से कोई ताल्लुक नहीं है श्रीर जिसका परिणाम सिर्फ यह द्दीगा कि दम स्वयं ख़तरा मोल लेंगे। तीसरा सवाब यह था कि अगर बिटेन सत्ता हस्तांतरित करने को राज़ी भी हो जाय तो नया हमें उसकी उस युद्ध में मदद करनी चाहिये जिसका सम्बन्ध केवल उसीसे हैं। और प्रत्यच रूप से किंप्स को भी इसी मक्रसद के लिए यहाँ मेजा गया था। अगर हम ब्रिटेन की मदद करना मंजूर करते हैं तो उसका मतजब यह है कि उससे हम न केवज भारत की ही रचा करते हैं पिलक संसार के पाँच महाद्वीपों में भी बिटेन की मदद करते हैं बौर यह मदद इम उस झालत में करेंगे जबकि ब्रिटेन ने न तो अपना साम्राज्यवादी चोला ही उतारा है और न हम इस साम्राज्यवादी युद्ध को किसी भी तरीक्ने से जन-युद्ध कहने का साहस कर सकते हैं। बिटिश साम्राज्य यहुत दूर-दूर तक फैला हुम्ना या श्रीर उसकी रहा करने के लिये भारतीय सेनाएँ भारत की मर्ज़ी या उसकी जानकारी के बिना पहले ही भेज दी गई थीं। तो प्या भव भारत को उस कार्रवार्ट पर श्रपनी स्वीकृति की मुहर लगा देनी चाहिए जो उस पर उसकी मर्ज़ी के ज़िलाफ लाद दी गई थी और वह पूरी तरह से उस बड़ाई में जुट जाए जिसे शुरू करने में उसका कोई गाथ न था ?

इस सवाद्ध के सम्बन्ध में कि प्रान्तों को भारतीय संघ से खलग हो जाने की श्राज्ञादी रहेगी हम कुछ तथ्यों पर विचार करना चाहते हैं। सिक्लों को उत्तर-पिरचमी भारत में धपनी स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता होना स्वामाविक है। वे पाकिस्तान के कहर विरोधी रहे हैं श्रीर सिक्लों के सर्वदल सम्मेलन ने केवल हसी श्राधार पर किष्म-प्रस्तावों को हकरा दिया कि चूंकि उनके श्रन्तर्गत प्रान्तों को भारतीय संघ से श्रल्य हो जाने का श्राधकार दिया गया था। उन्होंने यह घोषणा की कि "हम पंजाब को श्राधिल मारतीय संघ से श्रयक् करने की कोशिश का हर सम्भव तरीके से विरोध करेंगे।" सिक्लों के लिये भारतीय संघ से श्रयक् रहना काशी हानिकारक था श्रीर ख़ासकर अन्याला किवीजन से वंचित्र होना (जिसकी करना श्रीर के मार्च १६४० के लाहीर वाले प्रस्ताव में प्रयुक्त प्राहेशिक प्रविधंभाजन शब्दों के सन्तर्गत की गई थी) स्वयं धपने हकदे-इकड़े कर लेना था। इमके घटाना श्रव्यक्त प्राथाई। रह पंजाब से श्रयक् हो जाने पर भी पंजाब में =०,००,००० श्रीर-इन्लिम प्राथाई। रह

जाएगी। इस प्रकार प्रान्त की साम्प्रदायिक समस्या तो ज्यों की त्यों वनी रहेगी ही; लेकिन उसके श्रजावा सिक्खों की एक श्रौर पेचीदा एवं जटिज समस्या खड़ी हो जायगी।

### क्रिं<sup>ए</sup>स-प्रस्ताव और रियासतें

प्रान्तों की तरह भारतीय रियासतों की जनसंख्या भी मिली-जली है। रियासतों का चेत्रफल लगभग भारत का एक-तिहाई है श्रीर उनकी श्रावादी भारत की कुल श्रावादी का चौथाई है। राजाश्रों को श्रपंनी स्थिति श्रपने स्थायित्व श्रीर सार्वभौम सत्ता की फिक थी। वे इस फिक में थे कि उन्हें कौन-सी सार्वभीम सत्ता के प्रति वफादार होना पहेंगा ? २ या ३ अप्रैल, १६४२ को किप्स ने तीन नरेशों को, जो उनसे मिलने आये थे, गुस्से में आकर कहा कि उन्हें अपना फ्रैसला कांग्रेस या गांधीजी से करना होगा क्योंकि "इस तो श्रव विस्तर-दोरिया वाँधकर भारत से कूच करनेवाले हैं।" दूसरा सुवाल देश के बँटवारे का था। लेकिन यह कोई टेढ़ा सवाल नहीं था. क्योंकि अगर सार्वभौम सत्ता ब्रिटेन के हाथ से निकल कर भारतीय संघ श्रथवा संघों के हाथ में चली जाती है तो नरेशों को यह फ्रीसला करना है कि वे श्रपना सम्बन्ध किस संघ से स्थापित करें ? क्या यह नहीं हो सकता कि वे ख़द ही श्रपना एक संघ बनाकर बिटिश साम्राज्य से श्रपना नया नाता जोड़ लें ? हाँ, ऐसा होना सम्भव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की घोषणा के मसविदे में नयी परिस्थितियाँ की कल्पना की गई थी। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत प्रान्तों और रियासतों को अपने-अपने प्रथक् संघ बनाने का प्रोत्साहन दिया गया था श्रीर इसका श्रव यह परिणाम हुआ कि लार्ड विजिंगहर श्रीर जार्ड जिनलियगो के शासन-काल में इनकी श्रीर से भारतीय संघ में शामिन न होने के लिए जो सिद्धांत श्रीर कठिनाइयाँ पेश की जा रही थीं वे श्रय नहीं रही थीं। यह ठीक है कि प्रान्तों को तो अपना पृथक् संघ वनाने की आज़ादी थी, परन्तु रियासतों के लिए ऐसी कोई न्यवस्था नहीं की गई थी। उनके बारे में तो केवल इतना ही कहा गया था कि उन्हें विटिश सरकार के साथ अपनी संधियों में संशोधन करने होंगे। क्या बिटिश सरकार अपनी युगों प्ररानी भेदनीति को फिर से कार्यान्वित करने जा रही थी ? रियासर्वे भला श्रपना संघ श्रलग क्यों नहीं बना सकती थीं ? इसिलए उनके शिष्टमण्डल ने यह मांग पेश की कि "हमें भी इस उद्देश्य के लिए सर्वसम्मत पद्धति के श्रन्तर्गत एक ऐसा संघ बनाने का श्रिधकार दिया जाय जिसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।'' इसमें कोई शक नहीं कि अगर उन्हें ऐसा अधिकार दे दिया जाता तो सारत में पूरी तरह से बाल्कन-राष्ट्रों जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती।

सर स्टैफर्ड किन्स ने इस घोषणा के साथ प्रक के रूप में धौर भी ऐसी इधर-टधर की वेसिर-पैर की वार्वे जोड़ दीं जिनका स्पष्टीकरण करने का प्रयस्न उन्होंने पत्र-प्रतिनिधियों के सम्मेजनों में किया था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने वताया कि व्यवस्थापिका-सभा के ६० प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से कोई भी प्रान्त संघ से प्रथक होने का फेसका कर सकता है थीर यदि ऐसा न हो सके तो मत-संप्रह-प्रणाजी के आधार पर ११ प्रतिशत यहुमत से इसका फेसका किया जा सकता है। लेकिन श्री जिन्ना ने यह मांग की कि, व्यवस्थापिका-सभाशों का विभाजन के प्रश्न से किसी किसम का सम्यन्य नहीं होना चाहिए; सिर्फ मुसजमानों के जनमत से ही इसका फेसजा होना चाहिए। श्रीर इसका मतजय यह था कि मुसजमानों की ११ प्रतिशत श्रावादी पंजाब में संब से ११ वह होने का

निर्ण्य कर सकती थी। परन्तु वास्तव में इसका तारपर्य यह था कि पंजाय की ४१ प्रतिशत मुसिक्तम श्रावादी जो पंजाब की कुल श्रावादी का ४७ प्रतिशत है। (जो देश की समस्त श्रावादी के २६ प्रतिशत के क़रीय बैटती है) श्रीर बंगाल की ४१ प्रतिशत मुसिक्तम श्रावादी प्रान्त की कुल श्रावादी का ४७ प्रतिशत बैटती है श्रथवा जो देश की कुल श्रावादी का २७ प्रतिशत है, संघ से दोनों प्रान्तों के प्रथक् रहने के प्रश्न का निर्ण्य कर सकती है।

इस सम्बन्ध में हम सर स्टैफर्ड किप्स के कुछ वन्तव्यों का विवेचन करना चाहते हैं। ३० मार्च, ११४२ के श्रवने ब्राडकास्ट में उन्होंने कहा—

"यह स्वयं भारतीयों का कार्य है, किसी वाहरी शासक का नहीं, कि वे यह विश्वास करें कि भविष्य में किस योजना के आधार पर भारत अपना शासन चलाएगा। यदि भारतीय हमारी सहायता मांगेंगे तो वह सहर्प दी जायेगी; लेकिन यह तो आप सब भारतीयों का ही कार्य है कि आप अपने भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करके किसी निश्चय पर पहुँचें। हम बड़ी तन्मयता के साथ आपके कार्य को देखेंगे और यह आशा करेंगे कि इस महान् कार्य में आपका सद्विवेक वास्तविक रूप में आपका पंथ-प्रदर्शन करें।"

पर इसके बाद ही श्रापने सहसा एक धमकी भी दी।

"हमसे जिस मार्ग-प्रदर्शन की आशा की गई थी अब वही हमने किया है श्रीर अब यह बात भारतीयों — केवल भारतीयों के ही निरचय करने की है कि स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए वे हमारे बतलाये मार्ग की श्रोर अपसर होते हैं या नहीं। यदि अवसर से लाभ ष्ठाने में वे असफल होते हैं तो इस असफलता का उत्तरदायित्व उन्हीं के कन्धों पर रहेगा। हमारे प्रस्ताव निश्चित और स्पष्ट हैं। यदि भारतीय लोकमत के नेताओं ने इन्हें अस्वीकार कर दिया तो युद्ध की समाप्ति तक इन प्रस्तावों पर पुनः विचार करने का न तो समय और न अवसर मिलेगा।"

इससे भी बुरी बात यह थी कि अपनी निजी यातचीत में सर स्टैंफई किप्त ने यह धमकी दी अथवा भविष्यवाणी की कि भारत में एक अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया जायेगा।

#### पत्र-प्रतिनिधियों से वातचीत

प्रश्न-क्या भारतीय संघ को सम्राट के प्रति वकादार न रहने का हुङ हासिल होगा ? उत्तर-हाँ, क्यों नहीं । इस उद्देश्य से कि इस सम्यन्य में किसी किस्म का शक न रहे, हमने पैरा (ग) संख्या २ के श्रन्तिम वाक्य में ये शब्द रखे हैं: "किन्तु उस (शस्तावित संधि) में ऐसा कोई प्रतियन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय संघ के जिटिश राष्ट्र-मण्डल के श्रन्य सदस्यों से शापके भावी सम्यन्ध निश्चित करने के श्रीपकार में क्या होने की सम्भावना हो।" इससे संघ को जिटिश राष्ट्र-मण्डल में रहने या उससे श्रन्तग होने की पूरी माज़ादी होगी।

प्रश्न-स्या इस संघ को संसार के किसी भी शन्य राष्ट्र के साथ सन्यि इस्ने का

उत्तर-हाँ।

प्रस्त-स्या संघ को भाषने किसी विदेशी पदोसी शब्द में सम्मिल्ति होने का भाषिकार होगा ? कांग्रेस का इतिहास : खंड २

उत्तर-इस सम्बन्ध में उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है।

सर स्टेफर्ड किप्स के वक्त व्या का पैरा ( छ ) उनकी घोषणा का व्यावहारिक भाग है श्रीर इस पर विस्तृत रूप से विचार करना समीचीन श्रीर लाभकारी होगा: "भारत के श्रागे जो संकट-काल उपस्थित है इसके बीच श्रीर जब तक कि नया विधान लागू नहीं होता तब तक सम्राट् की सरकार भारत की रचा के नियंत्रण श्रीर निर्देशन का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण विश्य- युद्ध-प्रयत्नों के एक श्रंग के रूप में श्रपने हाथ में रखेगी।"

प्रश्न--श्राखिर कौन-सी निश्चित श्रविध व श्रवस्था में ब्रिटिश सरकार इस देश की छोड़ने का इरादा रखती है ?

उत्तर—ज्योंही विधान-निर्मात्री संस्था पुराने विधान की जगह एक नया विधान तैयार कर लेगी बिटिश सरकार नये विधान को स्वीकार करके उसे कार्यान्वित करने का वायदा करती है श्रीर ज्यों ही नये विधान पर श्रमल होना छुरू हो जायगा वह यहाँ से हट जाएगी।

प्रश्न-भारतीय सेना का क्या होगा ?

उत्तर—जहाँ तक नवीन भारत का प्रश्न है वह सारी ही भारतीय सेना श्रोर उसके श्रावश्यक साज-सामान को श्राप्त श्रीकार में तो सकता है। ज्योंही भारतीय विधान का फ्रेसला हो जाएगा, सब चीज़ें भारत को सौंप दी जायेंगी। इस श्रीन्तम वाक्य की ज्याख्या करते हुए श्रोफेसर ऋपलैंपड़ ने तिखा है कि "इसमें वे सभी सर्विसें श्रा जाती हैं जो इस समय भारतमंत्री के नियंत्रण में हैं।"

#### क्रिप्स की वापसी

सर स्टैफर्ड किप्स भारत में आये। उन्होंने इस देश को देखा, उसका अध्ययन किया और लीट गये। उन्हें वापस जाने की जल्दी थी। द्रश्रसत्त वे दो सप्ताह से अधिक ठहरना भी नहीं चाहते थे। रता-क्यवस्था-सम्यन्धी वातचीत और कर्नल जॉनसन के यहाँ पधारने के वाद रंगमंच पर कृद पड़ने के कारण सर स्टैफर्ड किप्स को एक सप्ताह तक और रुकना पर गया। पर वातचीत सहसा ख़त्म हो गई।

भारत में किप्स-योजना की वातचीत श्रमी चल ही रही थी श्रीर म श्रमेंल को दिएली में कार्यसमिति कर्नल जॉनसन द्वारा पेश किये गए सुमाव में संशोधन कर रही थी कि इसी दौरान में एक वही विचित्र श्रीर रहस्यपूर्ण घटना हुई। इस वात का तिनक भी श्रन्देशा नहीं था कि वातचीत श्रसफलता की सीढ़ी तक पहुँच गई थी, चिक दूसरी श्रीर चातावरण काशी श्राशामय प्रतीत हो रहा था। इधर भारत में तो यह परिस्थिति थी श्रीर उधर न्यूयार्क में क्या हो रहा था? ७ श्रप्रैल की रात्रि को न्यूयार्क के टाइनहाल में भाषण देते हुए भारत के भृतपूर्व वाइसराय लाई इरविन श्रीर श्रमरीका के तत्कालीन दिटिश राजद्त लाई देलीफेंक्स ने यह संभावना प्रकट करते हुए कि सम्भवतः भारतीय प्रवक्ता किप्स प्रस्तावों को दुकरा दें, कहा:—

'श्रगर हमारा प्रयत्न श्रासफल रहा तो त्रिटिश सरकार को बहे-बहे संगठित भारतीय दलों की सहायता श्रथवा सहयोग के बिना ही विवश होकर श्रपने कर्नन्य का पालन करना पहेगा। भारत के सबसे बहे सुसंगठित राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सहयोग से हम वंचित रहे हैं। कांग्रेस समस्त भारत का एक छोटा-सा भाग है श्रीर भारत के श्रन्य दल श्रीर संस्थाएँ, उसका यह एकमात्र दावा कि वह सारे भारत का प्रतिनिधिय करती है, मानने को तैयार महीं हैं।"

यह भाषण ७ अप्रैल को दिया गया और यह निश्चित है कि ऐसा भाषण देने के लिए लाई देलीफैक्स को आवश्यक हिदायतें लन्दन से ही प्राप्त हुई होंगी। इससे दो वार्ते साफ्त ज़ाहिर हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस-द्वारा किण्स-प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने की खबर समाचार-पत्रों में ७ अप्रैल को ही प्रकाशित हो जाती, पर कर्नल जॉनसन के हस्तचेप करने पर उसका प्रकाशन रोक दिया गया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि लन्दन में विदिश सरकार ने किण्स-योजना की असफलता को निश्चित समक्त लिया था और इसकी स्चना उसने न्यूयार्क को भी दे दी। दूसरी बात यह है कि विदेन अमरीका को खुश करने की फिक्र में था। इसी उद्देश्य के लिए लाई देलीफैक्स के उक्त भाषण की न्यवस्था भी की गई थी। इसलिए यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि मूल किण्स-योजना का असली मक्रसद भी अमरीका के जनमत को संतुष्ट करना ही था।

चाहे युद्ध की परिस्थिति में श्रथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुत्रा हो श्रयवा कोई श्रीर वजह हुई हो लेकिन यह एक सचाई है कि १० श्रमेंल की शाम को सर स्टैफई किप्स के रुख में पूर्ण परिवर्तन हो गया और वे इस वातचीत को वन्द कर देने के लिए व्यव श्रीर चिंतित से दिखाई दिये । इधर इस बात चीत का खत्म होना था कि सर स्टैंफर्ड क्रिप्स ने विरोधी रुख श्रव्तियार कर लिया शीर वे कांग्रेस पर इलजाम-पर-इलजाम लगाते चले गए। १० अप्रैल की शाम को ज्यों ही कांग्रेस के प्रधान धीर पंडित नेहरू सर स्टेंफर्ड किप्स के यहां (. ३, क्वीन विक्टोरिया रोड ) से वापस लोटे तो सर स्टैफर्ड किप्स फौरन श्री जिल्ला की कौठी पर दौड़े गए। अगले दिन कार्यसमिति को उनकी तरफ से एक कह पत्र मिला। जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर यह दीप लगाया था कि वह श्रल्पसंख्यकों पर शासन करना चाहती है श्रीर टन्हें दबाकर रखना चाहती है। यह बढ़े श्राश्चर्य की बात थी कि उन्होंने ऐसा पत्र जिला: क्योंकि कांग्रेस ने तो इस सन्वन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा था कि उसे या मुस्लिम लीग श्रथवा श्रन्य राजनीतिक दलों को कितने-कितने स्थान मिलने चाहिएं। न कभी कांग्रेस ने यही सुमाव पेश किया था कि प्रधान सेनापति के श्रताचा राष्ट्रीय सरकार के १४ सदस्यों में से उसे बहुमत दिया जाना चाहिये। इसलिए शगर इनमें से कांग्रेस की पांच या छः स्थान दिये भी जाएं तो भी उसका बहुमत केवल उसी हालत में हो सकेगा यदि किसी अल्पमव के प्रतिनिधि उसके साथ होंगे। इसलिए एक तरह से पांसा श्रन्नमतों के पछ में था। वे जिधर चाहते पलड़ा मुका सकते थे। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार की योजना बहुमत के शासन की योजना न होकर वास्तव में शहरमत के शासन की योजना हो गई।

उसी रात को सर स्टेंफर्ड किप्स ने दिली रेडियो स्टेशन से एक बाडकास्ट किया जिसमें से उन्होंने कुछ ऐसे महे चाक्य निकाल दिये थे जो उनके वक्तव्य की जिल्लित प्रति में मीजूद थे, श्रीर जिसे उन्होंने पहले ही प्रकाशनार्ध पत्रों को दे दिया था। याद में पत्रों में उनका यह वक्तव्य क्यों-का-स्यों प्रकाशित हुआ।

वह वक्तव्य इस प्रकार था:---

"ऐसा बालोचनात्मक शौर व्यरचनात्मक राज तो व्यामागीर पर व्यवहारयों व्ययवा बाहारीं में पाया जाता है और किसी समझीते पर पहुँचने का यह शारीका भी नहीं है। लेकिन यहि मारत को संसार में एक सुदद शीर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ब्रयना दिखा स्थान प्राप्त करना है वो दसे सम-स्रोता भवस्य करना चाहिये।" मांग को पूरा करने श्रीर उसे बिटेन का संरचित देश न रहने देने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय श्रवश्य कर लिए (हालांकि मिशन के सम्मुख विचारणीय विषयों में मिख के बिटेन के एक संरचित देश ही बने रहने की बात बही गई थी) । इनमें से एक निर्णय यह किया गया था कि श्रयं श्रीर न्याय-विभाग को छोड़कर बाकी के सब विभाग, जिनमें पर-राष्ट्र विभाग भी शामिल था, मिलियों को सोंप दिये जाएं । श्राजादी का यह कितना विचिन्न श्रीर श्रनोखा स्वरूप था । बिटेन ने श्रपना यह निर्णय श्री जगलुल पाशा को उनकी स्वीकृति लिए विना ही बता दिया श्रीर यह कह दिया कि समसौते के लिए ये हमारी न्यूनतम शर्ते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है, सर स्टेफर्ड किप्स ने भी श्रपने ये प्रस्ताव ११ श्रप्रैल को वापस ले लिए थे श्रीर १२ श्रप्रैल को वे इंग्लैएड लौट गए । फिर भी श्री चर्चिल श्रीर श्री एमरी बार-वार यही घोपणा करते रहे कि ये प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों कायम हैं श्रीर उनमें किसी किस्म का परिवर्तन नहीं किया गया । परन्तु लार्ड वेवल ने १० फरवरी, १६४४ के श्रपने भाषण श्रीर गांधीजी के नाम श्रपने १७ श्रगस्त, १६४४ के पत्र में इनमें संशोधन करते हुए यह श्रनुरोध किया था कि देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से पहले गारत के प्रमुख वर्गों में मावी विधान तैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में कोई समसौता होजाना श्रावरयक है।

लुई फिशर ने किप्स-मिशन के सम्बन्ध में कुछ बड़े दिलचस्प रहस्यों का उद्घाटन करते हुए न्यूयार्क के 'नेशन' में २६ सितम्बर, १६४२ को श्रपने एक लेख में इस प्रकार जिला—

"किएत ने भारत में श्रपने कुछ कर्मचारियों श्रीर श्रन्य लोगों को भी यह बताया कि मैंने इंग्लेयड से रवाना होने से पहले ही श्री विस्टन चिंक से श्राप्रह किया था कि वे वाहसराय को हटादें। प्रत्यच था कि उन्होंने पहले से ही यह आंप लिया था कि वाहसराय की तरफ से उनके मार्ग में कठिनाइयां पैदा की जाएंगी। किएत के कथनानुसार श्री चिंक ने इसका यह उत्तर दिया कि ऐसा कोई कदम उठाना बढ़ा श्रमुविधाजनक श्रीर कष्टकर होगा। इसके श्रजावा प्रधान मंत्री श्री चिंक ने उन्हें यह श्राश्वासन भी दिया कि यद्यपि वाहसराय समक्तीते की बातचीत के मार्ग में कोई हत्त्वचेप नहीं करेंगे; लेकिन रत्ता के प्रश्न पर श्रात्तम फैसला लार्ड वेवल ही करेंगे। परन्तु किएत का यह कहना था कि मुक्ते भारत में वास्तविक मंत्रि-मण्डल के श्राधार पर सरकार कायम करने का पूरा हक है; परन्तु बाद में सर स्टेफर्ड किएत को लन्दन से जो नयी हिद्दायतें मिली उनके श्रमुसार उनसे यह विशेपाधिकार वापस ले लिया गया। सर स्टेफर्ड किएत को सार्ग तौर पर श्रीर श्रसंदिग्ध शब्दों में यह प्रता दिया गया कि जवतक उन्हें वाहसराय श्रीर लार्ड वेवल की स्वीकृतिन मिल जाए तबतक वे विटिश सरकार की घोपणा के मसविदे की श्री के बाहर नहीं जा सकते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि किएत-मिशन किस श्राधार पर श्रीर स्थांकर श्रमफल रहा। उसी सार्यकाल किएस ने यह भी कहा कि मेरे शतुशों ने मुक्ते परास्त वर दिया है।

"इस पर सर स्टेंफर्ड किप्स ने श्रापना विस्तरा-शोरिया बांध लिया। फिर भी परिस्थिति को सुधारने की एक श्रीर कोशिश की गई। फरवरी, १६४२ में जापान सुदूर-पूर्व में निरन्तर श्रागे बढ़ता चला जा रहा था। उसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति रूजवेएट की भारतीय समस्या में दिलचस्पी बढ़ती गई श्रीर जब श्राखिर में बिटिश मंग्नि-मचड़ल ने किप्स-मिशन को भारत में भेजने का फैसला किया तो उन्होंने भारतीय समस्या को इल करने के लिए धी चिंचल के पास एक प्रस्ताव भेजा। राष्ट्रपति रूजवेएट भारत में इस मिशन की गतिविधि की

निरन्तर देखते रहे शौर जब ६ अप्रैल को अन्हें उसके श्रसफल होजाने की सूचना मिली तो श्रापने श्री चर्चिल से क्रिप्स को भारत में ही कुछ समय तक शौर टिके रहने शौर फिर से बातचीत शुरू करने की सलाह दी । परन्तु वे नहीं रुके।

18 नवम्बर, १६४२ को न्यूयार्क के 'नेशन' में श्री आहम सप्राई ने श्रपने एक लेख में इस बात से इन्कार किया कि श्री किप्स ने इस तरह का कोई वायदा किया था। इसका जवाब देते हुए लुई फिशरने लिखा कि "किप्स ने श्रपना वायदा इसलिए वापस नहीं लिया कि उन्होंने यह वायदा ईमानदारी श्रीर सचाई के साथ नहीं किया था विक इसलिए कि उससे मतभेद रखनेवाले श्रंग्रेजों ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया था।"

#### संधि

बिटिश राष्ट्र-मंदल के साथ स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध किस तरह के होंगे इस सम्बन्ध में ब्रोफेसर कूपलैंग्ड ने स्पष्ट रूप से ब्रकाश डालते हुए कहा:—

"परन्तु भारत की स्थिति श्रन्य स्वाधीनता प्राप्त उपनिवेशों से भिन्न है। उसकी भौगी-लिक स्थिति इस प्रकार की है कि हमें शान्तिकाल में भी वहां श्रंग्रेजी सेनाएं रखनी पहेंगी श्रीर एक संयुक्त रचा-न्यवस्था के रूप में भारतीय सेनाश्रों के साथ उनका सम्बन्ध कायम रखना पहेगा।"

साफ जाहिर है कि दोनों सम्बद्ध सरकारों के मध्य होनेवाली संधि का आधारभूत विषय यही होगा। ११४२ की घोषणा के मसविदे में इस तरह की एक संधि की यात कही गई है। यह भी बताया गया है कि इस संधि में वे सभी विषय शामिल होंगे जो पिटेन-हारा भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित करने के परिणामस्यरूप पैदा होंगे। श्रीर सर स्टेंफर्ड किप्स ने दिल्ली में श्रपने एक पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा था कि भारत की रहा-व्यवस्था में बिटेन की सहायता भी इनमें से एक विषय होगा। उन्होंने कहा था कि ''नये भारतीय संघ श्रथवा संघों की मर्जी श्रीर श्रायह के बिना इस देश में कोई शाही सेना नहीं रहेगी।" इस तरह की व्यवस्था के हमारे सामने श्रीर भी उदाहरण हैं। १६२१ के स्मटस-चिंल सममोते के श्रनुसार दिएण धर्माका के समस्त तटीय प्रदेश की रचा की ज़िम्मेदारी यद्यपि दिच्या शक्रीका की यूनियन के ऊपर है, फिर भी साहमन स्टॉर्म के दन्दरगाद को एक नौसैंनिक खड़े के रूप में इस्तेमाल करने खाँर वहां श्रपना एक नौसैनिक वंदरगाह कायम रखने का श्रधिकार बिटिश सरकार को दिया गया है। १६२१ की प्रेंग्जो-धायरिश संधि की ७ वीं धारा के अनुसार जो याद में १६३= में रद करदी गई, कुछ निर्धारित बन्दरगाहों की रचा की ज़िम्मेदारी बिटेन को ही सौंप दी गई थी छौर यह भी कहा गया या कि तटीय प्रदेश की रचा के लिए हवाई सुविधाओं की व्यवस्था और देल का भंडार जमा रखने की ज़िम्मेदारी भी विटेन की होगी। १६४१ में न्युफाट ट्लेंड, विटिश परिचमी हीप-संमृह भीर ब्रिटिश गायना के बंचाव के छहु अमरीका को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में एक सममौता हुआ था। इसी प्रकार जब मिल त्रिटेन के पंजे से सुटकारा पाने पर एक पूर्व स्याधीन राष्ट्र बना तो "विटेन और मिल्र की संधि" को द वी धारा के खनुसार स्वेज नहर की एटा की शिम्मेदारी बिटेन को दी गई और इसके लिए उसे मिख में धपनी सेनाए रायने का श्राधिकार भी दिया गया।

विधान-निर्माही परिपट

श्राने चलकर विधान-निर्माती परिषड् के सम्बन्ध में धापने विधार प्रकट घरते हुए प्रोफेसर कुपलें हैं ने लिखा है—

# वम्बई प्रस्ताव--पृष्ठभूमि और परिणाम

सर स्टेफर्ड भारत आये और असफल होदर इंग्लैएड वापस लौट गये। भारत के सभी प्रमुखंद्वीं श्रीर सार्वजनिक संस्थाश्रों ने किप्स-प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया था। परन्तु प्रत्येक की वजह अलगः अलग थी। यह स्थिति विलकुल साइमन-कमीशन-जैसी थी। उस समय भी १६२७ २६ में विभिन्न दलों और सार्वजनिक संस्थाओं ने श्रलग-श्रलग वजहों से उसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस-द्वारी किप्स-प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने की सुख्य वजह यह थी कि उनके श्रतसार शासन-परिषद् धारासभा के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। इसके श्रतावा ऐसा करने के दूसरे श्रीर गौण कारण ये थे-एक तो प्रान्तों को भारतीय संघ से श्रलग हो लाने की श्राज्ञा दे दी गयी थी। दूसरे भारतीय रियासतों की जनता को इस योजना के श्रन्तर्गत कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। उसके लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। तीसरे, रत्ता और युद्ध-विभागों को धुरत्तित विषय मानकर उन्हें भारतीयों को देने से इन्कार कर दिया ाया था। उधर दूसरी घोर मुस्लिम लीग की स्थिति यह थी कि वह इस योजना को केवल उस हालत में स्वीकार करने को राजी थी अगर कांग्रेस भी उसे स्वीकार कर जेती। उसने इन प्रस्तावों को इस वजह से नामंजूर कर दिया कि उनके श्रनुसार प्रान्तों को संघ से श्रवण होने का पूरा और साफ साफ शब्दों में कोई श्रधिकार नहीं दिया गया था श्रीर न ही उनसे पाकिस्तान की माँग ही पूरी होती थी। हिन्दू महासभा ने इन्हें इसलिए श्रस्वीकार कर दिया कि इनमें भारत के विभाजन की गुँजाइश रखी गई थी, हालाँ कि इस वात की वही श्रस्पष्ट-सी संभावना थी। दलित वर्ग का यहं कहना था कि हमें काफी संरत्तण नहीं दिये गये। भारतीय ईसाइयों श्रीर मजदूरों ने इन्हें उसी विना पर नामंजूर कर दिया जिस पर कांग्रेस ने किया था। सिर्फ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक ऐसा दक्त था जिसने इन्हें स्वीकार किया। रियासतों को इनसे कोई सरोकार नहीं था; क्योंकि चाहे वे भारतीय संघ में शामिल होतीं या न होतीं: उनके बिए तो नयी परिस्थिति में अपने संधिजन्य अधिकारों में संशोधन करना दी था। रही रियासतों की जनता। उसके लिए इनमें कोई गुंजाहरा नहीं थी। इसलिए वह इनकी श्रोर देखना भी नहीं चाहती थी।

किन्स-मिशन की श्रसफलता की प्रतिक्रिया इतनी जोरदार श्रीर व्यापक रूप में हुई थी कि लोग यह शक करने लगे कि क्या वास्तव में येचारे क्रिप्स की पीठ में विटिश सरकार ने छुरा मौंक दिया है श्रथवा दीक्वेंसी के शब्दों में चालाक क्रिप्स "महज धोखेयाजी, छुल-कपट, विश्वासघात

कीर बहुरों कालों से काम है रहे में कीर बन्हें हुए पर जरा भी प्रमानाप मही था !" परनतु इस स्वत्य में इतना बहुना ही कार्ता होगा कि एवंद व्यक्तिया की देनकर वांग्रेस में उनका विकरतम कीर प्रतिष्ट मिल सथा लिया पर वे यह बाल इस रहे थे कि उसवे जिल्मे ये शपने राज-मीतिक हरे रह से राज्य हो आईंगे, जनांग कोची नुर कला गया । हनके मिल को खानिर विषय दीक्ष प्रदूषह्मा प्रदाकि "मुक्षे पर देशकर यहा स्वतः ही गार्ड कि शित्म शैमा व्यक्ति भी कीनात का ही काध है बहु। है। " बारक के फरदन अहीटकर कर की फर्ट दिल्ला ने बामनीका के नाम की मायल कारकार्य किया त्यकी पही जीव्यान अतिविधा हुई । इस भावता में किया ने पहा, "हमने प्रतिभिध्यक्तं भारतीय सन्तर्गतिक भेगाको को गणान याहगराय यो नामन-परिषद् में रेमा प्रतिमिक्तित्व देने का प्रम्याव विचा प्रीमा कि आपरे उन मंद्रियों को प्राप्त है जो आप (धम-भीका) के बाहुपति की प्रकार्त देते हैं। '' क्या बाहुका में यह सम्प्रधारी क्या यह सरामर कुठ गई। भारी बया यह युवा विवृद्ध कारत विविवादा नहीं थी है लेकिन उन्हें इतने से ही संतीद नहीं हुना। करहीते यह भी कहा कि बारिय जन्मसंख्यकों पर हा जाना चाहता है। यह उन्हें आखीकित करना चाहुनो है। बांदेस के एक प्रतिनिधि ने ही धर्मल जानका में इस समने में हस्तरेप करने की बहा । क्षेत्रेय में गांदीली के हुआरे पर ही। इन प्रकाशी की दृष्टराया । गांदीली ने हुन प्रकाशी की मुक्त दिलालिय देव. की शैर-सियादी हैंची बहा। इस के ध्यमाना धापने इस यात से भी साफ इनकार कर दिया है। हैने समामीत की कार्यात में दौरान में "मंग्रियमक्ता" गाय का प्रयोग किया है। भारते कहा कि मैने तो हमें वों ही हम्तेमाल किया था। मेरा मनस्य हमके यसली मानों में नहीं था। अन्होंने इननी कृठी और मलत याते बहीं कि उनमें उनका ही चुकवान हुया सीर हर्के भूतपूर्व मिद्र राधा अभिनायक श्रीर समर्थक हरके पाके गुरुमर यन गए। राजनीतिहर्ते, पचहारों, संस्था चीर प्रकारकों ने इन्हों जागाय शीर धेतुनियादी यागी को रेकर कुठा प्रचार करना शुरू कर दिया । उन्होंने भरूष महासागर से सेकर प्रशान्त महासागर, मुरोप से बेकर भम-रीश, पार्टनेएट से क्षेत्रर धमरीकी गांगिय धीर मार्थगणिक रंगमंघी से विकर निरजावरी तक हुन्हीं मुद्री श्रीर विराधार वालों का प्रधार करने का घीड़ा दहा किया। राजनीतिलों ने एनकी वकल कर सी, चीर पादरियों नया साट पादरियों ने इन्हीं पातों की श्रपना, धर्मोपदेश यनाकर सोगीं तक वहंगाना शुरू कर दिया। चाट्टमे, सब दम जरा धी बर्नाई सा के विचारों का भी विवेचन करके देवें कि हम प्रकार की अनग्य यातों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं:-

'आजकल जब काई गृठी यात सार्वजनिक रूप धारण वर तेती है तो उस पर काबू पाना सुदिकल होजाता है। चाह कितने ही खिछल रूप से उसका ख्यूडन करने की चेटा की जाय फिर भी धनजान लोग उसपर यकीन किये जाते हैं और पत्रकार एक बूसरे की त्रयत्र नकल करते रहते हैं जब तक कि ये यह फैसजा नहीं कर लेते कि अम उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं रही। धगर में उन धस्य यातों का ख्याल करूँ जो में खपने बचपन से लेकर खब तक सुनता चा रहा हूं और जिनका ख्यूडन भी हो शुका है तो में यह कह सकता हूं कि ऐसी मूठी बाते प्रायः धामानी से डेड शताब्दी तक जारी रह सकती हैं।

"जब महारानी विषटोरिया गदी पर येंटी तो लार्ड मेख्योनं उनका पथ-प्रदर्शन किया करते. ये। कहते हैं कि एक बार उन्होंने मंत्रिमयङल की येंटक में कहा था कि 'सुके इस बात की परवाहे नहीं कि हमें कितना निन्द्रनीय थीर एिगात क्रुड कहना होगा, लेकिन थाप में से तथ तक कोई भी स्पक्ति इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि हम सब इस पर राजी न होजाएं कि हमें समान मूठ ही कहना है और उसी पर जोर देना है। चाहे यह कहानी सन्ची हो या मूठी, परन्तु भत्यिष ईमानदार राजनीतिज्ञ का भी शासन-प्रबन्ध चलाने के लिए लोगों से कहना पहला है कि उनके लिए किस जात पर यकीन करना हितकारक है और फिर चाहे वह बात सच हो या मूठ। अगर अगने सप्ताह ही वह बात मूठ साबित हो जाय तो इंग्लैंग्ड में उसका कोई असर या प्रति-किया न होगी: क्योंकि बिटेन के लोग किसी राजनीतिक भाषण को केवल उतनी अव्धि तक ही याद रखते हैं जितनी कि प्रांत: और सायंकाल की प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के दरिमयान रहती है।"

परन्तु गांधीजी न तो कोई राजनीतिज्ञ श्रथवा पत्रकार श्रीर न कोई गिरे हुए राजनीतिज्ञ श्रथवा चालाक प्रचारक थे। वे तो एक पैंगम्बर श्रौर दार्शनिक तथा एक श्रनीति की राह'पर चलनेवाले समाज में नैतिक आदर्श के व्यक्ति थे। उनका सिद्धान्त असत्य का मुकायजा रूत्य श्रीर श्रन्धकार का मुकाचला प्रकाश तथा मृत्यु पर जीवन द्वारा विजय पाने का था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि "जब तक समाज में शक्ति का चँटवारा श्रनुचित श्रनुपात में रहेगा तव तक सामाजिक संघर्ष चलता रहेगा और समाज के सभी लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा।" उनका श्रन्तिम उद्देश्य इस प्रकार के "राजनीतिक साधनों का पता जगाना था जिनसे समाज के तिए एक श्राध्यारिमक तथा सामाजिक श्रादर्श की प्राप्ति हो सके।" इसतिए उन्होंने श्रप्रैल, १६४२ के अन्त में अपना आन्दोत्तन शुरू कर दिया। "भारत के लिए चाहे इसका कैसा भी परिणाम क्यों न हो, उसकी श्रौर ब्रिटेन की भी वास्तविक सुरचा इसी में है कि श्रंग्रेज़ व्यवस्थापूर्वक श्रौर समय रहते भारत से चते जाएँ।" "संसार की सभी बुराइयों की जड़ में शक्ति का श्रतुचित श्रतु-पात में जो वेंटवारा दिखाई देता है उसे दूर करने का यही एक तरीका है। यह कोई पहला मौका नहीं था जब कि गांधीजी ने प्रंमेज़ों से भारत को छोड़कर चले जाने को कहा हो। २२ प्रप्रंज, १६४१ में श्री एमरी ने कामन-सभा के सामने अपने एक भाषण में इस बात पर ज़ोर दिया था कि भारत के राजनीतिक दलों को आपस में कोई समसीता कर लेना चाहिये। श्री एमरी के इस उत्तेजनापूर्ण भाषण का प्रत्युत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था. "श्राख़िर बिटेन के राजनीतिज्ञ यह बाब क्यों नहीं मान लेते कि यह भारत का घरेलू मामला है ? वे भारत से एक बार हट जाएं, में वायदा करता हूं कि कांग्रेस, जीग शौर देश के दूसरे सभी दळ तब यह श्रनुभव करने जगेंगे कि सब का भला इसी में है कि हम सब श्रापस में मिल जाएँ।" गांधीजी का दह विश्वास था कि "विटेन के इस देश में बने रहने से जापानियों को भारत पर श्राक्रमण करने का प्रीत्साहन मिलता है।" "मुक्ते यक्नीन हो गया है कि श्रव वह वहत श्रा गया है जब श्रमेज़ों श्रीर भारतीयों को एक-दूसरे से सर्वथा किनारा दर तीना चाहिये।" "ग्रगर वास्तव में श्रंग्रेज भारत से तत्काल श्रीर व्यवस्थितरूप में, पूर्णतः हुट जाएं तो उससे मिल्लाप्ट्रों का बच्य एकर्म पूर्ण नैतिक श्राधार पर श्रधिष्टित हो जाएगा।"

"त्रिटेन की सफलता की पहली कसीटी श्रपनी गलती की सुधारना है।"

"प्रत्येक बिटेनवासी से मेरी प्रार्थना है कि वह मेरी इस अपील का समर्थन हरे कि अप्रेज़ प्रिया और अफीका के हर हिस्से से हसी घड़ी हट जायेँ।"

"श्रीर श्रगर नैतिक पहलू को भी तराज् के एक पताई पर रख दिया जाय तो ब्रिटेन का, हिन्दुस्तान का श्रीर दुनियां का इसमें नफा-दी-नफा है।"

"हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का नहीं, अंग्रेज़ों का है। उसका 'ग्रंग्रेज़ी मिल्कियत' के

तीर पर वर्णन भी किया गया है। सब नी यह है कि विजेता की कियों मद में भी ही तह महद मध्ये श्राणी में 'स्वेदहापूर्ण' नहीं कही जा मदती।''

"धागर हम ब्यापक अविश्वाम और धामन्य का हम अपनी मारी अपना में विशेष मही फरेंगे, तो वह हमारे जीवन मात्र को नियरमा दना देता ।"

"हम पर रांग्रेज़ों का जो शामाहतिक प्रभुत्व शल बढ़ा है, हमको भारत भीर शहिमक रीति से समाप्त करने के चित्र और नवन युग की रभावना के जिल् नेरी यह प्रार्थना है।"

"हिन्द्रसान को भगवान के भरोमें छोद जाको । अगर हुएनी धदा न हो हो रहे का करात-फता के द्वापों सींव जायो ।"

"संग्रेहों से मैंने दिन्द्रतान होए देने की बात बही है, उसकी करी सूची कीर प्रकरत इसी में है कि यह काम फीरन हो, यानी फीमेर जल्दो-मे-उल्ही यहाँ से धर्म लागें।"

श्रामे पक्यर मांधीली ने हम यान की स्पष्ट किया कि किस प्रकार हुने लाशनियों का विश्वत श्रातिकामक श्रमद्योग के लाधार पर विशेष करना छात्ति और अस्ति क्षेत्रे और अस्ति। दी कि उन्हें कियी भी नरीने से अधानियों की सदद नदीं करनी चाहिये। उन्हें उत्पाधिती ने प्रति किमी प्रकार से एकाएकाएक स्ववतार नहीं बन्दा फार्टिय याँक करते की बाहिसे छाति भी की आहिति देने यो नैयार रहता पाछिये । उन्होंने बन,या दि दिस अवार दे यह वहा लाने से कि रमता वैक्षिक सहयोग पूर्णभद से विदेश के लिए ही हैं, सेविय "सेव तम काल प्रवे यह शहर देने में इन्हार करता है। लक्ष नव विदेश और अमरीका चौली हो। अध्यो अन्तर्भा है मही करते. उन्हें इस मुख में क्षीक होने का कार्ट मैनिक काधिकार मही। कोश तंत्रकार की, परन्यका की कीप मामक जाति की कार्तवाना की क्या पत दावा पतने का अन्ते सब सर्वे व्यक्ति व्यक्ति हर कि नव तह वे भोधे लामियों की छेटना की घन नो सर्वण नष्ट नहीं वर देने हैं

"कंग्नेशी पृष्ट्रात से एटबास पाने के जिल्ला कोगी की जिल्ला कार से भी अवस्थिती की मदद पर भरीवा गती स्वामा पारिये।"

भिन्ना पारम्परिक विक्यात्म श्रीत कान्याम का अभाग हो। असी सुर्विक शहलेला की तथानुक

- ( १ ) बिटेन ने वसपूर्वक भारत को साम्राज्यवाद का सहयोगी बना रखा है।
- (२) यह युद्ध पराजित राष्ट्रों को धुरी-राष्ट्रों के पंजे से मुक्त कराने के लिए लड़ा जा रहा है।
- (२) मित्र-राष्ट्र यह दावा कर रहे हैं कि वे इस प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं; इसिक्षिए उन्हें चाहिये कि वे स्वयं भी उन देशों की स्वतंत्रता छीनकर इस बात के अपराधी न बनें जिन्हें उन्होंने स्वतंत्रता के इस संग्राम में घसीटा है।
- (४) भारत एक ऐसा ही देश है जिसे ज़बरदस्ती लड़ाई में घसीटा गया है और ब्रिटेन इसके लिए अपराधी है। इसलिये ब्रिटेन और उसके पत्त में लड़नेवाले मित्रराष्ट्रों को इस लड़ाई का नैतिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
- (१) इसिलिए भारत को पहले आज़ाद करना चाहिए और फिर उसके वाद अंग्रेज़ नैतिक आधार पर लड़ाई करने का दावा कर सकेंगे।
- (६) इसके बाद बिटेन श्रौर भारत में एक संधि हो जानी चाहिये जिसकी शर्तों के श्रतुसार शंग्रेज़ श्रौर मित्रराष्ट्रीय सैनिक युद्धकाल तक भारत में रह सकेंगे।
- (७) इस प्रकार सुन्यवस्थित रूप से थंग्रेजों के हट जाने पर भारत श्रराजकता से बच जाएगा। शारत से हट जाने का मतजब यह नहीं कि प्रत्येक थंग्रेज़ श्रपना बिस्तर-बोरिया बॉर्धकर यहाँ से चला जाए बल्कि, ''मेरा मतलव तो श्रंग्रेज़ी प्रभुत्व को हटा लेने से हैं श्रीर इस प्रकार हिन्दुस्तान में रहनेवाला हर श्रंग्रेज़ श्रपने की भारत का दोस्त बना सकता है; 'चले जाश्रो' का श्रथ है ''माजिकों के रूप में चले जाश्रो।"

जैसा कि सरकार का कहना था गांधीजी ने यह कभी नहीं कहा कि "भारत छोड़ो प्रथम सममौते के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई।" विल्क उनका दढ़ विश्वास हो गया था कि, "भारत छोड़ो प्रस्ताव पर सममौते की श्रय कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई।"

- ( = ) सभी दलों में सममौता हो जाने की मांग का वास्तविक उत्तर गांधीजी के इस वक्तव्य से मिल जाता है: "श्राप गुलाम से कभी यह नहीं पृछ्ते कि क्या तुम श्राजाद होना चाहते हो। गुलाम तो श्रवसर गुलामी की जंजीरों में ही वैधा रहना चाहता है। "श्रापर भारत का एक हिस्सा गुलामी से श्रेम करता है तो उसका मतलव नहीं कि सारा ही देश परतंत्रता में जकदा रहे। कांग्रेस की मांग है कि दोनों ही हिस्सों को समान रूप से श्रीर एक साथ श्राजादी दी जाय।
- ( ६ ) श्रगर ब्रिटेन भारत से हट जाये तो भारत की श्रान्तरिक स्थिति में वास्तविकता की पुट श्रा जायगी श्रीर विभिन्न दलों में एकता तथा सद्भाव की स्थापना हो जाएगी।

(१०) सम्भव है कि इस कार्रवाई के कारण सभी दलों में कोई सम्मानपूर्ण सममीता हो जाय।

इस प्रकार के आश्चर्यजनक वक्तव्य देकर और श्रंश्रेजों से ऐसी मांगें करके गांधीजी जैसा कि उन्होंने स्वयं तिखा था; "बड़ी ऊंची-ऊँची वार्ते" कर रहे थे। याद में ४-७-४२ के श्रपने एक लेख में गांधीजी ने तिखाः "मैंने इस सवात पर प्री तीर से गोंर नहीं किया था। मेरी श्रादत विना विचारे तुरन्त ही कोई वात कह देने की-नहीं है।"

गांधीजी के इन वक्तव्यों का वास्तविक श्रर्थ समम्मना बहुत कटिन था। ब्रिटेन तो क्या स्वयं गांधीजी के इन्नु सहयोगियों के लिए भी उनके वक्तव्यों के वास्तविक श्रर्य सममने में

<sup>&#</sup>x27; देखो हरिजन।

किंगाई होती थी। पर उनके आलोचक अक्सर उनके वक्तव्यों का एक उद्धरण यहाँ से लेते और एक उद्धरण वहाँ से लेते और यह सन्तोष करके बैठ रहते कि उनका वास्तविक उद्देश्य यही था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दोनों दलों में कोई बढ़ा मतभेद था, बिलक बात यह थी कि दोनों पत्तों का किसी विषय पर विचार करने का ढंग अलहदा था। यह अन्तर बैसा ही था जैसा कि आतमा और विवेक अथवा मस्तिष्क और बुद्धि का।

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि अप्रैल-मई ११४२ में श्रखिल भारतीय महासमिति की इलाहांबाद की बैठक में यह बात स्पष्ट हो 'खुकी थी कि विभिन्न' समस्याओं पर सोच-विचार करने के तरीक़े में श्रीर रुख़ में दोनों पंचों का मतभेद है। उस ऐतिहासिक श्रधि-वैशन में गांधीजी की श्रनुपस्थिति के कारण बड़ी कठिनाइयाँ पैदा हो गईं। श्रीर बाद के मदीनों में भी ये कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकीं। यद्यपि इलाहाबाद की बैठक में कार्यसमिति ने श्रन्रहाः गांधीजी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, फिर भी गांधीजी की भावना की ही विजय हुई; क्योंकि कार्यसमिति श्रीर श्रविल भारतीय महासमिति ने जापान की श्राक्रमण-कारी सेना का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक असहयोग का रुख़ अख्त्यार करने का फ्रैसला किया। इस सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलैएड की यह श्रालोचना कि "ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित जवाहरलाज नेहरू ने गांधीजी के मसविदे का विरोध करते हुए कहा था कि इसकी समस्त विचार-धारा श्रीर पृष्ठ-भूमि जापान के पत्त में जाती है श्रीर उससे ऐसा प्रकट होता है कि उनके विचार से लड़ाई में जीत धुरी राष्ट्रों की होगी।" इससे पहले यही विचार सरकार भी "प्रगस्त के उपद्वों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व" नामक श्रपनी पुस्तिका में प्रकट कर चुकी है, श्रीर यह विचार सर्वथा अनुचित श्रीर श्रसंगत है। मसविदे साधारणतः सोच-विचार श्रीर श्रालीचना करने के लिए पेश किये जाते हैं। कोई भी मसविदा पूर्ण श्रीर श्रन्तिम नहीं कहा जा सकता और गदि कहीं उस पर विचार-विनिमय करते समय उसका बनानेवाला वहाँ स्वयं उपस्थित न हो तो उसका अर्थ समझने या उसकी न्याख्या करने में और भी ज्यादा मुश्किल पेरा आती है। इस लिए जवाहर बालजी के कहने का तालपर्य तो यह था कि मसविदे की भाषा ऐसी है कि उसका भर्य कुछ श्रीर ही जिया जा सकता है। इसी प्रकार किसी तार के मसविदे की विभिन्न तरीकों से छानवीन की जाती है और उसके विभिन्न अर्थ जगाकर उसकी समीचा कर ली जाती है। इसी प्रकार की समीजा के लिए पंडित नेहरू ने ज़ोर दिया था जिससे कि उस मसविदे के सम्बन्ध में कोई ग़लत धारणा न बन जाये श्रथवा उसका कोई श्रोर ही श्रर्थ न ले लिया जाय । इस प्रकार से सभी मसविदों की छानवीन श्रीर समीचा करना कार्यंसमिति का न्यायोचित अधिकार था। प्राफेसर कृपलैएड ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग के २६ पर्ये प्टफ पर लिखा है कि "पंडित नेहरू ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वर्यों के अब तक ठो वे हिंसात्मक ढंग से जापानियों के प्रतिरोध की बात कहते चले था रहे थे घोर बही बात उन्होंने दिल्बी में सर स्टेंफर्ड किप्स से भी कही और बाद में भी कही; लेकिन अब उन्होंने ब्राक्रमण का मुक्ताबला करने का एकमात्र उपाय श्रहिंसात्मक श्रसहयोग बतावा है।" परन्तु उन ( कृपलैंग्ड ) का यह विचार ग़लत था। क्या जवाहरलाल नेहरू ने इसका विचार किये विना धी कि जिटेन क्या कर रहा है श्रीर उसने भारतीय मांग के बारे में क्या कहा है, जापानियों के विरुद्ध बहुने का वायदा किया था ? श्वगर यही बात थी तो फिर कगड़ा किस बात का ? परन्तु बास्त-विक स्थिति यह थी कि इलाहाबाद की बैठक से पूर्व और उसके बन्द भी बिटेन और मारत

लोगों का यह केंद्रना था कि भारत-द्वारा ब्रिटेन को इस तरह के श्रिहंसात्मक श्रान्दोलन में फूँसा देने का परिणाम यह होगा कि उससे जापानियों को भारत पर श्राक्रमण करने में मोत्साहन मिलेगा श्रोर धौर कांग्रेस ब्रिटेन को परेशान न करनेवाली नीति के मार्ग से हट जाएगी। प्रस्ताव पर एकवारगी विचार करने से उससे ऐसा श्रर्थ प्रतिध्वनित होना सर्वथा संभव प्रतीत होता था श्रोर उसकी यह श्रालोचना भी समीचीन प्रतीत होती थी। इसलिए हमें उस पर कांग्रेस की विगत नीति को ध्यान में रखते हुए सोच-विचार करना होगा।

यह ठीक है कि कांग्रेस ने विटेन को परेशानी में न डाबने की नीति श्रव्लियार की थी श्रीर इसी जिए उसने एक साजतक शर्थात् नवम्बर, १६४० तक श्रपना सत्याग्रह-श्रान्दोजन स्थित भी रखा । इसके श्रजावा इसकी एक श्रीर वजह, जैसा कि स्वयं कांग्रेस के श्राजीचकों का कहना था, यह थी कि वह प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों की हामी श्रीर फासिस्टवाद तथा नाजीवाद की विरोधी थी । वाणी स्वातंत्र्य के प्रश्न पर जब व्यक्तिगत श्रान्दोजन शुरू किया गया था तो यह कहा गया था कि कांग्रेस विटेन को परेशान न करनेवाजी श्रपनी नीति से हट गई है । फिर भी जहां एक तरफ श्रव्ह्वर, १६४० का यह व्यवस्थित व्यक्तिगत-श्रान्दोजन विटेन को परेशान न करनेवाजी नीति से भिन्न कहा जा सकता है,दूसरी तरफ उसे महज़ श्रांस पाँछने की चेष्टा करना भी कहा गया था । परन्तु सचाई यह थी कि कांग्रेस इस नीति पर इतनी दूर तक नहीं चन्न सकती थी कि उसके फलस्वरूप वह धपना श्रस्तित्व हो मिटा बैठती । यदि हम इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखें तो फिर हम उन घटनाश्रों को भी श्राहानी से समक सकते हैं जिनका परिणाम कांग्रेस का १४ जुलाई वाला वर्धा का प्रस्ताव था । कांग्रेस ने कभी प्रतीक्षा, कभी व्ययता और चिन्ता, कभी विनन्न विरोध श्रीर कभी जोरदार विद्रोह की जो मीति श्रपनाई थी, उसमें तारतम्य श्रवश्य था । श्राह्ये, श्रव हम जरा इस नीति की समीन्ना करके देखें कि क्या इसका यह परिणाम श्रनिवार्य था?

बहाई छिदने के बाद से कांग्रेस श्रोर सरकार जिस नीति पर चल रही थी, उससे सम्बद्ध घटनाश्रों का फिर से उदलेख करना श्रनावश्यक प्रतीत होता है। जहाई के प्रारम्भ से ही कांग्रेस एक गुलाम की तरह नहीं बिटक श्राजाद श्रीर वरावर की सामेदारी के दीस्त के रूप में बहाई में मदद करने की तैयार थी। इस बारे में हमें दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। एक ती यह कि कांग्रेस भारत की उसकी मजीं के खिलाफ जहाई में बसीटने पर कभी राजी नहीं हो सकती थी। दूसरे, देश जहाई में सिर्फ इसी शर्व पर शामिन हो सकता था कि तत्काल उसकी श्राजादी का हक मंजूर कर दिया जाता श्रीर यह मान विया जाता कि श्रपने भाग्य का निर्णय करने का श्रीषकार स्वयं उसीको है। वह जन चाहे श्रपनी मजीं से युद्ध-प्रयत्नों में शामिल हो या न हो। प्ना-प्रस्ताव इसी दिशा में एक कदम था। किप्स के साथ सममौते का प्रयत्न भी पूना के इसी निर्णय का श्रन्तिम परिणाम था। जैसा कि सारी दुनिया जानती है, किप्स के प्रस्तावों से भारत को गहरी निराशा हुई श्रीर उसे भारी ठेस पहुंची। श्रगर इतने पर भी बिटेन के श्रनुदारावादी यह कहें कि किप्स-प्रस्ताव श्रीक-से-श्रीक रिशायत थी जो बिटेन भारत को दे सकता था, तो उसने हम केवल एक ही नतीने पर पहुंचते हैं कि यह एक ऐसे कटर-पंथी राष्ट्र का नारा था जो पिष्ठवी बातों से सवक सीखना नहीं जानता। किप्स की भारत-यात्रा से भारत को यजाय

श्रध्याय १४: बम्बई.प्रस्ताव---पृष्ठभूमि श्रौर प्रिरिकाम

बिटेन ही नफे में रहा; क्योंकि इससे किप्स ने अपने मुल्क के लिए नीचे चिल्ली चार चीज़ें हासिल करलीं—

- (१) परोत्त रूप से कांग्रेस ने एक ऐसी श्रस्थायी ब्यवस्था मान ली जिसके श्रन्तर्गत भारत स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश का दरजा मानने को तैयार हो 'जायगा श्रोर विटिश राष्ट्र-मण्डल में रहने या उनसे श्रलग होने की श्राजादी होगी।
- (२) भारत ने श्रपनी समस्या के वात्कालिक राजनीतिक हल को मानना स्वीकार कर बिया, जिसमें रियासतों की जनता शामिल नहीं थी।
  - (३) पाकिस्तान के प्रश्न पर भारत का श्रनिश्चित फैसला।
- (४) युद्ध-काल के लिए कांग्रेस ने रत्ता-विभाग के अन्तर्गत कार्यों का विभाजन स्वीकार कर जिया।

जहांतक भारत का सवाल है, किप्स मिशन की श्रसफलता के बाद ये सब रिश्रायतें खत्म हो गईं श्रीर यह संभावना भी नहीं है कि भविष्य में गिटेन सममौते की जो बातचीत चलाएगा, हसमें इन्हीं बातों का फिर से समावेश किया जाएगा । सर स्टैफर्ड किप्स के भारत से वापस चत्रे जाने के बाद भारत के सामने श्रपना मार्ग श्रीर कर्तव्य स्पष्ट था । श्राइये, श्रय हम इस पर भी जरा संचेप में ध्यान दें।

सर स्टेफर्ड किप्स श्रभी दिल्ली में ही थे जब कि १६ श्रमेंल, १६४२ की जापानियों ने कोकनंद श्रौर विजगापट्टम पर वम-वर्षा की । श्रिधकारियों के कहने पर मदास श्रौर पूर्वी किनारे के शहरों और कस्बों को खाली कर दिया गया। इस कार्रवाई का ताःकालिक कारण यह था कि एक तो जापानियों ने उक्त दोनों स्थानों पर यम-वर्षा की थी, दूसरे वंगाल की खाड़ी में जापानी जहाज देखें गए श्रीर तीसरे इस बम-वर्षा के बाद लंका में ट्रिकोमाली से लेकर कलकत्ता तक न्यापक श्रातंक छा गया था। श्रगर दुरमन हिन्दुस्तान पर हमला कर दे तो भारत को उस हालत में क्या करना चाहिए ? क्या उसे धोबी के कुत्ते की तरह श्रपने को श्रपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए श्रथवा श्राकान्तता का उटंकर मुकाबला करने की तैयारी करनी चाहिए ? यह यात रणनीति की नहीं है। न यह कोई सैनिक विषय था; क्योंकि भारत रखनीति श्रीर सैनिक चालों से श्रपरि-चित था। उसके पास कोई हथियार न थे। उस समय विना सोचे-समके यह कहा जा रहा था कि भारत को जापानी आक्रमण का सामना छापामार दस्तों के रूप में करना चाहिए। परन्तु छापामार लड़ाई के लिए भी तो हथियारों की ज़रूरत रहती है श्रीर वाइसराय स्वयं कह चुके थे कि भारत के पास तो ट्रेनिंग-प्राप्त सिपाहियों के लिए काफ्री इधियार नहीं हैं। इसलिए छापामार लड़ाई श्रसम्भव थी श्रीर फिर हिंसा श्रीर श्रहिंसा का तो सवाल ही रहा। देश के सामने दो ही कार्य थे। एक कार्य तो यह था कि दुरमन का मनोवेंज्ञानिक शांर नैतिक श्राधार पर डटकर प्रतिरोध किया जाय श्रीर दूसरा मार्ग था उसके लामने चुपचाप घुटने टेक देने का। इसलिए समस्या मनोवैज्ञानिक थी और उस पर हमें विचार भी मनोवैज्ञानिक ढंग पर ही करना था। पिछले १४० वरस से देश अपने को कमज़ोर श्रीर निःसहाय समक रहा था। ऐसी हाजत में उसे बचाने का केवल एक ही तरीक्रा था श्रोर वह तरीक्रा था मनीवेंज्ञानिकः श्राधार पर दूरमन का प्रतिरोध करने का। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत स्वयं एक वहत पुराने और देर से चन्ने आनेवाले आक्रमण का शिकार था और अब मारत से यह कहा जा रहा था कि वह इस आक्रमण को चुपचाप बरदाश्त करके आनेवाजे आफ्रमण का इट कर

प्रतिरोध न किया गया तो, श्रानिवार्य रूप से इसका परिणाम श्राक्रमण को निष्क्रिय भाव से सहन करना होगा। समिति की धारणा है कि सब प्रकार के श्राक्रमणों का प्रतिरोध होना ही चाहिए नयों कि इसके श्रागे कुक जाने का श्रर्थ श्रवश्य ही भारतीयों का पतन श्रीर उनकी परतंत्रता का जारी रहना होगा। कांग्रेस नहीं चाहती कि मलाया, सिंगापुर श्रीर वर्मा पर जो बीती है वही भारत पर भी बीते इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी श्रन्य विदेशी सत्ता की चढ़ाई या श्राक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति का संगठन करे। बिटेन के विरुद्ध जो विद्ध प्रनिरोध शक्ति का संगठन करे। बिटेन के विरुद्ध जो विद्ध प्रभावना वर्तमान है उसे कांग्रेस सद्भावना के रूप में परिणत कर देगी श्रीर भारत को, संसार भर के राष्ट्रों श्रीर श्रीधवासियों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के संयुक्त उद्योग श्रीर इसके फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले कष्ट श्रीर क्लेशों में स्वेच्छापूर्वक भाग लेने को प्रेरित करेगी। यह केवल उसी श्रवस्था में सम्भव है जब भारत स्वतंत्रता के श्रालोक का श्रनुभव करे।

"कांग्रेस-प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलमाने का शक्ति भर प्रयत्न किया है। किन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह डाम श्रसम्भव हो गया है श्रीर वर्तमान श्रवा-स्तविकता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी हो सकती है जब विदेशी प्रभुता श्रीर हस्तचेप का श्रन्त कर दिया जाय श्रीर भारतीयजन, जिनमें सब दलों श्रीर समुदायों के न्यक्ति होंगे, भारतीय समस्याश्रों का सामना करें श्रीर पारस्परिक सममौते के श्राधार पर उनका हला हुँ द निकालें।

'तब सम्भवतः वर्तमान राजनीतिक दल जो प्रधानतः विधिश सत्ता को अपनी श्रोर श्राहृष्ट करने श्रीर उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं, श्रपनी कार्रवाई बन्द कर देंगे। भारत के इतिहास में, फिर यह बात पहले पहल श्रमुभव की जायगी कि भारतीय नरेश, जागी-रदार, जमींदार श्रोर सम्पित्तवान तथा धानकवर्ग उन श्रमजीवियों से श्रपना धन श्रीर सम्पत्ति प्राप्त करते हैं, जो खेत-खिलहान, कारखानों श्रोर दूसरे स्थानों पर काम करते हैं श्रोर जो वास्तय शक्ति एवं सत्ता के श्रधिकारी हैं। भारत में विधिश शासन के हटा लिए जाने पर देश के जिम्मेदार स्त्री-पुरुष एक साथ मिलकर एक श्रस्थायी सरकार का निर्माण करेंगे जो भारत के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का श्रतिनिधित्व करेगी श्रोर बाद में ऐसी योजना को जन्म देगी जिससे विधान निर्मात्री-परिषद् की रचना हो सकेगी जो राष्ट्र के सब वर्गों के स्वीकार करने श्रोर भारतीय शासन-विधान का निर्माण करेगी। स्वतंत्र भारत के श्रतिनिधि श्रोर विदेन के श्रतिनिधि दोनों देशों के सहयोग श्रोर भावी सम्बन्ध को स्थिर करने के लिए, श्राह्ममण का सामना करने के सामूहिक कार्य में सहयोगियों के रूप में, परस्पर वार्तालाप करेंगे।

''कांग्रेस की हार्दिक इच्छा है कि वह, जनता की सम्मिलित इच्छा श्रोर शक्ति के यल पर भारत को शाक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य बनावे। भारत से बिटिश सत्ता के ठठा लिए जाने का प्रस्ताव पेश करने में कांग्रंस की यह इच्छा नहीं है कि इससे बिटेन श्रयवा मित्र-राष्ट्रों के युद्ध-कार्यों में बाधा पहुँचे या इससे जापान या ध्री-समृह के किसी श्रन्य राष्ट्र को भारत पर श्राक्रमण करने या चीन पर द्वाव बढ़ाने को प्रोत्साहन मिले। श्रोर न कांग्रंस मित्र-राष्ट्रों की रचा-शक्ति को हानि पहुँचाने का हरादा रखती है।

"इसिजिए जापानियों के या किसी श्रीर के श्राक्रमण को दूर रखने या उसका प्रतिरोध करने के जिए, तथा चीन की रचा श्रीर सद्दायता के जिए कांग्रेस भारत में मित्रराष्ट्रों की सशस्त्र

सेनाओं को टिकाने के लिए, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, राज़ी-है। भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह कभी नहीं था कि भारत से सारे श्रंग्रेज श्रोर निश्चय ही वे अंग्रेज विदा होजायें , जो भारत को अपना घर बना कर वहाँ दूसरों के साथ नागरिक श्रीर समानाधिकारी बन कर रहना चाहते हैं। यदि इस प्रकार का हटना सदावनापूर्वक सम्पन्न हो तो इसके परिणामस्वरूप भारत में स्थायी शासन की स्थापना और श्राक्रमण का प्रतिरोध करने तथा चीन को सहायता देने में इस सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो सकता है। कांग्रेस इस बात को सममती है कि ऐसा मार्ग ग्रहण करने में खतरे भी उपस्थित हो। सकते हैं। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने के जिए और खासकर वर्तमान संकटापनन हिथति में देश एवं संसार भर में कहीं श्रधिक खतरों श्रीर विपदाश्रों से घिरे हुए स्वतंत्रता के विशा-लतर आदर्श को बचाने के लिए, किसी भी देश की ऐसे खतरों का सामना करना ही पहता है। घरत, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीर है, वह जल्दवाजी में कोई काम करना नहीं चाहती श्रीर न ऐसा मार्ग प्रहण करना चाहती है जिससे मित्रराष्ट्रों को परेशानी हो। इसलिए यदि ब्रिटिश सरकार इस श्रत्यन्त यौक्तिक श्रीर उचित प्रस्ताव को स्वीकार कर नेगी, जो न केवन भारत के बल्कि बिटेन के और उस स्वतंत्रता के हित में है जिससे मित्र-राष्ट्र अपने को संश्लिष्ट घोषित करते हैं; तो कांग्रेस को बिटिश सरकार के इस कार्य से असन्नता होगी। अतएव, यदि यह अपील ज्यर्थ गई तो कांग्रेस वर्तमान स्थिति के स्थायित्व को, जिससे परिस्थित का धीरे-धीरे विगड्ना और भारत की आक्रमण-विरोधी शक्ति और इच्छा का दुर्वल होना स्वाभाविक है, घोर प्राशंका की दृष्टि से देखेगी। उस स्थिति में कांग्रेस का श्रपनी समस्त श्रिहिंसात्मक शक्ति का, जो सन् १६२०-जबिक इसने राजनीतिक श्रिधिकारों श्रीर स्वाधीनता के समर्थन के लिए श्रिहिंसा को श्रपनी नीति के एक श्रंग के रूप में स्वीकार किया था-के बाद संचित की गई है, श्रिनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाच्य होना पहेगा। इस प्रकार के न्यापक संघर्ष का नेतृत्व श्रनिवार्य रूप से महात्मा गांधी करेंगे। चूँ कि, जो प्रश्न यहाँ उठाए गए हैं वे भारतीय जनता एवं मित्रराष्ट्रों की जनता के लिए सुदूरम्यापी तथा श्रत्युन्त महत्व के हैं। इसितए कार्यसमिनि श्रन्तिम निर्णय के निये इन्हें श्रियित भारतीय कांग्रेस कमेटी के सुपुर्द करती है। इस कार्य के लिए ७ अगस्त १६४२ को प्रलिख भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी।"

इस सम्यन्ध में हमें भी दी-वेतरा के उस वक्तन्य का स्मरण हो धाता है जो उन्होंने १६२४ में ब्रिटेन के प्रति दिया थाः—

"भूतकाल में तुम्हारा जो कुप्रभाव पड़ा है, उसीकी वजह से इस देश में मतभेद पाण्र जाते हैं। आपको चाहिए कि आप उस प्रभाव को यहाँ से हटा लें। कम-से-कम म्याय के नाम पर ही आपको ऐसा करना चाहिये। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो इसके लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। परन्तु चूँ कि हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक अल्पमत है जो आपके साथ संपर्क बनाए रखना चाहता है, इसलिए हम उस वर्ग की मांग देवल एक ही शर्त पर पूरी करने को तैयार हैं और वह शर्त यह है कि उसे सिर्फ इसी राष्ट्र के मित पूरी तरह से वफादार रहना पड़ेगा।"

विटेन बार-बार यह ऐजान कर रहा था कि वह लढ़ाई के तुरन्त बाद ही भारत को अजादी देने जा रहा है। इसकिए उसे दो सवाकों का जवाद देना था। यदि विटेन भारत

वहाने के बजाय एक भार और शाप वन गया है। श्राधुनिक साम्राज्यवाद की सर्वोत्कृष्ट कीड़ा-भूमि भारत इस प्रश्न की कसौटी बन गया है, क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता से ही बिटेन श्रीर मित्रराष्ट्रों की परीचा होगी श्रीर एशिया तथा श्रक्रीका की जातियों में श्राशा श्रीर उत्साह भर जायगा।

"इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के श्रन्त होने की श्रतीव श्रीर तत्काल ही श्रावरय-कता है। इसी के जपर युद्ध का भविष्य श्रीर स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र की सफलता निर्भर है। स्वतन्त्र भारत श्रपने समस्त विशाल साधनों को स्वतन्त्रता के पत्त में श्रीर नाजीवाद, फासिस्टवाद श्रीर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगा कर इस सफलता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध की स्थिति पर ही पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् समस्त पराधीन श्रीर पीड़ित मानव-समाज भी मित्रराष्ट्रों के पत्त में हो जायगा श्रीर भारत जिन राष्ट्रों का मित्र होगा उनके हाथों में विश्व का नैतिक श्रीर श्रात्मिक नेतृत्व भी श्रा जायगा। चन्धनों में जकड़ा हुशा भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान स्वरूप बना रहेगा श्रीर उस साम्राज्यवाद का कर्लक समस्त मित्रराष्ट्रों के सौभाग्य को द्वित करता रहेगा।

"इसिनये आज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतन्त्र कर देने और विटिश आधि-पत्य को समाप्त कर देने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाओं और गारंटियों से वर्तमान परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता और न उसका मुकाबला किया जा सकता है। इनसे जन-समुदाय के मस्तिष्क पर वह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पद सकता जिसकी आज आवश्यकता है। केवल स्वतन्त्रता की दीप्ति से ही करोड़ों न्यन्तियों का वह वस और उत्साह प्राप्त किया जा सकता है जो तत्काल ही युद्ध के रूप को यदल देगा।

"इसिजिये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ भारत से ब्रिटिश सत्ता के हटा जेने की सांग को दुहराती है। भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी और स्वतन्त्र भारत मित्रराष्ट्रों का मित्र बन जायगा और स्वातन्त्र्य-संग्राम के सम्मिलित प्रयत्न की परीकाश्रों श्रीर दु.ख-सुख में हाथ वँटायेगा। श्रस्थायी सरकार देश के मुख्य दलों और वर्गों के सहयोग से ही बनायों जा सकती है। इस प्रकार यह एक मिली-जली सरकार होगी जिसमें भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गी का प्रतिनिधित्व होगा। उसका प्रथम कर्त्तंच्य अपनी समस्त सशस्त्र तथा श्राहिंसात्मक शक्तियों द्वारा मित्रराष्ट्रों से मिल कर भारत की रज्ञा करना, श्राक्रमण का विरोध करना, श्रीर खेवों, कारखानों तथा श्रन्य स्थानों में काम करनेवाले हन श्रमजीवियों का कल्याण श्रीर उन्नति करना होगा जो निश्चय ही समस्त शक्ति श्रीर श्रधिकार के वास्त-विक पात्र हैं। घस्थायी सरकार एक विधान-निर्मात्री परिषद् की योजना बनायेगी श्रीर यह परिषद् भारत-सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गों को स्वीकार होगा। कांग्रेस के मत से यह विधान संघ विषयक होना चाहिए जिसके श्रन्तर्गत संघ में सिम्मिजित होने-वाले प्रान्तों को शासन के श्रीधकतम श्रीधकार प्राप्त होंगे। अविशेष्ट श्रीधकार भी इन प्रान्तों को प्राप्त होंगे । भारत श्रीर मित्रराष्ट्रों के मात्री सम्बन्ध इन समस्त स्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधियों-द्वारा निश्चित कर दिये जायंगे जो अपने पारस्परिक जाभ तथा आक्रमण का प्रतिरोध करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के जिये परस्पर वार्ताखाप करेंगे। स्वतन्त्रता भारत की श्रपनी जनता की सम्मितित हच्छा श्रीर शक्ति के बल पर श्राक्रमण का कारगर टंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

"भारत की स्वतन्त्रता विदेशी श्राधिपत्य से श्रन्य एशियाई राष्ट्रों की मुन्ति का प्रतीक श्रीर प्रारम्भ होगी। वर्मा, मलाया, हिन्दचीन, उच द्वीप समूह, ईरान श्रीर ईराक को भी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से समक लेना चाहिए कि इस समय जापानी नियन्त्रण में जो देश हैं उन्हें बाद को किसी श्रीपनिवेशिक सत्ता के श्रधीन नहीं रखा जायगा।

"इस संकट-काल में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रधानतः भारत की स्वाधीनता और रहा से सम्बन्ध रखना चाहिये तथापि कमेटी का मत है कि संसार की भावी शानित,
सुरत्ता, और व्यवस्थित उन्नति के लिये स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्वसंघ बनाने की प्रावश्यकता
है। श्रन्य किसी बात की आधार बना कर आधुनिक संसार की समस्याएं नहीं सुलमाई जा
सकतीं। इस प्रकार के विश्वसंघ से उसमें सम्मिलित होनेवाले राष्ट्रों की स्वतंत्रता, एक राष्ट्र द्वारा
दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण और शोपण का रोकना, राष्ट्रीय श्रव्य-संख्यकों का संरहण, पिछुड़े हुए
समस्त चेनों और लोगों की अन्नति और सब के सामान्य हित के लिये विश्व-साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस प्रकार का विश्वसंघ स्थापित हो जाने पर समस्त
देशों में निश्शस्त्रीकरण हो सकेगा। राष्ट्रीय सेनाओं, नौसेनाओं और वायुसेनाओं की कोई थायश्यकता नहीं रहेगी और विश्वसंघ-रचक सेना विश्व में शान्ति रखेगी और आक्रमण को रोकेगी।

- "स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्वसंघ में प्रसन्नतापूर्वंक सम्मिलित होगा श्रीर श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सुक्रमाने में श्रन्य देशों के साथ समान श्राधार पर सहयोग करेगा।

"ऐसे संघ का द्वार उसके आधारभूत सिद्धान्तों का पालन करनेवाले समस्त राष्ट्रों के लिये खुला रहना चाहिये। युद्ध के कारण यह संघ आरम्भ में केवल मित्रराष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। यदि यह कार्य अभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर, और आगामी शान्ति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पढ़ेगा।

"परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अनुभव करती है कि युद्ध की दुःखद शीर ज्याकुल कर देने-वाली शिक्षाएं प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्रीर विश्व पर संकट के बादलों के घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकार विश्वसंघ बनाने की श्रीर कदम उठाने को तैयार हैं। बिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की अमपूर्ण आबोचनाओं से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय स्वतन्त्रता की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रहा है, यद्यपि यह वर्तमान खतरे का सामना करने शीर श्रपनी रहा तथा इस श्रावश्यक घड़ी में चीन श्रीर रूस की सहायता कर सकने के दिये की गई है। चीन श्रीर रूस की स्वतन्त्रता बड़ी मूल्यवान है श्रीर उसकी रहा होनी चादिए, इसिंका क्सेरी इस बात के लिये बड़ी उत्सुक है कि उसमें किसी अकार की वाधा न पड़े श्रीर मित्रराप्तें की रत्ता करने की शक्ति में कोई विघन न होने पाने । परन्तु भारत थीर हन राष्ट्रों के लिये सतरा नित्य बढ़ता ही जा रहा है। श्रीर इस समय विदेशी शासन-प्रणादी के श्रागे सिर मुकान से भारत का पतन होता जा रहा है श्रीर स्वयं शारमरत्ता करने तथा शावमण का विरोध करने की उसकी शक्ति घटती जा रही है। इस दशा में ,न तो नित्य बढ़ते जानेवाले खबरे का कोई प्रतिकार ही नहीं किया हा सकता है घौर न मित्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्यसमिति ने बिटेन और मित्रराष्ट्रों से जो सची अपील की थी उसका अमी वंड और उत्तर नहीं मिला है। बहुत से विदेशी चेत्रों में की गई आलोचनाओं से प्रकट हो गया है कि भारत शीर विश्व की शावश्यकताशों के विषय में अज्ञानता फैंबी हुई है। कमी-कभी टी प्राधिपाय बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊँच-नीच का प्रतीक यह विरोध भी दिखाया गया है जिये

अपनी शक्ति श्रौर श्रपने उद्देश्य के श्रौचित्य का ज्ञान रखनेवाली कोई भी श्रभिमानी जाति सहन नहीं कर सकती।

"इस श्रन्तिम च्या में विश्व-स्वातन्त्र्य का ध्यान रखते हुए श्रिष्ठिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फिर बिटेन श्रीर मित्रराष्ट्रों से श्रपील करना चाहती है। परन्तु वह यह भी श्रनुभव करती है कि उसे श्रव राष्ट्र को एक ऐसी साझाज्यवादी श्रीर शासनिश्य सरकार के विरुद्ध श्रपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई श्रधिकार नहीं है जो उस पर श्राधिपत्य जमाती है श्रीर जो उसे श्रपने तथा मानव-समाज के द्वित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती है। इसलिये कमेटी भारत के स्वतन्त्रता श्रीर स्वाधीनता के श्रवच्छेच श्रधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से श्रहिंसात्मक प्रयाची से श्रीर श्रधिक-से-श्रधिक विस्तृत परिसाय पर एक विशाज संग्राम चालू करने की स्वीकृति हेने का निश्रय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षों के शान्तिपूर्ण संग्राम में संचित की गई समस्त श्रदिसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्रय ही गांधीजी के नेतृत्व में होगा श्रीर कमेटी उनसे नेतृत्व करने श्रीर प्रस्तावित कार्रवाइयों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

"कमेटी भारतीयों से उन खतरों श्रीर किठनाइयों का, जो उनके उपर श्रायेंगे, साहस श्रीर दहतापूर्वक सामना करने तथा गांधीजी के नेतृत्व में एक बने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के श्रनुशासित सैनिकों के समान उनके निर्देशों का पाजन करने की श्रपीज करती है। उन्हें यह श्रवश्य याद रखना चाहिए कि श्रहिंसा इस श्रान्दोजन का श्राधार है। ऐसा समय श्रा सकता है जब निर्देश देना श्रथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुँचना सम्भव न होगा श्रीर जब कोई भी कांग्रेस समिति कार्य नहीं कर सकेगी। ऐसा होने पर इस श्रान्दोजन में भाग जेनेवाले श्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीमा में रहते हुए श्रपने श्राप काम- करना चाहिए। स्वतन्त्रता की कामना श्रीर उसके जिये प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं श्रपना पय-प्रदर्शक बनकर उस कठिन मार्ग पर श्रग्रसर होने जाना चाहिए जहां विश्वाम का कोई स्थान नहीं है श्रीर जो श्रन्त में भारत की स्वतन्त्रता श्रीर सुक्ति पर जाकर समाप्त होता है।

"अन्त में यह बताया है कि यद्यपि श्रासिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की भावी सरकार के विषय में श्रपना विचार प्रकट कर दिया है, तथापि 'कमेटी समरत सम्बद्ध लोगों के लिये यह विरकुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल संग्राम श्रारम्भ करके वह कांग्रेस के लिये कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। सत्ता जब मिलेगी तो उस पर समस्त भारतीयों का श्राधिकार होगा।"

प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि नैतिक दृष्टि से मारत की गुलामी रसके लिए अपमानजनक है और उससे युद्ध-प्रयत्न में वह कमजोर पड़ जाता है। गुलाम भारत युद्ध-प्रयत्न में इतनी जोरदार सहायता नहीं कर सकता कितन कि स्वतंत्र भारत। साम्राज्य-वाद एक अभिशाप है और उसर पर आधारित सिद्धान्तों और नीतियों का असफल रहना अवश्यंभावी और अनिवार्य है। भविष्य में स्वाधीनता के वायदों से लोगों पर कोई वैज्ञानिक और नैतिक प्रभाव नहीं पड़ता। अस्थायी सरकार और विधान-निर्माणी परिषद् का परिणाम यह होगा कि उससे भारतीय संघ की स्थापना हो सबेगी और भारतीय संघ का परिणाम होगा विश्वसंव। विश्वसंव की स्थापना संयुक्त राष्ट्र मिलकर करेंगे और भारत इस संघ का एक स्वतंत्र और बरावर का सदस्य होगा। अध्यापना संयुक्त राष्ट्र मिलकर करेंगे और भारत इस संघ का

वह भारत की मांग को मंजूर करने श्रौर श्रगर उसने भारत की मांग ठुकरादी तो उसका परिणाम सामूहिक श्रान्दोलन होगा । इस प्रस्ताव में तीन नयी बातें हैं । पहली तो यह कि श्रस्थायी सरकार का प्रथम कर्तव्य "श्रपनी समस्त सशस्त्र तथा श्रिहंसात्मक शक्तियों द्वारा भारत की रचा करना। दूसरे, यह कि भावी संघ-योजना का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने साफतौर पर बता दिया है श्रौर श्रधिक ठीक कहना तो यह होगा कि उसकी दुवारा इस वात को स्पष्ट कर दिया कि यह विधान संघ-विषयक होना चाहिये जिसके श्रन्तर्गत संघ में शामिल होनेवाले प्रान्तों को श्रधिकतम श्रधिकार प्राप्त होंगे श्रौर इन प्रान्तों को श्रवशिष्ट श्रधिकार भी प्राप्त होंगे। श्रौर तीसरे, यह कि भारत की स्वतंत्रता विदेशी श्राधिपत्य से श्रन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति की प्रतीक श्रौर प्रारम्भ होगी।वर्मा, मलाया, हिन्द चीन, उच पूर्वी द्वीप समूह, ईरान श्रौर ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। भारत की स्वतंत्रता उक्त उद्देशों की प्रतीक श्रौर पूर्व-भूमिका होगी तथा इन देशों को दूसरी किसी भी श्रौपनिवेशिक सत्ता के शासन श्रथवा नियंत्रण में नहीं रहने दिया जाएगा।"

७ श्रीर म श्रगस्त को जब श्रस्तिज भारतीय महासमिति का श्रधिवेशन प्रारम्भ हुत्रा तो उसके सदस्यों और जनता दोनों में ही बड़ी उत्तेजना पाई जाती थी । समामंडप कमेटी की बैठक की यजाय कांग्रेस का एक छोटा-सा श्रधिवेशन प्रतीत हो रहा था, जिसमें करीय वीस हजार श्रादमी सिन्मिलित हुए थे । वम्बई शायद कंजूसी का नाम ही नहीं जानता श्रीर वह प्रान्त श्रपने श्रातिथ्य-सत्कार के लिए संभवतः सब से ज्यादा मशहूर हो चुका है। वाद-विवाद श्रीर सोच-विचार के वातावरण में सहसा परिवर्तन होगया । इसकी वजह थी हैदराबाद (दिल्ण) के एक प्रमुख मुसलमान डा॰ शब्दुल जतीफ का मित्रतापूर्ण रुख । डा॰ लतीफ पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की योजना तैयार कर रहे थे। आपने सहसा इस प्रश्न पर लीग के रुख की कड़ी आजीचना करते हुए यह सुमाव पेश किया कि उसे पाकिस्तान की मांग छोड़कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर श्रधिक ध्यान देना चाहिये। कांग्रेस के प्रधान श्रीर डा॰ जतीफ के दरमियान इस सम्बन्ध में जिल्ला-पदी भी हुई। कांग्रेस के प्रधान ने कांग्रेस की स्थिति पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि कार्यसमिति ने अपने दिलीवाले अधिवेशन में किसी प्रादेशिक इकाई के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की जो स्वीकृति दी थी वह अब भी वैसी ही कायम है श्रीर उसपर इलाहाबाद में श्री जगत-नारायण के पाकिस्तान-विरोधी प्रस्ताव का कोई असर नहीं पढ़ता । एक मित्र जो कांग्रेस श्रीर लीग दोनों के ही समान दोस्त थे, श्री जिन्ना से बातचीत करने के याद गांधीजी से यह पूछ्ने श्राए कि क्या कांग्रेस के प्रधान का जिटेन के सम्मुख पेश किया गया यह सुमाव श्रभी तक कायम है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यदि ब्रिटेन चाहे तो किसी भी संप्रदायको भारत की सत्ता हस्तान्तरित कर सकता है (श्रयांत् राष्ट्रीय सरकार की स्थापना मुस्लिम लीग ही करे)। इस पर गांधीजी ने कहा कि कांब्रेस ने यह कोई श्रेप्ती नहीं बन्नारी थी, बल्कि उसने यह घोपणा सोच-सममकर श्रीर पूरी गंभीरता के साथ ही की थी। कांग्रेस को भपना सामृहिक श्रान्दोलन प्रारम्भ करने के लिए इतभी उतायली न थी। उसे इस काम की कोई जल्दयाजी नहीं थी । वह तो कोई घान्दोबन धुरः करने से पहले

<sup>ै</sup> अवशिष्ट अधिकारों से सम्बन्ध रखनेवाजी धारा वास्तव में दूसरी गोडमेज परिपद् के प्रारम्भ होने से पहले जुजाई, १६३९ में कांग्रेस की कार्यसमिति द्वारा पास किये गए एक प्रस्ताव की प्रमरावित्त मात्र है।

कांग्रेस का इतिहास : खंड २

वाइसराय के साथ एक शान्तिपूर्ण श्रौर मैत्रीपूर्ण समकौते का श्रान्तिम प्रयत्न कर लेना चाहती थी । श्रौर श्रगर श्रावश्यक समका जाय तो चीन, श्रगरीका श्रौर श्रन्य मित्र राष्ट्रों से पहले श्रनुरोध करने के बाद ही कोई श्रान्दोलन छेड़ना चाहती थी।

यदि सरकार यह आशा लगाए बैठी थी कि अखिल भारतीय महासमिति कार्यसमिति का प्रस्ताव नामंजूर कर देगी तो समिति की कार्रवाई ने उनका यह विचार श्रीर श्राशा बिबकुल मिथ्या सावित कर दिया । सरकार भी श्रपने तौर पर सोई नहीं बैठी थी । वह जागरूक थी; क्योंकि जैसा कि बाद की घटनाओं से जाहिर होता है, सरकार कांग्रेस के श्रान्दोलन का सुकाबला करने की धावस्यक तैयारी उसी दिन से कर रही थी जब कि जुलाई, १६४२ में कार्यसमिति ने वर्घा में अपना प्रस्ताव पास किया था । सरकार का विचार था कि श्रांक्ति भारतीय महासमिति की बैठक का इससे श्रधिक महत्व श्रीर कुछ भी नहीं था कि वह कांग्रेस के विधान के लिये एक रिश्रायत थी-श्रर्यात वह एक रस्मी कार्रवाई थी। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितने भी संशोधन पेश किये गए वे सब रस्सी थे श्रीर साम्यवादी दल के संशोधन के खलावा शेष सभी संशोधन नापस ले लिए गए । जून, १२४१ में जब से रूस इस लड़ाई में शामिल हुआ, इस दल ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तड़ाई जनता की लड़ाई है श्रीर जैसा कि श्रामतौर पर ख़याल किया जाता है कि उन्होंने जन्दन में शपने गधान कार्यालय की हिदायतों के सुताबिक युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने का आप्रह श्रीर प्रचार किया। चुनांचे यह दल सांप्रदायिक एकता श्रीर भारत की रत्ता के लिए संयुक्त राष्ट्रों की सहायता देने का हामी था । उक्त प्रस्ताव पंडित जवाहरताल नेहरू ने पेरा किया श्रीर सरदार पटेला ने उसका समर्थन किया और यह प्रस्ताव कैयल १३ विरोधीमतों के पास होगया। प्रस्ताव के विरोधियों में १२ सास्यवादी और तेरहवें न्यक्ति एक साम्यवादी के पिता थे।

इस प्रवसर पर विभिन्न प्रवश्तायों ने जो विचार श्रौर भाव व्यक्त किए छनका स्मरण करना न केवल दिलचस्प होगा चिक उससे कांग्रेस के निर्णंय की योजना और उद्देश्य की ठीक तरह से समक्तने में भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रस्ताव की आलीचनाओं का उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस प्रकार साम्यवादी दल विककुल गुबली पर था श्रीर उसे जनता का सर्मर्थन भी सर्वथा प्राप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन श्रीर श्रमरीका तो युद्ध के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि उनके पास कितने टैंक शौर एवाई जहाज़ हैं। लेकिन तात्कालिक आवश्यकता युद्ध के भौतिक पहलू की बजाय उसके नैतिक पहलू पर ज़ोर देने की है। युद्ध के लिए सबसे बड़ी श्रीर महत्त्वपूर्ण वात यह है कि उसे एशियाहयाँ श्रीर श्रफ़ीकनों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। श्रागे श्रापने कहा कि इस प्रस्ताव को पास करने के फलस्वरूप जो ज्वाला उटेगी उससे कांकेशिया से लेवर चुंगहिंग तक का श्रान्धकारपूर्ण चितिज शालोकित हो उठेगा। सांप्रदायिक गुत्थी का जिक करते हुए परिटत नेहरू ने बताया कि कांग्रेस को श्रपने प्रतिनिधि तक ज़ुनने के श्रधिकार से पंचित करने की कोशिश की गई हैं; क्योंकि मुस्लिस जीन यह कभी गवारा नहीं कर सकती कि कांग्रेस की वरफ्र से सममौता करनेवाली किसी समिति में कोई सुसलमान भी रहे। यह कांग्रेस श्रीर उसके प्रधान मौलाना शाजाद की तौहोन थी। हो सकता है कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक समस्या को सुलकाने की कोशिश करते समय कोई ग़लती या भूल की हो; पर उसकी श्रारमा निर्मल श्रीर गृह थी; क्योंकि उसने इस दिशा में जो भी प्रयत्न किये वे सब सच्चे दिल से श्रीर ईमानदारी से किए।

लेकिन वे सब कोशिशें वेकार रहीं। यह प्रस्ताव भारतीय जनता-पददलित मानवता की श्रावाज का चोतक है। कांग्रेस ने श्रपनी मांग सच्चे दिल से पेश की थी। परन्तु उसने इस प्रस्ताव में सहयोग का जो प्रस्ताव किया था उसका प्राधार केवल समानता की शर्त पर संसार के दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाना था। परतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत श्रपने सहयोग का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। यह बड़े दुःख की न्वात है कि पश्चिम के नेताओं ने उन प्रारम्भिक श्रीर मुलभूत परिवर्तनों से श्राँखें मूँद लीं जिनसे मानवता को प्रेरणा मिलती है। वाशिंगटन में श्रमरीका की प्रतिनिधि सभा के सम्मुख भाषण देते हुए श्री चिंचल श्रभी तक ऐंग्लो-सेक्सन जाति की दो शाखाओं के ही गुण गा रहे थे; परन्तु एंग्लो-सेक्सन जाति इस विचार से कि वह बड़ी शान-शौकत से दुनिया में अप्रसर हो रही है, चाहे क्तिनी ही ख़ुश क्यों न हो, पर सच तो यह है कि दुनियां में श्रीर भी जातियाँ विद्यमान हैं श्रीर चाहे कुछ भी हो एशिया तो कम-से-कम यह स्थिति कभी वरदाश्त नहीं कर सकता। स्वयं भारतीय राष्ट्रवाद भी श्रपने प्रारम्भिक संकुचित दायरे से निकल कर श्रव श्रन्तर्राष्ट्रीयता के धरातल पर पहुँच गया था। भारतीयों की श्रपेचा दुनिया का शायद ही कोई श्रीर ऐसा राष्ट्र हो जो परतंत्रता • को श्रधिक श्रच्छी तरह से समम श्रीर श्रनुभव कर सकता हो। वे. चिरकाल से परतंत्रता की वेहियों को पहने चले था रहे हैं श्रीर थव उन्होंने दद निश्चय कर दिया था कि मे हुन्हें उतार कर ही दम लेंगे। इस श्रीन-परीचा में से या तो वे एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह सफल होकर दुनिया के रंगमंच पर श्रायेंगे श्रौर या फिर श्रपने श्रापको भस्मतात् ही कर हेंगे।

मौजाना श्राज़ाद ने मुस्जिम लीग के साथ सममौता करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में श्रापने इलाहाबादवाले प्रस्ताव का फिर ज़िक किया। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद श्रापने श्रान्तिम भाषण में मौजाना श्राज़ाद ने लोगों से धैर्य रखने का श्रानुरोध करते हुए कहा कि श्राप कांग्रेस का हरादा जलदी ही सामूद्धिक श्रान्दोलन नहीं छेड़ने का है तो इसका ताल्प सिर्फ एक ही है कि वह श्रापनी स्थिति श्रीर भी हद बना लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि स्वयं मेरा हरादा इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट श्रीर जेनरिजिस्सिमी चांगदाई शेक को लिखने का है। में उनसे भारत की मांग के सम्बन्ध में श्रानुरोध करना चाहता हूँ।

प्रस्ताव पास हो जाने के वाद गांधीजी ने श्रपना भाषण दिया। वास्तव में उस दिन गांधीजी एक श्रवतार श्रीर पेंग्रम्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनके श्रन्दर श्राग ध्यक रही थी। गांधीजी उस दिन राजनीति के निम्न धरातक से उपर उठ कर उरकृष्ट मानवता, विश्ववयापी आतृत्व, शान्ति, श्रोर मानवमात्र के प्रति सद्भाव से परिप्रित होकर दिन्य लोक की चर्चा कर रहे थे। वास्तव में गांधीजी सभी राष्ट्रों के समान हितचिन्तक, ग़रीब जनता के मित्र, अरपीढ़ित श्रोर पदद्वित मानवता श्रोर परतंत्रता के पाश में श्रावद लोगों के उद्धारक की हैसियत से चीक रहे थे। वे मानों श्रत्राहम लिंकन के इन सुविष्यात् श्रोर शाश्वत महत्त्व के शब्दों से श्रपना भाषण कर रहे थे श्रोर जनता से शाप्रह कर रहे थे कि "भाष किसी के प्रति श्रपने मन में होप श्रीर वैरमाव न रखें; सभी के प्रति द्यालुवार्श्व यवांव करें, हमेशा ईश्वर हारा प्रदर्शित सस्य मार्ग पर दह रहें। हमने जो काम करने का धीड़ा उठाया है, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें, तािक न केवल इस देश में, श्रिपत समस्त विश्व में शाश्यत शान्ति श्रीर न्याय की स्थापना हो सके।"

गांधीजी इस दिन वास्तव में राष्ट्र के मुख्य सेवक के प्रतिनिधि के रूप में योज रहे थे।

उन्होंने इस श्रवसर पर संयुक्त राष्ट्रों से हार्दिक श्रपील की कि वे श्रपने जीवन के इस महत्त्वपूर्ण श्रवसर से न चुकें। इसी प्रकार उन्होंने हरएक हिन्दुस्तानी से कहा कि वह श्रपने को श्राजाद समके। गांधीजी ने समाचार-पत्रों, नरेशों, विद्यार्थियों, श्रध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों श्रोर श्रन्य लोगों को भी यही संदेश दिया।

"में इस लड़ाई में आपका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, सेनापित अथवा नियंत्रक के रूप में नहीं, विक आपके तुच्छ सेवक के रूप में श्रीर जो कोई सर्वाधिक सेवा करेगा वही मुख्य सेवक माना जायगा। मैं तो राष्ट्र का मुख्य सेवक हूँ।" श्रपना भाषण समाष्त्र करते हुए गांधीजी ने कहा, "श्रापजोगों को जो भी मुसीवर्ते श्रीर कष्ट भेलने पढ़ेंगे, मैं उनमें आपका हाथ बँटाना चाहता हूं।"

श्रपने श्रान्दोलन के सम्बन्ध में विदेशों की टीका-टिप्पणी का संचेप में ज़िक करते हुए गांधीजी ने कहा—"मुक्ते भारत श्रोर उसके बाहर श्रपने कितने ही मित्रों की दोस्ती श्रोर विश्वास से हाथ धोना पड़ा है। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ को तो मेरी बुद्धिमत्ता पर ही संदेह होने लगा है श्रोर दूसरे कुछ जोगों को मेरी ईसानदारी पर भी। बुद्धिमत्ता से हाथ धोने की बात तो में गवारा कर सकता हूं; लेकिन जहाँ तक ईमानदारी श्रोर सचाई का सवाल है वह मेरी एक श्रमूच्यू निधि है, जिसे में किसी भी हालत में नहीं लो सकता।

"मुंसे अपने अन्दर की आवाज़ को दबा देना होगा। मेरी अन्तरातमा कहती है कि मुक्ते अकेले ही संसार से लोहा लेना पढ़ेगा। वह मुसे यह भी कहती है कि जबतक तुम में निश्यांक होकर संसार का सामना करने की ताक़त है, जबतक तुम सुरचित हो, भले ही दुनिया तुम्हें किसी और नज़र से देखे। तुम उस दुनिया की परवाह न करों और केवल उस परमात्मा से दरते हुए अपना काम करते रहो। " में चाहती हूं कि तुम अपनी पूरी आयु तक जीवित रहो। लेकिन मेरा यह सवाल नहीं कि में हतने काल तक जीवित रहूँगा। जब में इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो हिन्दुस्तान आज़ाद हो जायगा और न केवल हिन्दुस्तान ही आज़ाद होगा, विक समस्त संसार स्वतंत्रता की सांस ले रहा होगा।"

आज़ादी का श्रर्थ जैसा वे समसते थे, उसके शतुसार उन्हें सन्देह था कि हंग्लैयड श्रीर शमरीका भी स्वतंत्र हैं।

गांधीजी ने सवाल किया "श्राद्धिर श्राज भारत की श्राजादी मांग कर कांग्रेस ने कौन-सा श्रपराध किया है ?"

"क्या ऐसी मांग करना गानती है; क्या उस संस्था पर सन्देह करना ठीक है ? मुक्ते आशा है कि इंग्लैयड ऐसा नहीं करेगा। मुक्ते उम्मीद है कि अमरोका के राष्ट्रपति भी ऐसा महीं सोचेंगे। श्रीर मुक्ते उम्मीद है कि चीन के सर्वोच्च प्रधान सेनापित मार्शन चांगकाई शेक भी, जो इस समय अपने अस्तित्व को क़ायम रखने के लिए जापानियों के साथ भीपण युद्ध कर रहे हैं, कांग्रेस के चारे में ऐसी कोई बात नहीं सोचेंगे। श्रगर संसार के सभी राष्ट्र मेरा विरोध करें; यदि समस भारत भी मुक्ते सममाने की कोशिश करें तो भी में अपने मार्ग से विचलित नहीं हूँगा। में श्रागे ही कृदम बढ़ाता जाऊँगा—सिर्फ भारत के लिए नहीं, चिक सारे संसार की ख़ातिर।"

गांधीजी ने कहा कि यद्यपि विटेन ने भारत को सबसे श्रिधिक उत्तेजित किया है, फिर भी "इस कोई निकम्मा बार नहीं करेंगे। श्रव तक हमने बाखब में बड़ी सरजनता श्रीर शराक्रत से काम विया है। इस ऐसी निकम्मी इरकत कभी नहीं करेंगे। इस ऐसे श्रोड़े इथियारों से काम नहीं लेंगे।" श्रपना भाषण समाप्त करते हुए गांधीजी ने कहा, "मैंने कांग्रेस को वाज़ी पर लगा दिया है; वह करेगी या मरेगी।"

गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम सवाल पर भी विशद रूप से प्रकाश डालते हुए साफ्र-साफ शब्दों में कहा, "पाकिस्तान के सवाल पर मेरे मन में कोई श्रम नहीं है। चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान हिन्दुस्तान के वाहर नहीं वन सकता। हम सभी को एक-दूसरे के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर देश की छाज़ादी की कोशिश करनी चाहिए। में बढ़ा उतावला हूँ। श्राज़ादी सबके लिए हैं, किसी एक जाति या क्रोम के लिए नहीं। किसी भी क्रोम को हिन्दुस्तान की हुक्मत साँप देने की जो मांग मोलाना साहब ने जिटेन के सामने पेश की है, में उसका समर्थन करता हूँ। श्राप्त मुसलमानों को हुक्मत साँप दी जांय तो उससे मुक्ते कोई रंज नहीं होगा, श्राद्धिर वे हिन्दुस्तान डनका श्रपना घर है। कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वे कांग्रेस पर क्रव्ज़ा करके उसकी नीति बदलवा सकते हैं। कोई उन्हें इससे रोक नहीं सकता। कांग्रेस एक प्रजातन्त्रारमक संस्था है। हिन्दू भी यह समक्त लें कि उन्हें श्रहपसंख्यकों-सिहत समके लिए लड़ना है। मुसलमानों की जान बचाने के लिए उन्हें श्रपनी जान की क़ुरवानी करनी चाहिए। यह श्रहिंसा का पहला पाठ है। हमें श्रपने पड़ोसी के प्रति सिहत्य बनना चाहिए। मुसलमानों श्रीर दूसरों को भी मेरी यही सलाह है।

''श्रव की जो बड़ाई छिड़ेगी, वह तो सामूहिक जहाई होगी। हमारी योजना में गुप्त कुछ भी नहीं है। हमारी तो खुली जहाई है। पकल साहव की गरती चिट्टी तो श्रापने देखी ही होगी? कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होनेवाली संस्थाश्रों की मदद से कांग्रेस का विरोध या उसे फुचल डालना सरकारी श्रमलदारों के लिए नामुमिकन हैं। हम एक सल्तनत का मुकावला करने जा रहे हैं श्रीर हमारी लड़ाई विलकुल सीधी लड़ाई होगी। इस यारे में श्राप किसी अम में न रहें। दिल में कोई उलकन न रखें। लुक-छिपकर कोई काम न करें। जो लुक-छिपकर काम करते हैं, उन्हें पछताना पड़ता है।''

जनता को यह गम्भीर राय देने श्रोर इसी प्रकार सरकार को यह गम्भीर चेतावनी देने के पहले गांधीजी ने श्रपने पत्त की कमज़ोरियों को खूब भाँप लिया था। श्रपने पत्त के समर्थन की वे पूरी-पूरी तैयारी करके श्राए थे। वे जानते थे कि उनके प्रस्ताव के यारे में पया-स्या श्रापित्तयाँ उठाई जाएँगी। उनका जवाब वे पहले से ही सीच श्राए थे। इनमें सर्वप्रयम श्रोर महत्त्वपूर्ण सवाज हिन्दुश्रों श्रोर मुसलमानों के मतभेद का था। श्रपना भापण देने से पहले ही उन्हें विश्वास था कि वे इस विषय में श्री जिन्ना से समक्तीता कर सकते हैं। वे श्रपने श्रोताशों श्रीर सरकार दोनों से ही वेखवर नहीं थे।

उनके दिल की बात जनता नहीं जानती थी। वास्तविकता यह थी कि ठीक उस दिन उन्होंने "युद्ध के दौरान में घन्तर्काजीन न्यवस्था" के सम्बन्ध में श्री जिला को एक पत्र लिला था।

इस अन्तर्कालीन व्यवस्था के सम्बन्ध में १६ अगस्त के "टाउ्ग्स आफ हिएडया" में एक अज्ञात लेराक ने स्वर्गीय श्री महादेव देसाई हाता लिखाए गए इन्छ टब्रस्य प्रकाशित किये जिनका सम्बन्ध गिरफ्तारियाँ होने से कुछ ही घण्डे पूर्व गांधीजी तथा बन्यई के एक सुग्रस्तमान नागरिक के बीच हुए पत्र-क्यवहार से थाः—

गांधीजी के नाम पत्र:—"मुस्लिस लीग को हुकूमत सौंप देने के बारे में मौलाना अग्रल कलाम आजाद ने जो वक्तन्य दिया है, उसके सम्बन्ध में आज श्री महादेव देसाई से मेरी दोस्ताना वातचीत हुई है। चूँ कि मुसे उस वक्तन्य की वास्तिवकता के बारे में सन्देह था, इसलिए मैंने श्री महादेव देसाई से उस पर प्रकाश ढालने को कहा। जनता के हितों की दृष्टि से उसका स्पष्ट हो जाना वहुत ज़रूरी है। श्री महादेव देसाई से वातचीत करने के बाद मैंने इस बारे में सारी स्थिति श्री जिन्ना को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी अपने उपर ली। श्री जिन्ना ने मुस से कहा कि वे ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर गौर से सोच-विचार करेंगे। उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में बड़े संगीन इलज़ाम लगाए हैं, लेकिन श्रगर उन्हें इसकी ईमानदारी श्रीर सत्यता के बारे में विश्वास हो जाय तो वे प्रसन्नतापूर्वक अपने ये इलज़ाम वापस ले लेंगे श्रीर खेद प्रकट करेंगे। मेरी राय में उनके लिये वह श्रत्यधिक उचित ही था।"

गांधीजी का जवाव:--'आपका पत्र मिला, जिसमें आपने कायदे-आज़म से अपनी श्राजिकी बातचीत का सार जिखा है। इस सम्बन्ध में साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हं कि 'हरिजन' के पिछले एक शंक में मैंने जब मुश्लिम लीग के नाम मौलाना श्राजाद का प्रस्ताव प्रकाशित किया था तो वह धर तरीके से एक गंभीर चीज़ थी। मैंने उसे पूरी ज़िग्मे-दारी श्रीर गंभीरतापूर्वक पेश किया था। श्रापकी सुविधा के लिए में उसे पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि मुस्तिम लीग विना किसी ननुनच के कांग्रेस की वत्काल श्राजादी देने की साँग का पूर्णरूप से समर्थन करे, लेकिन इस शर्त पर कि स्वतंत्र भारत धुरी-राष्ट्रों के हमले को रोकने और चीन और रूस दोनों की सदद के उद्देश्य से सित्रराष्ट्रीय सेनाओं को अपनी सैन्य कार्रवाई करने देगा, उस हालत में अगर विटेन समस्त हिन्दुस्तान की तरफ से जिसमें देशीराज्य भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग की वे सभी श्रिधकार सौंप दे जो श्राज दसके पास हैं, तो कांग्रेस को इस पर रत्तीभर आपत्ति नहीं होगी। तब कांग्रेस न केवल भारतीय लोगों न, की तरफ से बनाई गई सुस्लिम जीन की सरकार को सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि वह स्वतंत्र सरकार की शासन-ज्यवस्था चलाने में भी भाग लेगी। यह बात में पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ कह रहा हूं। जैसा कि स्वामाविक है, श्रापके पत्र के उत्तर में इतनी जल्दी उस प्रस्ताव के सभी वास्तविक पहलुश्रों श्रीर न्यापक परिणामों पर प्रकाश नहीं डाल सकता। श्राप चाहें तो इसे कायदे-श्राज्ञम को दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, श्राप चाहें तो इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिखा सकते हैं जिसे भारत की तात्काालिक स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध से दिलचस्पी हो।"

गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से यह घोपणा कर दी थी कि श्रान्दोजन शुरू करने के पूर्व वे वाहसराय को एक पत्र जिखना चाहते हैं। वे उनके जवाय की प्रतीचा करना चाहते थे। उनका खयाज या कि इसमें शायद दो-तीन सप्ताह जग जायें। इस बीच उन्होंने देश-वासियों को सजाह दी कि वे कांग्रेस के १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में श्रपनी शक्ति जगाएँ। इसके श्रजावा उन्होंने जोगों को नीचे जिखी हिदायतें भी दीं:—

१—श्रखवारों को स्वतंत्रतापूर्वक श्रीर निर्मीक होकर श्रपना कर्तव्य पाजन करना चाहिए। उन्हें सरकार से दरना नहीं चाहिए श्रीर न किसी से रिश्वत खेनी चाहिए। श्रधिकारियों-द्वारा श्रपना दुरुपयोग किये जाने की श्रपेत्रा काम बन्द कर देना कहीं श्रधिक श्रच्छा होगा श्रीर तब उन्हें श्रपनी हमारतों, मशीनों श्रीर बड़े-बड़े कारोबार की क़रवानी देने की तैयार रहना चाहिये। लंपादक-सम्मेलन की स्थायी समिति के सरकार को जो वचन दे रहा है, पत्रों को उससे अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहिये। पकल साहब को उनका यही जवाय हो सकता है। उन्हें अपने श्रात्म-सम्मान को मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहिये। उन्हें किसी हालत में श्रपमान नहीं सहन करना चाहिये।

२-राजाश्रों को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा:-

"राजाश्रों को यह समक लेना चाहिए कि मैं उनका शुभचिन्तक हूं। मेरे पिता दीवान रह चुके हैं। स्वयं मेरा जन्म भी एक रियासत में ही हुआ था। मैंने उनका नमक खाया है। मैं नमकहरामी नहीं। करना चाहता। राजाश्रों को स्थिति के श्रनुसार श्रपने कर्तच्य का पालन करना चाहिये। उन्हें समय की गति को पहचान कर श्रपने शासन की धागडोर श्रपनी प्रजा को सौंप देनी चाहिये श्रोर इसकी सूचना सरकार के राजनीतिक विभाग को भी दे देनी चाहिये। श्रार वे ऐसा करने से चूक गये तो फिर स्वतंत्र भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। राजाश्रों को श्रपनी स्वेच्छाचारिता श्रोर तंत्रशाही का परित्यग कर देना चाहिये।"

३---श्रान्दोत्तन के स्वरूप श्रौर उसे किस ढंग से चलाना चाहिये, इस बारे में गांधीजी ने साफ-साफ कह दिया था कि ''गुत रूप से कोई काम न कीजिये, यह पाप है। लुक-छिपकर कोई श्रान्दोत्तन न चलाइये।''

४—विद्यार्थियों श्रोर शिक्ताकों को संवोधित करते हुए गांधीजी ने कहा कि 'वे श्रापने श्रान्दर श्राजादी की भावना को धारण करें। कांग्रेस के साथ खड़े रहें। यह कहने की हिम्मत दिखायों कि वे कांग्रेस के हैं। श्रोर श्रागर ज़रूरत श्रा ही पड़े तो वे श्रापने धन्धे श्रोर 'कैरियर' को खुशी-खुशी छोड़ दें।"

सरकारी नौकरों का ज़िक करते हुए गांधीजी ने उन्हें सत्नाह दी कि "उनके लिए यह ज़रूरी नहीं हैं कि ने फौरन ही अपनी नौकरियों से इस्तीफे दे दें, लेकिन उन्हें सरकार की यह ती लिखकर दे ही देना चाहिए कि ने कांग्रेस के साथ हैं।"

किप्स-िमशन की श्रसफलता के बाद हमें क्या करना चाहिये, इस बारे में स्वयं कांग्रेसियों की भी श्रामराय एक ही जैसी थी। श्रीर यदि इस सम्यन्ध में गांधीजी श्रीर जवाहरलाल जी भी एक ही राय के हो जाते तो फिर सोने में सोहागा हो जाता, क्योंकि उसका मतलय यह होता कि देश के वृद्धवर्ग श्रीर नवयुवक-वर्ग में एक ही मत स्थापित होगया है—श्रयांत् दोनों में कोई सतसेद नहीं रहा। इसका श्रयं यह होता कि पूर्व के विशुद्ध सत्याग्रही श्रोर पिश्रम के यथार्थवादी राजनीतिज्ञ की राय में श्रव कोई फर्क नहीं रहा। दोनों एक-दूसरे से सहमत हो गए हैं। परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जुलाई के शस्ताय से पहले भी इन दोनों नेताशों के दृष्टिकीण एक-दूसरे से श्रलग-श्रलग थे। परन्तु उनमें सुगमता से सामंजस्य स्थापित हो गया था। र जून को इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या थी, इस पर थी लुई फिशर ने श्रपनी पुस्तक "ए बीक विद गांधी" में प्रकाश डालते हुए लिखा है:—

'शागाभी श्रान्दोलन के बारे में श्रम नेहरू भी गांघीली से पूर्णतः सहमतः होगण् थे। उन्होंने गांघीली हारा प्रदर्शित मार्ग का श्रमुसरण करने में लो, मनुनय की थी, उनकी वलह यह थी की उन्हें शाशा थी कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चांगकाई शेक श्रथवा कोई श्रीर न्यालि. मारतीय मामले में हस्तचेप करके श्रंग्रेज़ों श्रीर भारतीयों के गतिरोध को दूर कर देगा श्रीर शंग्रेज़ों का संगठित रूप से विरोध करेगा।"

परन्तु घटना-चक्र चलता रहा श्रीर उसके साथ कांग्रेस के श्रनुयायियों में सद्-भावनापूर्ण मतभेद पैदा होता गया। कार्य-समिति के वर्धा श्रीर वम्बई वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में उनमें मतभेद था। उस श्रवसर पर क्या ये प्रस्ताव पास किये जाने चाहिये थे. इस सम्बन्ध में उनमें सच्चे दिल से मतभेद था। किप्स के एकदम वापस चले जाने के वाद और ब्रिटिश सरकार द्वारा श्रपने प्रस्ताव बापस ले लेने के बाद क्या कांग्रेस को इस ्तरह का कोई श्रल्टीमेटमं देना उचित था ? इस सम्बन्ध में कांग्रेसजनों में काफी मतभेद था । क्रिप्स-मिशन की श्रसफलता के बाद चुपचाप श्रीर निष्क्रिय होकर बैठ रहना नाव को समुद्र में बिना पतवार के छोड़ देने के समान था। लेकिन एक पवित्र विचार-धारा यह थी कि अगर हम पांच-छः महीने तक धीरज से काम जेकर प्रतीचा करते तो हमारी शर्तें मंजूर करली जातीं श्रीर बिटिशं सरकार की श्रीर से संशोधित प्रस्ताव उप-स्थित किये जाते । परन्तु इस दृष्टिकीण के श्रनुसार इम ब्रिटिश-जनता की प्रकृति की उपेत्ता कर देते हैं। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक का यह विचार था कि जब श्रंग्रेज कोई श्रन्तिम कदम उठाले तभी उसके साथ कोई समस्रोते की वातचीत या विचार-विनिमय हो सकता है। एक बार जब-वे ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं तो उस पर डट जाते हैं थीर फिर उसके खिलाफ किसी किस्म के विरोध की भी परवाह नहीं करते। गांधींजी के विरोधी इस बात की उपेचा करके यह कहते हैं कि गांधीजो ने ऐसा अल्टीमेटम देकर बहुत मारी भूल की। ऐसी भूल उन्होंने पिछले २४ वर्षी में (१६१६ से १६४२ तक) कभी नहीं की थी। उनका यह ख़याल करना कि आन्दोलन धीरे-धीरे श्रीर व्यवस्थित रूप से चलेगा उनकी एक महान् भूल थी। गांधीजी का कहना यह है कि वे भारतीय प्रतिरोध की दीवार को एक-एक ईंट लगाकर खड़ी करना चाहते थे। इस पर उनके विरोधियों की यह युक्ति है कि ऐसा केवल तभी संभव हो सकता था श्रगर गांधीजी पहली ईंट रखकर उस पर यह दीवार खड़ी करने के लिए स्वच्छन्द रहते। लेकिन उन्होंने या तो इस बात की कहरना ही नहीं की अथवा उनका ऐसा यकीन ही नहीं था कि विटिश सरकार ने कांग्रेस के वहे नेताओं को एक साथ श्रीर सहसा गिरफ्तार कर लेने की योजना बना रखी थी श्रीर वह उसे कार्यान्वित करके इस बात की संभावना ही खत्म कर देगी कि सत्याग्रह-म्रान्दोलन किसी व्यव-स्थित रूप में चलाया जा सके। जिन लोगों का ऐसा दृष्टिकीया या उन्हें चयाभर के जिए भी गांधीजी के नेतृत्व पर श्रापत्ति नहीं थी। लेकिन एक विशिष्ट विषय पर उन लोगों का गांधीजी से मतभेद था। उन्होंने यह भी मान लिया कि हो सकता है कि कांग्रेस ने अपनी निर्णय-शिक्त में गलती की हो, लेकिन सरकार पर जो प्रहार पढ़ा वह उस ग्रावात से कहीं श्रिधिक जीरदार रहा जो कांग्रेस पर पड़ा। नेताओं की एक साथ गिरफ्तारी का यह परिणाम हुन्ना कि जनता क्रोध से उन्मत्त हो उठी श्रीर वह नेता-विहीन होगई श्राँर उसके बाद सरकार ने स्वयं जो हिंसारमक दमन-चक्र चलाया उसके प्रत्युत्तर में कुछ कार्रवाइयों ने स्वतः हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। फबतः इछ समय के जिए परिस्थिति कावृ से वाहर हो गई।

यह कहा गया है कि वर्षा श्रांर वन्बई में एक स्पष्ट श्रोर प्रभावशाली दृष्टिकीण यह भी था कि हमें इस बात की प्रतीचा करनी चाहिये कि श्रन्तर्राष्ट्रीय द्याय से प्रभावित होकर ब्रिटेन को स्वयं ही श्रक्त श्राजाएगी। इस पत्त के समर्थकों का यह कहना है कि कर्नल लॉनसन ने प्रधान स्ज्ञवेल्ट से इस विषय पर जो लिखा-पड़ी की उसी के परिणाम-स्वरूप १२ श्रप्रेल, १६१२ को कराची में क्रिप्स को तार मिला कि वे श्रमी भारत में ही रुके रहें। पर क्रिप्स का कहना था कि श्रव इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस घटना के श्रलावा हमारे पास यह श्राशा करने का

स्रोर कोई श्राधार नहीं है कि शायद बिटेन की तरफ से कुछ नये प्रस्ताव पेश किये जाते। ऐसे मौके पर जब कि किप्स की बातचीत के रुख़ और उसके गिर्णय के कारण भारत की अपमानित किया गया हो-चुपचाप बैठ रहना खतरनाक था । युनित और तर्क के तीर पर श्रगर हम यह मान भी लें कि उस नाजुक घड़ी में इस तरह का श्रल्टीमेटम देना एक भूल थी श्रीर उसका मतलब था जापान की श्राक्रमण के लिए प्रोत्साहन देना, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि यह एक नैतिक भूल थी। हां, श्रलबत्ता यह एक गलत चाल कही जा सकती है। विदेशी शासन के जुए से देश को मुक्त कराने के लिए एक नये साधन को काम में लेने के श्रीचित्य के बारे में मत-भेद होना अनिवार्य है। श्रीर जब तक इस प्रश्न का नैतिक पहलू रुपष्ट था तब तक कोई भी श्रादंमी कांग्रेस पर किसी तरह का दोपारोपण नहीं कर सकता था। एक सवाल यह था कि वया देश की १६२७ के बाद से आनेवाले संयाम के ृत्तिए तें पार करने के बाद उसे विजेता की दया पर छोड़ देना उचित था ? गांधीजी के सामने केवल एक नैतिक प्रश्न था। उनका दृष्टिकीए बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें धीरे-धीरे करके कदम उठाना था। उन्हें पहले वायसराय से गिलना था श्रीर उसके बाद यह फैसला करना था कि क्या देश को सामृहिक श्रान्दोलन के लिए संगठित किया जाय। परनतु इसी बीच ६ श्रगस्त, १६४२ को नेताश्रों की श्राम शौर व्यापक गिरपतारियों के कारण उनकी सारी योजना चकनाचूर हो गयी। वह वहीं धरी रह गई। सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी-इसकी सम्भवतः किसी ने कल्पना भी नहीं की थी अथवा यह गतती इसितए हैं कि यह खयाल किया गया था कि ११४०-४१ के न्यक्तिगत-सत्याग्रह-श्रान्दोलन की भांति गांधीजी बाहर रहकर ही इस नये श्रान्दोलन का भी नेतृत्व कर सकेंगे। लेकिन शायद गांधीजी लार्ड निनन्निथगों के साथ अपनी मित्रता के बारे में बड़े आशाबाद से काम ने रहे थे। भारत में किसी श्रंग्रेज से मित्रता होने के श्रर्थ यह हैं कि उससे भारत में श्रंग्रेजी राज की सुरचित किया जा रहा है और श्रगर श्राप उस दोस्ती को चुनौती देंगे तो उसे तुरन्त तोड़ दिया जाएगा ।

कुछ लोगों का यह तर्क था कि गांबीजी ने "हरेक छंग्रेज के प्रति" श्रपना खुला पत्र लिखकर श्रदूरदृशितापूर्ण गलती की। क्योंकि उन्हें इस बात का पहले ही यकीन हो जाना चाहिये था कि श्रंप्रेज उस नाज्ञक घड़ी में किसी तरह से भी उनके श्राहंसात्मक सिद्धान्त को नहीं श्रपना सकेंगे। इसलिए उनके पत्र को जर्मनों का समर्थक ही समका जाएगा, क्योंकि उसमें गांधीजी ने बिटेन को हिटलर की पाश्चिक शक्ति के श्रागे श्रात्म-समर्पण कर देने की सलाह दी थी। उनके श्रालोचकों का कहना था कि हिटलर के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा है उसका भी यही श्रावर पढ़ेगा। गांधीजी ने २२ जुलाई, १६३६ को हिटलर के नाम नीचे लिखा एक संदित सा पत्र लिखा:—

"मानवता की ख़ातिर मित्र मुक्तसे आप्रद कर रहे हैं कि मैं आपको यह पत्र दिन्। । लेकिन मैंने उनकी प्रार्थना नहीं मानी, रयोंकि मेरी राय में ऐसा कोई पत्र किसना मेरी धृष्टता सौर श्रशिष्टता का स्रोतक होगा। पर कोई शक्ति मुक्ते कह रही है कि मुक्ते दुविधा में न पहकर आप से अपीज श्रवश्य करनी चाहिये, भले ही उसका कुछ ही मृत्य पयों न हो। यह माफ ज़ाहिर है कि श्राज दुनिया में शाप ही एकमात्र ऐसे न्यक्ति हैं जो हुस जदाई की रोकधाम कर मकते हैं जिसके परिणामस्वरूप मानव पश्च शौर जंगजी यन सकता है। नया धायको उस उद्देश्य की कीमत नही खुकानी होगी, भले ही शापके जिए उसका कितना ही महत्व पर्यों न हो ? रया धाय एक ऐसे न्यक्ति की श्रपीज पर गौर करेंगे, जिसने जान-यूनकर जहाई के हरोके को नहीं श्रपनाया

श्रीर जिसे इसमें काफी सफलता भी मिली है ? खैर, श्रगर श्रापकी यह पत्र जिखकर मैंने कोई गनती की है, तो मैं पहले से ही यह मान जेता हूँ कि श्राप सुके चमा करेंगे ?" (हरिजन)

दूसरी तरफ और दूसरों की तरह गांधीजी का भी अपने अनुभव के आधार यह खयाल था कि सरकार कांग्रेस के मजबूत और वीर कार्यकर्ताओं को एक-एक करके एकड़ लेगी और अन्त में नेतागण अकेले रह जाएँगे। तब वह उन्हें भी मजबूर कर देगी कि वे स्वयं ही गिरफ्तार हो जाएँ। सब बातों का खयाल करके गांधीजी ने अनुभव किया कि हमें बम्बई-अस्ताव पास करना ही चाहिए और उन्होंने जो कदम उठाया था उसके लिए उन्होंने कभी खेद नहीं प्रकट किया। तब फिर लार्ड लिनलिथगो और श्री एमरी की उसे वापस लेने की माँग वे क्योंकर मान सकते थे। लेकिन समय आने पर वे खुद ही इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और ६ मई, १६४४ को अपनी रिहाई के बाद गांधीजी ने अनुभव किया कि १६४४, १६४२ नहीं है। इसलिए न तो वे कांग्रेस को कोई सामृहिक आन्दोलन शुरू करने की सलाह ही देंगे और न ही स्वयं उसकी हिमायत करेंगे। परन्तु उनकी ऐसी विचार-धारा बाद में जाकर बनी।

इसके श्रलावा एक दृष्टिकोण यह भी था कि लड़ाई के प्रारम्भिक भाग में सामूहिकश्रान्दोलन शुरू करना कारगर नहीं हो सकता था, नयोंकि जनता इस श्राह्मा में बैठी थी
कि लड़ाई से लाभ उठाया जाए। लेकिन इस दृष्टिकोण का समर्थन करना भी बहुत किठन है,
क्योंकि यह दृष्टिकोण उस वक्त न पेश करके घाद में पेश किया गया। परन्तु वास्तविकता यह
है कि श्रगस्त १६४२ तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई, जिससे हम इस नतीजे पर
पहुँचते कि जनता को इस लड़ाई से लाभ पहुँच रहा है। हाँ, श्रलबत्ता यह ज़रूर हुशा कि
कुछ उकेदारों ने श्रपनी जेवें खूब गरम कर लीं। पर तथ्य तो यह था कि जिन लोगों ने इस लड़ाई
में खूब हाथ रँगे थे, वे उनमें से नहीं थे जो राष्ट्र की मुक्ति के श्रान्दोलन में शामिल होते श्रोर
श्रगर यह कहा जाय कि मजदूरों को पहले की निस्वत ज्यादा मजदूरी मिल रही थी तो हम
इसकी उपेला नहीं कर सकते कि मुद्रा-बाहुएय श्रीर कैंची कीमतों के कारण उन्हें वड़ी मुतीवतें उठानी पड़ी। संत्रेप में कहने का श्रामित्राय यह है कि यद्यपि उक्त प्रस्ताव के समर्थक
उसके श्रीचित्य से सर्वया सहमत थे, फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट चेतावनी दे दी कि इस
संग्राम में कृदने से पहले कांग्रेस श्रपनी तरफ से शान्तिपूर्ण सममौते के लिए कोई कसर
नहीं उठा रखेगी।

हस बात के बावजूद कि एक-के-बाद-एक सभी कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने पहले सरकार से सममीता करने पर जोर दिया; सरकार ने उनकी बातों पर कोई ध्यान न देकर उलटे जनता पर अपना जोरदार दमन-चक चलाने की तैयारी शुरू कर दी। बिटिश सरकार का विश्वास था कि जिस तरह ७ दिसम्बर, १६४१ को जापानियों ने पर्लहावर पर बमवर्षा वरके श्रमरीका-द्वारा शुद्ध की घोपणा किये जाने से पहले ही उस पर प्रहार कर दिया था, उसी प्रकार यदि कांग्रेस-द्वारा श्रचानक हमला कर दिया जाय तो पहले ही प्रहार में उसकी सफजता निश्चित है। इसलिए उसने पी फटने से पहले ही कांग्रेसकार्यसमिति के सदस्यों श्रीर बमबई के ४० प्रमुख नागरिकों को गिरफतार करके उन्हें विकटो-रिया टरमिनस स्टेशन पर पहुँचा दिया, जहाँ उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन तैयार खड़ी थी। यह सारी कार्रवाई उसने इतनी तेली श्रीर श्रमर्याशित ढंग से की कि इन्न लोगा श्रपने साथ श्रपनी

ऐनक, बहुशा, कपड़े, पुस्तकें श्रीर इसी प्रकार का श्रन्य श्रावश्यक सामान भी ले जाना भूल गए। परन्तु ये सभी लोग बढ़े खुश थे। इसमें बृढ़े श्रीर नौजवान दोनों ही शामिल थे। निस्सन्देह देश में कुछ ऐसी श्रफवाहें फैली हुई थीं कि कार्यसमिति सदस्यों को गिरफ्तार कर पूर्वी श्रफ्रीका के यूगेएडा में जलावतन कर दिया जाएगा। लेकिन चूँ कि श्रिखल भारतीय महासमिति का श्रिधवेशन श्रवाध गति से जारी था, इसिलए लोगों का ध्यान प्रमुख कांग्रेसजनों की गिरफ्तारी की संभावना से इटकर इस श्रान्दोलन की भावी गतिविधि श्रीर रूपरेखा पर केन्द्रित हो रहा था। गांधीजी श्रीर उनका दल, जिसमें मीरावेन श्रीर श्री महादेव देसाई भी शामिल थे, इस स्पेशल ट्रेन के 'यात्री' थे। लेकिन श्री प्यारेलाल श्रीर माता करत्र वा तथा मौलाना श्राजाद के संरक्षक को यह स्वतंत्रता दी गई कि श्रगर वे चाहें तो उन्हें भी उनके साथ जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इस शर्त पर कि शनके साथ 'सी छास' के वन्दियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। परन्तु इन महानुभावों ने सरकार की उक्त रियायलों से लाभ उठाना श्रस्वीकार कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद श्री प्यारेलाल श्रीर वा को भी गिरफ्तार करके गांधीजी के मजरवन्द केंग्प में भेज दिया गया।

कार्यसमिति के सदस्य किस जेन में नजरवन्द किये जाएँगे, इस सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी सतर्कता से काम निया और इस खबर को प्रकाशित नहीं होने दिया। लेकिन श्रव्यारों में यह छुप गया था कि गांधीजी को प्ना में शागा खाँ के महन्न में नजरवन्द किया जा रहा है। गांधीजी, उनके दन शौर श्रीमती सरोजिनी देवी को चिंचनाद नामक स्थान पर गाड़ी से उतार कर यरवडा जेन के पास एक बँगने में ने जाया गया। वम्बईवाने दन को किसी में गाड़ी से उतार कर यरवदा भेज दिया गया और कार्यसमिति के सदस्यों को नेकर यह स्पेशन देन डोंट पहुँची, जहाँ से उसने मदरास-वम्बई वानी नाइन पर स्थित श्रद्धसद्नगर का रुख किया। श्रह्मद्नगर में घाँद्वीयी के किन्ने में बड़े लम्बे-चोड़े हानवाने एक वड़े श्रीर श्रन्तग भवन में इन लोगों को नाकर नजरवन्द कर दिया गया।

श्राखिर इसकी क्या वजह थी कि कांग्रेस ने श्रॅंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसे मीठे पर हथियार उठाने का पका फैसला कर लिया जबिक वे दूसरे महायुद के जाल में फैंसे हुए थे श्रीर उनका भाग्यचक ढांवाडोल परिस्थिति में था ? श्रीर सरकार ने श्रपनी तरफ से ऐसा खतरनाक श्रीर जलदवाजी का कदम क्यों उठाया जबिक वह यह खुव लानती थी कि हसके कारण देश में एक ज्वालामुखी फट पड़ेगी ? इसलिये यह कहना गलत न होगा कि यणि कांग्रेस ने देश की जनता में विद्रोह की भावना क्ट-क्टकर भरदी थी, लेकिन उसमें श्राम लगा देने की जिम्मेदारी सरकार की थी । कांग्रेस वड़ी हुविधा में पड़ गई । प्रथम महायुद के याद के वर्साई की संधि के समय संसार के सभी राष्ट्रों को स्वमान्य-निर्ण्य का श्रीक्तार प्रदान करने श्रीर पिछड़े हुए राष्ट्रों को उन्नत करने के सम्बन्ध में जो बढ़े-बड़े श्रीर श्राकर्षक वायदे किये गए थे वे सिर्फ एक धोले की टटी ही सावित हुए । उम समय फांस के दोर क्लोमेंसू श्रीर जिटेन के जादूगर लायद जार्ज ने जिस वर्शक से प्रधान विज्यन को चकमा देकर उन्हें उल्लू बनाया था, उसी तरह इस वक्त से लेकर १२ श्रमल, ११४२ नक, जबिक सर स्टैफर्ट किएस ने मारत से श्रपना किनारा किया श्रीर याद में न जाने हुनिया को कितनी मनगढ़न्त श्रीर सूठी कहानियां सुनाई—यह बाव स्पष्ट हो शुदी थी कि जिटेन भारत के साथ महज़ घोरोबाजी, मूठे वायदों श्रीर एक-स्पट से काम ले रहा है। पिड़ाई।

लड़ाई से लेकर भ्रमेल १६४२ तक की यह सारी कहानी एक ही थी। लड़ाई से पहले जो कुछ हुआ था श्रीर श्रव लड़ाई के दौरान में जो कुछ हो रहा था उससे कांग्रेस को यकीन होगया था कि बिटेन जो बात कहता है उस पर यकीन नहीं। किया जा सकता, क्योंकि दरश्रसल वह अपने वायदों श्रीर वातों पर श्रमल ही नहीं करना चाहता । साहमन कमीशन, गोलमेज परिषदों और भारतीय-विधान का सारा विगत इतिहास दृष्टि से श्रोमल कर दिया गया । उधर कांग्रेस तथा हर संभ्रान्त नागरिक को श्रपना युद्ध-कालीन श्रपमान सहन करना पड़ रहा था । यह स्पष्ट था कि युद्ध-सामग्री, खाद्य, कपड़े, जहाजों ग्रीर श्रसंख्य रासायनिक पदार्थी का उत्पादन दस गुना बढ़ाया जा सकता या और देश में अनेकों तथे उद्योग भी स्थापित किये जा सकते थे; परन्तु भारतीय-सुरचा-परिषद् श्रीर पूर्वी देश-समृह की रसद-परिषद् की प्रथम बैठक से यह बात स्पष्ट होगई कि उनका एकमात्र उद्देश्य भारत में श्रावश्यक वस्तुश्रों का उत्पादन रोक देना था, जिससे कि श्रास्ट्रेजिया श्रथवा कैनेटा में तैयार होनेवाले माल पर कोई असर न पड़ सके । यह विचार न केवल भारतीय राजनीतिज्ञों का ही था, बल्कि देश के प्रमुख औद्योगिकों का भी और श्रगर इसके लिए कोई सब्त चाहिये तो वह सबूत है ब्रिटेन और अमरीका का ग्रेडी-मिशन की सन्तोवजनक सिफारिशों को ताक पर रख देने का फैसजा । अगर व्यापारिक लाभ के उद्देश्य के साथ-साथ देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होकर मजदूरों श्रीर उद्योगों का ध्यान नका कमाने के मार्ग से हुटाकर उत्पादन बढ़ाने को छोर आकर्पित किया जाता तो उससे देश को श्रीर श्राम जनता को लाभ पहुँच सकता था । श्रौर यह काम श्रासानी से हो सकता था । इस समस्या पर प्रकाश डाजते हुए अमरीका के प्रसिद्ध पत्रकार एडगर स्ती ने जुलाई, १६४२ में दिखा था; "खतरे वाजे इलाकों से कारखानों को हटाने की योजना श्रीर शेडी-मिशन की सिकारिशों के श्रनुसार उद्योगों को उन्नत करना तथा उनके युक्ति-युक्त संगठन को कार्यान्वित करना संभव है। चीन की तरह से शरणार्थियों श्रीर गांचों के वेकार लोगों को ट्रेनिंक देकर उनसे जहाई के जिए श्रावश्यक सामान तैयार कराया जा सकता है । सेना में तथाकथित बड़ाकू जातियों के श्रनपद रंगरूटों को भारी संख्या में भरती करने की बजाय विद्यार्थियों श्रीर पढ़े-लिखे लोगों को रचा-विषयक ट्रेनिङ दी जा सकती है। अनिवार्य भरती की योजना लागू की जा सकती है और एक बढ़े पैमाने पर जोगों को सैनिक-शिचा भी दी जा सकती है। यदि सैनिकों श्रीर नागरिकों को यह बता दिया जाय कि उन्हें श्रपनी इस नयी श्राजादी की रचा करनी है तो राजनीतिक शिचा द्वारा उनके नैतिक साहस को सुदद बनाया जा सकता है । इस समय हम देखते हैं कि श्राम धारणा यह है कि खतरे के प्रथम तज्ञणों के प्रकट होते ही कलकत्ता, बम्बई श्रीर श्रन्य स्थानों से मजदूरों ने श्रपना-श्रपना काम छोड़कर भागना शुरू कर दिया है। लेकिन श्रगर भारत श्राजाद हो वो वे दटकर श्रपने कर्तव्य-पय पर चलते रहेंगे। उस दावत में भारतीय जनता रचा-सम्बन्धी श्रावश्यक साधनों का श्रिद्सात्मक प्रतिरोध करने के बजाय भारतीय नेताओं के नियंत्रण में रहकर लड़ाई में सहयोग देने को तैयार रहेगी। उस हालत में भारत श्रपनी कमजोरी को छोड़कर दुनिया के श्रन्य राष्ट्रों के समकत्त होकर संसार में श्रपना स्वतंत्र स्थान ग्रहण कर सकेगा।"

'भारत छोड़ो' छान्दोलन: प्रारंभिक तैयारियाँ लुई फिशर र जून, १२४२ को गांधीजी से पूछा कि "श्रापको यह खयाल टीक कब श्राया ?" गांधीजी ने उत्तर में कहा, "किप्स के प्रस्थान के थोड़ी देर वाद ही; मैंने भारत के एक श्रंमेज मिन्न श्री होरेस एलग्जेंडर को उनके एक खत के जवाब में श्रपना एक पन्न लिखा था, जिसमें इसका जिक्र किया गया था। इसके वाद यह विचार मेरे मन में घर कर गया। उसके बाद प्रचार श्रुरू हुशा। उसके बाद मैंने एक प्रस्ताव की रचना की। मुक्ते पहला खयाल यह हुशा कि हमें किप्स-योजना की श्रसफलता का कोई जवाब देना चाहिए। श्रगर किप्स-मिशन कोई उल्लेखनीय श्रोर सन्तोपजनक चीज ही नहीं तो फिर वह कितनी निकम्मी है। मान लीजिये कि मैं उनसे जाने को कहता हूं, पर यह खयाल तब पदा हुशा जब हमारी सभी श्राशाओं पर फिर गया। जवाहरत्ताल श्रीर दूसरों लोगों ने हमसे किप्स की बढ़ी तारीफ की थी। फिर भी उनकी सारी योजना धूल में मिल गई। मैंने श्रपने से प्ररन-किया कि क्या इस स्थिति को सुधारने का जिम्मा मेरा है ? श्रंभेजों के यहाँ रहते हमें श्रपने काम में सफलता नहीं मिल सकती। सोमवार को मौन के दिन मेरे मन में यह विचार पदा हुशा।"

वम्बई-प्रस्ताव की पृष्ठ-भूमि तो वर्षा में कांग्रेस-द्वारा जुलाई, १६४२ में पास किये गये प्रस्ताव से भी पहले तैयार हो चुकी थी। इस स्थिति का स्वयं गांधीजी ने "थ्रपने श्रम-रीकी मिन्नों के प्रति" शीर्पक लेख में वही सुन्दरता के साथ विवेचन किया है। गांधीजी के श्रलावा श्री लुई फिशर ने श्रपनी पुस्तक "ए वीक विद गांधी" श्रीर श्री एडगर स्नो ने सारी परिस्थिति के सम्बन्ध में निजी रूप से छानवीन करने के वाद जुलाई में श्रमरीका के पन्नों के लिए लिखे गए श्रपने लेख में बड़ी विशदता के साथ प्रकाश डाला है। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित किया गया उनका लेख नीचे दिया जाता है:—

"हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा की कार्य-समिति ने पूर्ण स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में जो मस्ताव पास किया है-जिस पर देश श्रीर निदेश में बहुत बहस हुई है, श्रीर जिसकी उतनी ही निन्दा भी की गई है--उसके सम्बन्ध में अपनी रिधति को स्पष्ट करना मेरे जिए आयरगर हो गया है, क्योंकि यह साना जाता है कि वह मेरी ही प्रेरणा से पास किया गया है। प्राप मुक्से विरुक्त अपरिचित तो नहीं हैं। पश्चिमी देशों में शायद धमरीका ही एक ऐसा देश है, जहां मेरे श्रधिक से-श्रधिक सित्र हैं; और ग्रेट बिटेन भी इसका श्रपवाद नहीं है। सुक्ते स्पन्तिगत रूप से पहचाननेवाले श्रंभेज मित्र श्रमरीकी मित्रों के सुकावले सुके श्रधिक पारखी शौर सुरम-दशीं मालूम हुए हैं। श्रमरीका में सुके चीर-पूजा के नाम से प्रसिद्ध एक वीमारी का शिकार दोना पड़ता है। डा॰ होम्स, जो स्वयं एक सञ्जन पुरुष हैं, श्रोर जो श्रभी कल तक न्यूयार्फ की युनिटी चर्च के पादरी थे. सेरे व्यक्तिगत परिचय में श्राए बिना ही श्रमरीका में सेरा विज्ञापन करनेवाले एजेयट बन गए थे। मेरे बारे में वहां उन्होंने कुछ ऐसी मजेदार वार्ते पहीं, जिन्हें में खुद भी नहीं जानता था। इसलिये अकसर अमरीका से मुक्ते ऐसे परेशान करनेवाले खत मिला करते हैं, जिनमें सुक्ते कोई चमत्कार कर दिखाने की उम्मीद रखी जावी है। टा॰ हीम्म के बहुत दिनों बाद स्वर्गीय विशय फिशर ने, जो हिन्द्रस्तान में मेरे सीधे परिचय में श्राए थे, वहां इस काम का बोड़ा उठाया था। वे मुक्ते अमरीका तक घसीट ले जाने में करीद-करीय काम-याब हो चुके थे, लेकिन देव को कुछ शौर ही संजुर था। इसलिए में आपके उस विशाल श्रीर महान् देश की यात्रा न कर सका और न श्रापके शब्सुत देश-वासियों के दर्शन कर पाया । इसके सिवा, थोरों के रूप में भाप ही ने मुक्ते एक ऐसा शिएक दिया, जिसके "मधिनय धवारा हा कर्तम्य" ( ह्यूटी श्राफ सिविल हिस्शोवीहियन्स्) नामक नियन्य के द्वारा मुझ् ध्यन दम

कार्य का वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त हुआ था, जो में उन दिनों दिल्ल अफ्रीका में कर रहा था। प्रेट ब्रिटेन ने सुक्ते रिस्टन जैसा गुरु दिया, जिसके "सर्वोदय" यानी "अनट्ट दिस लास्ट" ग्रंथ ने मुक्ते इतना परिवर्तन किया कि मैं एक ही रात में बिल्कुल बदल गया। मैंने वकालत छोड़ी। शहर में रहना छोड़ा। और मैं एक देहाती वनकर डरबन से दूर एक ऐसे चक पर रहने लगा जो नजदीक के रेलचे स्टेशन से भी तीन मील दूर था। और रूस ने टाल्सटाय के रूप में मुक्ते वह गुरु दिया, जिससे सुक्ते अपनी अहिंसा का एक बुद्धिसम्मत और तर्क-शुद्ध आधार प्राप्त हुआ। उन्होंने दिल्ल अफ्रीका के सेरे उस आन्दोलन को, जो उस वक्त शुरू ही हुआ था, और जिसकी अद्भुत सम्भावनाओं को उस समय तक में जान भी नहीं पाया था, अपना आशीर्वाद दिया था। मेरे नाम लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने पहली बार यह मविष्यवाणी की थी कि मैं एक ऐसे आन्दोलन को चला रहा हूँ, जिसके कारण निश्चय ही हुनिया के पददिलत लोगों को आशा का एक हदेश प्राप्त होगा। इसिलिये आप यह समक सकेंगे कि इस वक्त जो कदम मैंने उठाया है, उसमें भेट ब्रिटेन के और पछांही देशों के खिलाफ दुश्मनी का कोई भाव नहीं है। "अन्द्र दिस लास्ट" में दिये गए "सर्वोदय" के सन्देश को अच्छी तरह पचाने और आतमसात करने के बाद मैं उस फासिस्टवाद या नाजीवाद के अनुमोदन या समर्थन का दोषी नहीं वन सकता, जिसका ध्येय व्यक्ति का और उसकी स्वतन्त्रता छा दमन करना है।

"में श्रापसे निवेदन करता हूँ कि श्राप सेरे निर्माण की इस पार्श्वभूमिका को ध्यान में रखकर हिन्दुस्तान से हुट जाने के मेरे उस सूत्र को पढ़ेंगे, जो श्रामतौर पर "निवट इंडिया" यानी "भारत छोड़ो" के नाम से पुकारा जाता है। इस सूत्र के पूर्वापर सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए इसका जो श्रेर्थ निकत सकता है, उतना ही श्रर्थ थाप इससे निकातिये—उससे ज्यादा नहीं। मेरा दावा है कि में श्रपने वचपन से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ। मेरे जिये यह श्ररयन्त स्वामाविक वस्तु थी। मेरी मिवत-भाव युनत खोज के कारण "ईश्वर सत्य है" के प्रचलित वचन के बद्दी यह दिश्य श्रर्थवाला वचन प्राप्त हुश्चा कि "सत्य ही ईश्वर है।" इस यचन के कारण में मानों ईश्वर को श्रपने सामने साजात खड़ा पाता हूँ। में श्रनुभव करता हूँ कि वह मेरे रोम-रोम में ज्यात है। श्रपने श्रीर श्रापके बीच में इसी सत्य को साजी रखकर में यलपूर्व यह कहता हूँ कि श्रार मुक्ते श्रवानक यह बोध न हुश्चा होता कि ग्रेट ब्रिटेन श्रीर मित्र-राष्ट्रों के हित के जिये यह ज़रुरी है कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान को बन्धन से मुनत करने के श्रपने कर्तव्य का साहसपूर्व पालन करे तो मैंने श्रपने देशवासियों को यह सलाह कभी न दी होती कि वे ग्रेट ब्रिटेन को हिन्दुस्तान से श्रपनी हुकूमत उठा लेने को कहूँ श्रीर इसके खिलाफ पेश की जानेवाची किसी भी मांग की परवाह न करें।

'श्रमर त्रिटेन ने इस सर्वोत्तम न्याय से काम लिया तो श्राज हिन्दुस्तात में टसके खिलाफ जितना भी श्रसंतोष बढ़ रहा है, वह सब मिट जायगा—टसकी कोई वजह नहीं रह जायगी। श्रपने इस एक कार्य-द्वारा वह वढ़ते हुए दुर्भाव को सद्भाव में वढ़ल ढालेगा। मेरा निवेदन है कि इससे विटेन को वैसी ही मदद सिलेगी, जैसी लढ़ाई में काम श्रानेवाले उन सभी जंगी जहाजों श्रीर हवाई जहाजों के रूप में श्रापकी श्रोर से उसे मिल रही हैं, जिन्हें श्राप श्रपने श्रद्भुत-शवित वाले हंजीनियरों श्रीर श्राधिक साधनों की बढ़ीलत बना सकते हैं।

"में जानता हूँ कि स्वार्थ-बुद्धि से किये गए एकतरफा प्रचार-द्वारा कांग्रेस की स्थिति की स्थापके कानों खोर खांखों के सामने अनेक प्रकार से विकृत रूप में पेश किया गया है। मेरे बारे

में यह कहा गया है कि मैं दम्भी हूँ श्रीर ब्रिटेन का मिन्न-वेषधारी धूर्त रात्रु हूँ। विपत्ती से सम-मौता करने की मेरी जो प्रत्यत्त •तैयारी हमेशा रही है, उसे मेरी श्रसंगति वताया गया है श्रीर यह साबित किया गया है कि मैं बिल्कुल ही श्रविश्वसनीय श्रादमी हूँ। श्रपने इन दावों के समर्थन में सबूत पेश करके मैं इस पत्र को बोम्नल नहीं बनाना चाहता। श्रमरीका में श्रव तक मेरी जो साख रही है, श्रगर वह इस वक्त मेरे काम महीं श्रा सकती तो श्रपनी सफाई में कितनी ही दलीलें क्यों न दूं, उनका कोई परिखामकारी प्रभाव न होगा।

"श्रापने प्रेट विटेन को श्रपना साथी बना जिया है, इसिलये ग्रेट विटेन के प्रतिनिधि हिन्दुस्तान में जो कुछ भी करेंगे, उसकी जिम्मेदारी से श्राप श्रपने को बचा नहीं सकते। श्रगर श्रापने समय रहते सारासार का विवेक नहीं किया—श्रसत्य के ढेर से सत्य को नहीं पकड़ा—तो श्राप मित्र-राष्ट्रों के कार्य को भयंकर हानि पहुंचाएंगे। इसका श्राप विचार कीजिए। बिना किसी शर्त के हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को मान जेने की जो मांग कांग्रेस कर रही है, उसमें श्रनुचित क्या है ? कहा जाता है कि 'यह उसका वक्त नहीं है।' हम कहते हैं, 'हिन्दुस्तान की श्राग्रादी को मान जेने का यही मभीवैज्ञानिक मुहूर्त है,' क्योंकि उसी एक हाजत में जापानी हमलों का श्रन्यक प्रतिकार किया जा सकता है। मित्र-राष्ट्रों के हित श्रीर कार्य की दृष्टि से इसका श्रत्यन्त महत्त्व है, गोकि हिन्दुस्तान के जिये भी उसका उतना हो महत्त्व है।

"में चाहता हूं कि श्राप यह समर्भे कि श्रगर हिन्दुस्तान की श्राज्ञादी को तुरन्त ही मंजूर कर लिया गया तो वह प्रथम कोढि का महत्व रखनेवाला शुद्ध-प्रयत्न होगा।"

श्री एडगर स्नो की यह राय थी कि, श्रमरीकी जनता ने श्रमीतक यह महसूस नहीं किया कि भारत का विरोध हमारे लिए कितना निर्णायक श्रीर घातक सावित हो सकता है। श्रय तक जर्मनी ने जितने भी देशों पर श्रधिकार किया है, उन सब की श्रपेत्ता यह देश कहीं बढ़ा है। इसकी जन-शक्ति नाजी साम्राज्य की तुलना में दुगनी है। इसके साधन श्रपार हैं। बिटेन, रूस श्रीर श्रास्ट्रेलिया को छोड़कर यह देश मित्रराष्ट्रों का सबसे बड़ा श्रीधोगिक श्रह्वा है। पश्चिमी गोसार्द्र से बाहर होने के कारण यह दिखण-पूर्वी प्रशिया में हमारा श्रन्तिम मजबूत श्रह्वा है।"

इसके बाद आपने लिखा है कि किस प्रकार इस महान् देश और जाति के सबसे बड़े नेता गांधीजी हैं। "यह बड़ी विचित्र-सी बात है कि वाइसराय ने अन्त में मुसे यकीन दिला दिया कि मुसे गांधीजी से मुलाकात करने में और देर नहीं करनी चाहिए। वाइसराय ने मुसे बताया कि कांग्रेस सिवा गांधीजी के और कुछ भी नहीं है। गांधीजी ही उसके प्रतीक हैं।" यह बात बिलकुल ठीक है और जब तक गांधीजी जीवित हैं कांग्रेस-संगठन उन्हीं का प्रतीक रहेगा। कांग्रेस मुख्य रूप से उन्हीं की राजनीतिक प्रतिभा पर आधारित है।

कागे चलकर श्री एडगर स्नो ने लिखा है कि "ऐसे विशाल देश में श्रीर ऐसे महान् नेता के नेतृत्व में पिक्को बीस वपों में यदि 'कांग्रेस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवीक' पन गई है तो इस पर हमें कोई शास्वर्य नहीं होना चाहिए । परन्तु वाइसराय महोदय मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं। यह सत्य है कि गांधीओं के वचन स्त्रवद्ध होते हैं। उनके विचारों में जो पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है, उसे भारतीय जनता श्रपनी श्रेरणा-शिक्ष से समक लेती है, क्योंकि 'गांधीजी में, श्रापको रहस्यवाद, श्राध्यात्मवाद श्रीर परंपरागत भावनाश्रों' के साथ 'राजनीतिक यथार्थवाद' का सुन्दर सम्मिश्रण मिलेगा। वास्तव में उनके 'भारत-होदो' शान्दा- . लन के सिद्धान्त पर हमें इसी दृष्टिकोण से सोच विचार करना चाहिए। 'साम्राज्य छोड़िए श्रौर भारत को श्रपने पत्त में कीजिए' इस विषय का प्रतिपादन करते हुए श्रापने लिखा है कि एक सुख्य बात जिसे हमें समक लेना चाहिए यह है कि गांधीजी के इन्द्र विचार और वक्तन्य हमें चाहे कितने ही अनीखे क्यों न प्रतीत होते हों, परन्तु उनका भारत के राष्ट्रीय नेता होने की उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बल्कि इसके विपरीत उन विचारों के कारण भारतीय जनता में उनकी स्थिति श्रीर भी श्रधिक सुदृ हो जाती है। वे ही श्रात्मा हैं श्रीर वे हो विचार-शक्ति। वे एक महानू श्रात्मा हैं, ं जिसकी श्रधिकांश भारतीय पूजा करते हैं। श्रीर गांधीजी में भारतीय जनता की श्रन्धविश्वास है।" अगर इस प्रकार का नेता भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के निमित्त सरकार के प्रति विद्रोह करने की कल्पना करे तो उसके पास ऐसे विद्रोह का कोई कारण श्रीर श्रपना कोई कएडा भी होना ज़रूरी है। कारण हूँ इने में हमें कोई कप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली कई पीड़ियों से जो नयी-नयी घटनाएँ हो रही थीं उनके कारण भारतीय जनता में बिटेन के प्रति श्रविश्वास की भावना बहुत जोर पकड़ती जा रही थी। जहाँतक मण्डे का प्रश्न है इस नेता के पास . श्रपना तिरंगा मंडा है, जिस पर चर्ले का चिह्न है, जो पवित्रता, बितदान श्रीर भारत की निर्धन जनता की आकां जाओं का प्रतीक है। बिटेन ने अपने जो बायदे तोढ़े हैं, उनके लिए हमें १८३३ के श्रधिकार-पत्र श्रथवा महारानी विक्टोरिया की १८४८ की घोषणा का उल्लेख करने की श्रावश्यवता नहीं प्रतीत होती। प्रथम महायुद्ध के समय स्वभाग्य-निर्ण्य के जिस ,सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था, उस पर कभी श्रमल नहीं किया गया। यह एक .वेकार सी चीज़ साबित हुई। इतना ही नहीं, १९१८ की संधि के बाद जिल्यांवाला, याग के हत्याकपड ने तो इस सिद्धान्त को महज एक मजाक सावित कर दिया। गांधी-इरविन सम-कौत में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व, संघ-योजना और भारत के हित में संरक्तों की जो बातें कही गई थीं, वे केवल १६३४ के भारतीय विधान में ही पड़ी रह गई घौर १६३५ में दूसरे महायुद्ध के शुरू होने पर इस विधान को भी मुलतवी कर दिया गया। इतना ही नहीं, मानों जले पर नमक छिड़कने के लिए प्रधानमन्त्री चिल ने यह घोपणां की कि श्रगस्त १६४० का श्रटलांटिक श्रधिकारपत्र भारत पर लागू नहीं होता। श्रन्त में सर स्टैफर्ड किप्स ने बड़े नाटकीय ढंग से भारतीय राजनीतिक श्रखाड़े में पदार्पण किया श्रीर उसका परिगाम भारत के लिए निराशा श्रीर तवाही के सिवा श्रीर कुछ नहीं हुआ। इसके श्रलावा युद्ध काल में दूसरे देशों की भाँति भारत की श्रपने उद्योगों की उन्नत, करने का भी प्रीरसा-हन नहीं दिया, जैसा कि प्रेडी-मिशन की सिफारिशों के प्रति सरकार के व्यवहार से पता चलता है। टसने इन सिफारिशों की कोई परवाह नहीं की श्रीर उन्हें कभी प्रकाश में नहीं श्राने दिया। तथ्य यह है कि मार्च, १९४२ में निकट-पूर्व श्रीर सुदूर-पूर्व में मित्रराष्ट्रों की सराख-सेमात्रों की रसद के प्रमुख श्रह के रूप में भारत के श्रीचोगिक साधनों को उसत करने में सहायता देने के उद्देश्य से श्रमरीका ने एक टेकनिकल मिशन भारत भेजा। इसके प्रधान श्रमरीका के स्वापारिक संबन्धों के भृतपूर्व श्रसिस्टेण्ट सेक्रेटरी श्री हेनरी पुक्र मेडी थे। उनके श्रतावा इसमें भी ए॰ द्वयल्यू हैविंगटन, प्रधान, सोसाइटी श्राफ श्राँटोमी-घील इंजीनियर्स, श्री एच० ई० वेस्टन, प्रधान, वेस्टन इंजीनियरिंग कंपनी (श्रापका काम युद के बिए, भारतीय कारखानों के सम्बन्ध में सत्ताह देना था) श्रीर श्री टर्क डेकर, टाइरेक्टर,

इलीयनोस स्टील कारपोरेशन—भी शामिल थे। श्री ढर्क का मुख्य काम शिलित श्रीर श्रर्द्धशिलित कारीगरों की ट्रेनिंग में मदद देना था। कर्नल लुई जॉनसन को प्रधान रूजनेल्ट का
निजी प्रतिनिधि बनाकर भारत सेजा गया। ग्रेडी-मिशन ने श्रपनी रिपोर्ट म जून, १६४२
को प्रधान रूजनेल्ट को पेश कर दी, परन्तु यह रिपोर्ट श्रत्यन्त गोपनीय रखी गई। समाचारपत्रों से पता चलाता है कि उन्होंने सिफारिश की थी कि युद्ध के लिए भारत में राईफलें, गोलाबाहद विस्फोटिक, बढ़तरबन्द गाहियों के ढाँचे इत्यादि तैयार किये जाएँ। श्रापका कहना
था कि युद्ध के लिये श्रावश्यक सामान भारत में तैयार होना चाहिए। मेडी-मिशन ने उन
साधनों पर भी प्रकाश ढाला, जो भारत श्रीर श्रमरीका की सरकारों को उपलब्ध हो सकते
थे। पता चला है कि मिशन ने भारत में यातायात, श्रीर जलवियुत् को सुविधाशों श्रीर
भारतीय कारीगरों तथा मजदूरों की उच्च कार्यचमता की बड़ी तारीफ करते हुए इस सम्बन्ध
में श्रावश्यक समस्याओं पर प्रकाश ढाला। इसके श्रलावा मिशन ने इस बात पर भी जोर
दिया कि श्रगर कांग्रेस श्रीर ब्रिटिश सरकार का पारस्परिक प्रतिरोध सुलम जाये तो भारतीय
रँगहरों श्रीर साज सामान से श्रीर भी श्रन्छी तरह से काम लिया जा सकेगा।

हुमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ग्रेडी-रिपोर्ट का मुख्यतः एक युद्धकालीन योजना से ्सम्बन्ध् था । उसमें यह बताया गया था कि युद्ध-प्रयत्नों से सम्बन्ध रखनेवाले कौन-से उद्योग . भारत में जल्दी ही स्थापित किये जा सकते हैं । इस योजना का भारत की युद्दोत्तर श्रीद्योगिक उन्नति से किसी प्रकार का भी कोई सम्बन्ध न या । प्रन्तु इस सम्बन्ध में भार-तीय जनता की आशंकाएं सत्य सिद्ध हुईं, क्योंकि नवम्बर, १६४२ में वाशिङ्गटन के सरकारी हल्कों से पता चला कि श्रन्य परिस्थितियों को देखते हुए ग्रेडी-रिपोर्ट पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसके बाद तो वह रिपोर्ट खटाई में ही पड़ गई । उसकी किसी ने भी सुध नहीं जी। इस रिपोर्ट पर श्रमरीका के नौसैनिक विभाग श्रीर स्त्रराष्ट्र-विभाग, श्रार्थिक-युद्ध-बोर्ड श्रौर श्रन्य विभागों के विशेषज्ञ हो महीने से श्रधिक समय तक सोच-विचार करते रहे । इसलिए भारत को इससे कोई सन्तोप नहीं हो सकता था कि बहुत-सी सामग्री, समय श्रीर जहाज जो श्री ग्रेडी द्वारा प्रस्तावित योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में इस्तेमाल हो सकते थे, उन्हें इस काम में न लाकर सभी मोचें पर शत्रु का प्रत्यच प्रतिरोध करने में लगा दिया गया । यह श्राश्वासन दिया गया कि युद्दं के परिणामस्वरूप भारत को एक वड़ा लाभ यह होगा कि यह विशेषकर भूमध्यसागर के छोटे रास्ते से यपने जिए श्रावश्यक सुविधा प्राप्त कर सकेगा। वाशिज्ञटन के सरकारी श्रिधिकारियों का कहना था कि "मित्रराष्ट्रों ने युद्ध के सोचीं पर विभिन्न किस्म का ऐसा साज-सामान इस्तेमाल किया है जो उन योजनाशों को कार्यान्वित करने के काम में नहीं था सकता था जिसकी सिफारिश मेडी-मिशन ने की है, और अमरीका के विभिन्न सरकारी विभागों ने मेडी-रिपोर्ट के प्रायः सभी पहलुझों का समर्थन किया है। बाद में श्रचानक यह फैसला किया गया कि समय, शक्ति : श्रीर साज-सामान—विशेपकर जहाजी सामान--भारत की बजाय 'युद्ध कंपनियों' को दे दिया जाय ।

धन्त में एक और उल्लेखनीय बात यह दें कि वर्मा से भारत लोटनेवाले शर्णा-थियों की कोई सद्दायता नहीं की गई, उनके साथ भेद-भावपूर्ण वर्ताव किया गया श्रीर उन्हें सपनी किस्मत पर होद. दिया नवा । मार्ग में इन लोगों को श्रपार कट उठाने पड़े । लेकिन उनको तुलना में बहुत से रवेतांगों के साथ कहीं श्रधिक श्रम्छा वर्ताव किया गया । इस घटना से तथा जिस शोचनीय तरीके से बर्मा, मलाया श्रीर सिंगापुर की रत्ना की गई उसे देखते हुए भारतीयों को यह निश्चय हो गया कि भारत की रत्ना का श्रेष्ठ श्रंग्रेजों पर नहीं छोड़ा जा सकता श्रीर केवल एक राष्ट्रीय सरकार ही भारत को जापानी आक्रमण के श्राभिशाप से बचा सकती है श्रीर उसका अनुकावला कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार ही राष्ट्र की पूर्ण भौतिक श्रीर नैतिक सहायता प्राप्त कर सकती है।

ऐसी श्रवस्था में प्रश्न था कि क्या भारत निश्चेष्ट होकर वैटा रहे और देश की रहा का भार श्रंथेजों पर छोड़ दे जो एक से श्रधिक बार श्रपनी श्रसफतता का परिचय दे चुके थे या वह सचेष्ट होकर श्रपना काम करे तथा बाहर श्रोर भीतर दोनों ही लोतों से सहायता प्राप्त करे ? यद्यपि श्रधिकांश जनता अपनी श्रांतरिक शक्ति को ही उन्नत करने के पन में थी, फिर भी जनता का एक बड़ा भाग, इस दिशा में वाहरी हरतचेप विशेषकर श्रमरीका की सहायता चाहता था । श्रमें ज, १६४२ में कर्नल जॉनसन के कारण जो डम्मीदें पेदा होगई थीं वे श्रवतक बनी हुई थीं । श्री जिन्ना-जैसे नेता को श्राशंका थी कि देश में घरेलू युद्ध प्रारम्भ हो जाएगा। परन्तु कांग्रेस कहती थी कि इस श्राशंका के जिए कोई कारण नहीं है और श्री एडगर स्नो का विचार था कि "केवल श्रविश्वसनीय श्राम्भ प्रवंचना के वशीभूत होकर ही हम यह करपना कर सकते हैं कि इस समय की सबसे चड़ी श्रावश्यकता, उन जिम्मेदारियों को छोड़कर जो मित्र-राष्ट्रों की सुरत्ता-सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों के जिए जरूरी हैं—शेप सारी जिम्मेदारियों श्रोर शक्ति यथासंभव भारतीयों को सोंप देने की है।"

परन्तु ब्रिटेन पर इनमें से किसी बात का भी प्रभाव नहीं पढ़ा । उसके ग्रिभि-मान और प्रतिष्ठा की इस बात से ठेस पहुंचती थी कि एक परतंत्र राष्ट्र श्रपनी रिवाभाविक राजामी और परवशता को छोड़कर युद्ध के नगाड़े बजा रहा है। एक ऐसे संगठन के शान्तिद्त का, जो उन्हें युद्ध की धमिकयां देता रहा हो-भला वह क्योंकर स्वागत कर सकता था । इससे उसके वड़प्पन को धक्का बगता था । सरकारी आदेश था कि तीन बजने से पहले-पहले "सभी" को गिरफ्तार करके जेलों में टूंस दिया जाय । इसलिए पूर्व-निर्धा-रित योजना के श्रनुसार जो कुछ बम्बई में हुआ वही देश के सभी भागों-देशी राज्यों श्रीर प्रान्तों, शहरों श्रीर कस्वों में हुआ । कांग्रेस कमेटियां ग़ौर-कानृनी घोषित करदी गई । कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा करके उनमें ताले डाल दिये गए । कांग्रेस की कार्रवाहयों पर पार्वदियां लगादी गईं । श्राखिल मारतीय महासमिति के जो सदस्य श्रपने घरों को वापस जौट रहे थे, उन्हें गाहियों में मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया गया । वस्बई में पुलिस ने कांग्रेस-भवन, श्रक्ति भारतीय महासमिति के भन्य श्रीर विशाल पंडाल तथा ग्वालिया तालाव के कीड़ा-मैदान पर कब्जा कर लिया । सभी प्रकार के जुलूस श्रीर सभाएँ निपिद घोषित करदी गईं श्रीर शहर की सारी पुलिस, रिजर्व पुलिस श्रीर सैनिक दस्तों को एकत्र कर जिया गया । कांग्रेस के स्वयंक्षेवकों श्रीर देशसेविकाशों ने निर्धारित समय पर श्रपना उत्सव मनाया, परनतु पुलिस ने श्रश्रु-गैस छोड़कर श्रीर लाठी-चार्ज करके उन्हें वितर-वितर करने की चेष्टा की । पंढाल पर लहराते हुए राष्ट्रीय मंडे को नीचे गिरा दिया गया और जो स्वयंसेवक उसकी रचा के लिए श्रागे वहे उन पर मार-पीट की गई । कांग्रेस कार्यसिमिति,

श्रिलंत भारतीय महासमिति श्रीर वम्बई प्रान्त में वम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र श्रीर कर्नाटक की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां श्रवेध घोषित करदी गईं। इसी प्रकार से उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के श्रतावा रोप सभी प्रान्तों की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां ग़ैर-कान्नी करार दे दी गईं। शायद इतना ही काफी नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने नयी दिछी से म् श्रगस्त के श्रपने एक श्रादेश के श्रन्तर्गत श्रिलंत भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रोर से चलाए गए सार्वजिनक श्रान्दोलन श्रथवा इस श्रान्दोलन के विरुद्ध सरकार-द्वारा श्रपनाए गए उपायों से सम्बन्ध रखनेवाले किसी वास्तविक समाचार का ( जिनमें सदस्यों द्वारा दिये गए भापणों श्रथवा वक्तन्यों के विवरण सम्मिलित हैं ) किसी भी मुद्दक, प्रकाशक श्रथवा संपादक-द्वारा मुद्दण श्रथवा प्रकाशन वर्जित कर दिया। परन्तु नीचे लिखे साधनों से जिनका प्रकाशित करनेवाले समाचार-पत्रों में उल्लेख कर दिया जाएगा, प्राप्त होनेवाले समाचार इसके श्रपवाद होंगे:—

( श्र ) सरकारी साधन, श्रथवा,

(व) एसोसियेटेड प्रेस श्राफ इंडिया, यूनाईटेड प्रेस श्राफ इंडिया, श्रयवा श्रोरियंट प्रेस श्राफ इंडिया, श्रयवा,

(स) संबद्ध समाचार-पत्र द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गए उस संवाददाता से प्राप्त हुए समाचार, जिसके नाम की उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट के यहां रजिस्ट्री होचुकी होगी, श्रीर जिसमें वह श्रपना काम करता है।

सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रपना खेद, होभ श्रीर प्रस्ताव में निष्टित हुनीती का मुकावला करने का श्रपना हद निश्चय प्रकट करने में विलंब नहीं होने दिया। वस्तुतः देखा जाय तो सरकार ने श्रपनी तैयारियां उसी। वक्त से शुरू करदी थीं, जब उसने देश के राजनीतिक जीवन में उथल-पुथल के प्रारंभिक चिह्न देखे, क्योंकि १४ जुलाई, १६४२ के वर्धा-प्रस्ताव के थोड़ी देर बाद ही उसने १७ जुलाई १६४२ को एक गरती चिट्टी जारी की जो बाद में "पकल गरती चिट्टी" नाम से प्रसिद्ध हुई। यहां हम उस चिट्टी का विस्तृत रूप से उक्लेख करना उचित सममते हैं।

## पकल-गरती चिट्टी

यह स्मरण रहे कि वम्बई में श्रिलंब भारतीय महासमिति के श्रिधेवेशन से कुछ ही समय पहले श्रिलंब भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यालय की तलाशी लेकर गांधीजी-द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के मसविदे की प्रतियों पर कब्ज़ा करके उन्हें छाप दिया था । इसके श्रताया उसने इस सम्बन्ध में, इलाहाबाद की चैठक में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों के भापणों का श्रपूर्ण श्रीर भानियमित विवरण भी प्रकाशित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले सरकार ने गांधीजी के मसविदे की नकल प्राप्त करने के लिए ५०० रु० का इनाम भी घोषित किया था। प्रस्ताव के इस मसविदे का उन्लेख हम पिछु ने एक श्रध्याय में कर श्राण हैं। मानो कि नैतिक न्याय का ही यह तकाजा हो कि भारत-सरकार के सेकेटरी सरफ्ते श्रिक पकल की एक गोपनीय श्रीर महत्वपूर्ण गरती चिट्टी गांघीजी के हायों में पर गई शांर उन्होंने इसके साथ भूमिका के रूप में श्रपनी एक टिप्पणी जोड़कर यन्वई में उसे विस्नृतरूप से प्रचारित कर दिया। यह टिप्पणी श्रीर गरती चिट्टी गीचे दिये गए हैं:—

"राष्ट्रीय श्वान्दोत्ननों को कैसे कुचला जाय; श्वश्चर्यंजनक रहस्योद्घाटन

ंगोपनीय सरकारी कागज पत्र; कांग्रेस-विरोधी तत्त्रों को संगठित करने का प्रयत्न.

"मेरा यह सौभाग्य है कि सेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने सुके राष्ट्रीय महत्व के चुटक़ते भेजे हैं जिन्हें में जनता के लिए प्रकाशित कर रहा हूँ। श्री महादेव देसाई ने मुक्ते स्मरण दिलाया है कि ऐसा ही एक बार श्राज से सात साल पहले हुत्रा था जबकि एक मित्र ने सुप्रसिद हेलेट गरती चिट्टी का रहस्योद्धाटन किया था। ऐसा ही एक और अवसर भी धा जबकि स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द्जी को एक महत्त्वपूर्ण कागजपत्र मिला था जो इतना सनसनीखेज नहीं था जितनी कि हेलेट की गरती चिही अथवा सर फोडिरिक पकत और उनके सहायक श्री डी॰ सी॰ दास की दिलचस्प चिट्ठी है। झत्यिधक शोचनीय वात तो यह है कि ये चिट्टियाँ गोपनीय थीं। उन्हें सुभे धन्यवाद देना, चाहिये कि मैंने उन्हें यथासंभव न्यापकरूप से प्रचारित कर दिया है, क्योंकि यह श्रव्हा ही हुश्रा कि जनता को यह मालूम हो जाय कि सरकार राष्ट्रीय श्रान्दोत्तनों को कुचलने के लिए किस सीमा तक आगे वह सकती है, चाहे वे कितने ही अनजान, स्पष्टवादी श्रीरः निष्पत्त क्यों न हों। ईरवर ही जाने कि श्रीर कितने ऐसे ही सरकुत्तर जारी हुए होंगे जो कभी प्रकाश में भी नहीं श्राए। मैं इस सम्बन्ध में एक सम्मानपूर्ण मार्ग का प्रस्ताव करना चाहता हूं। सरकार को चाहिये कि वह खुले रूप में लोकमत को प्रभावित करे श्रीर फिर उसीके फैसले को मान ले । कांग्रेस-लोकमत जानने के लिए मत-गणना अथवा किसी और उचित तरीके को मानने के लिए तैयार है श्रीर वह उस निर्णय को स्वीकार करने का वायदा करती है। वास्तव में यही प्रजातंत्र है।

'इसी बीच जनता को समक लेना चाहिए कि 'भारत-छोड़ो' माँग की यह एक श्रीर वजह है श्रीर हमारी यह माँग दिखावटी नहीं है, विक जनता के दुःखित हृदय की श्रावाज़ है। जनता को जान लेना चाहिये कि राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात करने के श्रजावा श्रीर भी ऐसे तरीके हैं जिनसे जीविकोपार्जन किया जा सकता है। निश्चय ही उन्हें सर फ्रोडिश्क पकल की हिदायतों के श्रन्तर्गत सुकाए गए श्रापत्तिजनक साधनों में सहयोग नहीं देना चाहिए। बम्बई, ६ - ८—४२

''गोपनीय

एक्सप्रेस लेटर

संख्या २८-२४-४२ गवर्नमेंट श्राफ हरिस्या

डिपार्टमेयट श्राफ इन्फर्मेशन एण्ड बादकास्टिंग नई दिखी, १७ जुलाई, १६४२

ंसर फेडरिक पकल, के॰ सी॰ श्राई॰ ई॰, सी॰ एस॰ श्राई॰, सी॰ एस॰ सेकटेरी टुनावर्नमेण्ड श्राफ इचिडया की श्रोर सेः—

"सभी प्रान्तीय सरकारों के चीफ सेक्रेटिरियों तथा दिखी, श्रजमेर-मेरवाड़ा, यलीचिस्तान श्रीर कुर्ग के चीफ कमिरनरों के नामः—

"७ धगस्त को बम्बई में होनेवाले श्रिखल भारतीय महासमिति के श्रिधवेशन में श्रभी तीन सप्ताह श्रीर हैं। इस बीच सुख्य समस्या कांग्रेस के प्रस्ताव में वर्णिए ठोस सुकावों के विरुद्ध प्रचार श्रीर इस प्रस्ताव के श्रन्त में गांधीजी के शब्दों में 'खुके, विद्रोह' की जो धमकी दी गई है इसके विरुद्ध लोकमत वैयार करना है। हमें (१) इन लोगों को श्रोत्साहन देना है

जिनके सहयोग पर इस यक्तीन कर सकते हैं, (२) जो लोग श्रभीतक दुविधा में पड़े हैं, उन्हें श्रपने साथ मिला लें, श्रौर (३) कांग्रेसजनों में इद निरचय की भावना को रोकें। ऐसा करने में हमारा एक उद्देश्य तो यह है कि कांग्रेस पर दबाव डाला जाय कि वह श्रपना कदम १ छि हटा ले श्रौर दूसरा उद्देश्य यह है कि श्रगर हमें कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी ही पड़े तो हमें देश के श्रुन्दर श्रौर वाहर से जनता का समर्थन प्राप्त हो सके। हापया श्राप लोग सभी उपलब्ध साधनों हारा जोरदार प्रचार करें जिससे कि श्रभावशास्ती व्यक्ति श्रौर प्रमुख गैर-कांग्रेसी संगठन कांग्रेस के प्रस्ताय के श्रन्तर्गत विशेष कों जाता हो स्व श्रीर तर्क के श्राधार पर विरोध करें। इस प्रचार की मुख्य वार्ते नीचे दी जाती हैं:—

- (१) मैतिक सिद्धान्त का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, नयोंकि भारत की भावी स्थिति के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार की घोषित नीति यह है कि जढ़ाई में विजय प्राप्त कर जैने के बाद स्वयं भारतीयों को ही अपनी स्वतंत्र सरकार की रूप-रेखा निर्धारित करनी चाहिए श्रीर इस मध्यवर्ती काल में भारतीय-जनता प्रमुख तस्वों को श्रपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा संयुक्त-राष्ट्रों के सलाह-मशविरों श्रीर मामलों में मौजूदा विधान के श्रन्तर्गत तस्काल श्रीर सिक्षय रूप से भाग लेना चाहिए।
- (२) वास्तिविक प्रश्न व्यवद्वार-युद्धि का है। क्या युद्धकाल में प्रस्तावित योजना व्यावहारिक हो सकेगी ? क्या उसके परिणाम-स्वरूप मित्रराष्ट्रों की विजय सुनिश्चित हो सकेगी अथवा लड़ाई की अविध में एक दिन की भी कमी हो जायगी ?
- (३) दूसरे प्रश्न का जवाब चाहे कुछ भी क्यों न हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिव-नय-श्रवज्ञा-श्रान्दोजन का परिणाम मित्रराष्ट्री के हितों को चित श्रीर धुरीराष्ट्रों को जाम पहुँचाना होगा।
- (४) जापान श्रमी इसी पशोपेश में पढ़ा हुआ है कि यह उत्तर में रूस पर श्राक्रमण करें श्रथवा पश्चिम में भारत के खिलाफ। गांधीजी इस वात को मानते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करने के फलस्वरूप देश की शासन-व्यवस्था में श्रशजकता फैल जायगी, श्रीर निश्चित है कि उसकी स्वीकृत के श्रथं होंगे घरेलू युद्ध; दोनों ही तरह से जापान को पश्चिम की श्रोर श्राक्रमण करने में मदद मिलती है।
- (१) आजकत धुरीराष्ट्रों के रेडियो-स्टेशन से जो प्रचार हो रहा है, उसके मुख्य पात्र कांग्रेस के नेता होते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत के दुरमन कांग्रेस के प्रस्तावों में ध्रपना हित-साधन सममते हैं।
- (६) मित्रराष्ट्रों की विजय के श्वलावा भारत के पास श्रपने उद्देश्य-प्राप्ति का कोई श्रीर साधन ही नहीं। "गुलामों की ट्रानिया में श्वाजाद भारत का होना श्रसम्भव है।"
  - २-प्रस्ताव की कुछ साधारण आलोचना इस प्रकार है:--
- (क) यह प्रस्ताव एक दल का घोषणापत्र है। यह कांग्रेस की श्रावाज है; भारत की नहीं। एक हो श्राधार ऐसा है, जिसपर इसे हम प्रचार का साधन न कहकर एक गम्भीर कागजपत्र कह सकते हैं धर्यात सभी दल इसका समर्थन करें। लेकिन इस में कांग्रेस के श्रजावा समी दलों श्रीर लोगों की श्रवहेलना की गई है। जहाँ तक युद्ध का प्रश्न है, मुसलमान, सिरस, साम्यवादी, रायवादी, संगठित मजदूर, किसान सभाएँ, और विद्यार्थियों के प्रमुख संगठन कांग्रेस के बिरोधी

हैं। जोग स्वेच्छा से सेना में भरती हो रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

- (ख) इस बात को ध्यान में रखिए कि इससे पहले कांग्रेस ने जो सत्याग्रह-म्रान्दोलन शुरू किया था, उसे सर सिकन्दर इयात खाँ ने म्रंग्रेजों की पीठ में छुरा भोंकना बताया था।
- (ग) किप्स-प्रस्तावों की जो ग़लत ज्याख्या की गई है, उसे ध्यान में रिलए, क्योंकि उनके अनुसार लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद हिन्दुस्तान को श्रोपनिवेशिक स्वराज्य श्रथवा श्राज़ादी देने का वायदा किया गया था।
- (घ) इसे ध्यान में रिखए कि कांग्रेस ने 'सांप्रदायिक गुत्थी' को सुलमाने की कोशिश नहीं की, बिलक इसके विपरीत इस वात पर ज़ोर दिया गया कि मुसलिम लीग के साथ सम-मौता करना श्रसम्भव था। श्री राजगोपालाचारी को कांग्रेस से इस्तीका देने पर विवश किया गया है।
- ( ङ ) इस वक्तन्य पर ज़ोर दिया जाय कि यदि भारत में विटेन के प्रति न्यापक दुर्भावना है श्रौर जापानियों की सफलता पर सन्तोष प्रकट किया जाता है तो ऐसा सन्तोष केवल कांग्रेस-जन ही प्रकट करते हैं, श्रौर यदि विटेन के ख़िलाफ़ दुर्भावना पाई जाती है तो उसे कांग्रेस ने जान-वूफ़ कर फैलाया है, क्योंकि श्रगर उसे मित्रराष्ट्रों के पन्न का समर्थन करना होता तो वह उनका विरोध करने के वजाय जापान का विरोध करती।
- (च) इस बात पर ज़ोर दीजिए कि कांग्रेस जो स्वयं तो विश्वन्द रूप से एक स्वेच्छाचारी संख्या है धौर जिस पर बड़े-बड़े उद्योगपितयों और मध्यम वित्तवाले लोगों का क्रव्ज़ा है—मज़दूरों को सत्ता हस्तान्तरित करने का स्वांग रचती है। इस समय मज़दूरों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और ग्रस्थायी युद्ध-सरकार पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें इसी समय मताधिकार नहीं दिया जा सकता।
- ३ प्रस्ताव के अन्तर्गत जिस ठोस रूप में ये सुकाव पेश किए गये हैं, वे एकदम श्रस्पष्ट श्रीर श्रन्यावहारिक हैं। जान-वृक्तकर किप्स के प्रस्तावों का उत्तटा श्रर्थ लगाया गया है। वे प्रस्ताव प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुरूप थे। प्रतिनिधिपूर्ण धारा सभाशों की स्थापना के निमित्त उनके श्रन्तर्गत साधारण निर्वाचन की न्यवस्था की गई थी जिससे विधान निर्मात्री परिपद् का निर्वाचन प्रजातंत्रात्मक ढंग पर होगा श्रीर उसे भारत के भावी विधान पर स्वरंत्रतापूर्वक सोच-विचार करने का श्रधिकार रहेगा। वाखव में उन प्रस्तावों के श्रन्तर्गत गांधीजी के शब्दों में ब्रिटिश शक्ति के "ब्यवस्थापूर्वक भारत से इटजाने की" ब्यवस्था दी गई थी। कांग्रेस के प्रसावों में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुकृत ही। उनका उद्देश्य श्रस्थायी कांग्रेसी सरकार के हायों में सत्ता सींप देना है श्रीर उसके बाद यह सरकार ख़ुद फैसला करेगी कि-भविष्य के लिये कौन-सी व्यवस्था श्रावश्यक है। इस बात को ध्यान में रिलिए कि पहेले तो बिटिश राज के यहाँ से हट जाने को कहा गया है और उसके बाद श्रस्थायी सरकार बनाई जाने की । इस संकान्ति-काल में क्या होगा ? श्रस्थायी सरकार किस तरह से श्रोर कोंन बनाएगा श्रीर वह किस विधान के श्रन्तर्गत श्रपना काम करेगी ? कांग्रेस ने श्रन्य महत्त्वपूर्ण तत्वों की सहायता प्राप्त करने की कोशिश नहीं की श्रीर ये तत्व इस बात को कभी वरदारत नहीं करेंगे कि श्रस्थायी रूप से भी कांग्रेस की सत्ता सींप दी जाय। इस योजना में बड़ा समय लग जाएगा-कम-से-कम कई महीने--श्रीर श्रनिश्चितता की इस

श्रविध में यदि कोई सरकार सम्राट् की सरकार का भार श्रपने ऊपर लेगी भी तो वह कमज़ोर श्रीर श्रानिश्चित सरकार होगी। क्या यह सम्भव है कि इस श्रविध में जापानी निश्चेष्ट होकर वैठे रहेंगे ? सिवनय-श्रवज्ञा-श्रांदोलन जापानियों को एक खुला निमंत्रण है श्रीर यदि त्रिटिश सरकार इन प्रस्तावों को मान भी ले तब भी उसका परिणाम भारत के शत्रुश्रों को उस पर टूट पहने का खुला निमंत्रण देना होगा।

४ युद्ध में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव निषेधात्मक है। यह केवल एक इच्छामात्र ्रप्रकट की गई है कि "जहाँ तक हो सकेगा" युद्ध-प्रयत्न के मार्ग में रुकावट नहीं पैदा की जायगी श्रथवा मित्रराष्ट्रों की सुरचा-न्यवस्था को कोई जुक्रसान नहीं पहेंचने दिया जाएगा। दूसरों के साथ मिलकर अन्त तक ढटे रहकर लढ़ने के सम्यन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा गया। हाल में गांधीजी ने जोकुछ भी लिखा है—ऐसा रुख़ उसके सर्वथा श्रमुकूल है। उन्होंने यह करपना कर जी है कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद सेना भंग कर दी जाएगी श्रीर उन्होंने धरी-राष्ट्रों के पास भारतीय राजवृतों को भेजने की बात भी कही है। अपने तौर पर उन्होंने श्रधिक-से-श्रधिक यह वायदा किया है कि मित्रराष्ट्रीय सेनाएँ भारत की रत्ता के लिए यहाँ ठहर सकती हैं, लेकिन आपने उन ( मित्रराष्ट्रों ) को इस कार्य में सिक्रय सहयोग देने का कोई वायदा नहीं किया। "मैं यह कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत मित्रराष्ट्रों के साथ मिजाकर चलेगा, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि क्या भारत सैनिकवाद में भी हिस्सा बँटाएगा श्रथवा वह अपने लिए अद्विंसात्मक तरीके को अख्तियार करेगा। लेकिन में यह बात बिना किसी हिच-किचाहट श्रथवा लज्जा श्रनुभव किये बिना कह सकता हूँ कि श्रगर मेरी चली तो मैं उसे श्रहिंसात्मक मार्ग पर ले जाने की भरसक चेष्टा करूँगा।" इसके श्रलावा यह बात भी ध्यान देने-योग्य है कि कांग्रेस में शान्तिवादी भरे पड़े हैं थौर उसने वतौर एक संगठन के यह कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार देश की 'रचा' में भाग लेगी वर्षात् उसने जड़ाई जीतने के जिए युद्ध में सिक्कय रूप से भाग लेने का न तो पहलें कभी वायदा किया है और न वह श्रव कर रही है। इस प्रस्ताव में एक छोर उल्लेखनीय बात यह है कि यद्यपि इसमें श्रादमण का प्रतिरोध करने की बड़ी लम्बी-चौड़ी डींग हांकी गई है, फिर भी उसमें इसका ज़िक तक भी नहीं किया गया कि इस प्रतिरोध का स्वरूप क्या होगा श्रौर सारे प्रस्ताव में जान-यूम कर हिंसा या ऋहिंसा का उल्लेख नहीं किया गया । प्रस्ताव में 'श्राह्ममण के निष्क्रिय प्रतिरोध' की निन्डा की गई है. जेकिन पिछले कई वपों से गांधीजी इसी बात का ही तो प्रचार करते रहे हैं। वर्धा में निराशावाद और पराजय की जो भावना पाई जाती थी और जो श्रधिकांश कांग्रेसियों में अब भी पाई जाती हैं—उस पर १२ जुजाई के 'हरिजन' में श्री महादेव देसाई ने एक रुखोखनीय लेख में काफ़ी प्रकाश ढाला है। इसका उल्लेख श्रापको श्रॅंप्रेज़ी 'हरिजन' के २२६वें पृष्ठ पर "निराशा का खेल" नामक शीर्पक-पैरे में मिलेगा। पढ़े-लिखे लोगों के साथ बातचीत करते समय इस क्षेत्र का उल्लेख करना उपयोगी सावित होगा।

४, प्रस्ताव के श्रम्त में धमकी दी गई है जो श्रस्पष्ट है श्रीर उसका बाद में गांधीकी श्रीर मीलाना शाज़ाद ने ख़ुलासा करते हुए यह कहा है कि उसका मतलय ब्यापक ऐमाने पर एक सार्वजनिक श्रान्दीलन से है। श्रगर कांग्रेस की बात न मानी गई तो यह सन्तोप करके नहीं बेठ रहेगी श्रीर दूसरों को श्रपना काम नहीं करने देगी, बक्कि बह तो भारत को जापान श्रोर जर्मनी के हवाले कर देगी। इस सम्बन्ध में फ्रारसी की नीचे दी गई एक लोकोक्ति उपयोगी साबित हो सकती है—

> ना खुद खुरम न वेकस देहम; परसिद शवददा वेशद देहम।

"न तो इसे में ख़ुद खाऊँ गा और न ही में इसे किसी और को ही दूँ गा; इसे पड़ा सड़ने दो, जिससे कि इसे मैं कुत्तों को दे सकूँ।"

- ६ इसी वक्ष्त कांग्रेस पर सीधा हमला करना अर्थात् उसे पांचवाँ दस्ता इत्यादि कहना उचित नहीं होगा; और ख़ासकर व्यक्तिविशेष पर लो विवकुल ही हमला न किया जाय; इन दोनों का परिणाम यह होगा कि वक्षादार कांग्रेसजन ऐसी बात का समर्थन करने लग जाएँगे जिस पर शायद उन्हें वास्तविक रूप से यक्षीन न हो। इस वक्ष्त तो हमारा उद्देश्य यह है कि लोक्ष्मत को कांग्रेस की नीति के ख़िलाफ संगठित किया जाय और इस बात पर ज़ोर दिया जाय कि कांग्रेस की नीति युद्ध के सफलतापूर्वक संचालन के हितों के विरुद्ध है। बक्षादार और ढांवाडोल स्थितिवाले लोगों को यह आरवासन दिलाया जा सकता है कि सरकार गड़बड़ का मुक्तावला आसानी से और उचित रूप से करने में समर्थ है और वह अपने इन साधनों से अवश्य काम लेगी।
- ७. राष्ट्रीय युद्ध-मोर्चे से इमें पूरा-पूरा लाभ उठाकर इन प्रसावों का विरोध करगा चाहिए, जिनसे केवल युद्ध-प्रयत्न को ही चुक्रसान पहुँच सकता है। स्थानीय प्रचार-कार्य के लिए इम भाषणों, स्थानीय-पत्रों के नाम पत्रों, परचों, व्यंग्यचित्रों; पोस्टरों श्रीर लोगों में जाकर बातचीत करने के साधनों से काम ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रिल्त भारतीय रेडियो स्टेशनों को आवश्यक हिदायतें दे दी जायेंगी।

च्यंग्यचित्रों श्रयवा पोस्टरों के सम्बन्ध में नीचे लिखे सुमात पेश किए जाते हैं:--

- (१) दश्य : घर का एक कमरा, जिसके दाएं श्रोर वाएं दरवाजे हैं। वाएं दरवाजे से एक बिटिश सैनिक वाहर जा रहा है श्रोर कमरे के वीच में फर्श पर खड़ा हुश्रा एक कांग्रेसी उसे श्रवविदा कह रहा है। कांग्रेसी के पास ही एक किसान खड़ा है जो दाएं दरवाजे की श्रोर देख रहा है, जिसमें एक जापानी सिपाही का सिर दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर का शीर्षक यह हो सकता है: "वावूजी, देखिए कौन श्रा रहा है?"
- (२) दृश्य: एक चौराहा। एक खम्भे पर "विजय" लिखा है। दो यात्री: एक कह रहा है, "याजादी का मार्ग कान-सा है ?" दृसरा जवाब देता है, "मेरे साथ चले थाशी। विजय का मार्ग तुम्हें श्रपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचा देगा।"
- (३) हिटलर, मुसोलिनी श्रीर वोजो। हरएक के पास माहकोफोन हे श्रीर वे चिल्ला रहे हैं, "में कांग्रेस के प्रसाव का समर्थन करता हूँ।

इम्तावर--एफ० एच० पक्त सेकेटरी ट्र गवर्नस्ट श्राफ हरिडया।" ''गोपनीय

एनसमेस लैटर गवर्नमेंट श्राफ उड़ीसा पव्लिसिटी छिपार्टमेंट संख्या मध्य (१६) पन

रायसाहव डी० सी० दास, एम० ए०, डिप्टी सेक्रेटरी श्रौर गवर्नमेंट के पिन्लिसिटी श्रफसर की श्रोर से सभी कलेक्टरों, सभी सब-डिवीज़नल श्रफसरों के नाम।

कटक, तारीख़, २२ जुलाई, १६४२

श्चीमन्,

श्रपने संख्या मण्म (२०) पिन्तिसिटी तारीख़ २१ जुलाई, १६४२ के पत्र के सिलिसिलों में, मैं भारत सरकार के सूचना श्रीर बाडकास्टिंग विभाग के १७ जुलाई, १६४२ के संख्या २म-२१-४२ के गोपनीय एक्सप्रेस पत्र की एक प्रति भेज रहा हूँ श्रीर में श्रापसे प्रार्थना करता हूं कि श्राप सभी उपलब्ध साधनों द्वारा उस में निर्दिष्ट श्राधार पर ज़ोरदार प्रचार करने के उद्देश्य से तत्कांद्ध कार्रवाई कीलिए, जिससे कि श्रापके ज़िले, सव-दिवीजन के प्रभावशाली व्यक्ति श्रीर प्रमुख ग़ैर-कांग्रेसी संगठन कांग्रेस के प्रस्ताव के श्रन्तर्गत विशित योजना का ख़ुले रूप में श्रीर तर्क के श्राधार पर विरोध करें।

इस विभाग को कटक, वालासीर श्रीर गंजाम ज़िलों के जिन मौजूदा गैर-कांग्रेसी संगठनों के बारे में पता है, उनका उल्लेख इस पत्र के हाशिये में भीचे किया गया है। इस समय प्रान्त में जो विभिन्न युद्ध-समितियाँ काम कर रही हैं, उनके श्रलावा दूसरे ज़िलों में श्रीर भी इसी तरह के ग़ैर-कांग्रेसी संगठन हो सकते हैं और कटक, वालासीर श्रीर गंजाम के ज़िलों में भी ऐसे ही कितने श्रीर संगठन हो सकते हैं। ग़ैर-कांग्रेसी संगठनों से श्रावेदन किया जा सकता है कि वे भारत-सरकार के इस पत्र में विश्वित श्राधार पर समायें करके प्रसाव पास करें। पास किये गण् इन प्रसावों का न केवल

कटक

उदिया जनता संघ,
उदिया मुसलमान संघ
उदिया मुसलमान संघ
उदिया जमींदार संघ
प्रालिल उदीसा वंगाल निवासी संघ,
उदीसा में प्राक्त बसनेवाले
वंगालियों का संघ,
वालासोर
उदीसा के मिल-मालिकों का संघ
गंजाम
गंजाम जमींदार संघ,
प्रालिल उदीसा संघ,
प्रालिल उदीसा संघ,

भारतीय महासमिति के श्रिधवेशन में चूँकि

इस प्रान्त के वक्कि दूसरे प्रान्तों के प्रधिक-से-श्रधिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके उन्हें यथासम्भव ब्यापक रूप से प्रचारित किया जाय । इस उद्देश्य के लिए जहाँ तक हो सके युनाइदेड बेस और एसीसिएटेड बेस के प्रतिनिधियों की सेवाधों से भी जाभ उठाया जाय । घापके इलाके के प्रभावशाली व्यक्तियाँ . के जरिये कांग्रेस की श्रन्तावित योजना का विरोध करने का सर्वोत्तम तरीका शायद यह हो सकता है कि वे लोग निर्दिष्ट श्राधार पर ग़ैर-कांग्रेसी समाचार-पत्रों में ' जेख प्रकाशित करें। गैर-कांग्रेसी पत्रों के संपादकों से इहा जाय कि वे निर्दिष्ट शाधार पर कांग्रेस की प्रजावित योजना के विरोध में सप्रहेख कियें। भगल को घम्यई में होने वाले प्रक्रिल-तीन सप्ताह से भी कम समय रह गया है, इसिनए ताःकानिक श्रीर ज़ोरदार कार्रवाह्याँ करने की प्रार्थना की जाती है।

में हूँ श्रापका श्रत्यधिक श्राज्ञाकारी सेवक, हस्तानर--डी॰ सी॰ दास

सरकार का उप-मंत्री श्रीर प्रचार श्रफसर।

यद्यपि सरकार ने कांग्रेस पर श्रचानक 'विद्युत् श्राक्रमण्' करने का फैसला श्रपनी भ्रोर से बड़ा गुप्त रखा था, लेकिन जनता उसे श्रामतौर पर जानती थी । कांग्रेस पर इन बातों का इसके श्रतावा और कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि गांधीजी हृदय से किसी शान्तिपूर्ण सममौते के लिए यथासंभव जो कोशिशें करना चाहते थे, उनपर तुपारपात हो गया। सरकार का यह कहना था कि वह प्रारम्भ में ही कांग्रेस के आन्दोलन को दवा देना चाहती थी जिससे कि वह न्यापकरूप से न फैल सके । जहां एक तरफ कांग्रेस ने श्रपने श्रान्दोलन के सम्बन्ध में वास्तव में श्रभी विस्तृत बातों का कोई फैसला नहीं किया था श्रीर गांधीजी ने केवल इतना कहा था कि श्रहिंसा श्रीर-सत्य के श्राधार पर श्रवतक के व्यक्तिगत और सार्वजनिक श्रान्दोलनों में जिस कार्यक्रम को श्रपनाया गया था. उसकी सब बातें इस श्रान्दोलन में भी रहेंगी । परन्तु दूसरी तरफ यह स्पष्ट था कि सरकार इतनी उत्तेजनापूर्ण कार्रवाहयां कर रही थी कि उनसे जनता को हिंसा और तोइ-फोड़ की वे सब कार्रवाइयां करने का प्रोत्साहन मिलता था, जिनकी उसे आरांका थी और जिन्हें श्राधार बनाकर वह श्रपनी कार्रवाई का श्रौचित्य सिद्ध कर रही थी । श्रौर जनता के बारे में कारलाइल ने लिखा है कि वह एक "श्रसीम दाह्य पदार्थ है ।" उसे श्रासानी से भडकाया जा सकता है । संचेप में कहने का तारपर्य यह है कि सरकार ने जनता की धाराजकता श्रीर श्रुव्यवस्था फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया श्रीर उसे यकीन था कि वह श्रहिंसात्मक सार्वजनिक सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोजन की श्रपेज्ञा जनता की श्रराजकता को श्रपने बज-प्रयोग से सगमता से दबा लेगी । सरकार गुजरात में वारदोली-चौरासी के इलाके में १६२८ श्रीर १६३० में बारटोली तथा श्रन्य ताल्लुकों के तथा कर्नाटक में उत्तरी कनारा के सिरसी श्रीर सिद्ध-पर ताल्लुके के कर न देने के श्रान्दोलन के श्रनुभव को श्रासानी से नहीं भुला सकती थी। बल-प्रयोग पर श्राधारित सरकारों की हमेशा से ही यह नीति रही है कि नैतिक सिद्धान्तों पर उनके विरुद्ध जो भी श्रान्दोलन छेड़ा जाय उसका मुकायला वे हिंसा से करती हैं। श्चगर सरकार का यह विचार था कि इस प्रकार की वम-वर्ष के जरिये वह जनता का विद्रोह कचल देगी तो यह उसकी भूल थी, क्योंकि उसने जनता पर जिन हथियारों से -वार किया, वे ही हथियार उसने स्वयं श्रपने ही खिलाफ इस्तेमाल किये।

जब गिरफ्तारियों श्रीर श्रादिनेन्सों की यह उत्तेजना ख़त्म होगई तो सरकार ने जिस कार्यप्रणाली को श्रपनाया था, बाहरी दुनिया, ब्रिटेन तथा भारत की जनता श्रीर सरकार पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई उसका हम श्रध्ययन करना चाहते हैं। यह कहा गया या कि ब्रिटेन श्रीर साम्राज्य के समाचार-पत्रों ने भारत में जो कुछ हुश्रा था उसका एक स्वर से समर्थन किया । इससे उत्तर्ट हो भी नहीं सकता था । हां, केवल उनके दृष्टिकीण में जरा फर्क जरूर था । श्रगर 'टाइम्स' ने युक्तियों श्रीर तर्क का सहारा लेकर सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन किया तो 'संदे टाइम्स' श्रीर 'संदे क्रानिकल' ने श्रापे से बाहर होकर उत्तेजनाशमक टिप्पियां लिखीं।

हो सकता है कि श्राज के युग में हमें यह विचार कि "हम श्रपने साम्राज्य को देश के भीतर श्राराजकतावादियों श्रोर उसके वाहर बर्वर लोगों की दया पर नहीं छोड़ सकते" श्रार्थिक कठोर श्रोर मुंहफट प्रतीत हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके साढ़े तीन महीने वाद ही १० मवम्बर, १६४२ को प्रधान मंत्री श्री चिंल ने भी श्रपने 'मेंशन हाउस' वाले भाषण में ऐसे ही उद्गार प्रकट किये तो हमें इस पर कोई श्राश्रय नहीं होता। उसमें श्री चिंल ने कहा थाः—

"हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम श्रपने कब्ज़े से वाहर नहीं जाने देंगे। हमें मालूम है कि सीना-जोरी श्रीर प्रजोभन किसी बीते हुए युग के दैत्य नहीं हैं, बिक साम्राज्य के संरक्तक श्रीर श्रिधिष्ठाता देव हैं।"

भारत पर भी इसकी एक ही प्रतिक्रिया हो सकती थी श्रीर उसका सम्बन्ध भूत की बजाय भिविष्य से था। स्वयं ब्रिटेन बारंबार जिस राजनीतिक दल के संगठन, उसकी शिक्त, प्रभाव श्रीर महत्त्व की प्रशंसा करते नहीं थकता था, उसे उसने निष्क्रिय बना दिया श्रीर जनता को निषिद्ध मार्गों पर चलने के लिए प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम लीग के प्रधान इस स्थिति से बहुत संतुष्ट थे श्रीर उनका तर्क यह था कि कांग्रेस का श्रान्दोलन लीग के खिलाफ था श्रीर उसकी मांग का मकसद ब्रिटेन को जनता के दबाव के श्रागे घुटने टेक देने पर विवश करना था। जहां तक देश के दूसरे सांप्रदायिक, नरमदल वाले श्रीर विभिन्न वर्गों के संगठनों का प्रश्न है--उन सब ने सरकार से श्रपनी नीति में संशोधन करने का श्राग्रह किया, क्योंकि उनके विचार से कांग्रेस की न्यायोचित मांग का जवाब दमन कदापि भी नहीं हो सकता था श्रीर इसके श्रलावा संगठनों ने सरकार की जल्दवाजी को भी श्रमुचित ठहराया।

मानो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल सरकार ही एक ऐसा दल था जिसे स्वयं धपनी इस कार्रवाई से संतोप या प्रसन्नता नहीं हो सकी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं के कारण जनता के दिखों पर जो आतंक छा गया था उससे वह उनका ध्यान हटा देना चाहती थी । इसके लिए वह यह कह रही थी कि गांधीजी श्रीर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का निर्णय नयी शासने-परिपद् के सदस्यों ने एकमन होकर किया है, श्रीर इस परिपद में १९ सदस्य भारतीय हैं । यद्यपि श्री श्रणे श्रीर सरकार उस चैठक में उपस्थित नहीं थे. जिसमें उक्त फैसला किया गया था, फिर भी उन्होंने इससे पहले के विचार-विनिमय के समय इस नीति से अपनी सहमति प्रकट की थी । वास्तव में यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार ने इस तरह का दावा किया, क्योंकि बाद में केन्द्रीय श्रसेम्बली में श्री श्रणे ने यह घोषणा की कि अगर मैं उस पैठक में उपस्थित रहता तो में निश्चय ही इस फैसले का विरोध करता, यद्यपि बाद में देश में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए मेरा यह विरोध मेरे जीवन की एक भारी भूत होती । इसके श्रतावा सरकार ने विदेशों में यह कहना शुरू कर दिया कि वह किप्स के प्रस्तावों के अन्तर्गत वाइसराय की शासन-परिपद के भारतीयकरण की करपना कर रही है श्रीर कांग्रेस की चुनौती के जीरदार जवाब के रूप में यह भारतीयों की शौर अधिक सत्ता इस्तान्तरित करने का विचार कर रही है । सरकार ने इस समस्या के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश दाला । उसने यह कहा कि उसे गांधीजी के भ्रनशन की संभावना भी है और शबतक कांग्रेस के नेता सार्वजनिक आन्दोजन का श्रपना शसाद वापस निहीं से सेत तव तक वह अपने निर्धारित मार्ग पर शटब रहेगी।

## 💀 भारत-सरकार का प्रस्ताव

इस सर्वसम्मत निर्णय के बाद ही इस बारे में भारत-सरकार ने म श्रगत को अपना अरताव प्रकाशित किया श्रीर इसिबिए हमें यह समक्त लेना चाहिये कि यह प्रस्ताव उसने पहले से ही तैयार करके रखा होगा, जिससे कि गिरफ्तारियों के बाद ही उसका प्रकाशन होसके। प्रस्ताव का प्रारम्भ इस प्रकार होता है; (१) पिछले कुछ दिनों से सपरिपद् गवर्नर जनरत्न को मालूम रहा है कि कांग्रेस-दल-द्वारा श्रवध श्रीर कुछ दिशाशों में शृहंसक कार्यों के लिए खतरनाक तैयारियों की गई हैं, जिनका उद्देश्य श्रीर वार्तों के श्रत्नावा यह भी है कि यातायात श्रीर सार्वजनिक उपयोग के साधनों में विघ्न ढाला जाय, इड़तालों का संगठन किया जाय श्रीर सरकारी कर्मचारियों को राजभिक्त से विश्वख किया जाय श्रीर रहा के उपायों में, जिनमें रंगरूटों की भरती भी शामिल है, बाधा पहुँ बायी जाय। वास्तव में तथ्य तो यह है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने श्रान्दोत्तन का कोई भी कार्यक्रम श्रभी तैयार ही नहीं किया था श्रीर सरकार ने श्रपनी सूचना की श्रधिकार-सीमा के वाहर जाकर कांग्रेस पर ऐसा दोपारोपण किया श्रीर उस समय देश में कोई भी ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण कांग्रेसजन वाहर नहीं था जो सरकार के इन इन्नजामों का प्रत्युत्तर देता।

श्रागे चलकर सरकार ने श्रपने इसी प्रस्ताव में कांग्रेस की मांग का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस पर सोच-विचार ही नहीं किया जा सकता क्योंकि, "इसकी स्वीकृत से भारत में श्रव्यवस्था श्रीर श्रराजकता फैल जायगी श्रीर मानव-स्वतंत्रता के सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उद्यम वह कर रहा है वह विल्क्षल ही ठएडो पढ़ जायगा।" यह एक श्रनीखा तर्क है, क्योंकि मानव-स्वतंत्रता के सार्वजनिक उद्देश्य में भारत की श्रपनी स्वतंत्रता भी तो सम्मितित है। संचेप में कहने का शर्थ यह है कि कांग्रेस की मांग 'भारत-छोड़ो' की थी, लेकिन उसका संविध-सा खुलासा यह था कि विटिश सत्ता यहाँ से हटा ली जाय । सर-कार ने इस नारे की जो अत्तरशः व्याख्या करने की चेष्टा की उससे कोई भी व्यक्ति धोखे में नहीं था सकता था, क्योंकि सरकार निश्चितरूप से यह जानती थी कि इसके मानी इसके सिवाय श्रीर कुछ नहीं कि बिटेन भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दे श्रीर देश में एक राष्ट्रीय सर-कार की स्थापना की घोषणा करे जिलमें केन्द्रीय धारासभा के निर्वाचित तस्वों के प्रति-निधि शामिल हों और इस सरकार के पास रज्ञा-विषय तथा युद्धजन्य विषयों को छोड़कर शेष सभी विषय हों। इससे देश में किसी किस्म की श्रराजकता श्रयवा श्रव्यवस्था नहीं फैल सकेगी। परन्तु जब सरकार के सामने यह पहलू उपस्थित किया जाता तो, इसके लिए सरकार का जवाय एक छोर तो यह होता कि, "इस देश में गहरे भेट-भाव विद्यमान हैं छीर जिनके ऊपर उत्तरदायिख हो, उन सब का जच्य इसे दूर करने का होगा चाहिए। वर्तमान भारत-सरकार को भी दूर होने की श्राकांचा श्रीर श्राशा है।" श्रीर दूसरी तरफ यह कहती कि "वह कांग्रेस को भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानने के लिए तथार नहीं है।" श्रीर इसके साथ ही गवर्नर-जनरल के इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि, "भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत दिनों से फांग्रेस-दक्त का एक बहुत ही प्रमुख श्रीर महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।"

वास्तविकता यह थी कि सरकार ने कांग्रेस की स्थित वड़ी डाँवाडोज बना रखी थी। इसके बाउजूद कि कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 'मारत-छोड़ी' गारे का धर्य वह नहीं है जो सरकार के रही है और श्री लुई फिशर तथा श्री एँडगर स्नो श्रीर प्रमुख श्रमरीकी पत्रकार भी कांग्रेस की इस ज्याख्या से सन्तुष्ट थे। सरकार उसका श्रथं कभी तो श्रचरशः खेती श्रोर कभी यह कहती कि देश के विभिन्न वर्गों में गहरे मतभेद विद्यमान हैं, हालाँ कि इनकी जिम्मे-दारी स्वयं उसीके कन्धों पर थी। श्रोर फिर कभी वह, जैसा कि क्रिप्स ने कहा था, यह कहने लगती कि युद्धकाल में किसी किस्म का वैधानिक परिवर्तन संभव नहीं है। यद्यपि सरकार ने श्रपने प्रस्ताव में स्वीकार किया है कि भारत के राजनीतिक जीवन में कांग्रेस का एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, फिर भी वह केवल यह युक्ति देती कि "भारत-सरकार का कर्तन्य है कि वह भारत के सब विचार श्रोर भावनाश्रों के समुदायों के हितों पर समुचित दृष्टि रखे।"

श्री एमरी ने बाद के श्रपने एक क्षक्क्य में घोषणा की कि—"जब तक कांग्रेस श्रपना प्रस्ताव वापस नहीं लेती श्रोर उसे पास करने पर खेद प्रकट नहीं करती तब तक सरकार कांग्रेस के साथ कोई समसौता नहीं कर सकती।" लेकिन जन्दन के 'टाइम्स' ने इस वक्तन्य पर श्रापत्ति करते हुए कहा कि कांग्रेस के बिना कोई समसौता संभव नहीं है। इससे प्रकट है कि सरकार किस प्रकार निरन्तर श्रपना दृष्टिकोण बदल रही थी। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ही देश का सांप्रदायिक श्राधार पर विभाजन किया श्रोर फिर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। कांग्रेस की मांग के खिलाफ उसी ने इस विभाजन की श्राइ लेना शुरू कर दिया। लहाई के पहले तीन वर्षों में तो सरकार ने पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक भी शब्द नहीं कहा, परन्तु १७ दिसम्बर, १६४२ को बाइसराय ने, यद्यपि भारत की भौगोलिक एकता पर जोर दिया, पर साथ यह भी कहा कि सांप्रदायिक मेद-भाव उसकी प्रगति में बाधक हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने सुसलमानों की मांग के सम्बन्ध में श्रपनी कोई राय ज़ाहिर करने का साहस दिखाया १ श्रगर यह इससे एहमत थी तो उसे ऐसा कह देना चाहिए था। श्रोर श्रगर वह इससे श्रसहमत थी तो असे श्रपनी राय प्रकट कर देनी चाहिए थी। परन्तु तथ्य यह है कि वह जानती थी कि सांप्रदायिक मतमेद श्रसंगत है, फिर भी वह उनकी श्राह में भारत की प्रगति में रकावट उालती रही। इससे ब्रिटिश सरकार के इस क्रुट दोपारोपण की पोल खुल जाती है कि:—

"अपना प्रभुत्व जमाने के लिए छौर छपनी श्रधिनायकत्वपूर्छ नीति पर श्रारुद रहने के लिए इसके नेताश्रों ने बराबर ही उन प्रयत्नों में बाधा डाली है जो भारत को पूर्ण राष्ट्रीयता प्रदान करने के लिए किये गए हैं।"

तथ इसका स्पष्ट श्रर्थ यह हुश्रा कि कांग्रेस की श्रपेत्ता विटिश सरकार भारत की स्वायत्ते शासन प्रदान करने के लिए श्रधिक उत्सुक है। भारत में सरकार की नीति के विभिन्न पट्नुश्रों पर फिर से प्रकाश शालते हुए श्रन्त इस प्रस्ताव में कहा गया है कि:—

. "सम्राट् की सरकार ने इस वात की गारण्टी दे दी है कि भारतवासियों को स्वायत्त शासन • प्राप्त करने का प्रा-प्रा श्रवसर दिया जाएगा ।"

क्या आपने इस दुनिया में कभी कोई ऐसा लेनदार देखा होगा, जो अपने देर के कई के भुगतान के सम्बन्ध में कई दार के इस आरवासन से सन्तुष्ट हो जाय कि यह दसका कर्मा अवस्य चुका देगा?

सरकार के उक्त प्रस्ताव के श्रतावा कांग्रेस और उसके नेता गांधीजी के उपर शर्द सरकारी हल्कों की शोर से यह दोप भी लगाया गया कि कांग्रेस ने हाल में श्रपनी पिछले वाह्म-वर्ष की नीति परिवर्तन करके यह कहना शुरू कर दिया है कि शाजादी मिलने के बाद मांत्रदायिक ऐक्य स्वयं है। स्थापित हो जाएगा, जबकि इससे पहले वह यह कहा करती थो कि स्थाधीनता की प्राप्ति में पहले सांप्रदायिक ऐक्य श्रायावश्यक है। परन्तु कांग्रेस के श्रालोचक यह बाद क्योंकर मूल जाते हैं कि

१६२०-२१ में भी जब कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग पेश की थी,श्रौर जो बाद में ११२६ में पूर्ण स्वाधी-नता की मांग के रूप में परिचर्तित हो गई थी-सांप्रदायिक एकता का नारा बुलन्द किया गया था ? हमें यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि राष्ट्र की प्रगति का श्रन्दाजा हम श्रंकगणित शास्त्र के 'श्रधार पर नहीं लगा सकते श्रौर राष्ट्रीय सुधारक जिस क्रमिक प्रगति की योजना बनाते हैं श्रौर करपना करते हैं वह केवल हमारे प्रान्तरिक पथ-प्रदर्शन के लिए ही होती है, बाहर के उन विरोधियों के लिए तर्क के नहीं, जो सभी प्रकार की वास्तविक प्रगति का विरोध करना श्रपना कर्तन्य सममते हैं। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। एक महान् राष्ट्रीय श्रोन्दोलन को प्रारम्भ में श्यपने विरोधियों की घृणा श्रीर उदासीनता का शिकार बनना पड़ता है श्रीर बाद में उनकी भर्त्सना तथा श्रन्त में उनकी विरोधी चालों का। सांप्रदायिक एकता एक प्रशंसनीय उद्देश्य था। श्रमी इस इस लच्य तक पहुँचे भी नहीं थे कि इमारे ऊपर जोरदार प्रहार करके. हमारी कीशिशों को मिही मिलाने की चेष्टा की गई। श्रव तक तो प्रश्न केवलं सैद्धान्तिक ही था, पर श्रव उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयस्न किया गया। इस प्रकार देश की प्रगति श्रवगु ठित हो गई है। :इस प्रकार १६०६-१६०६ में जहाँ लार्ड मिगरो ने इन सांप्रदायिक दावों का समर्थन किया, मांटेगू के जमाने में उन्हें सुदृढ़ बना दिया गया श्रीर जब उस समस्या कोई हल निकलने ही वाला था कि उसे नया जामा पहना दिया गया। समस्या कोई धार्मिक, सांस्कृतिक, वैधानिक श्रयवा नौकरियों में प्रश्न नहीं रहा, बल्कि यह प्रश्न देश को दो संघों में विभक्त करने का बन गया है-प्रथित् श्रंकगियत के श्राधार पर बच्चे के दो दुकड़े कर दिए जाएँ। जब देश में विद्यमान तीसरे दत की कोशिशों के परिणामस्वरूप विभाजन की मांग श्रपनी चरम सीमा तक पहुँच जाती है तो श्रपने छोटे भाई के जिए कांग्रेस के आतृप्रेम शोर एकता के जिए उसकी कोशिशों का ग़लंत ष्यर्थं जागाया जाता है। यदि एक पत्त उस की इन कोशिशों को सन्देह की नजरों से देखता है तो दूसरा उसे उसकी कमजोरी सममता है ।श्रीर इस प्रकार विभाजन की मांग ज्यों की त्यों बनी रहती है। इन कठिन और जटिल परिस्थितियों में गांधीजी को श्रचानक यह श्रामास श्रीर श्रतुभव हुश्रा कि तीसरे दल को भारत से श्रवश्य ही चले जाना चाहिए श्रीर उसके यहाँ से हट जाने के बाद ही देश में कौमी एकता स्थापित हो सकती है। इसलिंए कांग्रेस पर यह दोपारोपण करना कि वह श्रपने निर्धारित मांग से च्युत हो गई है, अपने अन्याय की ज़िम्मेदारी को दूसरों के मत्ये मड़ने की चेष्टा करना है।

यह दिखाने की कोशिश की है कि लड़ाई के जमाने में कोई यैधानिक परिवर्तन संभव नहीं है। इस तर्क में इमें कोई जान नहीं दिखाई देती। सर स्टैफर्ड किप्स पहले श्रादमी थे जिन्होंने श्रपने प्रस्तावों के पत्त में इस तर्क से काम लिया, लेकिन साथ ही वही ऐसे व्यक्ति थे जो पार्ज-मेग्ट में एक ऐसा कानून पास कराना चाहते थे, जिसके श्रनुसार यह शर्त उड़ा दो जाए कि गवर्नर-जनरत्त की शासन परिपद में कुछ सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम-से कम दस साब तक सरकार की नौकरी की है। श्रगर सरकार सत्ता हस्तान्तरित करने को राजी हो, तो फिर इस परिवर्तन को वैध रूप देने के लिए पार्जमेग्ट की स्वीकृति लेना कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता। ऐसा कानून पास करना निस्सन्देह उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की श्रपेश श्रिक काठन नहीं या, जिसके श्रनुसार जून, १६४० में श्री चर्चित ने फांस श्रीर विटेन को एक बना

रेने का सुभाव उपस्थित किया था। इसी समय भारतीय समस्या का विवेचन करते हुए प्रो॰ जास्की ने 'न्यू स्टेट्समैन ऐग्ड नेशन' में इस प्रकार जिखा था---

"श्रगर इस समस्या को सुलकाने हमारा इरादा पका हो तो वह सुलक सकती है। श्रगर हम पहला स्थान भारतीय श्रानादी को श्रीर दूसरा ब्रिटेन की प्रतिष्टा को दें तो यह समस्या श्रासानी से सुलम सकती है। श्रगर हम वर्मा श्रोर मलाया में ध्रपनायी गई श्रपनी नीति का त्याग करके श्रभी से भारतीयों की स्वेतंत्र सदुभावना एकत्र करने की कोशिश करें श्रीर उन्हें स्पष्ट बता दें कि यह उनका श्रपना ही काम है तो यह समस्या सुलम सकती है। इसके कारण हमें बड़े-बड़े वैधानिक परिवर्तन करने होंगे और सर स्टेफर्ड किप्स का कहना है युद्रकाल में ऐसे वैधानिक पारिवर्तन करना असंभव है। परन्तु श्री चचिल इस विचार से सइ-मत नहीं हैं। एक श्रायन्त संकटपूर्ण श्रीर नाजुक घड़ी में उन्होंने फ्रांस श्रीर बिटेन को एक दूसरे से मिला देने का प्रस्ताव किया था श्रीर हमारे हतिहास में यह सबसे बड़े बैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव था। इस में बड़े-बड़े खतरे हैं। इसमें वह पूर्णता नहीं है जिसके लिए लम्बे-लम्बे वाद-विवाद और धैर्य-पूर्वक योजना-निर्माण की जरूरत पड़ती है। सर स्टैफर्ड किप्स की योजना के समाप्त हो जाने के बाद 'भारत से हमें श्रात्महत्या करके जौटना' हमारी प्रतिष्ठा के लिए इक भारी बहा है. इसके अनुसार जिस एकता की स्थापना की कल्पना की गई है वह शायद चिरस्थायी नहीं हो सकेगी । श्रगर हम खतरे न उठायें तो फिर युद्ध का कोई महत्त्व ही नहीं रह जाता। भारत की वास्तव में जड़ाई में भाग जेने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शासन-सम्बन्धी परिवर्तन करना कोई बड़ा चित्रदान नहीं है। श्रगर भारत लड़ाई में हमारे साथ होकर लड़े तो इससे हमारी भौतिक तथा नैतिक शक्ति का महत्त्व श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाता है, श्रीर इतिहास में कोई भी राष्ट्र सिवा श्रापनी मृत्यु-राज्या के श्रीर किसी समय श्रापने शन्तिम शब्द नहीं कहता। क्या ऐसी एकता भारत में कायम भी रह सकेगी, यह ती भविष्य के गर्भ में है। यह कहना निस्तन्देह युक्ति-युक्त और तर्क-संगत प्रतीत होता है कि जो संप्रदाय अपने कपर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं उन्हें उससे श्रव्छा सामृहिक जीवन व्यतीत करने का श्चनसर मिलता है, श्रगर वे वर्षों तक श्रापस के लड़ाई-मगड़ों में ही लगे रहे हैं छीर इस तरह से हताश श्रीर निराश होकर वैठ जाएँ।

"कम-से-कम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी घौर भारतीयों—होनों की ही सद्भावनाओं को परखने की एक कसौटी है। घौर श्रगर हमारा यह प्रयत्न श्रसफल रहता है तो हिं सौर श्रव्हा समय श्राने तक यथाशक्ति योग्यता के साथ श्रपनी जिम्मेदारियों को विभागा चाहिए। लेकिन श्रगर हमारी यह कोशिश कामयान रही तो में यह दाना कर सकता है कि उसके फलस्वरूप लहाई का सारा स्वरूप ही बदल जायगा, नयोंकि इस तरह से हमारी स्थिति इतनी हुभेंच बन जायगी कि हम यह दाना कर सकेंगे कि हम स्वतंत्रता के लिए लह रहे हैं। इसमे हमारे मित्रों श्रीर हमारी सेनाशों के सम्मुख हमारी वह रचनात्मक शक्ति स्पष्ट हो जायगी जिसके सहारे हम उस पक्त भी जीवित रह सके जब हम बिलकुल श्रकेले थे। हमें भारत में श्रपनी साम्राध्यादी मना का त्याग कर देना चाहिए श्रीर इससे हमें जुकसान पहुँचने के बजाय लाग ही पहुँचेगा, पर्योक्त उसके कारण हमें न केवल भारतीय जनता की मित्रता ही प्राप्त हो जायगी चित्र हन मारी स्त्री-प्रयों का सम्मान भी प्राप्त हो जायगा जो यह -जानते हैं कि ने यह साहम धीर कप्रवान शक्ति के सहारे ही स्पतंत्रता की दीप्ति प्रजन्मित्रत रह सकती है।

"इसके खलावा यह कोई निगृद्ध सिद्धान्तों का ही विषय नहीं है। यदि फ्रांस विटेन के साथ मिल जाना पसन्द करता तो उसके कारण शायद ब्रिटिश पार्लमेण्ट के इतिहास में पहली ही बार इतने विशाल श्रोर न्यापक वैधानिक परिवर्तन करने पड़ जाते। चिलिए, इसे एक श्रोर छोड़- कर श्रव हम ब्रिटिश साम्राज्य श्रोर मित्रराष्ट्रों की समस्याश्रों पर तनिक सोच-विचार करें।

### चुनाव-सम्बन्धी सुधार

हंग्लेग्ड की तुरी तरह से पदनाम संयुक्त सरकार ने संसार के सबसे बड़े महायुद्ध के समय श्रद्धाधिक विवादास्पद कानून पास किये, जिनका सम्बन्ध ऐसी समस्याश्रों से था, जिन्हें लेकर भूतकाल में या तो दलगत सरकार मंग कर दी गई थीं श्रथवा उन पर वर्षों तक विचार ही नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी दलगत सरकार उन्हें श्रपने हाथ में लेने को तैयार नहीं थी। शिक्षा-सम्बन्धी विल श्रीर चुनाव-सम्बन्धी सुधारों के कानून पर किसी दल-विशेष के हितों की दृष्टि से विचार न करके विशुद्ध राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ही सीच-विचार किया जाता था श्रीर ये दोनों ही कानून बड़े महत्त्वपूर्ण थे। सीटों का विभाजन, श्राचुपातिक प्रतिनिधित्व, चुनाव का खर्च इत्यादि सभी विवादारपद विषय १६१६ श्रीर १६२४ की प्रथा के श्रनुसार स्पीकरों (श्रध्यचों) के सम्मेलन के सुपुर्द कर दिये गए थे श्रीर इस बिल की एक श्रत्यधिक उरुलेखनीय बात सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी कमीशन था, जो समय-समय पर जन-संख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाने की समस्या की समीला करता रहता था।

स्वयं विटेन में भी यद्यपि युद्धकालीन कामन समा का निर्वाचन १६३४ में हुन्ना था, फिर भी इस मध्यवर्ती काल में मई१६४४ के श्रन्त तक उसमें २०६ सदस्य चुने गये जो सदस्यों की कुलं संख्या के एक तिहाई से भी श्रिधक है। श्रीर हनमें से भी जैसा कि "टाइम्स" ने बतायी है "१२८ सदस्य युद्धकाल में ही चुने गए हैं; ६४ निर्विरोध श्रीर ६४ सविरोध।"

### ह्सी राष्ट्रमगडल

निश्चय ही यह बढ़े आश्चर्य की बात है कि अकेले रूस ने ही विश्व के सबसे बढ़े युद्ध के समय विकेन्द्रीकरण का साहसिक कद्म उठाया। इससे मकट होता है कि रूस का उद्देश्य अपना विकास अधिकाधिक मजातंत्रात्मक आधार पर करने का है। संमवतः इस नये रूसी संव का उद्देश्य पूर्वी यूरोप में ऐसी कठपुतली सरकारें स्थापित करना है जिन्हें अन्ततोगत्वा रूस में बतौर 'स्वतंत्र' इकाइयों के शामिल होने पर राजी किया जा सके। इस प्रकार क्या यह संभव था कि यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्र रूस कि "शक्ति-समुदाय" के प्रति आकर्षित हो सकें जबिक उसके लिए यह कहना बढ़ा आसान था कि उसका इरादा किसी प्रदेश को अपने में भिलाने का नहीं है।

ह जून, १६४२ को श्री लुई फिशर से वातचीत करते हुए गांधीजी ने कहा था:--

"भारत छोड़कर चले जाने श्रोर न जाने के बीच का कोई दूसरा राखा ही नहीं है। मेरा श्रभिष्राय विस्तर-बोरिया बाँधकर चले जाने से नहीं है। परन्तु में तो इसी बात पर श्रधिकाधिक ज़ोर दूँगा कि राजनीतिक शक्ति श्राँग्रेज़ों के हाथ से लेकर भारतीयों को सोंप दी जाय।"

केवल श्रास्ट्रेलिया, श्रमरीका श्रोर वेलिजयम ने ही युद्ध-काल में बहे-बहे चेंधानिक परिवर्तन करने का साहस नहीं किया विलक रूस-जैसे बहे श्रोर विशाल देश में भी ऐसे परिवर्तन हुए। जनवरी १६४४ में युद्ध की परिस्थिति बड़ी नाजुक हो गई श्रोर रूस हताश होकर दूसरा मोर्चा खोलने की पारम्यार मांग कर रहा था। श्री इजवेल्ट, श्री चर्चिल श्रोर श्री स्टाबिन का तेहरान-सम्मेलन श्रभी समाप्त ही हुर्श्वा था कि रूस ने श्रपने यहाँ विना किसी पशोपेश श्रौर दिखावे के वहें क्वान्तिकारी वैधानिक परिवर्तन किए। इन विधानों के श्रन्तर्गत सोवियत संघ ने श्रपने श्रधीनस्थ प्रजातंत्रों श्रौर उप प्रजातंत्रों के पास केवल सांस्कृतिक स्वायत्त शासन का श्रधिकार ही रहने दिया।

इस वक्षत भारत सरकार कांग्रेस के विरुद्ध श्रपना दमन-चक्र चला रही थी श्रीर उधर श्रास्ट्रेब्विया भी श्रपने श्रांतरिक श्रौर बाहरी वैधानिक ढांचे में बहे-बहे परिवर्तन करने में स्थस्त था। एक वैधानिक सम्मेलन में सर्वसम्मति से संघीय सरकार को युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए श्रीर श्रधिक श्रधिकार देने का फैसला किया गया। इस बारे में श्रास्ट्रेलिया की पार्लमेंट के विरोधी दल का कहना था कि शीघ्र ही श्रास्ट्रेलिया की जनता से यह कहा जानेवाला है कि वह "ए ह वैधानिक कान्ति का समर्थन क्रे ।" इस सम्बन्ध में जिन दो क्रानृनों पर वाद-विवाद किया जा रहा था, उनमें से एक का सम्बन्ध वेस्टमिंस्टर के विधान की धारा र श्रीर ६ से था। इस बिल का उद्देश्य इन धाराओं को वैध घोषित करना था जिससे कि १८६१ के औपनि-वेशिक क्रानुन का वैधीकरण विधान उस क्रानुन को शर्वेध घोषित करने पर न लाग किया जा सके जिसे स्वाधीनताशान्त उपनिवेश की पार्जमेण्ड ने पास कर दिया हो और जिसके शन्तर्गत उस पार्जमेंट को नौसैनिक श्रदाजतों के सम्बन्ध में पूर्ण श्रधिकार सौंपे गए हों। वेस्टमिनिस्टर के विधान के श्रन्तर्गत ऐसे क्रानून पास करने का श्रधिकार दिया गया है श्रीर ये क्रानून सम्बद्ध स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश पर तवतक लागू नहीं हो सकते जयतक कि उसकी पार्लमेंट-द्वारा . उनकी स्वीकृति स्वनिर्मित क्रानून-द्वारा न दे दी गई हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त बिल के परिणामस्वरूप श्रास्ट्रेलिया को न केवल बिटेन से विना पूछे पूर्ण स्वाधीनता के श्रमुसार श्रपना काम करने की श्राजादी रहेगी, बल्कि उसे श्रतिरिक्त-प्रादेशिक कार्रवाइयों के लिए भी क्रानन बनाने का पूर्ण श्रिधिकार प्राप्त हो जाएगा श्रीर वह किसी भी श्रिधिकृत प्रदेश में नागरिक सरकार स्थापित कर सकेगी। इसके श्रवामा राष्ट्रमण्डल को जहाजों के सम्पन्ध में कुछ क्रानुन बनाने के लिए सम्राट् की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। आस्ट्रेलिया के दूसरे क्रानुन का वहें स्य "विधान में परिवर्तन करके पार्लमेंट की, आस्ट्रेलिया की झोर से मित्रराष्ट्रों के एक सदस्य के रूप में चास्ट्रेलिया के युद्ध-उद्देश्यों को कार्यान्यित करने के लिए कानून धनाने का अधिकार देना है, जिसमें युद्धोत्तर-काल में आर्थिक सुरधा और सामाजिक न्याय तथा यदधीतर प्रमिर्नाण कार्य भी सम्मिलित है।" बहुत से विशेषज्ञों की राय है कि इम परिवर्तनों के परिगामस्वरूप संवीय राष्ट्रमण्डल पूर्ण अधिकारींवाजी केन्द्रीय सरकार में परिवर्तित हो - जाएगा । इस प्रकार संघीय पार्जमेंट की श्रसीमित श्रिषकार मिल जाएँगे श्रीर रियासवीं के श्वधिकार कम हो जाएँगे। इस कानून की एक धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि:--

"यह घोषणा की जाती है कि पार्लमेंट की श्रिधकार-सीमा उन सभी क्रानृतों पर कागृ होगी जिनका उद्देश्य पार्लमेंट की राय में श्राधिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की प्राप्ति है।"

इसी तरह से एक धीर धारा के अन्तर्गत सिनेट को तीए देने का ध्विधकार दिया गया और एक अन्य धारा के अनुसार सामाजिक कानून की वैधवा पर ध्वापित उठाना निषिद् घोषित किया गया है। सम्मोजन की एक सिमिति द्वारा इन विलों की छानदीन के बाद उनके सम्बन्ध में लोकमत जावने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार प्रश्न उठवा है कि स्था इस प्रकार का क़ानून सरत क़ानून था ? यह एक बड़ा वैधानिक परिवर्तन था, जिसका सम्बन्ध सारे राष्ट्र से था। यह घटना नवम्बर, १६४२ की है।

इतना ही नहीं २१ श्रगस्त, १६४३ को श्रास्ट्रेलिया में नये निर्वाचन भी हुए, क्योंकि मज़दूर दल के सदस्य श्री कर्टिन ने तत्कालीन श्रास्ट्रेलियन सरकार के विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, जो केवल एक ही वोट से स्वीकृत हो सका था। इसलिए पार्लमेंट भंग करके वहाँ नये चुनाव किए गये।

इसी प्रकार दिल्लिण अफ्रीका की यूनियन ने भी युद्ध में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय को लेकर ७ जुलाई, १६४३ को अपने यहाँ नया चुनाव किया।

उधर श्रमरीका में भी ऐसा ही हुशा। नवम्बर, १६४२ में श्रमरीका में भावी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। श्रीर वहाँ कुछ गवर्नरों का भी चुनाव किया गया। लेकिन इधर भारत को लीजिए। यहाँ प्रायः सभी स्थानीय निर्वाचन विशेषकर स्थानीय संस्थाश्रों के चुनाव श्रनिश्चित काल तक के लिए स्थागित कर दिए गये और नवम्बर, १६४२ में केन्द्रीय श्रसेम्बली का निर्वाचन हुए श्राट साल होने को श्राए थे। परन्तु निर्वाचन तो एक साधारण विपय रहा। श्रमरीका को लड़ाई में शामिल हुए श्रमी दूसरा ही वर्ष व्यतीत हो रहा था कि वहां रियासतों में संधियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहा था। यह था एक बड़ा वैधानिक परिवर्तन। नवम्बर, १६४२ के तीसरे सप्ताह में श्रमरीका के निचले गृह में एक सदस्य ने श्रमरीकी विधान में परिवर्तन करने का बिल पेश किया। और संधि-निर्माण का काम श्रमरीका में देश के राष्ट्रपति तथा सिनेट की संयुक्त ज़िम्मेवारी का है।

इस प्रकार इन उपव क्त ठोस उदाहरणों से हम एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह कहना कि युद्धकाल में भारतीय विधान में बढ़े-बड़े परिवर्तन नहीं किये जा सकते-महज़ एक ढकोस्रलेवाजी है। इससे केवल यही प्रकट होता है कि ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरित करने को तैयार नहीं। कांग्रेस-द्वारा श्रपना वम्बई-प्रस्ताव पास करने के बाद केवल तीन महीने के भीतर ही देश में जो घटनाएँ हुई उनसे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने जो क़द्म उठाया था वह विल्कुल ठीक श्रीर रुचित था। श्रीर देश की शासन-व्यवस्था में लोकमत की कुछ भी कृद्र है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन से गांधीजी श्रौर उनके साथी गिरफ्तार किए गये थे श्रीर सरकार ने श्रपना दमन-चक्र चलाया था-उसी दिन से देश के विभिन्न वर्ग उनकी रिहाई और फिर से सममौते की वातचीत शुरू करने की मांग करने लगे थे। यह मांग भारत के प्रमुख उद्योगपतियों या व्यापारियों की श्रोर से नहीं की जा रही थी, यलिक साम्यवादियों की श्रोर से की जा रही थी--जो .युद्ध-प्रयस्न में सिक्रिय भाग लेने के समर्थक थे। इसके श्रलावा यह मांग ट्रेड यूनियन कांग्रेस की श्रीर से जिसका राजनीति से ट्र-दराज़ का भी ताल्लुक नहीं था, नरमदल वालों की श्रीर से, जो कनी भी कांग्रेस के पत्तपाती नहीं रहे थे; मिल-मानिकों शौर जलप्रतियों की श्रोर से, जिनके हितों का कांग्रेस के ग्रामोधोगों से कोई मेज-मिलाप नहीं था; सिक्खों की श्रोर से, जिनकी राष्ट्रीयता सर्वथा निर्मल श्रीर विश्रद्ध थी; भारतीय ईसाइयों के संगठन की श्रीर से, जिसका उद्देश्य सदा से ही सीमित और संकुचित रहा है; एंग्लो-इचिडयन एसोसिएशन की और से, जिसका दृष्टिकोण केवल हाल ही में उचित रूप से भारतीय वना था; स्थानीय वोटों श्रीर म्युनिसिपेलिटियों की की श्रोर से, जिसके लिए उन्हें एकदम भंग कर दिया गया था; धार्मिक संस्थाश्रों की श्रोर से,

जिनकी दृष्टि में गांधीजी श्राधुनिक युग के धार्मिक विचारों के पोषक हैं, हिन्दूमहासमा की श्रोर से, जिसे कांग्रेस फूटी श्राँखों भी नहीं भाती थी, विशेष प्रयोजन के लिए श्रायोजित सभाशों की श्रोर से, प्रमुख व्यक्तियों की श्रोर से तथा ढा० समू श्रौर श्री जयकर-सरीखे निर्दल नेताश्रों की श्रोर से की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इन मांगों, सुमावों, श्रौर श्रनुरोधों की कोई परवाह नहीं की श्रौर वह मदान्ध होकर दमन-चक चलाती रही। इसका ज़िक हम एक श्रौर श्रलग श्रध्याय में करेंगे।

६ श्राम्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने पहला हमला कांग्रेस के स्वयं-सेवकों, की रैंबी पर किया । उसने राष्ट्रीय ऋण्डे को नीचे गिरा दिया श्रीर लोगों की चेतावनी दी कि वे उस मैदान में एकत्र न हों । इस मण्डे का उद्घाटन उसी दिन प्रातः पंडित नेहरू द्वारा किया जाना था। पुलिस की चेतावनी के वावजूद श्रीमती श्रासफश्रली ने मंडा फहराया श्रीर इन गिरफ्तारियों की घोषणा की । प्रान्तमर में श्रीर वस्वई नगर में सार्वजनिक सभाश्रों, जमघटों श्रीर जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए श्रीर इनके लिए श्रधिकारियों से पहले से श्रतमति प्राप्त कर लेना आवश्यक घोषित किया गया । शस्त्रास्त्रों को लेकर चलना निषिद्ध कर दिया गया श्रीर एक पखवारे के लिए कुछ इलाकों में लोगों को शाम के ७-३० बजे के वाद श्रौर सुबह ६-० वजे से पहले श्रपने घरों से वाहर निकलने की मनाही करदी गई । पहले ही दिन पुलिस शीर सेना ने लोगों पर लाठी-चार्ज किया, उनपर प्रशु-गैस छोड़ी श्रींर उन्हें गोतियों का शिकार बनाया । यस्वई-जैसे निपेधात्मक आदेश एक-साथ ही सभी प्रान्तों में जागू किये गए । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने श्रपने यहां कांग्रेस कार्यसमिति, श्रविल भारतीय महासमिति, तथा सभी प्रान्तीय, जिला, नगर, तहसील, वार्ड थौर मंडल कांप्रेस कमेटियों को श्रवैध घोषित कर दिया श्रोर १६३२ के संयुक्त प्रान्तीय विशेषाधिकार कानून को प्रान्त के सभी जिलों पर लागू कर दिया । इलाहाबाद में स्वराज्य-भवन पर कब्ज़ा कर लिया गया । मध्यप्रान्त में नागपुर कांग्रेस समाजवादी दल, नागपुर हिन्दुस्तान जाल 'सेना, घौर हिन्दुः लान जाल सेना को भी ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया गया । उड़ीसा की सरकार ने न केवल कांग्रेस कमेटियों को ही ग़ौर-कानूनी घोषित किया, यल्कि उनके दफ्तरों, श्रीर श्रन्य-संबद्ध संख्यात्रों को भी, जिनकी संख्या ३८ थी, घोषित चेत्र करार दिया। यही दाज लाहीर, नयी दिली शौर कराची में भी हुआ । केवल लाहौर में ही कांग्रेस समाजवादी दल शौर उसको सहायक संस्थायों की ग़ैर-कानूनी संस्थायों की श्रामसूची में सम्मिलित किया गया। उघर द्विण में, मदरास में भी इसी प्रकार तीनों प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां खीर उनकी संस्थाएं रीर-कानूनी घोषित करदी गईं । बंगाल, श्रासाम श्रीर पटना में भी इसी तरह के प्रतियन्ध जगा दिये गए और पटना का सदाकत आश्रम भी एक घोषित चेत्र करार दिया गया । इस प्रकार वास्तविकता यह थी कि कांप्रेस पर एक-तरफा इमला कर दिया गया श्रीर उसे धयज्ञा के न जाने किन विदित धौर खविदित कार्यों के लिए सजा दीगई । कांग्रेस को धरना विरोध-प्रदर्शन-शान्दोलन चलाने का पूरा श्रीर स्पष्ट श्रधिकार था । इसे चाई शाप 'सुन्ना विद्रोह' हो कहिये--- घौर अधिकारी अपने पिछले धनुभव के आधार पर जानते थे कि इस तरह के शान्दोत्तन को पराजित नहीं किया जा सकता । इसित्रण जब नेवा और दनके शतुवायी हुन् की घोषणा होने से पहले ही युद्-बन्दी बना लिए गए तो फिर मला धार यह खाला केने कर सकते हैं कि सैनिक इस युद्धकला के सिद्धानतों पर उचित रूप मे धमल परेंगे । धीर

न ही श्राप जनता से, जो वर्षों से श्रपने चीभ श्रौर गुस्से को दबाए बैठी थी--यह श्राशा कर सकते थे कि वह सत्य श्रौर श्राहंसा के सिद्धान्तों श्रौर उन पर श्राधारित नीति का पालन कर सकेगी । न ही यूरोप श्रौर श्रफ्रीका की श्रव्यवस्था और हत्याकांद्र के उदाहरण का उनके संयम पर कोई प्रभाव पड़ सकता था । श्रौर सरकार केवल जनता से ही यह श्राशा करती थी कि वह संयम से काम ले । इसिलए इन परिस्थितियों में जनता ने सममा कि उन्हें ऐसा मौका जीवन में शायद फिर कभी भिल सके, इसिलए वह काबू से बाहर हो गई।

लोग विलकुल निराश श्रीर इतोत्साह होगए । देश के सभी छोटे बड़े नेताश्रों को सरकार ने गिरफ्तारं कर लिया था । इसलिए बाहर एक भी ऐसा जिम्मेदार स्त्री-पुरुष नहीं बचा था, जो इन सार्वजनिक कार्रवाइयों के समय जनता का पथ-प्रदर्शन कर सकता। प्रगर इस तरह की जल्दवाजी से काम लेकर सरकार ने यह ख़याल किया था कि इस आन्दोलन को ग्रुरू में ही दवा दिया जाएगा श्रयवा वह श्रान्दोत्तन हम्ते था दो हम्ते .में. स्वयं ही मर जाएगा तो यह उसकी 'भूब थी और उसने शीघ्र ही प्रपना यह श्रतुचित श्राशा-वाद महसूस भी कर लिया । सभात्रों, जुलूसों, प्रदर्शनों, मिलने जुलने की स्वतंत्रता श्रीर वाणी स्वातंत्र्य पर जगाए गए प्रतिबन्धों की तिनिक भी श्रवज्ञा करने पर जब श्रधिकारियों-द्वारा जनता पर न केवल लाठी-चार्ज द्वारा बल्कि राइफलों, रिवालवरों, मशीनगर्नों की मार श्रीर बमवर्षा की गई तो वह गुस्ते से पागल हो उठी। नेतात्रों की गिरफ्तारी को सुरिकल से १२ घएटे भी नहीं हुए थे कि सरकार ने ईंट-पत्थरों श्रीर गोलियों की बीछार की वही पुरानी कहानी दुहरानी ग्रुरू करदी । इस तरह एक विषाक श्रीर दूषित चक्र चल पड़ा जिसे देखकर नागरिक न तो चुप ही बैठ सकते श्रीर न उसे रोक सकते थे। जनता। की मोड़ चलती हुई रेलों पर पध्यर चरसाने लगी, गाड़ियों श्रीर कारों को रोकने लगी, रेलवे स्टेशनों को वुकसान पहुंचाने लगी, श्रीर उनमें श्रथवा उनकी संपत्ति को श्रीन की भेंट करने लगी, श्रनाज की दूकानें, लूटी जाने लगीं, टेलीफोन के तार काटे जाने लगे, कारों के टायरों को खोल दिया गया श्रीर उन्हें बेकार कर दिया गया श्रीर विक्टोरिया, बैलगाड़ी तथा तांगेवालों की परेशान किया जाने लगा। श्राम जनता की इन ज्यादतियों के श्रलावा श्राहिनेन्स-द्वारा निषिद्ध घोषित किये जाने पर भी देशभर में इदतालें हुई, जिनमें स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने विशेषरूप से भाग लिया। विचार्थियों ने पिकेटिङ्ग करने में भी प्रमुख भाग लिया । शिच्या संस्थाएं श्रीर यूनिवसिंटियां वहत शीव ही खाली हो गई और देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अर्थात् अलीगड़ को छोड़कर ढाका से दिछी तक श्रीर जाहीर से लेकर मदरास तक सभी शिचा-संस्थाएं बन्द होगईं। परन्तु बनारस विश्वविद्यालय पर सेना ने श्रान्दोलन के शुरू में ही कब्जा कर क्रिया था । इस श्रान्दोलन के शुरू में रेल की पटरियों श्रीर फिश-प्लेटों को उखाइने की घटनाएं भी देखने में थाईं, जिनके कारण रेलवे-यातायात पंगु बना दिया गया । उदाहरण के तौर पर कई दिन तक मदरास मेल नहीं चल सकी श्रौर बाद में कुछ समय तक रात्रि के समय वह वन्दं करदी गई । वित्रगुन्ता से जेकर वेजवाएं। तक का १२० मील का रेज-मार्ग वरी तरह से जिन्न-भिन्न हो गया था । विहार में जगभग दो सप्ताह तक मु'गेर का बाहरी द्निया के साथ सब प्रकार का संपर्क कटा रहा । जहां तक रेजों की श्रव्यवस्था का प्रश है सबसे अधिक गड्बड़ बिहार में रही । श्रहमदाबाद में सभी मिलें बन्द रहीं, लेकिन

वम्बई में केवल तीन-चार मिलें ही बन्द रहीं। म्युनिसिपैलिटियों के श्रसंख्य ही विजली के बल्व, आग बुमाने के केन्द्र, श्रीर म्युनिसिपैलिटियों के छुकड़े चकनाचूर कर दिये गये। बी॰ बी॰ एगड सी॰ श्राई॰ के दादर रेलवे स्टेशन के पास ह श्रगस्त को एक कार को श्रान की भेंट कर दिया गया । ६ श्रमस्त को बी० बी० एगड सी० श्राई० श्रोर जी० शाई० पी० रेतों की सभी गाड़ियाँ लगभग एक घर्यटे तक पूरी तरह से बन्द रहीं । (श्रीर सरकार ने इस गड़दड़ का ढटकर मुकावला किया । गड़बड़ शुरू होने के दूसरे दिन-१० श्रगस्त को वस्वई में पुलिस श्रीर सेना को सुबह १० वजे से लेकर शाम के ४ बजे तक लगभग १० वार भीड़ पर गोली चलानी पड़ी । एक सरकारी रिपोर्ट के श्रनुसार ६ श्रगस्त, रिववार के दिन यम्बई-नगर के उपद्वों में ६ न्यक्ति मारे गए, श्रीर १६६ घायल हुए, जिनमें २७ पुलिस के सिपादी भी थे। ११ श्रगस्त मंगलवार के दिन पुलिस ने सुबह से लेकर दोपहर के २-३० वजे तक वस्पर्ह में लगभंग १२ वार गोली चलाई । इसी प्रकार १० श्रगस्त तक पुलिस ने पूना, घ्रहमदाबाद, लखनऊ धौर कानपुर में भी गोली चलाई । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने एक म्रार्डिनेन्स लागू किया जिसके अन्तर्गत यह ऐलान किया गया कि भ्राग लगाने या किसी विस्फोटक द्वारा शरास्त फैलाने पर किसी भी न्यक्ति को श्रपराधी घोषित किया जा सक्षेगा भौर उसे ताजीरात हिन्द के भ्रन्तर्गत दी जानेवाली साधारण सजा के श्रलावा कोड़े लगाए जाने की भी सजा दी जा सकेगी । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी इमारत, मोटर-गाड़ी, मशीन इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, जो सरकारी कार्य के किए इस्तेमाल की गई हो श्रथवा की जानेवाली हो, श्रयवा किसी रेलवे स्टेशन, ट्राम, सड़क, पुल, नहर इत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा श्रथवा बलात्कार करेगा, किसी इमारत में चोरी करेगा, या टाकेजनी करेगा तो उसे भी श्रवराधी घोषित करके द्वड दिया जा सकेगा । मध्य-प्रान्त में स्थानीय संस्थाओं को कांग्रेस के प्रति सदानुभति प्रकट करने के लिए भंग कर दिया गया थीर इसी ्रश्राधार पर दूसरे प्रान्तों में ही ऐसा किया गया । पुलिस ने पूना, नयी दिली थार नासिक में भी गोली चलाई । रेलवे स्टेशनों, इनकमटैक्स के दफ्तरों, स्कूल श्रीर कालेज की इमारतों, दाक-खानों, श्रीर रेज के माजगोदामों में श्रामतीर पर श्राग जगाई गई। विदार में एक भीड़ ने सेक्रे-टेरियट पर हमला करने की कोशिश की । इस पर गोरखा सैनिकों ने गोली चलाई, जिससे पांच श्रादमी मारे गए श्रीर १६ घायल हुए । सरकार की श्राराजकता के विशेषस्वरूप विद्वार और बम्बई के एडवोकेट जनरलों सथा बम्बई के सरकारी बकील ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिये।

बन्दई-शहर में यतायात् रोक दिया गया। यहां तक कि प्राह्मेट कारों को भी तय तक नहीं गुजरने दिया गया जब तक कि उसमें चैठी हुई सवारियों में कम-से कम किसी एक ने गांधी टोपी न पहनी हो। ट्राम-पटरियों को बारीक परधरों से पाट दिया गया, जिन्हें धालानी से नहीं हटाया जा सकता था। सहकों के जंकरानों पर लटकी हुई जंज़ीरों को खोल कर टनके साथ ट्रामों को बाँच दिया गया छोर उनके मार्ग में कहीं से लाकर बड़े-बड़े दरवाजे गाम दिये गए, जिनके कारण ट्रामों का चलना छोर भी कठिन हो गया। यह भी पठा चला कि रेख की पटरियों पर तेल छादि-लगा कर उन्हें पूरी तरह से चिक्रना कर दिया गया, जिनमें कि चाँच खनानक में क लगाए जाएं तो वे बेकार सावित हों।

### ३४८ मरे: ४४६ घायल हुए भारत में हवाई हमलों से चृति

नागरिक-रत्ता-विभाग के सेकोटरी ने श्रसेम्बली में श्री चहोपाध्याय के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए १२ फरवरी को दताया कि १६ सितम्बर, १६४२ से लेकर १० फरवरी। १६४३ तक कलकत्ता, चटगांव श्रीर फेनी के इलाकों पर जापानियों ने किस तारीख, किस वनत श्रीर कितने हवाई हमले किये।

एक प्रक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री साहमन्स ने बताया कि श्रप्रैं १६४२ के बाद से भारत पर जो हवाई हमले हुए हैं, उनमें श्रव तक कुल मिलाकर ३४८ व्यक्ति मारे गए श्रीर ४४६ घायल हुए।

### ६४० मरे: १६३० घायल हुए भारत में उपद्रवों के परिगामस्वरूप

केन्द्रीय श्रसेम्बली में १२ फरवरी को सरदार सन्तसिंह के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत सरकार के गृह-सदस्य सर रेजिनाल्ड मैक्सवेज ने बताया कि कांग्रेमजनों की गिरफ्तारी के बाद देश में जो उपद्रव हुए उनमें १६४२ के श्रन्त तक लगभग ५३= बार गोली चलाई गई।

वर्ष के श्रन्त तक पुलिस श्रथवा सेना-द्वारा गोली चलाने के फलस्वरूप लगभग ६४० व्यक्ति मारे गए श्रोर १६३० घायल हुए। वर्ष के श्रन्त तक लगभग ६०,२२६ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए श्रोर इनमें से श्रव तक लगभग २६,००० व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है।

सुमे इस संवन्ध में कोई सूचना नहीं, कि कितने न्यक्तियों पर मुकदमा जगाया गया अथवा कितनों को मौत की सजा दी गई अथवा फाँसी जगाई गई। वर्ष के अन्त तक जगभग १८००० न्यक्ति भारत-रचा कान्न के नियम २६ और १२६ के अन्तर्गत नरज़बन्द किये गए। जैसा कि इन आंकड़ों से प्रकट होता है बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किये गए, उन्हें सजा दी गई अथवा उन्हें नजरबन्द रखा गया, फिर भी ये आंकड़े सही स्थिति पर प्रकाश नहीं दालते, क्योंकि बहुत से न्यक्तियों को उसके बाद से रिहा किया जा चुका था अथवा उन्हें थोड़ी २ सजाएं या जुर्माने किये गए थे। वर्ष के अन्त तक वास्तव में जेलों में लगभग १०,००० न्यक्ति ऐसे थे जिन्हें सजा दी गई थी और ११,००० न्यक्ति ऐसे थे। जिन्हें भारत रचा-कान्न के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया था।

श्री जोशी ने पूछा कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत-सरकार ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि जिन लोगों को विना मुकदमा चलाए नजरवन्द रखा गया है उनके मामलों पर समय-समय पर हाईकोर्ट के एक जज-द्वारा सोच-विचार किया जायगा? गृह-सदस्य ने उत्तर दिया कि यह वात पिछले सविनय-भंग श्रान्दोलन के सम्यन्ध में कही गई थी।

श्री जोशी--क्या ये सिद्धान्त हर श्रान्दोलन के समय बदलते रहते हैं ? गृह-सदस्य--- हाँ श्रीमन् !

संयुक्तप्रान्त में तोड़-फोड़ की कार्रवाई ! सरकारी रिपोर्ट संयुक्तप्रान्त की शासन-न्यवस्था की १६४२ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ''स्थाना-भाव के कारण उस थान्द्रोलन के सम्बन्ध में विस्तृतरूप से उल्लेख करना कटिन हैं. जिसके कारण तीन सप्ताह तक शासन-न्यवस्था परं वास्तविक रूप से बहुत द्याव पड़ा । रेलों श्रोर डाक व तार विभाग की संपत्ति को न्यापक रूप से मध्य किया गया। १०४ रेलवे-स्टेशनों पर इसला करके उन्हें स्रति पहुँचाई गई। इनमें से १४ जला दिये गए, १६ गाड़ियां पटरी से उतारी गईं।

श्रीर रेल-मार्ग को ध्वस्त कर देने के सम्बन्ध में लगभग १०० उदाहरणों की सूचना मिली।

श्रागे रिपोर्ट में कहा गया है कि टेलीफोन श्रीर तार के संबन्ध में तोइ-फोड़ के ४२४ मामलों की सूचना मिली है। ११६ दाक-घर या तो नष्ट कर दिये गये श्रयवा उन्हें भारी नुक्सान पहुँचाया गया तथा डाक श्रीर तार विभाग के ३२ कर्मचारियों पर हमला किया गया। बहुत-सी सरकारी हमारतों, रिकाडों, बीज के गोदामों श्रीर हवाई हमले से रहा की छुछ सामग्री को नुकसान पहुँचाया गया। सरकारी कर्मचारियों पर जो श्राक्रमण किये गए उनके दिए।म-स्वरूप प्रक्रिस के १६ सिपाही मौत के घाट उतारे गए श्रीर ३३२ घायल हुए। उन उपद्रवों के सम्बन्ध में प्रान्त भर में कुल मिलाकर १६,० दह व्यक्ति गिरफ्तार किये गए।

कुल २८,३२,००० रु० सामूहिक जुर्माना किया गया श्रौर इसका श्रधिकांश भाग तत्काल वसूल कर लिया गया। श्राधिक वप<sup>®</sup> के श्रन्त तक लगभग २४,००,०० रु० से श्रधिक की रकम ्वसूल की जा चुकी थी।

हिन्दू महासभा, नरमदल, परिगणित जातियाँ खौर मुस्लिम कीग ने इस धान्दोलन की निन्दा की, परन्तु किसी भी राजनीतिक दल अथवा नेता ने इसकी प्रगति को रोकने अथवा टस पर कावू पाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं षठाया। यद्यपि मजदूरों को हदताल करने के लिए उकसाया गया, किर भी वे अपने स्थान पर डटे रहे और उन पर इन कोशिशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

फरवरी, १६४४ में वंगाल घ्रसेम्बली में सवालों के-वक्त प्रान्त के प्रधान मंत्री ने यताया कि मिदनापुर जिले के तमलुक घ्रौर कोण्टाई सब-दिवीजनों में त्कान घ्राने से पहले घ्रौर याद में कांग्रेस-द्वारा जलाए गए थानों दफ्तरों तथा सरकारी घ्रौर गैर-सरकारी लोगों के घरों की संख्या क्रमशः ४३ घ्रौर ३६ है घ्रौर सरकारी फोंजों-द्वारा जलाए गए कांग्रेसी केंग्पों घ्रौर मकानों की संख्या क्रमशः ३१ घ्रौर १६४ है घ्रौर प्रामीणों-दारा जलाए गए केंग्पों घ्रौर मकानों की संख्या क्रमशः ३ घ्रौर २ है।

वंगाल श्रसेम्बली में प्रान्त के प्रधान मंत्री सर नजीमुद्दीन के वस्तव्य के श्रनुसार ११४२ के त्यान से पहले श्रीर उसके बाद तमलुक श्रीर कोण्टाई के सब-दिवीजन में सरकारी फीजों ने १६३ कांग्रेस-केंग्य श्रीर मकान जला दिये। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस-केंग्य में उनका श्रीमप्राय क्या है, प्रधान मंत्री ने बताया कि इनका मतलब उन कार्यालयों से हैं जो कांग्रेस कमें देयों ने श्रस्थायी रूप से इन मकानों में स्थापित किये थे। उनसे एक श्रीर प्रश्न यह पूछा गया कि प्रया तमलुक श्रीर कोण्टाई के लोगों के कच्चे श्रीर पत्रके दोनों तरह के मकान श्रीर उनका सारा माल-श्रस्था भी जला दिया गया है, सर नजीमुद्दीन ने उत्तर दिया कि "हां; लेकिन में यह महीं कह सकता कि कोई इमारत पूरी तरह से नष्ट कर दी गई श्रम्या किसी जगद मारा माल-श्रस्था भी नष्ट कर दिया गया।" धाने प्रधानमंत्री ने दवाया कि "हमी ध्रम्यो में कांग्रेस-द्रारा मा भाने, कार्यालय, मकान श्रादि-जला दिये गए जिनका सम्बन्ध सरकारी इमारकों, मार्य जिल्ह

प्रहार' श्रसफत रहा है तो इस कारखाने के श्रिधकारियों ने मजदूरों 'से काम पर वापस लौट जाने का श्राप्रह किया श्रीर उन्हें यह श्राश्वासन दिया कि वे देश में राष्ट्रीय सरकार की स्था-पना के लिए श्रपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे।"

बाद में सर श्रादेशर दत्तात की शासन-परिषद् में नियुक्ति का श्रर्थ संभवतः इस श्राश्वासन की श्रांशिक रूप में पूर्ति थी, क्योंकि यदि श्रधिकारियों ने ऐसा श्राश्वासन पूरी सचाई श्रीर गम्भीरता के साथ दिया था तो उन्हें इस सम्बन्ध में सरकार का समर्थन श्रवश्य प्राप्त हुश्रा होगा, श्रोर सरकार इस दिशा में श्रपने उत्तरदायित्व को खूब समम्ति थी।

श्रभी इन घटनाओं को हुए तीन सप्ताह भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत में श्रीर भी घटनाएँ हुई, जिनपर इम विचार करना आवश्यक समक्ति हैं। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक उल्लेखनीय घटना वाहसराय की शासन-परिषद् से सर सी० पी० रामस्वामी श्रव्यर का इस्तीफा था। श्रापने १ सितस्वर को श्रपना श्रोहदा संभावा था श्रीर श्रभी श्रापको श्रपना पद संभाले हुए सुश्किल से १४ दिन ही हुए होंगे कि श्रापने इस्तीफा दे दिया। यद्यपि वाइसराय की शासन-परिषद् के इतने ऊँचे पद पर श्रासीन होने के लिए बहुत से सदस्य लालायित हो उठते. लेकिन सर सी॰पी॰ इसे अपने लिए कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं सममते थे। वे इससे पहले भी इस पद की सुशोभित कर चुके थे श्रीर इस बात का ज़िक्र इम पहले ही कर चुके हैं कि सार्ड विलिंगडन ने उन्हें रज्ञा-सद्स्य नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस बार वे श्रपनी ही शर्तों पर इसमें शामिल हुए थे और बिटिश सरकार ने भी उनकी ये शतें स्वीकार कर जी थीं। इस प्रकार अपनी शर्तों की पूर्व-स्वीकृति के वाद ही वे शासन-परिपद में आए। लेकिन जिस तरह से बाघ प्राप्ता रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार नौकरशाही भी प्राप्त तरीके नहीं बदल सकती। इसलिए जब दिली पहुँचकर उन्होंने श्रपना श्रीहदा संभाला तो उन्हें नौकरशाही की शासन-व्यवस्था में वड़ी गड़बड़ी-सी दिखाई दी। शासन-परिपद् की बैठक में जब दे पहली बार ही शामिल हुए तो उन्हें गांधीजी श्रीर कार्यसमिति की गिरफ्तारी से सम्बन्ध रखनेवाली नीति पर सोच-विचार करना पड़ा। क्या इन लोगों को श्रखिंल भारतीय महा-समिति की बैठक से पहले गिरफ्तार कर लिया जाय श्रथवा बाद में? उस समय परिपद् के सम्मुख एकमात्र विचारणीय विषय यही था । वाह्सराय के नाम गांधीजी के पत्र की प्रतीचा करने की शायद कोई आवश्यकता नहीं समकी गई, क्योंकि १ अगस्त से पहले ही यह बात विदित हो चुकी थी कि वे निश्चित रूप से वाइसराय को एक पत्र जिखेंगे। परन्तु सरकार को इतने पर ही सन्तोष नहीं हुआ। सरकार ने घान्दोलन को कुचल देने के सम्बन्ध में पहले से ही कानून श्रीर श्रार्डिनेन्स तैयार करके रख लिए थे। सर सी० पी० ने स्वेच्छा से सूचना विभाग को चुना था श्रीर श्रपना पद संभाजने से पहले उन्होंने श्रपने कर्तन्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश ढाला था। उन्होंने यह श्रारता भी प्रकट की थी कि मैं गांधीजी से मिलकर समकौता करने की चेष्टा करूँगा। लेकिन यह सब निष्फल रहा। परन्तु ऐसा प्रकट होता है कि उनके विचारों का श्रामास सरकार को पहले ही हो चुका था। इसलिए पहले ही मीके पर उन्हें श्रपने श्रन्य सहयोगियों के निर्णय से सहमत होना पढ़ा थ्रौर जैसा कि वाद में सरकारी विज्ञिप्त में बताया गया गांधी-जी श्रीर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का निर्णय शासन-परिषद् का सर्वसम्मत निर्णय था। वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि गृद-विभाग ने सर सी० पी० के विचारों को पहले ही मॉॅंप ब्रिया या श्रीर इसने उनके पद सँभालने से पहले ही सूचना-विभाग के कार्य-चेत्र की

संकुचित और सीमित बनाकर अपने फँखले कर लिए। इसलिए सर सीट पी० श्राते ही हुविधा में पड़ गए। परन्तु शिष्टाचार का तकाजा था कि वे जल्दवाजी से काम न लें। फलतः १४ दिन के वाद यह बहाना बनाया गया कि रियासतों के हितों को देखते हुए उनका सरकारी पद पर बने रहना उचित और लाभकारी प्रतीत नहीं होता। हिमालय की चोटी पर वैउने की बजाय उनकी श्रायश्यकता कुमारी श्रन्तरीप में श्रधिक है। इसलिए उन्होंने ट्रावन्कोर वापस चले जाने का फैसका किया, परन्तु इसके लिए कोई वजह भी तो चाहिये थी। इसलिए इस सम्यन्ध में उन्होंने श्रपनी श्रोर से जो वक्तन्य दिया और सरकार ने श्रपनी श्रोर से जो विज्ञित प्रकाशित की, उन दोनों में ही वास्तविकता पर पर्दा उन्होंने की कोशिश की गई है। विज्ञित श्रीर अनका वक्तन्य नीचे दिये गए हैं:--

नयी दिल्ली से २१ श्रगस्त को प्रकाशित एक विज्ञान्ति में कहा गया है कि सूचना छौर भाडकास्टिंग विभाग के सदस्य सर सी० पी० रामस्त्रामी श्रय्यर ने श्रपने पद से इस्तीफा दे दिया है श्रोर वाह्सराय ने उसे स्वीकार कर लिया है। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी।

उनके इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक सरकारी विद्यप्ति में कहा गया है कि, "सर सी० पी० रामस्वामी अव्यर ने गवर्नर-जनरल को स्चित किया है कि देशी-राज्यों के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख़ के सम्बन्ध में समाचार-पन्नों में जो सुमाव प्ररत्त किये गए हैं उन्हें वे यहुत गम्भीरता से देखते हैं। इस सुमाव को, जो गांधीजी-द्वारा प्ररत्त किया गया कहा जाता है और जिसका अभिप्राय है, कि देशी-राज्यों सिहत समस्त भारत को सुस्तिम लीग के हाथों में सांप देना चाहिए, वे हतनी चिन्ता की दृष्टि से देखते हैं कि देशी राज्यों के प्रति, जिनके साथ उनका सम्बन्ध बड़ा प्रराना और घनिष्ट है, अपने उत्तरहायिख को तथा देशी राज्यों की स्वतंत्रता धीर खिति के विरुद्ध कोई ख़तरा पैदा होने पर उसके प्रतिकार के लिए आवश्यक संगटन तैयार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपनी उत्कट इच्छा को दृष्टि में रक्षकर वे भारत सरकार के सदस्य बने नहीं रह सकते। उन्होंने गवर्नर-जनरल से प्रार्थना की ए कि वे उन्हें उनके पद के कार्यभार से मुक्त कर दें जिससे कि वे इस सम्बन्ध में, जिसे वे सबसे अधिक महत्त्व का सममते हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकें।"

सर सी॰ पी॰ रामस्वामी थय्यर ने श्रपने ध्याग-पत्र के विव्यक्ति में यहा है, "में इस बात को ससंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि श्रवित्व भारतीय कांग्रेस महा- सिमित्ति के प्रस्ताव में निर्देशित सिवनय-शवज्ञा-शांदोलन के सम्यन्ध में, जिसके विनाशकारी परिणाम हम थाज देख रहे हैं, भारत-सरकार ने, जिसका में सदस्व रहा हैं, जो तहा भी कार्रवाई की है तथा लो भी नीति प्रहण की है उससे में पूर्णतया सहमत है। मेरे ध्याग-पत्र का कारण केवल यह है कि भारतीय हतिहास के इस विषम-काल में वर्तमान सामृद्धि थान्दोलन के सम्यन्ध में, जिसे यदि रोका न गया तो उससे भारत की प्रगति श्रीर युद्ध-स्वप्याम में प्रवस्य याधा पदेगी श्रीर भविष्य में प्रस्तावित होनेवाले विधानिक सुदारों के सम्यन्ध में, वहां तथ कि देशी राज्यों पर, जिनकी मलाई श्रीर भविष्य में में गहरी रुच्च रखता हैं, अनका प्रमाय परे, सुके अपने विचारों को किट करने तथा श्रावस्यक कार्रवाई करने के लिए योखने सीर शाने-जाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त रहे।"

गृह-विभाग और नागरिक रत्ता-विभाग तथा व्यापार-विभाग श्रीर शित्ता-विभाग में भी बड़ी असंबद्धता और असमानता पाई जाती है।

वास्तव में, वाइसराय की शासन-परिपद् के पूर्ण भारतीयकरण की एक श्रीर वजह, जिसे राजनीतिक चेत्रों में श्रत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, यह है कि कार्य प्रणाजी के वर्तमान नियमों के श्रन्तर्गत विभिन्न विभागों को इतने व्यापक श्रधिकार शास हैं कि संभवतः शासन-परिषद् के कुछ सदस्यों की यह राय है कि यदि परिषद् का पूर्ण रूप से भारतीयकरण किया जाय, श्रथवा विभागों का पुनर्विभाजन किया जाय, तो संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर श्रधिक सुगमता के साथ श्रमंत्व किया जा सकता है।

जहां एक तरफ सरकार की मनमानी और हिंसात्मक कार्रवाइयों के कारण समाज के परेशान करनेवाले तत्व प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर उसका मुकाबला कर रहे थे, श्रौर सार्वजितिक सुरज्ञा-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ श्रागा खां महल में नजर-बन्द गांधीजी तथा उनके सहयोगियों श्रौर कार्यसमिति के सदस्यों के, जिन्हें किसी श्रज्ञात स्थान में नजर-बन्द रखा गया था, स्वास्थ्य के बारे में गहरी चिन्ता प्रकेट की जा रही थी। इसके श्रज्ञावा जनता को इस बात से भी गहरी चिन्ता हो रही थी कि क्या गांधीजी श्रनशन करेंगे, जैसा कि उन्हों ने श्रवनी गिरफ्तारी से पहले ऐसा करने की घोपणा की थी। श्रीर श्रगर कहीं उन्होंने श्रवशन किया तो उसका क्या परिणाम होगा ? इस प्रकार जब कि देश भर में इस संबंध में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रही थी, श्री महादेव देसाई के श्रचानक निधन का समाचार प्राप्त हुआ। इन गिरफ्तारियों को हुए श्रभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि देश पर ऐसा गहरा बज्जपात हुआ।

### खुला विद्रोह-१६४२

कुछ लेखकों ने समाज श्रीर सरकार दोनों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिला दिया है कि उनमें भेद करना कठिन होगया है। हालांकि ये दोनों चीजें न केयल श्रलग-श्रलग ही देहें, बिक उनका मूल-स्रोत भी पृथक्-पृथक् है। समाज का जनम हमारी श्रावस्यकताश्रों, श्रीर इच्छाश्रों का परिणाम है, जबिक सरकार का श्राविभीव हमारी दृषित, विपाक श्रीर निकृष्ट मनोवृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के कारण हुश्रा। समाज हमारे श्रेम-भावों को एक सूत्र में बांध करके ठोस रूप से हमारी संपन्नता श्रीर समृद्धि को श्रोत्साहित करता है श्रीर सरकार हमारे श्रवगुणों श्रीर पापाचार पर नियंत्रण रखकर निपेधात्मक रूप से हमारी मदद करती है। एक का काम पारस्परिक मेल-मिलाप को श्रोत्साहन देना है तो दूसरे काम भेद-भाव पेदा करना है। एक संरक्त है तो दूसरा दएड देनेवाला है।

"अथिक राष्ट्र में समाज यदि वरदान है तो सरकार, चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, एक आवश्यक बुराई है और यदि वह बहुत ही खराव हो तो उस सरकार को वरदारत करना सुश्कित हो जाता है, क्योंकि जब हम सुसीवतें और कष्ट उठाते हैं अथवा सरकार-द्वारा हमें ऐसे कष्ट पहुँचाए जाते हैं, जिनकी आशा हम एक सरकार-विहीन देश में कर सकते हैं, तो हमारी विपदा यह कल्पना करके चरमसीमा तक पहुँच जाती है कि हम अपने रही सावनां-द्वारा कष्ट भुगत रहे हैं अर्थात् । अपनी विपत्तियों और कृष्टों के साधन स्वयं। हमने ही तो। यनाये हैं।

"नरमें दिल के लोग अटिबिटेन के अपराधों को इतना गंभीर नहीं सममते श्रीर वे श्रव भी इसी श्राशा में बैठे हैं कि जो कुछ भी होगा श्रन्छा ही होगा श्रीर वे सममते हैं कि हम इन सव बातों के बावजूद फिर मित्र बन सकेंगे। लेकिन श्राप मानव समाज की भावनाश्रों की तनिक जाँच-पड़ताल करके देखिये, समसौते के सिद्धान्त की प्रकृति की कसौटी पर परख कर देखिये श्रीर फिर सुके बताइये कि क्या इसके बाद भी आप उस सत्ता शक्ति के प्रति प्रेमभाव, श्रादर-भाव श्रीर राजभक्ति प्रकट करने की तैयार होंगे, जिसने श्रापके देश में श्राग लगाई है श्रीर श्चापको हिंसा श्रीर बल-प्रयोग का शिकार बनाया है ? श्वगर श्राप यह सब नहीं कर सकते तो श्रपने-श्रापको घोखा दे रहे हैं श्रीर इस तरह से श्रपनी भावी पीड़ी श्रीर संतित की तशही का कारण वन रहे हैं। ब्रिटेन के साथ. जिससे न तो श्राप प्रेम कर सकते हैं और न ही जिसका शादर कर सकते हैं. श्रापके भावी सम्बन्ध श्रप्राकृतिक होंगे और चूँ कि ये सम्बंध केवत मौजूदा सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही स्थापित किये जाएँगे, इसिजये थोड़ी देर के बाद उनका परिणाम पहले से भी धरा होगा। लेकिन श्रगर श्राप यह कहते हैं कि श्राप उसके इन श्रतिक्रमणों की भी उपेचा कर सकते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका घर जला दिया गया हैं ? क्या छ।पकी श्राँखों के सामने ही श्रापकी संपति नष्ट की गई हैं ? क्या श्रापकी स्त्री श्रीर वर्चों को रहने की जगह श्रीर खाने को रोटी भी मयस्तर नहीं होती ? नया श्रापने उत्तके हाथो श्रपने माँ वाप या बच की चृति उठाई है स्रोर स्वयं धर्वाद हो गए हैं स्रौर तवाही उठा रहे हैं ? स्रगर ं श्रापने इनमें से कोई भी बाठ नहीं देखी है तो श्राप उन जोगों की मावनाश्रों को नहीं पहचान सकते जिन्होंने ऐसे कष्ट श्रीर मुसीवतें केली हैं। लेकिन यदि श्रापने भी ये कष्ट श्रीर मुसीवतें सही हैं श्रीर फिर भी आप अपने इत्यारे के साथ-हाथ मिला सकते हैं तो आप पति, पिता, मिल अथवा प्रेमी कहाने के श्रधिकारी श्रौर इकदार नहीं हैं श्रौर जीवन में चाहे श्राप कुछ भी वयों न हीं, श्रापका पद चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो, श्राप कायर हैं कीर चापलूस हैं।

"श्रादमी जितना ही नुकसान केलता है वह कोई साहसिक कार्य करने से उतना ही दरता है। धनिक वर्ग साधारणतः भय श्रीर श्राशंका का गुलाम होता है श्रीर यह कुत्ते की तरह पानत् श्रीर स्वामिभक्त होता है।

"में भी आपलोगों की तरह ही वहमी हूं; पर मेरी यह घाएण रही है और अभी तक है कि सर्वशक्तिमान् प्रभु उन लोगों को, जिन्होंने प्रत्येक न्यायोचित तरीके से और ईमानदारी के साथ लड़ाई को विपत्तियों से बचने का प्रयत्न किया है, सैनिक विनाश अथवा सर्वनाश से अवश्य बचाएगा। त ही में इतना अनीश्वरवादी यन सकता हूँ कि यह स्थाल करने लग जाउँ कि उस प्रभु ने संसार पर शासन करना छोड़ दिया और हम लोगों को शैंतान की द्या पर छोड़ दिया है और चूँ कि मेरा ऐसा विश्वास नहीं कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, इसलिए मेरी समक्त में नहीं आ सकता कि ब्रिटेन के सम्राट् किस आधार पर हमारे विरुद्ध ईश्वर से सहायता को यायना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों की तरह एक साधारण हत्यारा, डाक्ट या चौर भी ईश्वर से एसं। ही सहायता की याचना कर सकता है।

'में किसी एक से नहीं, बल्कि सभी से, किसी एक राष्ट्र से नहीं, यिक सभी राष्ट्रों में शतुरोध करता हूँ कि वे कमर कसकर हमारी मदद करें, और जब एक इतने महान उद्देश्य की याजी पर जगा दियागया हो तो फिर शाप इस कार्य में हमारी पूरी शक्ति से मदद वीजिये। इसिट ए भाषी संसार को यता दीजिए कि एक समान संबट की घड़ी में भी, जबकि हमारा सर्वस्य ही

खतरे में पड़ गया था, हमने माग्य पर श्रवलंबित न रहकर श्रपने दृढ़ विश्वास की कार्यरूप में परिगत करके उस खतरे का सामना किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि श्राप कहाँ रहते हैं श्रीर जीवन में श्रापकी स्थिति क्या है, क्योंकि श्रच्छाई श्रीर ब्राई का प्रभाव श्राप सव पर एक-सा ही पड़ेगा। चाहे आप निकट हों या दूर,चाहे आप अपने घर में हों या विदेश में, चाहे आप श्रमीर हों या गरीब, सुख-दुख का श्राप सब पर एक समान प्रभाव पहेगा। जो न्यक्ति इस समय श्रपने कर्तंच्य का पालन नहीं काला उसे सृत-समान समितए. उसके वचों का खन उसे उसकी काय-रता पर धिकारेगा; क्योंकि उसने ऐसे वक्त पर पीठ दिखाई जबकि थोड़ी-सी शक्ति से ही वह सारे राष्ट्र को विनाश के गड़ढ़े में गिरने से बचा लेता श्रीर उसे संपन्न बनाए रखता । मैं उस आदमी पर जान देता हूँ जो मुसीवत में भी मुसकराता है, विपत्ति में मजवूत हो जाता है श्रीर शक्ति-संचय करता है, श्रीर विवेक-बुद्धि से वीर वन जाता है। विजित्तियों से घवरा जाना छोटे दिलवालों का काम है। लेकिन ज़िल श्रादमी का दिल मजवूत है श्रीर जो श्रपनी श्रात्मा की प्रेरण। से श्रपना काम करता है वह मरणपर्यन्त श्रपने सिद्धान्तों पर डटा रहेगा। मैं समकता हूँ कि मेरा तर्क विल्कुल सद्दी कौर स्पष्ट है। दुनिया की सारी धन-दौलत श्रीर वैभव भी मुक्ते एक श्राक्तमणात्मक युद् में सहयोग देने का प्रजीभन नहीं दे संकते थे, क्योंकि इसे मैं एक पाप श्रीर हत्या सममता हुँ: लेकिन श्राज कोई चोर या डाकू मेरे घर में धुसकर मेरी जायदाद नष्ट कर देता है या जला देता है अथवा मुक्ते या मेरे घर के लोगों को मार डालता है अथवा मारने की धमकी देता है और अपने आगे सिर मुका देने को कहता है, तो क्या में उसके थाने सिर मुका दूँ ? मेरे लिए इसका कोई महत्त्व नहीं कि यह काम कोई सम्राट् कर रहा है अथवा कोई साधारण आदमी, मेरे देश वासी कर रहे हैं अथवा किसी दूसरे देश के, कोई श्रकेला बदमाश कर रहा है श्रथवा उनकी सेना। श्रगर हम इस तर्क की गहराई तक पहुँचे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कोई फर्क नहीं। नहीं मैं यह समझ सकता हूँ कि एक मामले में इम किसी की द्रा दें और दूसरे में उसे दमा कर दें। वे भले ही सुके विद्रोही कहें, मेरे जपर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर में एक नराधम और पाशविक इष्टि के न्यक्ति के श्रागे घुटने टेक दूँ तो मेरी शास्मा विद्रोह कर उठेगी श्रौर हस शादमी से द्यांकी भिचा मॉॅंगना मेरे लिए असहा हो उठेगा।

"जो लोग यह उम्मीद करते हैं कि सफलता प्राप्त होने पर शतु रहमदिलवाला हो जाएगा, वे भारी अम में हैं। जिन लोगों ने न्याय करने से इन्कार कर दिया हो, उनसे दया की खाशा रखना निरी मूर्खता है। ध्रोर यह कहना कि विजय के बाद शतु दयालु हो जायेगा, युद्ध की एक चाल हैं। लोमड़ी की चालाकी उतनी ही घातक हैं जितना कि मेडिये का ध्राक्रमण।

"आगर दुनियां में कोई राष्ट्र कभी इतना पागल, मूर्ख श्रीर श्रपने हितों से इतना श्रन्धा श्रीर श्रपने विनाश पर तुला हुशा दिखाई दिया है तो वह बिटेन हैं। दुनियां में राष्ट्रीय पाप जैसी भी कोई वस्तु विधमान् है। मनुत्यों के -पापों की सजा तो हम परकोक पर छोड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पाप की सजा तो इसी दुनियां में दी जा सकती है।

"मेरा यह पनका विश्वास है कि बिटेन दुनियां में ईश्वर के प्रति सब से बढ़ा श्रपराधी श्रीर कृतवन रहा है। उसके पास यद्यपि श्रपार न्यापारिक साधन हैं श्रीर उसका साम्राज्य इतना विस्तृत है श्रीर उसके पास पूर्वी श्रीर पश्चिमी संसार-दोनों को ही सम्य बनाने के साधन मीजूड़ हैं, फिर भी उसने उनसे कोई फायदा न उठाकर केवल श्रपने दम्भ को ही बढ़ाया है श्रीर यथाशिक उन देशों का शोपण किया है। सिकन्दर की तरह इसने युद्ध को एक खेल श्रीरं मनवहलाव का साधन समक्त रखा है श्रीर केवल व्यर्थ के लिए हुख श्रीर कष्टों का तांता बांधा है।
श्रभी तक उसने भारत श्रीर श्रक्रीका के शोषण का बदला नहीं दिया है—उनके शोषण का ऋण
नहीं चुकाया है। हाल में उसने सेंट विन्सेंट के गिरजाघर को निर्दयतापूर्वक नष्ट करके श्रीर
'शांति, स्वतंत्रता श्रीर सुरचा' की प्रार्थना का उत्तर तलवार-द्वारा देकर-राष्ट्रीय श्रत्याचारों की
श्रपनी सूची में श्रीर भी वृद्धि कर ली है। ये वड़ी गम्भीर वातें हैं श्रीर हनका जवाब उसे हरवर
के श्रागे देना पदेगा। जल्दी या देर से सभी देशों को श्रपने किये का फल भुगतना पड़ा है।
श्रंत में जाकर बड़े-बड़े विशाल साम्राज्य मिट्टी में मिल गए हैं श्रीर ब्रिटेन को भी एक दिन श्रपने
किये पर परचाताप करना पड़ेगा। श्रीर में चाहता हूं कि वह दिन जितनी ही जल्दी श्राये ब्रिटेन
के लिए उत्तना ही श्रव्छा होगा।"—(श्री टामस् पेन के "सूक्त वृक्त श्रीर संकट" नामक जेख का
उद्धरण—१०-१-१७७६।)

भारत की आज़ादी का आन्दोलन भी एक खुला आन्दोलन था, परन्तु उसकी प्राप्ति का साधन अहिंसा है। इसके हाल के स्वरूप को 'खुला बिद्रोह' कहा गया है और श्री पेन के कथनानुसार संसार में पहला 'खुला विद्रोह' अमरीका में 100 ६ में ग्रुरू हुआ जब कि अमरीका ने अपनी स्वतंत्रता की घोपणा की। उनका कहना है कि "यह ऐसा समय होता है जब कि मनुष्य की कही परीचा होती है।" यह परीचा अमरीका और भारतवर्ष दोनों के लिए एक सी थी। अमरीका यशि अपने इस बिगत अनुभव को भुला चुका था, लेकिन भारत को अभी अपने अज्ञात भावी संघर्ष का अनुभव करना है। ऐसे समय में सरकार की भी कही परीचा होती है। सरकार अस्तव्यहत हो सकती है, पर समाज अपने अविचलित भाव से चलता रहता है। राष्ट्र के कान्नों का उल्लंबन किया जा सकता है लेकिन जनमत, जो समाज और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का आधार-स्तम्भ है, एक वास्तविक शक्ति है जो शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है। सरकार केवल बुराई को दूर करने और उस पर काबू पाने के लिए ही दखल देती है। अधिकांश जनता व्यवस्थापिय होती है, परन्तु सरकार अपनी शक्ति और अधिकारों के सम्यन्ध में अपनी तत्परता को नहीं होइ सकती। यह बात पेन के शब्दों में आप सुन चुके हैं, जो इस प्रकार है:—

"मेरा पक्षा विश्वास है कि बिटेन दुनियां में ईश्वर के प्रति सब से बड़ा श्रपराधी श्रीर क्तब्न राष्ट्र है। उसके पास बद्यपि श्रपार व्यापारिक साधन हैं श्रीर उसका साम्राज्य इतना विश्वत है श्रीर उसके पास पूर्वी श्रीर पश्चिमी संसार—दोनों को ही सभ्य बनाने के साधन मीजृद हैं, किर भी उसने कोई फायदा न उठाकर केवल श्रपने दम्म को बढ़ाया श्रीर ययाशकि उन देशों का शोपण किया है। सिकन्द्र की तरह उसने युद्ध को एक खेल श्रीर मन-बहलाव का साधन समक रखा है श्रीर केवल व्यर्थ के लिए दुख श्रीर क्ष्टों का बांवा बांधा है। श्रभी एक उसने भारत श्रीर श्रफीका के शोषण का बदला नहीं दिया है उनके शोपण का श्रण नहीं चुकाया है।"

भारत विटेन के खून का बदला नहीं खेना चाहता शौर न ही यह, जैसा कि देखक का विधार है यह चाहता है कि "विटेन को भी एक दिन खपने दिए पर पश्चाताय करना परे।" भारत भी समरीका की भांति ही विटेन का भला चाहता है। यह उसका शुभचितक है। भारत की एकमाय साकांचा और प्रार्थना यह है कि हसी प्रकार गिटेन और धमरीका भी भारत का चाह चौर और वे उसकी शाज़ादी की घोषणा कर दें।

ं १६४३ में बादाई की गति-विधि में शप्रत्याशित परिवर्तन देखने में आए ! इस नयानक

िद का एक अध्याय प्रायः समाप्त होने जा रहा था। मुसोलिनी ने अचान ही अपने प्रधान-मंत्रित्व पद से हस्तीफा दे दिया और यह घटना संसार में फासिस्टवाद की अन्त्येष्टि का श्रीगणेश था। ऐसा प्रतीत होता है कि एशिया के लिए यह सौमाय की बात थी कि यूरोप के आदर्श और सिद्धान्त दो पत्तों में बंटे हुए थे और इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति पारस्परिक विरोध के कारण कमज़ोर पढ़ गई थी और छिन्न-भिन्न हो रही थी। एक तरफ फासिस्टवाद और साम्यवाद का पारस्परिक विरोध था और दूसरी तरफ इन दोनों का साम्राज्यवाद से विरोध था। लड़ाई की दूसरी सालिगरह पर स्टालिन ने तीसरे इंटरनेशनल को मंग कर देने की घोषणा की और इस प्रकार यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय संकट के रूप में साम्यवाद के अन्त की पूर्व-भूमिका थी—-चाहे रूस में वह कितने ही समय तक क्यों न स्थापित रहे। इस प्रकार रूस बिटेन और अमरीका के और अधिक निकट-संपर्क में आ गया। १६ साम्न की शान-शौकत और मान-मर्यादा के बाद अंतर्राष्ट्रीय रंग-मंच पर से दूसरे ड्यूस् के अन्तर्थान हो जाने के परिणाम-स्वरूप कम से-इम आधे फासिस्ट तो अपनी जनमभूमि में ही खत्म हो गए। इन घटनाओं के वाद अय जर्मनी के नाजीवाद के लिए ब्रिटेन के विरकालीन साम्राज्यवाद और अमरीका के नवीन साम्राज्यवाद के साथ दो-दो हाथ होकर तहाई का दो-हक फैसला करना बाकी रह गया था।

श्राहये, श्रव हम तनिक चंगेज़ खां श्रीर तैमुरलंग के युग पर दृष्टिपात करके देखें कि क्या यल-प्रयोग श्रीर हिंसा के संसार में भी कोई प्रगतिं श्रीर उन्नति हुई थी। बारहवीं सदी से लेकर चौदहवीं सदी तक तातार और सुगल कबीलों के इनं साहसी बीरों को अपने ही कबीलों का विनाश करने में मन्ना श्राता था श्रीर श्रवसर इन सभी कबीलों का धर्म इस्लाम होता था श्रीर वे एक ही पैगम्बर के माननेवाले होते थे। कलम-ए-पाक का पवित्र शब्द भी मध्य पुशिया, एशिया माइनर श्रीर हिन्दुस्थान की इन लड़ाकू जातियों को एकता के सूत्र में नहीं बांध सका, जिस प्रकार कि ईसाई-धर्म बिटेन श्रीर जर्मनी जैसे दो प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी राष्ट्री श्रथवा फ्रांस श्रीर इटली-जैसे दो कैंगोलिक राष्ट्रों अथवा ईसाई-धर्म के श्रनुयायी फ्रांस श्रीर विदेन को एक तरफ तथा जर्मनी श्रीर इटली को दूसरी तरफ एक-दूसरे के साथ एकता के सूत्र में पिरोने में श्रसफल रहा है। तैमूर ने मध्य पृशिया में एक के बाद एक प्रदेश को जीतने के बाद एक तरफ ईरान, ईराक श्रोर सीरिया की श्रोर रुख किया श्रीर दूसरी तरफ श्रनातीलिया, काकेशिया, जाजिया श्रीर मास्को की श्रीर । इसके श्रलावा उसने जहां एक तरफ कावुल श्रीर कन्धार के पार मुलतान श्रीर दिल्ली तक वहाँ दूसरी श्रीर नेपल्स श्रीर वीनस तक श्रपनी सेनाश्रों का जाज फैला दिया। श्वभियानिषय इन सेनाश्चों का मुख्य उद्देश्य निजी शान-शौकत श्रीर प्रतिष्ठा को कायम रखना होता है श्रोर उनका इनाम प्राय: लुटमार होती है। श्रंत में तैमृर के ये मकसद भी पूरे हो गए। तेंमूर लंगड़ा था श्रीर हमेशा घोड़े की पीठ पर सवार रहता था। एक समय था जब कि उसकी घुद-सवार सेना में ढेद-लाख घोड़े थे। श्रपनी इन लदाइयों में वह श्रपनी चेगम श्रीर वचों को श्रपने साथ रखता था। उसके ह्रिययार खंजर, मालें श्रीर तलवारें थीं। उसने बहुत ख्याति प्राप्त की श्रीर इतिहास के पन्ने श्रपने कारनामों से भर दिये । उस जमाने में यूरोप, पृशिया के विजेताश्रों का पानी भरताथा । एक हजार साज से भी ज्यादा श्रसे तक पृशिया ने यूरीप पर श्रपने प्रमुख का सिका जमाणु रखा । यावर तैमूर कापदपीठाथा। उसने भी श्रपना जीवन श्रपने पूर्वजों की भांति ही शुरू किया श्रीर श्रन्त में वह छोटी ही उन्न में दिली के सिंहासन पर विराजमान हुशा श्रीर श्रपनी संतान के लिए एक विशाल साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया। इसके बाद यूरोप की किस्मत का

सितारा चमका थ्रौर उसने एशियाई राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया। उनका साम्राज्य तहस-नहस कर डाला श्रीर पृशिया के लाखों-करोड़ों इन्सानों पर अपना प्रभुख स्थापित कर लिया। यूरोप की श्रोद्योगिक उन्नति का युग न्यापारिक चेश्र श्रीर दुसरे प्रदेशों पर कन्जा करने का युग था । १७८३ में भापके इंजन का श्रविष्कार हुश्रा । इसके बाद इस नये युग में जो लड़ाह्यां लड़ी गईं उनका उद्देश्य श्रीर श्राधार सर्वथा नवीन था । पहले तो उनका स्वरूप प्रत्येक शताब्दी में बदलता रहा श्रीर बाद में प्रत्येक दशक में । जिन लोगों को प्रथम महायुद्धकी याद है वे जानते हैं कि किस प्रकार उस समय जंगी जहाजों, पनद्धव्यियों, हवाई जहाजों, नये प्रकार की शक्तिशाली तोपों श्रीर टैंकों को देखकर दुनिया दंग रहा गई थी। दूसरे महायुद्ध ने तो पिछली सभी बातों नो मात दे दी । जंगी वेहें विगत इतिहास की एक वस्तु बन गए श्रीर पनडु विवयों ने ज्यापारिक जहाजों की कमर ही तोड़दी। 'वर्जित' शब्द का सैनिक शब्दकोप में कोई महत्त्व ही नहीं रहं गया । इस लड़ाई में गोला-बारूद श्रीर खाद्य, गैर-सैनिक यात्री श्रीर माल--सभी चीजें वर्जित थीं । वायुयानों का महत्त्व बहुत श्रधिक वद गया । ऊपर श्राकाश में मॅंडराते हुए वायुयानों की भदद के बिना काफलों का श्राना-जाना श्रसंभव हो गया। बमवर्षा युद्धकला का एक स्वीकृत साधन बन गया । न केंवल हवाई श्रट्टों, बन्दरगाहों, गोला-बारूद के कारखानों श्रीर सैनिक बारकों पर ही बमवर्षा की गई, बल्कि नागरिक जनता, श्रस्पतालों, श्रस्पताली जहाजों, गिरजाघरों श्रीर पुस्तकालयों, शाही-महलों, पार्लमएट के भवनों, चित्रकता की गैलरियों श्रीर थियेटरों को भी श्रकृता नहीं छोड़ा गया। युद्धकाल में प्रति . संप्ताह, प्रति-मास श्रीर प्रतिवर्ष वैज्ञानिक युद्धकला के नये नये द्यियार बनाकर दे रहे थे। सुरंगों की रोक थाम करने के लिए, सुरंगें साफ करने के लिये जहाज थे। लेकिन इस पर सुम्बकीय सुरंगों से काम लिया जाने लगा भीर फिर उन्हें चुम्बक-विरोधी साधनों से इटाया जाने लगा । इसके श्रजावा विपैली गैसों का खतरा निरन्तर मौजूद रहता था श्रीर जव-कभी इन युद्धिति राष्ट्रों ने आवश्यकता समसी, युद्धबंदियों, वन्धकों श्रीर यहां तक कि नागरिकों की भी हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया । श्राजकल की सभ्य युद्दकला के श्राधुनिकतम तरीकों की भयानक करताओं के आगे तैमूर और चंगेजलां के मध्यकाल की वर्वरता और अत्याचार भी शर्म से जमीन में गड़ गए । इस तरह के युद्धकाल के जमाने में कांग्रेस ने संसार के सामने श्चन्तर्राष्ट्रीय मगड़ों का फैसला करने के लिए यिजकुल नये वरीके का श्राविष्कार किया और यह तरीका था ऋहिंसा का । श्रीर उसने वारम्बार यही चेष्टा की कि त्रिटेन उसकी सुसीयत , की घड़ी में परेशान न किया जाय । लड़ाई शुरू होने के बाद एक साल से भी अपिक समय तक वह हर तरह के सिक्रिय कार्यक्रम में भाग लेने से बचती रही । परन्तु ऐसे चातावरण में जहां संसार के शक्तिशाजी राष्ट्र हिंसा के समर्थक श्रीर प्रतिपादक हों, कांप्रेस की विनम्रता को उसकी कमजोरी, श्रीर श्रहिंसा को उसकी ठोस कायरता समका गया।

# अमरीका में प्रतिक्रिया

हिन्द महासागर के एक श्रोर प्रशान्त महासागर श्रौर दूसरी श्रोर श्रन्ध महासागर है। इस-लिए शान्तिकाल में सैनिक महत्त्व की दृष्टि से इस सारे ही इलाके को एक ही महत्त्वपूर्ण श्रञ्जला समका जाता है। इसे हम प्राचीन श्रोर नवीन संस्कृति को एक दूसरे से जोड़नेवाली एक महत्त्व-पूर्ण कड़ी भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत न तो प्रशान्त महासागर का प्रायद्वीप ही कहा जा सकता है श्रीर न ही श्रन्ध महासागर का प्रदेश। भारत एक ऐसा प्रदेश है जो "संयुक्त राष्ट्री के उद्देश्यों की सत्यता को परखने की कसौटी है और इस सत्यता का आधार भारत के प्रति बिटेत-द्वारा की जानेवाली कार्रवाई श्रीर व्यवहार है जिसका श्रमरीका प्रत्यन् श्रथवा श्रप्रत्यन् रूप से समर्थन करता है। '' इसलिए भारत का पूर्वीय एशिया की समस्यात्रों श्रथवा विश्व-शान्ति से सम्बन्ध रखनेवाली वड़ी-वड़ी समस्यात्रों से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि चाहे श्राप कुछ भी क्यों म कहें. भारत में घटनेवाली प्रत्येक घटना की संसारपर प्रतिक्रिया होना श्रामवार्य है। भारत की तुलना हम एक लजाशील श्रीर सुन्दर नवयुवती से कर सकते हैं जिसकी वजह से सभ्य श्रीर ऐश्वर्य-प्रिय संसार की मानसिक शान्ति भंग हो जाती है श्रीर वह श्रव्यवस्थित-चित्त हो जाता है। श्रथवा उसे इस संसार का श्राकर्पण-केन्द्र कह सकते हैं। संसार उसकी श्रोर बज्जवाई हुई दृष्टि से देखता है। उसका विशाल जनसमूह संसार के बड़े-बड़े श्रोद्योगिक राष्ट्रों की बांछित मण्डी है, जिसे इथियाने के लिए जापान श्रीर बिटेन, बिटेन श्रीर जर्मनी, जर्मनी श्रीर श्रमरीका, श्रीर श्रमरीका श्रीर जापान में निरन्तर संवर्ष चलता रहता है। उसकी वन्य-सम्पदा, खनिज श्रोर कृपिजन्य धन की देखकर संसार के साम्राज्यवादी राष्ट्रों के सुँह में पानी भर त्राता है। वास्तविकता तो यह है कि बीसवीं सदी के दूसरे विश्व-युद्ध में भारत का महत्त्व पहती महायुद्ध की श्रपेता कहीं श्रधिक सावित हुन्ना है। भारत चीन को सहायता पहुँचाने न्त्रीर जापान पर न्नाक्रमण करने, मध्यपूर्व पर नियन्त्रण रखने तथा रूस की मदद करने का एक सुन्दर थोर सुदद श्रष्टा साधित हुआ है। इसिंक्ए वह समस्त संसार का श्राकर्पण-केन्द्र यन गया है। यद्यपि शिटेन की तरह श्रमश्का को भी भारत में अपनी सेनाएँ एकत्र करने और सैनिक तैयारियों के बिए एक सुदद और बांछित श्रद्धा मिल गया, लेकिन भारतीय जनता को उसके परंपरागत प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों, व्यापक इष्टि-कोगा. न्यायप्रियता, छोटे-छोटे राष्ट्रों श्रीर पराधीन देशों, के पस के समर्थन के लिए उसकी तापरता में सन्देह होने लगा। उसके लिए यह समझना कठिन था कि श्राखिर श्रमरीका श्रपने उद्देश्यों से क्यों विचलित होता जा रहा है। इसका जवाग यह है कि ज्यों-ज्यों दूसरे महायुद्ध में प्रगति होती रही धमरीका को यूरोप और पृशिया के मामलों में श्रपनी तटस्यता की नीति का

<sup>&#</sup>x27; हेबर एवेयद : पेसिफिक चार्टर ( प्रशान्त का श्रधिकार-पत्र )।

परित्याग करना पड़ा श्रीर वह बिटेन की जड़ाइयों में उसका सहायक श्रीर भागीदार वन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह इस जड़ाई की जय-पराजय के चकर में पूरी तरह से फूँस गया श्रीर म्यायियता श्रीर श्रीचित्य की निष्पत्त भावना को सो वैठा। श्रव उसने मुनरी-सिद्धांत को तिजांजित देकर यूरोप श्रीर एशिया के मामलों में गहरी दिजवस्पी जेनी शुरू कर दी। जापान को पराजित करना श्रमरीका के हितों के श्रवुकृत था श्रीर इसी उद्देश्य की प्राप्ति के जिए भारत जापानी द्वीपों पर श्राक्रमण करने का प्रमुख श्रद्धा भी वन गया। भारत के बारे में असकी जानकारी बहुत-ही कम थी श्रीर वह श्रसकी स्थित के सम्बन्ध में बिटेन ने उसे जो कुछ भी कहा उसने वही सही मान जिया। इसजिए श्रमरीका की दृष्टि में भारत की समस्या बिटेन का घरेलू मामजा बन गया श्रीर उसे भारत से कोई सरोकार न रह गया। बिटेन के श्रीर एक युद्धजित राष्ट्र, साहूकार श्रीर मित्रराष्ट्रों के श्रमणी के रूप में श्रमरीका के पंजे से मुक्ति पाने के जिए भारत ने जो भी संघर्ष किया श्रीर उसकी जो भी पतिक्रिया हुई उसका हमें सतर्कतापूर्वक श्रम्ययन करना चाहिये श्रीर ऐसा करना न, केवल भारत के हितों की दृष्टि से ही श्रावश्यक है बहिक इस जड़ाई में निहित-विश्व श्यापी बड़ी-बड़ी समस्याओं के हितों की दृष्टि से भी। इसी दृष्टिकीण को सामने रखकर इस पुस्तक में श्रमरीका के घटनाक्रम पर सतर्कतापूर्वक सोच-विचार किया गया है।

यदि अगस्त १६४२ का आन्दोलन और गांधीजी तथा कांमेसी नेताओं की गिरफ्तारी जड़ाई के शुरू में हुई होती तो निस्संदेह अमरीका में उसकी प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया से सर्वथा विभिन्नं होती जो वास्तव में हुई। कारण यह है कि ज्यों ज्यों लड़ाई ने ज़ीर पकड़ा श्रमरीका ने बिटेन के साथ अपने आर्थिक सम्बन्ध फिर से स्थापित किये। लेकिन वह अभी तक पहली जड़ाई के अनुभव को नहीं भूता था। उसे मालूम था कि उस वक्त ब्रिटेन के श्रीर उसके श्रार्थिक सम्बन्ध कैसे थे श्रीर विटेन उसे उसका कर्ज श्रदा नहीं कर सका था। इसलिए इस चार उसने विटेन को वड़ी कड़ी शर्ती पर मार्ज देना मंजूर किया। पहले ती वह उसे "नक़द चुकाथी श्रीर माल उठाश्री" के सिद्धांत पर माल देता रहा। लेकिन बाद में जब बिटेन की श्रमरीका में लगाई हुई सिक्योरिटियां भी खत्म हो गईं तो उसने उधार-पट्टे की एक नयी प्रणाली निकाली। इस प्रणाजी के परिणामस्वरूप विदेन श्रीर श्रमरीका में घनिष्ठ न्यापारिक श्रीर श्राधिक संपर्क स्यापित हो गया श्त्रीर पर्लहार्वर पर जापानी श्राक्रमण होने ( ७ सितम्बर, १६४१ ) तक उन दोनों की यह घनिष्टता ं निरन्तर बढ़ती ही गई। परन्तु इस घटना के याद से इन दोनों राष्ट्रों में न केवल खरीद श्रीर विकी श्रीर उधार-पट्टे की व्यवस्था ही चलती रही, पविक उनके उद्देश्यों, शादशों, हिताँ श्रीर कार्यक्रम में भी एकता श्रीर तारतम्य स्थापित हो गया। निस्तन्देह १६३६-४० श्रीर १६४१ तक शमरीका कुछ हदकत विटेन पर अपना प्रभाव ढालता रहा आरे यह प्रभाव ऐसा ही था जैसा कि एक दुकानदार का अपने गाहक, अथवा साहूकार का अपने कर्ज़दार या ज़र्मीदार का किसान पर होता है। जेकिन जब श्रमरीका जड़ाई के श्रखाई में कृद पड़ा तो उसकी भी गिनती बटुत-से युद्धित राष्ट्रों में होने लगी। पर इतने पर भी उसकी स्थिति प्रमुख ही बनी रही। श्रव लड़ाई से अमरीका का भी उतना ही सम्बन्ध था जितना ब्रिटेन का, नवाँकि जापान फिलिपाइँस पर श्रपना कन्ना कर जिया था भीर वह प्रशांत में विशेषकर न्यूमिटेन श्रीर न्यूगिनी तथा श्रास्ट्रेन तिया के श्वास-पास के टापुश्रों पर श्वपना प्रभुष्व स्थापित करके श्रमरीका पर श्वाक्रमण करने की योजनाएं बना रहा था। इसिलए ऐसी हालत में यह सवाच ही नहीं उठ सकता था कि अमरीका

भारत की वैधानिक प्रगति श्रथवा उसकी स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटेन पर प्रभाव ढालेगा, यद्यपि विटेन के विवेकशील व्यक्ति श्रौर भारत-स्थित श्रमरीका के पत्रकार यह श्राशा कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस श्रपने इरादों श्रौर निर्णयों के बारे में श्रमरीका श्रौर चीन दोनों को ही स्चित कर देना श्रपना परम कर्त व्य समक्ति थी। यही वजह है कि वम्बई में श्राखिल भारतीय महासमिति की वैठक में गांधीजी, कांग्रेस के प्रधान श्रौर पंडित जवाहरलाल ने इन राष्ट्रों के श्रध्यत्तों को इस सम्बन्ध में पत्र लिखने की बात पर इतना ज़ोर दिया था।

जहां तक सवाल बिटिश सरकार का है वह श्रव्छी तरह से जानती थी कि भारतीय समस्या का केन्द्र जहां एक श्रोर जन्द्रन की बजाय दिल्ली बनता जा रहा था, वहाँ दूसरी तरफ न्यूयार्क भी बन रहा था । इसी वजह से उसने श्रमरीका में म्राई० सी० एस० के ।एक योग्य न्यक्ति श्री याजपेयी को भ्रपना प्रतिनिधि नियुक्त क्रना श्रावश्यक समस्ता। इस प्रकार लार्ड हेलीफेक्स श्रमरीका में ब्रिटेन के राज-दूत श्रीर सर गिरजा-शंकर वाजपेयी भारत-सरकार के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए। बिटिश सरकार को पूरा यक्नीन था कि इक्त दोनों महानुभावों के हाथ में उसके स्वार्थ सुरचित हैं। श्रीर श्रगर इस कथन की पुष्टि के लिए हमें कोई प्रमाण चाहिये तो यह प्रमाण लार्ड हेलीफेक्स की उस पूर्व-करपना से मिल सकता है जो उन्होंने १६ अप्रैल, १६४२ को किप्स-मिशन की असफलता के बारे में की थी, यद्यपि दिल्ली में श्रभी इस श्रमफलता की कोई घोपणा नहीं की गई थी। लार्ड हेलीफेक्स ने श्रमरीकी जनता के सामने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की श्रीर ब्रिटेन तथा उसके एजेएट किप्स के पत्त का समर्थन किया। प्रत्यत्त है कि बिटेन इसी नीति पर श्राचरण करना चाहता था। परन्तु कांग्रेस को श्रपना संदेश श्रमरीकन जनता तक पहुँचाने के लिए ब्रिटेन की उदारता, श्रमरीका की रियासतों में काम करनेवाले कार्यकर्तात्रों श्रीर भारत-स्थित श्रमरीकी संवाददाताश्रों की सद-भोवना पर निर्भर रहना पद्ता था। पता चला है कि जब ये श्रमरीकी संवाददाता भी बम्बई-प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रपने संदेश श्रीर समाचार श्रमरीका न भेज सके तो उनमें से एक संवाददाता वायुयान द्वारा चीन पहुंचा श्रोर वहाँ से श्रपना संदेश उसने श्रपने पत्र को श्रमरीका भेजा। निरसंदेह इस संघर्ष में भारत का पताड़ा हलका था. फिर भी भारत-सरकार श्रपने पस के प्रचार के लिए श्रमरीकी रियासतों में भाषण देने के लिए वक्ताओं को भेजवी रही श्रीर इन बोगों को ( दिसम्बर १६४२ में ) प्रशांत-संपर्क-सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के रूप में श्रमरीका भेजा गया। इन वक्ताओं ने वहाँ पहुँचकर देश के विभिन्नं इलाकों का दौरा किया श्रीर श्रपने स्वामियों के पक्ष सथा बनकी मीति का प्रतिपादन किया।

जिस प्रकार विटिश और भारत सरकार ने अपने-अरने प्रतिनिधि अमरीका मेने—उसी प्रकार समय-समय पर उसके प्रतिनिधि भी भारत आते रहे। अप्रैंज १६४२ में किप्स-मिशन के सम्बन्ध में कर्नज जॉनसन के नाम से प्रायः सभी भारतीय राजनीतिक छेत्र काफी परिचित हो गए थे। आप शीव्र ही अमरीका वापस चले गए। परन्तु वम्दई-प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन ही प्रधान रुजवेल्ट के एक और प्रतिनिधि श्री लौचितन क्यूरी नयी दिली में प्यारे (६ अगस्त, १६४२) और पता चजा कि उन्होंने वाहसराय के साय वड़ी देर तक बातचीत भी की। यद्यपि राजनीतिक छेत्रों में इस मेंट को काफी महत्त्व दिया जा रहा था लेकिन अमरीकी छेत्रों की और से इन अटकलबाजियों की कोई पुष्टि न मिल सकी और श्री क्यूरी ने मी न तो पत्र-प्रतिनिधियों में खीर न किसी प्रमुख भारवीय से ही वातचीत की। इसके बाद उनके बारे में और कोई

समाचार भी नहीं मिला। उनके बाद श्री विलियम फिलिप्स श्राए जिनके सम्बन्ध में हम श्रागे चलकर ज़िक्र करेंगे। वे भी कर्नल जॉनसन के लौटने के ठीक एक वर्ष वाद श्रप्रैल १६४३ में भारत से श्रमरीका वापस चले गए श्रौर भापके वाद श्रार्चविशप (पादरी) स्पैलमेन भारत पधारे। श्रमरीका के राष्ट्रपति भारतीय घटना-क्रम की प्रगति से अपना घनिष्ट संपर्क रख रहे थे। परन्त यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी। १६४२ की गर्मियों के प्रारम्भ में भारत-स्थित भमरीकी पत्र-प्रतिनिधियों में एक उंत्रलेखनीय न्यक्ति भी.थे, जो भारत में यद्यपि काफी देर तक रहे, फिर भी उन्होंने यहां रहते हुए श्रपने विचारों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं प्रकट होने दी। नेकिन श्रमरीका पहुँचकर उन्होंने भारत के पत्त में ज़ोरदार श्रान्दोन्नन किया श्रीर भारत की समस्या को तर्क-संगत श्रीर निष्पत्त भाव से श्रमरीकी जनता के समत्त उपस्थित किया। शुलाई १६४२ में जब वे भारत से श्रमरीका के लिए खाना हुए तो श्रपने साथ प्रधान रूजवेल्ट के लिए गांधीजी का एक संदेश भी लेते गए। यद्यपि श्राखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा बम्बई-प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद गांधीजी को प्रधान रूजवेल्ट के नाम श्रपना पत्र भेजने का कोई श्रंवसर नहीं मिल सका फिर भी श्री लुई फिशर-द्वारा उनका निजी संदेश श्रमरीका के राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया गया। गांधीजी ने प्रधान रूजवेल्ट से प्रार्थना की थी कि भारत की स्वतंत्रता की मांग के सम्बन्ध में जो गतिरोध पैदा हो गया है उसे दूर करने के लिए आपको मध्यस्थ बनना चाहिये।

यद्यपि हम यह मानते हैं कि कितने ही श्रमरीकी लेखकों सौर विचारकों ने भारत के पत्त का समर्थन किया है, लेकिन वहां के शासकवर्ग ने भारत के प्रति न्यायोचित व्यवहार करने के लिए ब्रिटेन के शासक वर्ग पर दवाब नहीं डाला। यद्यपि यह सत्य है कि ४ जुलाई, १०७६ को श्रमरीका की जनता ने श्रपनी स्वाधीनता की घोषणा के जरिए हमेशा के लिए यह घोषित कर दिया था कि उन्हें स्वाधीनतापूर्वक जीवन यापन करने का श्रधिकार है श्रीर डेद शताब्दी के वाद उसने श्रपने प्रधान के द्वारा इस बात की पुनः घोषणा की कि सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता श्रथीत्—वाणी-स्वातंत्र्य, धर्म-स्वातंत्र्य, श्रमाव तथा भय से मुक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का श्रधिकार है श्रीर इसके साथ ही यथि श्रमरीकी जनता ने श्रपना यह दद निश्चय प्रकट किया कि वे संसार से इन स्वाधीनताशों को मिटने नहीं देंगे, श्रीर वचन दिया कि संयुक्त-राष्ट्रों के साथ मिलकर वे उन सब शक्तियों का विध्वंस कर देंगे जो मानव-समाज को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन दुर्माग्यवश यह भी सत्य है कि इन ''वार स्वाधीनताशों'' के जन्म-दाता श्रीर श्रमरीका के महान् राष्ट्रपति, जिन्होंने ११ श्रमस्त १६४२ को भारत की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया था, भारत के बारे में उन प्रतिज्ञाशों श्रीर स्वाधीनताशों की पूर्ति किये बिना ही १३ श्रप्रल, १६४१ को श्रपनी इहलीला समास करके परलोक सिधार गए।

परन्तु यह एक श्रसाधारण-सी बात है कि इससे भी पहले = श्रगस्त की वार्शिगटन सं भारत के नाम नीचे क्रिका संदेश पहुँचाः—

"परिस्थिति से निकट-संपर्क रखनेवाले प्रेचकों का कहना है कि कांग्रेस की कार्य-सिमिति ने भारत को तस्काल आजादी देने के सम्बन्ध में बिटेन के सामने पेश की गई अपनी माँग के समर्थन के लिए प्रधान रूजवेल्ट, मार्शल चांगकाई शेक और मोशियो मेस्की से अपील करने का जो प्रस्ताव पास किया है उसकी वाशिंगटन में अनुकूल प्रतिक्रिया होने की संमावना नहीं है।

"वार्शिगटन पोस्ट ने बिसा, श्रपीन में इन लोगों से सगढ़े का निपटारा करने के बिल्

मध्यस्थ बनने की प्रार्थना नहीं की गई, बिल्क एसमें केवल यह आग्रह किया गयाहै कि वे 'सामूहिक रूप से निटिश सरकार को ऐसी कार्रवाई करने के लिए विवश करें जो वह इस नाज़क घड़ी में नहीं करना चाहती और जो कार्रवाई वह सभी सम्बद्ध देशों और व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं कर सकती।' पत्र ने इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस दल प्रत्यक्तः उस सीमा तक इन व्यक्तियों की •सद्भावना और निष्पच्चता पर यकीन नहीं करता।''

इसके बाद से नौ महीने से भी अधिक समय तक एक तरफ ब्रिटिश सरकार श्रीर भारेत-सरकार श्रीर दूसरी श्रीर प्रमुख पत्रकारों श्रीर प्रचारकों में भारतीय समस्या के बारे में श्रमरीकी जनमत को शिथिल करने श्रौर श्रमरीका के प्रधान को प्रभावित करने की जोरदार होड़ लगी रही। भारत से इंगलैय**ड** वापस जाने के कुछ समय बाद ही सर स्टैफर्ड किप्स ने 'न्यूयार्क टाइम्स' में एक लेख लिखा श्रौर प्रधान रूज़वेल्ट को सारा मामला सममाने के लिए उन ( किप्स ) के निजी सेक्रेटरी श्री स्पाई को उनके पास मेजा गया । श्री स्पाई ने श्रमरीका के पत्रों में किप्स के पत्त का समर्थन श्रीर कांग्रेस की श्रालोचना करते हुए लेख लिखे । तत्काल ही श्री लुई फिशर ने उन्हें जोरदार श्रीर मुँ इतोड़ 'जवाब देते हुए कई एक लेख लिखे, जिनमें उन्होंने कांग्रेस के रेकाडों के भ्रज्रशः उद्धरण पेश किये श्रीर वाइसराय श्रीर भारत के उच्च श्रिष्कारियों से श्रपनी बात-चीत का उन्लेख किया। भारत में वे लेख काफी देर के बाद पहुँचे, लेकिन जब वे भारतीय पश्रों में प्रकाशित हुए तो लोगों को पता चला कि किस मकार श्रमरीका की जनता में भारत के पत्त में प्रचार हुआ है और उसके समन्न भारत को वास्तविक रूप में व्यक्त किया गया है ।: इसी प्रकार एक और प्रसिद्ध श्रमरीकी संवाददाता श्री एडगर स्नी ने भी भारत के पत्त में बहुत से लेख लिखे श्रीर ये सब तेख तथा भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में एक न्यापक वक्तन्य पत्रिका "पैसिफिक अफेयर्स" में प्रकाशित होने तथा दिसम्बर १६४२ के प्रारम्भ में श्री लुई फिशर ने भारत के बारे में स्वयं श्रमरीका में जो भाषण दिये उनके कारण उस देश में ब्रिटेन के एजेएटों श्रीर उसके राजदत ने जो अमजाल फैलाया था उसका सारा रहस्य खुल गया, श्रीर जनता के सामने भारत की वास्तविक स्थिति उपस्थित हो सकी।

इनकी तुलाना में श्रमरीका में श्री श्रमेंस्ट लिंडले-जैसे पत्रकारों की भी कमी नहीं थी जो प्रधान रूजवेल्ट के गैर सरकारी प्रवक्ता होने का दम भरते थे। उन्होंने लिखा कि, "श्रमरीका की सरकार के लिए भारत की समस्या बड़ी पेचीदा है श्रीर कांग्रेस-द्वारा किप्स-योजना को हुकरा देने के बाद श्रमरीका की सरकारी श्रीर निजी राय कांग्रेस के बिरुद्ध होगई है। यह राय इस बात से कांग्रेस के ज़िलाफ श्रीर भी ज़्यादा होगई है कि गांधीजी सशस्त्र होकर जापान का प्रतिरोध करने के विरोधी हैं श्रीर वे उसके साथ समकीता करने के हिमायती हैं—यद्यपि संभवतः इसे हम पश्चिमी दृष्टिकीण से देश-द्रोह की संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन इसे हम शत्रु को श्राहंसा-रमक प्रतिरोध-द्वारा विजय से बंचित करने का एक तरीका कह सकते हैं श्रीर इस साधन की उपादेयता में उनके इस यकीन को हम केवल उनकी धार्मिक भावना श्रीर धर्मान्यता ही कह सकते हैं।" श्राने चलकर श्राप लिखते हैं:—

"खतरा था कि इसका यह प्रभाव पहेगा कि कांग्रेस दल के नेता श्रमरीका के भी उतने ही कहर विरोधी हो जाएंगे जितने कि ये बिटेन के हैं और इसके श्रलावा एक ख़तरा यह भी था कि उसके प्रचारक दुनियां पर यह श्रसर दालने की कोशिश करेंगे कि संयुक्तराष्ट्रों के स्वेत लोग भारत के दमन की नीति में बिटेन का हाथ बॅटा रहे हैं। परन्तु यह ख़तरा प्रधान रूज़वेल्ट की इस घोपणा

से कम हो गया कि श्रमरीकी सेनाएँ भारत में केवल धुरीराष्ट्रों के ख़िलाफ लड़ने के लिए ही मेजी गई हैं श्रीर उन्हें हिदायत करदी गई है कि वे भारत के श्रान्तरिक मामलों में भाग न लें। लेकिन श्रभी तक यह ख़तरा पूरी तरह से दूर नहीं हो सका श्रीर यह तभी दूर हो सकेगा यदि सममौते के जरिये भारत की श्रान्तरिक राजशीतिक कठिनाहयों को दूर करने की एक श्रीर कोशिश की जाय।"

भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए विभिन्न उपाय सुमाए गये। लेकिन वास्तविक सवाल तो यह था कि इस बारे में इमें किस सिद्धान्त की श्रपनाना चाहिए। एक उपाय यह सुमाया गया था कि "भारतीय समस्या का फैसला संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के एक पंच द्वारा करा लिया जाय।"

इसी सम्बन्ध में श्रमरीका की प्रसिद्ध पत्रिका 'एटलांटिक मैगजीन' ने जिखा—''भारतीय समस्या को इल करने का एक रचनात्मक तरीका यह है कि मित्रराष्ट्र संयुक्त रूप से यह घोपणा कर दें कि यदि जहाई में उनकी जीत हुई तो उनका उद्देश्य क्या होगा। भारत की समस्या साधारण समसौते का ही एक श्रंग होना चाहिये।''

सिर्फ अमरीका में ही ऐसे विचार नहीं प्रकट किये गए बिहक विटिश साम्राज्य के स्वाधी-नता-प्राप्त उपनिवेश कैनेडा के एक प्रमुख राजनीतिक दल 'कोआपरेटिव कामनवेदथ फेडरेशन' ने भी अपने यहां के प्रधान मंत्री श्री मेर्केजी किंग से आबह किया कि वे मित्रराष्ट्रों के जिर्ये "इस समय और युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त सरकार की स्थापना" के लिए फिर से सममौते की बातचीत शुरू करने पर ज़ोर दें।

बम्बई-प्रस्ताव के बाद नेताओं की गिरफ्तारी को अभी मुश्किल से दो ही महीने हुए होंगे कि अक्टूबर, १६७२ में अमरीका में भारत के एक में एक ज़ोरदार लहर दौड़ गई। यात यह थी कि वहां के राजनीतिज्ञों, लेखकों और पत्रकारों ने अपने भाषणों और लेखों के ज़रिये अमरीकी जनता के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि आज से ढेढ़ शताब्दी पहले वाशिंगटन और उसके अनु-याह्यों ने स्वतंत्रता की जो चिनगारी प्रज्ज्वित की थी उसकी लपटें भारत तक फैल गई हैं। नोयेल-पारितोषिक विजेता श्रीमती पर्ल वक और प्रसिद्ध चीनी लेखक लिन युतांग ने भारत के पर्ज में अपनी ज़ोरदार रेक्सनी उठाई। इन दोनों व्यक्तियों ने भारत के पच का समर्थन किया। इनके अलावा जगह-जगह पर श्री वेंद्रेल विक्की ब्रिटेन और अमरीका दोनों की ही टीका-टिप्पणी करते हुए पश्चिम और पूर्व दोनों के ही साम्राज्यवादियों का घोर विरोध कर रहे थे। इन आलोचनाओं के तत्काल वाद समाचारपत्रों में जो साहित्य प्रकाशित हुआ उससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि इन बातों का सभ्य संसार पर बहुत अधिक असर पड़ा। इस सम्यन्ध में इम इनमें से उट के गों की समीजा करना चाहते हैं जिससे कि यह प्रकट हो जाएगा कि यद्यपि भारत के वाहर टसके पज्र को पूर्ण रूप से समर्थन नहीं प्राप्त हो सका, फिर भी सभी जगह के स्वाधीनता प्रेमी भारत में विटेन की स्वेच्लाचारिता के बारे में सतर्क और जागरूक थे।

१६४३ में जिन युतांग के बारे में यह कहा गया था कि थाप ''विद्युत १० वर्षों में शंग्रेज़ी-साहित्य के सब से उल्लेखनीय व्यक्ति हुए हैं। थाप पूर्व और पश्चिम की एकता के प्रतिक हैं। आप पश्चिमी भाषा में जिखनेवाले एक माननीय जेखक और पूर्वी दार्शनिक हैं, जिन्होंने चीन के जीवन, सदाचार, हतिहास और दर्शन-शास्त्र की पश्चिमी हुनिया के सामने सर्वोत्तम टंग से टप-स्थित किया है।'' आपने 'न्यू मासेज़' नामक पत्र में बिटेन और थमरीका के कुछ शक्तिशाली तत्वों

की पोल खोलते हुए इस बात की घोर निन्दा की कि वे संसार में ऐंग्लो-श्रमरीकन प्रभुख स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्रौर श्रपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने हाल के साहित्य के कुछ उद्धरण भी पेरा किये। इन लेखकों का कहना था कि श्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस भी सिर्फ ऐंग्लो-श्रमरीकी पुलिस ही होगी श्रौर भविष्य में स्थापित होनेवाले किसी भी विश्वसंघ में समास्तर का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस महान् दार्शनिक ने जिला हि, ''इस सारी समस्या के पीछे गौयवल्स श्रौर हिटलर की जातीय श्रेष्ठता की फासिस्ट विचार-धारा काम दर रही है। जब तक जातीय श्रीष्ठता का यह दम्भ कामय रहेगा तब तक संसार के राष्ट्रों में वास्तविक समा-नता नहीं स्थापित हो सकती 17 इसलिए आपने यह आशंका प्रकट की कि "जिस् प्रकार युद्ध का सचालन वाशिंगटन श्रौर लन्दन से हो रहा है उसी प्रकार शाहित का संचालन भी इन्हीं स्थानों से होगा।'' उन्हें यह श्राशा नहीं कि श्री चर्चिल चाहे वे लड़ाई में कितने ही सफल नेता क्यों न सावित हुए हों, शांति-स्थापना के लिए वे श्रवाहम लिंकन जैसे महान् नेता नहीं साबित हो सकेंगे। "हमारी कम-से-कम श्राशा श्रब प्रधान रूजवेल्ट पर ही निर्भर है; श्री चर्चिल पर नहीं, क्योंकि उन्होंने कामन सभा में यह घोषणा की है कि श्रटलांटिक का श्रधिकार-पत्र भारत पर लागू नहीं होता ।'' श्रापकी राय है कि उस मस्तावित संघ के मुकावती में विसमें सिर्फ श्रंश्रेज़ी-भाषा-भाषी जनता की सुरक्षा की ही कल्पना की गई है और जिससे भारत की श्रलग रखा गया है, हमें चीन, भारत श्रौर रूस का एक ऐसा शक्तिशाली संघ बनाना चाहिये जिसमें १,००,००,००,००० लोग प्रथवा संसार की कुल जन-संख्या का श्राधा भाग शामिल होगा। भारत श्रथवा स्वीन का एक विश्व-ध्यापी संघ स्थापित करने में दमारी वास्तविक कठिनाई उन देशों की बड़ी जन-संख्या श्रीर प्रतिनिधि सभा में उनके प्रतिनिधियों की श्रत्यधिक संख्या है। इसके श्रलावा भारत की स्वाधीनता की तात्कालिक समस्या के सम्बन्ध में श्री लिन युतांग ने स्पष्ट विचार प्रकट किये।

चीन के प्रसिद्ध लेखक श्री लिन युवांग ने श्रमरीका की एक नयी मासिक पत्रिका 'की वर्ल्ड' के नाम श्रपने संदेश में भारत को तत्काल स्वाधीन करने की शावश्यकता पर ज़ोर दिया। यह पत्रिका एक ऐसे श्रान्दोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जिसे श्रमरीका में पहले ही काकी समर्थन प्राप्त हो जुका था।

'क्री वर्ल्ड' के श्रंश्रेज़ी, चीनी, स्पेनिश श्रीर क्रांसीसी संस्करण तो पहले से ही निकल रहे हैं श्रीर निकट-भविष्य में उसका एक भारतीय संस्करण निकालने काभी प्रयन्ध किया जा रहा है।

इस पत्रिका के नाम अपने सन्देश में श्री लिन युवांग ने लिखा: "पृशिया में इस समय यही महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं और उनका प्रभाव केवल भारत की ३६ करोड़ जनता पर ही नहीं पढ़ रहा, बिक संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध की भावी प्रगित और उसके आवश्यक स्वरूप पर भी पढ़ रहा है। एक चीनी होने के नाते में अच्छी तरह से जानता हूँ कि टनका प्रत्यत्त और सर्वन्त्रयम प्रभाव चीन पर ही पढ़ेगा। अवः हमारे लिए यह निवान्त आवश्यक हो जाता है कि हम भारत की घटनाओं की समीचा कोरे आलोचकों के रूप में ही नकरें बिक अपने दो मित्रों-इंगलिएड और भारत के बीच इस कगड़े में जिम्मेदार सामेदारों के रूप में भाग लें। यदि हम एक या दूमरे पद्म का समर्थन करें अथवा इस संघर्ष को सहन करते रहें वो उसका एक ही परिणाम होगा कि या तो उसे हम वड़ाएंगे अथवा कम करेंगे। संयुक्तराष्ट्रों के उपर एक नैतिक कर्तन्य आ पटा है। इसलिए मेरा आपह है कि आपलोग भारतीय परिस्थित की वास्तविकताओं को पहचाने।

'हमलोग श्रव तक हिन्दू-विरोधी प्रचार पर ही विश्वास करते रहे हैं। हां, श्रगर हम चाहें तो श्रपनी मानसिक शान्ति श्रथवा संतुष्टि के लिए इस करएना पर यक्नीन कर सकते हैं कि कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि इम चाहें तो इस श्रसत्य पर भी विश्वास करलें कि मुसलमान कांग्रेस में शामिल नहीं हैं, श्री जिला श्रत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भारतीय जनता श्रंभेजों से प्यार करती है श्रीर वहां सब काम ठीक ठाक चल रहा है। इम इस वात पर यक्नीन करके श्रपनी नैतिक विजय समक बैठते हैं कि हम तो भारत को स्वाधीनता देना चाहते हैं, लेकिन स्वयं भारतीय ही एकमत होकर उसे नहीं लेना चाहते। इस कल्पना के शिकार होकर श्रीर किप्स-मिशन के बाद श्रपनी निष्क्रियता के कारण स्वयं इमलोगों ने ही इस प्रत्यन्न संघर्ष को प्रोत्साहन दिया है।

"श्रव धोखे में पहे रहने का समय बीत जुका है श्रौर हमें इसका परिणाम भुगतना पहेगा। लेकिन स्वयं हमारा भाग्य भी तो इससे वैंधा है। श्रमरीका में इस समय भारत के विरुद्ध जो सूठा श्रौर श्रनाप-शनाप शचार किया जा रहा है श्रौर उसे बदनाम करने की जो चेष्टाएं की जा रही हैं, उन्हें हमें रोक्ता पहेगा। विवेकशील नागरिक जानते हैं कि श्रमरीकी जनता के सामने भारत का पत्त कभी सही रूप में नहीं पेश किया गया। उसके पास तो केवल वे ही समाचार पहुंचते हैं जो कलकत्ता श्रौर नयी दिल्ली से सेंसर होकर श्राते हैं श्रौर जिन पर श्रंभेगों का रंग चढ़ा होता है। वे लोग जानते हैं कि भारत के बारे में उन्हें जो समाचार मिलते हैं वे बिल्कुल गलत, शूठे श्रौर बहुधा एकतरफ़ा होते हैं। यह मानव-स्वभाव है कि हम उन लोगों को श्रवश्य ही बदनाम करने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम केवल उनके भले के लिए हो उन्हें जुक़सान पहुंचा रहे हैं। यही मानव श्रकृति का एक शाश्वत नियम है। गांधीजी शांतिवादी हैं, पर वे वास्तविकता से कीसों हूर हैं श्रौर वेवल श्रंभेज़ों का सर्वनाश चाहते हैं।

''सवाल तो यह है कि गांधीजी इतने मूर्ल क्यों हैं ? पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रोर कांग्रेस के दूसरे नेता क्यों इतने मूर्ल हैं ? क्यों भारतीय लोग इतने मूर्ल हैं कि वे उनके यहकाने में श्राजाते हैं ? बहुत-से श्रमरीकी श्रालोचकों श्रोर सम्पादकों के लिए हिन्दुश्रों को सममना बड़ा किन है । गांधीजी मूर्ल हैं, क्योंकि वे उसी उद्देश्य की श्राप्त के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए वाशिंगटन लड़ा था—श्र्यात् श्रंग्रेज़ों के पंजे से श्रपने देश को स्वाधीन कराया जाय । पंडित नेहरू इसलिए मूर्ल हैं कि वे 'स्वाधीनता' के इस छोटे से शब्द का महत्व उतना ही सममते हैं जितना कि वाशिंगटन श्रथवा टाम्स पेन सममते थे । सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र श्रपने देश की स्वतंन्त्रता के लिए वही-कुछ श्रनुभव कर रहा है जो तेरह उपनिवेश श्रपने लिए श्रनुभव कर रहे हैं । गांधीजी श्रोर नेहरू भी उतने ही हठी हैं जितने कि वाशिंगटन थे श्रयवा जितने श्री डो-वेलरा श्राज हैं । भारत के साथ भी वैसा ही श्रन्याय हो रहा है जैसा कि श्रमरीका के उपनिवेशों श्रीर श्रायरलैएड के साथ हुश्रा था। श्रय चृक्ति श्रमरीकी जनता को स्वाधीनता मिल गई है, इसलिए वह इस छोटे से शब्द का वह महत्व भूल गई है जो स्वाधीनता-विदीन लोगों के लिए हो सकता है । यही एक चीज़ है जो भारत के सम्यन्ध में समम में नहीं श्राती।

"यही एक शक्ति है जिसे गांधीजी श्रीर नेहरू ने संचारित किया है। ये दोनों वाशिगटन के प्रशंसक हैं। इसिजए उन्हें उसी दिन्य पुरुप की श्रात्मा से श्रोत्साहन भी मिला है। इसी से श्रोत्साहित होकर उस महान् राष्ट्र ने भी राष्ट्रीय स्वाधीनताश्रों की श्राप्ति के जिए लड़े जानेवाले हमारे इस युद्ध के दौरान में श्रपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता का नारा लगाया है। हाल में श्री कार्टज

हता ने विभिन्न राष्ट्रों से स्वाधीनता के लिए लड़ने का आंग्रह किया था और भारतीय जनता भी उन्हों के आदेश का पालन कर रही है। श्री हत अपने राव्दों को वापस लेकर अय भारतीयों से यह नहीं कह सकते कि 'आपको स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ना चाहिये।' हम यूनान, यूगोस्लाविया अथवा अधिकृत आंस की स्वाधीनता के लिए तो आतुर प्रतीत होते हैं, लेकिन उधर भारत में स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए लड़े जानेवाले सब से वड़े राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं।

"भारत स्वाधीन होना चाहता है। क्रिप्स ने उसकी यह माँग ठुकरादी। भारतीय लोग एक स्वाधीन राष्ट्र की हैसियत से संयुक्त राष्ट्रों के साथ कन्धे से कन्धा मिड़ाकर जहना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रस्ताव में साफ-तौर पर कहा गया था कि वह भारत में मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों के बने रहने के पत्त में है श्रीर यह चाहती है कि वे भारत की रत्ता करें — लेकिन एक शर्त पर कि भारत को स्वतंत्र करके उसे बराचरों का पद दिया जाय। भारत एक स्वर से तत्काल श्रपनी श्राजादी की माँग कर रहा है। उसके महान नेता, जिन्होंने भारत को उसकी श्राजादी का हकदार सावित कर दिया है, इस बात के जिए वचनवद हैं कि वे उस श्राजादी का श्रिषकाधिक उपयोग धुरी-राष्ट्रों के खिलाफ करेंगे। में यह चेतावनी देता हूं कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाएगा वह श्रपने स्वातंत्र्य-संशाम को नहीं छोड़ेगा।

"इन श्रकाट्य तथ्यों श्रौर सत्यता को ध्यान में रखते हुए यदि हम भारत को उसकी वह वस्तु नहीं लौटाते जो हमने चुराली थी तो उसका एकमात्र कारण हमारी श्रेणीगत श्रथवा राष्ट्रीय राजनीति ही कही जा सकती है। जो लोग राजनीतिक चालें चलने में सिद्धहस्त हैं वे श्रपने श्रविवेक श्रौर श्रदूर-दर्शिता के कारण समान युद्ध-प्रयक्त को विफल वनाने में ही सहायक होंगे। हम अन्नीसवीं सदी के मनोविज्ञान श्रौर साम्राज्यवादी राजनीति के वल पर यह लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। लड़ाई हम से कहीं श्रागे निकल गई है, हमें उसके साथ कदम रखने की कोशिश करनी चाहिये।"

## पर्ल वक-

सुप्रसिद्ध लेखिका पर्ल दक ने श्राम जनता का ध्यान जापानियों के जातीय दृष्टिकीण पर श्राधारित प्रचार की श्रोर श्राकपिंत करते हुश्रा बताया कि "किस प्रकार श्राज भी रवेत जोगों में जातीय दुर्भावना घर किये हुए है......श्रगर हम जापानियों के प्रचार के कारण पैदा होनेवाले ख़तरे को स्वीकार करलें तो हमारे जिए बेहतर होगा। सच तो यह है कि सुदूर-पूर्व में रवेत जोगों ने श्रपने बन्धुश्रों के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण श्रयवा न्यायोचित वर्ताव नहीं किया। रवेत जातियों की सबसे श्रधिक खतरनाक मानवीय मूर्खता यह रही है कि उनमें निराधार दुर्भावना घर किये रही है जिसके वशीभूत होकर रवेत जातिका श्रधम-से-श्रधम न्यक्ति भी यह खयाज करता रहा है कि वह किसी भी राजा का, यदि यह काले रंग का है,तिरस्कार कर सकता है।...काले वर्ण के हमारे सहयोगी श्रनजाने में या घोखे में हमारे साथ मिलकर धुरीराष्ट्रों के खिलाफ नहीं जह रहे हैं। वे जानते हैं कि शायद उनके जिए यह जहाई समाप्त न हो श्रीर साथ ही वे यह भी जानते हैं कि शायद उनके जिए यह जहाई समाप्त न हो श्रीर साथ ही वे यह भी जानते हैं कि शायद उनके जिए वह ना पढ़े।"

श्रपनी सब से द्वाल की रचना 'श्रमेरिकन यूनिटी ऐएड एशिया' (जान हे, न्यूयार्क) में में श्रीमती पर्ल बक ने एक बार फिर भारतीय समस्या श्रीर बिटेन तथा भारतीय जनता के पार-रपरिक सम्बन्ध पर प्रकाश ढालते हुए श्रन्त में जिल्ला है, "भारत में पुरानी चालें चलने का समय बीत गया है और भविष्य के लिए ४० करोड़ जनता की सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम भारतीयों को अपने विचार और शक्तियों का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करने की हजाजत दें जिससे कि वे इस लड़ाई में जापानियों के पंजे से झुटकारा पा सकें।"

### ० वेंडेल विल्की-

हाल में भारत श्रीर एशिया में प्रजातंत्र की रचा तथा उसके प्रतिपादन के लिए शायद ही किसी व्यक्ति ने इतना जोर लगाया हो जितना कि प्रधान रूजवेल्ट के प्रतिद्वन्द्वी श्री वेंहेल विल्की ने लगाया। इससे केवल दो वर्ष पूर्व श्राप श्रमरीका के प्रधान के जुनाव में हार गये थे। लेकिन श्रव श्राप युद्ध-संचालन के कार्य में प्रधान रूजवेल्ट के प्रधान सहयोगी बन गए थे। उनके कहने पर श्रापने विश्व-श्रमण किया। श्रापने १६० घरटों में २१,००० मील का दौरा किया। प्रधान रूजवेल्ट ने श्रापको कुछ विशेष कार्य सौंपे थे। उनहें पूरा करने के साथ-साथ श्री विल्की ने स्वतंत्र रूप से भी विश्व-व्यापी समस्याश्रों का गहरा श्रध्ययन किया। विश्व-श्रमण से लौटने के बाद श्रापने श्रमेल १६४३ के श्रुष्ट में 'वन वर्ल्ड' नामक एक पुस्तक लिखी जिसकी १ लाख प्रतियां हाथों-हाथ विक गई। यद्यपि श्रापकी पुस्तक की भाषा श्रीर शैली जरा किन श्रीर दुरूह है, फिर भी एशिया श्रीर भारत के बारे में श्रापने जो विचार प्रकट किये हैं, वे श्रव्यन्त तर्कसंगत श्रीर जोरदार हैं।

श्री वेंडेल विरुक्ती ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि श्रश्नीका से लेकर श्रलास्का तक जहां कहीं भी वे गए उनसे एक ही सवाल पूछा गया "भारत के बारे में क्या स्थिति है ?" इसी सम्यन्ध में श्रागे श्रापने तिखा है कि चीन के सबसे श्रधिक बुद्धिमान् न्यक्ति ने उन्हें बताया, "श्रगर श्राप भारत की समस्या को भविष्य पर छोड़ देते हैं तो उससे जनता की नजरों में विदेन की नहीं विलक श्रमरीका की प्रतिष्ठा कम होजाती है। उससे ब्रिटेन नहीं, श्रमरीका के नाम पर बट्टा लगता है।" श्री विल्की का कहना है कि "श्रगर हम श्रपने शादर्श श्रीर उद्देश्य में विश्वास रखते हैं श्रीर उनकी प्राप्ति में मध्यपूर्व की शक्तियों का सहयोग चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थ के लिए वहां की जनता को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना बन्द करके वहां अपना प्रभुख श्रीर नियंत्रण स्थायी बनाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिये।" श्रॅंग्रेज श्रफसरों के गारे में श्रापने वड़ी मनोरंजक धौर उच्लेखनीय बातें जिखी हैं। एक दिन सार्यकाल सिकन्दिरया में श्राप दस श्रेंग्रेजों के साथ भोजन करने बैठे। ये सभी न्यक्ति नौ-सैनिक कृटनीविक विभाग श्रोर द्वावास के सदस्य थे । "ये सभी न्यक्ति" श्री विल्की ने लिखा है, "बिटिश साम्राज्य के श्रवुभवी श्रीर योग्य शासक समके जाते थे।" श्रापने श्रीपनिवेशिक प्रणाली के भविष्य के वारे में उनके विचार जानने की कोशिश की । श्रापने जिखा है कि "सुमे इसका जो जवाय मिला वह रुडयार्ड किपिजिंग का दृष्टि-कोण था जिसमें सिसिज रोडस के उदारवाद की गन्ध तक भी नहीं थी । ये व्यक्ति जिन पर लन्दन में निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करने की जिस्सेवादी थी, इस बात से सर्वथा अनिभन्न थे कि दुनिया बद्धती जा रही है। इनमें से श्रधिकांश व्यक्तियों को श्रटलॉंटिक श्रधिकार-पत्र का ज्ञान था। लेकिन उन्हें यह बात कभी नहीं सुभी कि हो सकता है कि उसके फलस्वरूप उनका काम बद्र जाय अथवा उन्हें भपने विचार बदलने पहें।" इस मुलाकात के परिकामस्वरूप श्राप इस नतीजे पर पहुंचे,-"इम उसी हालत में जीत सकते हैं श्रगर नये व्यक्तियों शौर नये विचारों को लेकर हम पूर्व के लोनों के साथ अपना संपर्क स्थापित करें। इसके बिना शान्ति स्थापित करने का कोई भी नप्रवास देवछ एक और विराम-संघि ही साबित होगी।" श्री एमरी ये सुन्ताव पेश किया था कि भारतीय विश्व-विद्यालयों में पढ़नेवाले नवयुवकों को भारत के नवीन विधान का श्रध्ययन करना चाहिये श्रीर

पुरानी पीड़ी के लोगों को छुटी दे देनी चाहिये। श्री एमरी को चाहिये कि वे ब्रिटिश श्रफसरों के बारे में श्री विल्की के उपयुक्त विचारों पर ध्यान दें।

श्री वेंडेल विल्की के बाडकास्ट के भाषण से श्रमरीका ही नहीं दुनिया भर में तहलका मच गया। रिपब्लिकन दल के लोगों ने इसे एक 'उच्च संदेश' बत्यूया, जो श्रिधकांश श्रमरीकियों की श्राशाओं श्रीर दढ़-विश्वास का द्योतक था। उनका यकीन था कि इससे संयुक्तराष्ट्रों को काफी लाभ पहुँच सकता था।

ृ इमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ये विचार एक ऐसे व्यक्ति ने प्रकट किये जो ३१,,०० मील की श्रपनी यात्रा में भी भारत नहीं पधार सके, क्योंकि उन्हें यहां श्राने के लिए भारत-सरकार ने श्रामंत्रित नहीं किया, कारण कि भारत-सरकार श्रपने की मुसीवत में नहीं डालना चाहती थी। चेकिन इससे तो उक्त पुस्तक के लेखक के विचारों का महत्त्व श्रीर भी बढ़ेगा।

### हेनरी ए० वालेस—

इन्हीं दिनों न्यूयार्क में 'फ्री वर्ल्ड एसोसियेशन' के तत्वाधान में 'फ्री वर्ल्ड कांग्रेस' का एक श्रधिवेशन हुआ। एसोसियेशन की श्रोर से एक मोज दियागया। इस श्रवसर पर श्रमरीका के उप-प्रधान श्री वालेस ने एक श्रत्यन्त विवेकयुक्त श्रीर दूरदर्शिताए के भाषण दिया, जिसका मुख्य विषय, "जन क्रांति' श्रथवा "साधारण न्यक्ति का देश' था। वहा जाता है कि इस भाषण के परिणामस्वरूप श्रमरीका श्रौर विदेशों में न केवल संयुक्तराष्ट्रों के उद्देश्यों के श्रित बल्कि साधारण मानव के श्रिधकारों के प्रति भी गहरी दिलचस्पी श्रौर जाग्रति पदा हो गई। "पिछले ११० वर्षों में स्वाधीनता के मार्ग में जो प्रगति हुई है, उसे हम जन-क्रान्ति ही कह सकते हैं।"

श्रमरीका की विभिन्न रियासतों के भूतपूर्व गवर्नरों, राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवारों श्रीर उस महान् प्रजातंत्र के उप-प्रधानों ने ही भारत श्रीर प्रशान्त के देशों के पत्त का समर्थन नहीं किया, बल्कि श्रमरीका के मज़दूरों ने भी उन्हें सामयिक सहायता प्रदान की। श्रमरीका के शक्तिशाली मज़दूर संगठन—श्रीधोगिक संघ कांग्रेस ने वोस्टन में श्रपने वापिक सम्मेजन में एकमत से भारत की श्राजादी की मांग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव किया। प्रस्ताव में कहा गया था—'श्रीधोगिक संघों की यह कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए भारतीय जनवा की श्राकांत्राओं का समर्थन करती है जिससे कि भारत के लोग धुरी-श्राकांतों के खिलाफ लड़ी जाने-वाली लड़ाई में श्रपनी सारी ताक्रतों श्रीर साधनों से काम लेकर उसमें पूरी तरह से भाग ले सकें।' कांग्रेस ने यह भी घोपणा की कि समस्त संसार के उपनिवेशों के लाखों-करोड़ों लोग वड़ी उरसुकता से भारतीय समस्या के सन्तोपजनक हल की प्रतीचा कर रहे हैं।

वीस्टम, शिकागो, न्यूयार्क, वाशिंगटन, मेक्सिको, श्रौर केंनेडा सभी जगह भारतीय प्रश्न की चर्चा हो रही थी। एक श्रोर जय कि श्रव्ह्यर, नवम्बर श्रौर दिसम्बर १६४२ में ये घटनाएं श्रौर चर्चाएं हो रहीं थीं --दूसरी श्रोर फिलिपाइंस राष्ट्र-मण्डल में नवम्बर, १६४२ में वापिकोत्सव मनाया जा रहा था। इस श्रवसर पर प्रधान रूजवेल्ट ने पहली थार एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण घोपणा की जिससे श्रद्यलांटिक श्रधिकार-पत्र की कुछ श्रस्पष्ट धाराश्रों के सम्बन्ध में श्रमरीका के हरादों पर प्रकाश पहला है।

श्रपने-श्रपने तौर पर तो ये दावे, घोपणाएं श्रौर मांग ठीक हैं; लेकिन इनका न्यापक रूप से ज़िक्र करने का श्रर्थ यह नहीं कि हम इस घोखे में थे कि श्रमरीका भारतीय समस्या को सुलम्मा देगा श्रथवा प्रधान रूजवेल्ट कभी प्रधान मंत्री चर्चित पर दबाव ढालने की कोशिश करेंगे। मिलिक इनसे तो संसार के सभी राष्ट्रों के लिए समानता और स्वतन्त्रता के इन पोपकों और प्रवावेदारों की भीरुता पर प्रकाश पड़ता है। इन्हीं आशंकाओं पर अमरीका की सुप्रसिद्ध पत्रिका है 'लाइफ' के सम्पादकों ने ब्रिटिश जनता के नाम अपने उस 'खुले पत्र' में काफी प्रकाश डाला है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध और शांति की समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले उद्देश्यों के बारे में लिखा था, क्योंकि उन दिनों अमरीका में युद्ध और शांति-कालीन उद्देश्यों को लेकर बड़ा ज़ीरदार वाद-विवाद चल रहा था। पत्र का आशय इस प्रकार है:

"निस्सन्देह किसी एक पत्र के लिए श्रमरीका की जनता की श्रोर से घोलने या विचार प्रकट करने का दोवा करना एष्टता है। फिर भी 'लाइफ' के सम्पादक ऐसी एष्टता करने का साहस कर रहे हैं। लेकिन हम श्रापको यक्तीन दिलाते हैं कि इस मामले में हम श्रमरीका के १३,४०,००,००० लोगों में से एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

"हम आपको यह पत्र सभ्यता की एक ऐसी नाज़ुक घड़ी में लिख रहे हैं जिसका हमारे दोनों देशों से घनिष्ट सम्बन्ध है। संस्थाओं, रस्मोरिवाज, भाषा अथवा खून के रिश्ते से दुनियां में हमारी दोनों जातियों से अधिक एक-दूसरे से निकट और कोई नहीं है। इसलिए हम एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते आपको यह पत्र लिखने का साहस कर रहे हैं।

"हमने इस लड़ाई में भाग लेने में बड़ी सुस्ती से काम लिया है। बरसों तक तो हम इसे
टालने की ही कोशिश में रहे। और अब भी हमारी प्रगति उत्साहबद्ध क नहीं कही जा सकती।
हम घरेलू मामलों के देकर में ही दुरी तरह फैंसे हुए हैं और निक्रमे सरकारी कर्मचारी वास्तव
में अमरीकी पैमाने पर हमारी जनता और साधनों को एकत्र करने में असफल रहे हैं। परन्तु इस
मामले में आप भी हम से पीछे नहीं रहे। आप भी बरसों तक ऐसे ही चक्करों में फैंसे रहे हैं,
हालांकि आप लड़ाई के अखाड़े के कहीं अधिक मज़दीक हैं। हम ये बातें आप पर हलज़ाम लगाने
अथवा अपने मामले में कोई बहाना पेश करने की गरज़ से नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ यह
ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कहना कि, मौजूदा भयानक परिस्थित के लिए हममें
से कीन अधिक ज़िम्मेवार है, विव्हुल वेमानी चीज़ है।

"निस्संदेह इंग्लैयड का कोई भी छी-पुरुष यह नहीं कह सकता कि हमारा इरादा इंग्लैयड को इसके इस ऐतिहासिक संघर्ष में पूर्ण सहयोग देने का नहीं है श्रयवा नहीं रहा है। भने ही हमने यह सहयोग देर से दिया हो। इस सवाज पर हमने दलवन्दी से कभी काम नहीं लिया। १६४० के घुनावों में भी रिपन्लिकिन दल के नेताशों ने श्रमरीका की सरकार की धुरीराष्ट्र-विरोधी श्रीर ब्रिटेन की पत्तपाती नीति का समर्थन किया था। यहां तक कि १६४१ में उधार-पट्टे की क्षांतिकारी प्रणाली भी दलगत प्रश्न नहीं बन सकी। निस्सन्देह श्राप उधार-पट्टे के श्रंतर्गंत हमें महत्वपूर्ण सहायता दे रहे हैं। फिर भी श्रापसे हमें सरवों रुपया देना याकी है श्रोर श्रभी न मालूम श्रापको कितने खरवों श्रोर रुपया देना होगा। शायद श्रापका यह ख़्याल है कि हमें पहली लड़ाई में श्रापका कर्ज़ा माफ्र कर देना चाहिये था। श्रीवन सच तो यह है कि श्रापने यह कर्ज़ हमें कभी श्रदा ही नहीं किया श्रीर फिर भी हमने श्रापको टथार-पट्टे के श्रन्तर्गंत मदद देना मंजूर कर लिया।

"आपसे ये अविय और कड़वी वार्ते हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें पैसे से इतना मोह है, जितना कि आप ख़ियाल करते हैं, बहिक यह साबित करने के लिए कि हम हर मुमीबत उठाकर भी शापकी सदद करना चाहते हैं । अगर इससे भी आपको हंतोप न हुआ हो तो कम-से-कस आपके महान नेता श्री विरटन चित्त के उन भाषणों से तो इंग्लैंग्ड के हर न्यक्ति को यकीन हो गया होगा जो उन्होंने श्रमरीका के लड़ाई में शामिल होने के बाद दिये हैं कि हम लोग श्रापके पत्त में शासिल होगए हैं। कारण कि श्री चर्चिल ने यह कहा था कि निस्संदेह हांगवांग, सिंगापुर श्रीर पूर्वी-हीप समूह हमारे हाथ से निक्ल गए हैं फिर भी उन्हें इस बात का दुःख नहीं, क्योंकि श्रमरीका तो उनके साथ होगया है। श्रीर यह बाभ इस हानि से कहीं श्रधिक श्रव्हा है।

"सम्भव है कि हम श्रमरीकियों में इस बारे में कुछ मत भेद रहा हो कि हम किस बात के किए जब रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक बात बिलकुल साफ श्रीर निश्चित है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य को श्रहुण्या बनाए रखने के लिए नहीं लड़ रहे। यद्यपि हम यह बात इतनी रखाई से नहीं कहना चाहते, लेकिन हम श्रापको धोखे में भी नहीं रखना चाहते। श्रगर श्रापके युद्धकला विशारद बिटिश साम्राज्य को श्रहुण्या बनाए रखने की योजनाए बना रहे हैं तो उन्हें एक न एक दिन यह एता लग जाएगा कि इस काम में श्रीर कोई दूसरा उनका हाथ नहीं बँटाने जा रहा।

"इसिलिए लड़ाई में आपके सामेदार के तौर पर हम आप से एक ठोस रिआयत चाहते हैं। आप इस गरज से लड़ाई लड़ना छोड़ दें कि आप अपने साम्राज्य को ज्यों का त्यों कायम रखना चाहते हैं, विक आप इस उद्देश्य से इस और अपने अन्य सहयोगियों से मिलकर युद्ध में लिहिए कि हमें हर मुमिकन तरीके से यह लड़ाई जीतनी है। लड़ाई जीत लेने के बाद फिर बिटिश जनता यह फैसला करते कि उसे अपने साम्राज्य का क्या करना है ( पर यह निश्चित रखिए कि हमें साम्राज्य से कोई वास्ता नहीं हैं)। लेकिन अगर आप संयुक्तराष्ट्रों की जीत के बल पर अपने साम्राज्य से चिपके रहना चाहते हैं तो निश्चय ही आप हार जाएंगे। इसिलिए कि आप हमारा साथ खो वैटेंगे।

ं हो, श्रवचता है इन वातों को देखकर श्राप हमसे यह मांग कर सकते हैं कि श्राखिर हम किस तरह की जहाई जहना चाहते हैं। संचेप में, दो तरह की जहाइयां होती हैं। एक तो यह जो हम नास्तव में जह रहे हैं और दूसरी वह जो हमें जीतने के लिए जहनी चाहिये।

"जो जिए हैं हम वास्तव में लड़ रहे हैं, वह केवल श्रमरीका के बचाव की लड़ाई है। इससे श्रिष्ठिक श्रीर कुछ भी नहीं। जिस प्रकार इंग्लैंड के बचाव के लिए हर व्यक्ति वड़ी से वड़ी मुसी-वत उठाने को तियार है, उसी तरह श्रमरीका भी श्रपने बचाव के लिए वड़ी-से-बड़ी मुसीग्रत उठाने को कटिवह है। लेकिन इस तरह की दोनों की लड़ाई से तो सिर्फ हिटलर को ही फायदा पहुंच सकता है। श्रीर श्रगर वास्तव में धुरी-राहों को परास्त करना चाहते हैं तो हिमें इंग्लैंड या श्रमरीका के बचाव का खयाल छोड़कर किसी बड़े श्रादर्श श्रीर उद्देश्य के लिए लड़ना होगा।

"हो सकता है कि हम श्रमरीकी लोग बढ़े श्रजीव लोग हों। श्राप हमें जरा श्रिधक ज्याव-हारिक—हालर श्रेमी, रवधालित गाहियां, श्रोर इंजनवाले तथा इंजीनियर सममते हैं। ठीक है, हम न्यावहारिक जरूर हैं। लेकिन श्राप हमें तब तक बिलकुल ही नहीं समम सकते जबतक कि श्राप यह न महस्तूल कालें कि हमारे लिए सिद्धान्तों का कितना महस्त्व श्रीर मुख्य है। पहले तो हम श्राप से ही सिद्धान्तों पर लट़े हैं। हमारा इतिहास श्रापको बताएगा कि एक बार हमने काले रंग के लोगों की श्राजादी के सिद्धान्त की रचा के लिए स्वयं श्रपने ही १,००,००० श्रादमियों को मौत के घाट उतार दिया। श्रीर यह छिपाकर रखने से कोई फायदा नहीं कि श्रमरीका हस लढ़ाई में केवल उसी हालत में सर्वांगीण सहायता करेगा जब कि उसे यह विश्वास होजाय कि यह लढ़ाई उन सिद्धान्तों की रचा के लिए लड़ी जा रही है, जिनमें श्रमरीका के निवासियों का टड़ विश्वास है श्रीर साथ ही उन्हें यह विश्वास भी होजाए कि ये सिवान्त, उस समय की तुलना में जबकि जहाई जि़दी थी, श्रीर भी दढ़ होगए हैं।

"हो सकता है कि श्राप यह एतराज करें कि हमने इन सिद्धान्तों को इतना रपष्ट नहीं दिया जितना कि श्रापने। श्रोर ऐसा एतराज करना ठीक भी है। लेकिन हम श्रापको साफ-साफ वता देना चाहते हैं कि इसकी एक वजह यह है कि इमें यह यकीन नहीं कि श्रार इम इन सिद्धान्तों को स्पष्ट भी करदें तब भी श्राप उनके लिए लड़ सकेंगे। मिसाल के तौर पर हम महसूस करते हैं कि श्रापके सामने हिन्दुस्तान एक देदी समस्या है लेकिन हमारा यह यकीन नहीं कि श्राज तक श्रापने उस समस्या को हल करने के लिए जो भी कदम उठाया है वह किसी भी सिद्धान्त पर श्राधारित था। हिन्दुस्तान में श्राप जो-कुछ कर रहे हैं उसे देखते हुए भला श्रापहमसे 'सिद्धान्तों' के बारे में कुछ कहने की डम्मीद या हमारे सैनिकों के बारे में कुछ कहने की हिम्मत क्योंकर रख सकते हैं।

'हमारी राय में ही नहीं, बिल्क अधिकांश अमरीकियों की भी यही राय है कि इस जहाई का एक आधार-भूत सिदान्त यह है कि अगर कोई राष्ट्र स्वाधीन होना चाहता है तो वह अवेले स्वाधीन नहीं हो सकता—उसे औरों के साथ ही स्वाधीन होना एदेगा । अपनी आजादी हासिल करने के लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे भी आजाद होजाएं। और हममें से शिधकांश इसी सिद्धान्त पर इस जहाई में लड़ने को तैयार हैं। जब हम में से अधिकांश इसे संयुक्तराष्ट्रों के युद्ध की संज्ञा देते हैं तो रससे हमारा वास्तविक अभिप्राय यही होता है। हम यह सममते हैं कि यह लड़ाई आजाद लोग ही लड़ रहे हैं और इसिलए जड़ रहे हैं कि आजादी को और भी इहता के साथ कायम रखा जा सके अभैर उसे और भी अधिक न्यापक रूप दिया जा सके। और इससे अधिकांश यह अनुभव भी करने लग गए हैं कि सिर्फ इसी तरह की लड़ाई जदकर इम वास्तविक विजय प्राप्त कर सकते हैं।

"भीर यही वात हम सीधे और साफ शब्दों में इंग्लैंड के लोगों से वह रहे हैं। अगर आप हमें अपने एक में रखना चाहते हैं तो आप हमारी वातों को मान लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जान जाएंगे कि हमारा एक भारी है। यह हमेशा से भारी रहा है। यह विदिश राज से भी वढ़ा है। यह विदिश साम्राज्य से भी वढ़ा है। यह हम दोनों की संयुक्त शक्ति से भी वढ़ा है। आप देखेंगे कि हमारा एक एशिया के मैदानों, अफ्रीका कि रेगिस्तानों, मिसिसिपी नदी की घाटियों और तटवर्ती स्थानों तथा टेम्स नदी के तटवर्ती स्थानों में भी विद्यमान है। हमारा एक आकाश से भी अधिक वढ़ा और न्यापक है।"

इन सब वातों से यह ज़ाहिर हो जाता है कि अमरीका में हवा का रहा किधर था। लेकिन हसका श्रेय अमरीका के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार श्री लुई फिशर को है। आप ही प्रथम ग्यक्ति थे जिन्होंने अमरीका पहुँचकर भारतीय आन्दोलन केसम्बन्ध में विस्तृत समाचार अपने देशचारियों तक पहुंचाए। उस समय भारत में दमन-चक्र ज़ोरों पर चल रहा था। आपने अमरीका पहुंचकर वहां के लोगों को बताया कि इस आन्दोलन के पीछे कौन-कौन शक्तियां काम कर रही हैं छौर इसकी बास्तविकता क्या है ? आपने ही मुख्यतः अमरीका का जनमत भारत के पद में नैयार किया। श्री लुई फिशर ने अमरीका के सुप्रसिद्ध पत्र 'नेशन' में किप्स-मिशन की अमरिलता और कांग्रेस के प्रस्तावित जन-सान्दोलन के सम्बन्ध में एक लेख-माला लिन्दी। किप्स मिशन की अमरिलता का ज़िक हम किप्स से सम्बन्ध राजनेवाले अध्याय में सविस्तार कर जुके हैं। एक प्रकार मे

क्रिप्स की यह असफलता कांग्रेस के प्रस्तावित सामृद्दिक आन्दोलन की भूमिका कही जा सकती है। क्रिप्स के वापस चले जाने के बाद भारत श्रीर उसकी जनता की जो हालत हुई उसका और ं श्रमरीका के लेखकों-द्वारा उसकी समीचा का उल्लेख भी हम पहले श्रध्यायों में कर चुके हैं। श्री लुई फिशर जून १६४२ में एक सप्ताह तक सेवा-ग्राम में गांधीजी के सहवास में रहे, उसके बाद वे वाइसराय से मिले थार उनसे गांधीजी से हुई वातचीत के प्रकाश में भारतीय राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विनिमय किया। इसके वाद श्रापने भारतीय स्थिति के बारे में श्रपनी स्वतन्त्र राय कायम करके उन वातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, जो भारत में उठनेवाले तूफान की पूर्वभूमिका कही जा संकती थीं। भारत के वाइसराय लार्ड लिनलियगी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीफिशर के सामने यह स्वीकार किया कि ''गांधीजी भारत में सब से बढ़े न्यक्ति हैं" श्रीर श्री फिशर उनके साथ एक सप्ताह तक रह चुके थे। श्रापने बताया कि बर्मा की सेना के सेनापति जनरत् एलग्जेंडर ने अपनी एक भेंट में वर्मा की पुनर्विजय पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह बिटिश साम्राज्य का एक श्रंग है श्रीर वे इस साम्राज्य की रचा के लिए ही लड़ रहे हैं। जनरल . वेवल ने श्री फिशर से कहा कि, "श्री चर्चिल मिस्र की स्वाधीनता के सब से बढ़े श्रीर कटर विरोधी रहे हैं और १६३५ के भारतीय विधान का, जिसके श्रंतर्गत भारत को थोड़ा-बहुत स्वायत्त शासन दिया गया है, कामन सभा में प्रमुख विरोध भी श्री चर्चिल ने ही किया था। उस समय वै विरोधी दल के नेता थे।" श्रागे श्री फिशर ने भारत के सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि किस तरह से इस अन्दोलन के परिणामस्वरूप हमारे सामने यह संवाल उठ खड़ां हुआ है कि आखिर हम किस वात के लिए लड़ रहे हैं" और जब उन्होंने गांधीजी से यह कहा कि "हम संसार को एक बेहतर और श्रव्छा संसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं" तो गांधीजी ने उत्तर दिया कि "मुक्ते सन्देह है कि ऐसा हो सकेगा। मैं तो तत्काल इंग्लैंगड श्रीर श्रमरीका में हृदय-परिवर्तन देखना चाहता हूँ । श्रीर केवल उसी हालत में मैं श्रापके वक्तव्य पर यक्तीन कर सक्टूंगा।" इस तरह गांधीजी ने दो राष्ट्रों को युद्ध में उनकी नैतिक परिस्थित के बारे में दुविधा में डाल दिया। श्री फिशर का कहना है कि "गांधीजी जापान या धुरीराष्ट्रों के हिमा-यती नहीं हैं। वे तो बिटेन के पत्तपाती हैं। चीन के पत्तपाती हैं। अमरीका के पत्तपाती हैं। वे चाहते हैं कि लड़ाई में जीत हमारी ही हो। लेकिन उनका ख़याल है कि जब तक हम अपने थुद्ध-उद्देश्यों को पवित्र बनाकर इस कार्य में भारतीयों की सद्दायता नहीं पात कर लेते तब तक ्हम नहीं जीत सकते।" इसके बाद श्री पिशर ने समस्त भारत में ज्यात बिटिश-विरोधी भावना का उर्तेख करते हुए इवाई सेना के एक बंगाली मुसलमान का ज़िक्र किया है जिसने श्रंधेज़ों की ज़ोरदार निन्दा करते हुए उनसे कहा-"हम इतने लम्बे श्रसें से गुलाम चले श्राते हैं कि बहुतों को इस बात की फ़िक्र ही नहीं कि इसारा मालिक कौन है।" वे जिस भी अंग्रेज़ से सिने हसने यही कहा कि भारत इससे पहले कभी इतना कटर बिटिश-विरोधी नहीं रहा है। "यह समस्या हम गांधीजी को श्रमरीका में बदनाम करके या पूना में बन्द करके नहीं हल कर सकते । श्राधित वर्मा में तो कोई गांधी नहीं था।"

युद्ध की श्रिप्रियता को देखते हुए फिशर ने यह सुमाव पेश किया कि "लन्दन धौर नयी दिखी में विटिश सरकार का पहला कर्तव्य भारतीय नागरिकों की सहायता प्राप्त करना होना चाहिये था। किप्स ने इसकी कोशिश की। लेकिन वे विटेन के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञों के सहयोग से वंचित रहे।" फिशर ने इस बाद पर ज़ोर दिया कि गांधीजी, नेहरूजी श्रीर श्रन्य कांग्रेस-नेता

च्यापक रिखायतें देने को तैयार हैं श्रीर श्रापने बताया कि किस तरह गांधीजी "भारत छोडी" की अपनी सांग, में कमी करके यह मानने को तैयार थे कि अमरीका और ब्रिटेन भारत में अपनी सशस्त्र सेनाएं रख सकते हैं और भारत को धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध एक प्रमुख सैनिक ग्रह के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। "लेकिन श्रंपेज़ों ने अपने दिल श्रीर दिमारा से काम लेना वन्द्र कर दिया है। मुक्ते यक्कीन है कि उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि गांधीजी का प्रभाव कम होता जा रहा है और उनकी शक्ति को तहस-नहस करने का यही एक सुनहरा घवसर है।" आगे फ़िशर ने प्रश्न किया है कि "लेकिन श्रगर श्रंभेज गांधीजी के श्रान्दोलन को कुचलने में सफल भी हो गए तो उनके हाथ क्या श्राएगा ? तब भारत उनका श्रीर भी कहर विरोधी, जुब्ध श्रीर निराश हो जाएगा और वह श्रासानी से जापान और जर्मनी का शिकार बन जाएगा। श्रगर उन्होंने गांधीजी की कुचलने की कोशिश की तो प्रजातन्त्र और स्वाधीनता के लिए लड़ी जानेवाली इस लड़ाई में हमारी एक सहान्तम् सफलता यह होगी कि हम प्रजातन्त्र श्रौर स्वाधीनता के एक वहे श्रौर विश्व-विख्यात् श्रान्दोत्तन को कुचत कर रख देंगे।" भारतस्थित वहे-वहे श्रंग्रेज़ श्रधिकारियों ने फिशर को बताया कि अगर भारत पर आक्रमण हुआ वो उन्हें भारतीयों के अह्योग पर बहुत अधिक विश्वास नहीं है। फिशर ने लिखा है कि ''इससे साफ़ ज़ाहिर हो जाता है कि वे क्यों दुश्मन पर हमला करने की बजाय गांधीजी पर भी श्राक्रमण करना चाहते थे। लेकिन हाल में उन्होंने पूर्व की सैनिक श्रीर नागरिक समस्याश्रों के सम्बन्ध में इतनी गलतियां की हैं कि हम उनकी विवेक-खुद्धि पर यक्नीन नहीं कर सकते।" श्रपने प्रथम लेख के श्रन्त में श्री फिशर ने फिर इस बात पर ज़ोर दिया है कि गांधीजी में प्रतिशोध की भावना कतई नहीं है और आगे आपने पंडित नेहरू की एक सभा का ज़िक किया है जिसमें उन्होंने कहा था-"कि मैं स्वयं जापान के खिलाफ तलवार उठाकर लड़ू गा।'' लेकिन श्रापकी राय है कि ब्रिटेन को श्रपना रुख बदलने के लिए किसी बाहरी शक्ति की प्रेरणा चाहिये और यह प्रेरणा उसे केवल अमरोका से ही हासिल ही सकती है। "भारत श्रमरीका के युद्ध उद्देश्य को परखने की एक कसौटी है।"

अपने दूसरे लेख में फिशर ने इस प्रश्न को फिर •उठाया है कि मांधीजी का दृष्टिकोय कितना श्रीचित्यपूर्ण है और लिखा है कि जब मैंने उनसे यह सवाल किया कि श्रार चीन श्रीर रूस ने उनसे अपना श्रान्दोलन शुरू न करने की श्रापील की तो वे क्या करेंगे? इस पर गांधीजी ने कहा, "उन्हें श्राप मुम्म से श्रपील करने दोजिए। हो सकता है कि में उनकी यात मान लूँ। श्रार श्रापकी पहुँच श्रधिकारियों तक है तो श्रार उनसे यह कह दोजिए।" फिशर ने पूछा, "क्या श्राप मुम्म यह बात बाइसराय से कहने की हजाज़त देंगे?" गांधीजी ने उत्तर दिया, "हां, श्रवश्य। श्रापको वाइसराय से यह बात कहने की मेरी श्रोर से पूरी हजाज़त है। उन्हें श्राप मुम्म से यात-धोत करने दोजिए। हो सकता है कि में उनकी वात मानलूँ।" श्री फिशर ,वाइसराय से मिले और उनसे कहा कि गांधोजी का रुख समम्मेता करने का है, श्रइंगा ढालने का नहीं; श्रोर स्त्रयं गांधोजी के शब्दों को श्राधार मानकर उन्होंने समम्मेत को एक संमावित रूपरेखा भी तैयार वरके उनके (बाइसराय) सामने पेश की। श्रागे फिशर ने जिला कि, "मेंने बाइसराय से कहा कि बेहतर होगा श्रार वे किसी कांग्रेसी नेता से इस मामले में बात-चीत करें। लेकिन बाइसराय ने उत्तर दिया कि यह खयाल बड़ी भारी नीति का है जिसका निर्णूय बहुत-सी बातों को प्यान में रखकर करना होगा।" प्रधान रूजवेल्ट के नाम भपना पत्र श्री फिशर को देते हुए गांधीजी ने उनसे कहा, "श्राप श्रपने प्रधान से जाकर कहिये कि वे सुमे सममाने की कोशिश करें।" श्रन्त में श्री फिशर करने ते हिए गांधीजी ने उनसे कहा,

ने लिखा है कि ''गांधीजी किसी हालत में दंगे और श्रन्यवस्था को नहीं चाहते थे। उन्होंने इनके खिलाफ जनता को चेतावनी दो। गांधीजी, पंडित नेहरू श्रीर श्रन्य कांग्रेसी नेताश्रों को जेल में डाल देने श्रीर संत्याग्रह-श्रान्दोलन को दवा देने से भारतीयों को श्रंग्रेजों का श्रधिक पत्तपाती श्रथवा युद्ध के हिमायती नहीं बनाया जा सकता। किसी-न-किसी व्यक्ति को श्रनियमित रूप से शीघ्र ही और उत्साह के साथ कदम उठाना होगा। ऐसे व्यक्ति केवल प्रधान रूजवेल्ट ही हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ यह कोशिश करनी चाहिये कि वे बिटिश सरकार को गांधीजी से बातचीत करने के लिए राजी कर लें। गांधीजी स्वयं बातचीत करलेंगे। उन्हें उसकी परवाह नहीं है। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वे बड़े धामिक श्रीर समादान करनेवाले हैं।"

श्रपनी इस लेख-माला के तीसरे लेख में श्री फिशर ने जमशेदपुर में टाटा के कारखाने के सम्बन्ध में बड़े महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटना करते हुए कुछ स्पष्ट वाते हमारे सामने उपस्थित की हैं।

"श्रगस्त के तीसरे सन्ताह में भारतीय मजदूरों ने गांधी जी की रिहाई की मांग की श्रीर उन्होंने टाटा के गोला-बारूद के कारखाने में इड़ताल करदी। यह कारखाना विटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है। किसी भी समाचार-पत्र में इस-बारे में कोई खबर नहीं छुपी। नई दिखी के श्रद्ध-सरकारी दैनिक 'स्टेटस्मैन' ने स्वीकार किया है कि 'सारे भारत में दंगे श्रीर तोइ-फोड़ का काम इतने ज्यापक पैमाने पर हो रहा है कि बिटिश सरकार ने उसकी कल्पना तक भी नहीं की थी।

"भारत के राष्ट्रीय चेत्रों की यह राय है कि सिवनय-श्रवज्ञा-श्रान्दीलन तो श्रभी शुरू ही हुआ है...।"

''हाल में मुस्जिम लीग के प्रधान श्री मोहम्मद श्रली जिन्ना ने वस्वई में मुक्ते बताया कि श्रार कांग्रेस ने सिवनय-श्रवहा-श्रान्दोलन प्रारम्भ किया तो हिन्दुशों श्रीर मुसलमानों में ज़ोरदार दंगे होंगे। श्रव तक इस तरह की किसी घटना का समाचार नहीं मिला। सच्ची बात यह है कि प्रायः सभी भारतीय श्रपने देश की श्राजादी चाहते हैं श्रीर कोई भो भारतीय दल श्रथवा निता इसे हासिज करने में रुकावट नहीं बनना चाहता। कांग्रेस के नेताश्रों का कहना है कि सांप्रदायिकतावादी बहुत से सिम्ब श्रोर मुसजमान इस श्रांदोलन में उनकी मदद कर रहे हैं।

' ''भारत के भोतर श्रीर वाहर श्रंप्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ किसी क्रिस्म का भी समसौता करने को तैयार नहीं हैं। वे सिवनय अवता-श्रान्दोल को कुवल देना चाहते हैं। उनका ख़याज है कि श्रगर उन्होंने भारत के साथ समसौता करने को कोई तरपरता दिखाई तो उनकी प्रतिष्ठा की, जो हांगकांग, मजाया, सिंगापुर श्रीर वर्मा में उनकी सैनिक पराजयों के कारण पहले ही काफी कम हो गई है, श्रोर भा वटा लगेगा। लेकिन श्रगर यह श्रव्यवस्था फैं ज गई तो क्या एक महीने श्रयवा छः सब्बाह के भावर किर श्रंप्रेजों को नहीं सुक्ता पहेगा ? श्रीर तव उनके लिये श्रीर भी श्रीर को द्वारा होगा।

"श्रीमेजों ने इस निराशापूर्ण सम्मावना के बति श्रांखें मूंद रखी हैं श्रीर यह इह रहे हैं कि भारतीय श्रान्दोजन की कुवत्ती के जिये उन्हें समय की ज़रूरत है।

मान लोजिए कि गोलियों, बेंतों थार कोहां की मार के दर से कुछ समय के लिए मार-ताय दब मो जाएं, तो स्वा उसके बाद वे किर नहीं उठ पाएंगे ? संयुक्त राष्ट्रों को तो जरूरत इस बात की है कि भारतीय जनता सिक्रिय रूप से उनकी मदद करे।

"उन्हें यह मदद मिल सकती थी। इस समय समस्त भारत में भारतीय भावना को न्यक्त करने का बहुधा एक ही शब्द श्राप को सुनाई देगा—'निराशा।' मैंने यह शब्द कांग्रेसी नेताश्रों, भारतीय श्रीद्योगिकों, शिक्तकों, विद्यार्थियों श्रीर सैनिकों के मुंह से सुना। यह निराशा मनुष्य की काम करने की इच्छा श्रीर काम करने की उसकी योग्यता के श्रन्तर के फलस्वरूप पेदा होती है।

"भारतीय अपने देश का बचाव करने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अपने अंग्रेज़ हैं मालिकों के सहयोगी के रूप में वे यह काम नहीं कर सकते। सरकारी वक्तव्यों से जाहिर होता है कि किप्त-द्वारा सममीतों की बातचीत इसलिए असफल रही कि भारतीय अपने देश की रला में अधिकाधिक भाग लेना चाहते थे और श्री किप्त इसके विरोधी थे। अगर भारतीयों को इस लड़ाई में लड़ने की पूरी स्वतन्त्रता होती तो निराशा की यह भावना खत्म हो जाती और इसकी जगह आनन्द, खुशी और साहस की एक लहर-सी दौड़ जाती जिससे संयुक्त राष्ट्रों को वड़ी मदद मिलती।

"श्रमरीकी लोग स्वभावतः उपनिवेशों में रहनेवाली जनता की स्वाधीनता के समर्थक हैं। लेकिन इस डर से कि कहीं भारतीयों के रख के कारण लड़ाई का स्वरूप न वदल जाय, वे साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्ति पाने की भारतीय चेष्टा के प्रति कुछ उदासीन से दिखाई देते हैं। परन्तु इस समय श्रमरीकियों में पहली भावना फिर से जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि विदुत्त से लोग यह श्रनुभव करने लगे हैं कि श्रंग्रेजों को गांधीजी-द्वारा किया गया समसौते का श्राप्रह दुकराना नहीं चाहियेथा।

"श्रमरीका की सिनेट श्रीर प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के पास यही संख्या में पन्न पहुँच रहे हैं जिन में भारत के सामले में श्रंप्रेजों की श्रङ्गा-नोति की शिकायतें की गई हैं। खतरा यह है कि युद्ध के हिमायितयों के रूप में पेशेवर श्रंप्रेज श्रीर धुरी-राष्ट्रों के श्रमरीकी दोस्त भारतीय समस्या से श्रनुचित जाभ उठाने की कोशिश करेंगे। श्रीर इसकी हमें रोक-थाम करनी होगी।

'में भारत के बारे में इंगलैयड के आलोचना इसलिए करता हूं कि में इंगलैयड का दोस्त हूँ श्रीर आशा करता हूँ कि वह स्वयं अपनी मुखंता से बच जाएगा। श्रमरीकी लोग निजी रूप से भारत के बारे में चाहे जो कुछ भो कहें — इस पर किसी को कोई आपित नहीं हो सकती— लेकिन अगर इस बारे में सिनेट या प्रतिनिधि सभा में कोई प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की गई तो उससे बृटिश सरकार चिढ़ जाएगी श्रीर भारत को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। अगर श्रमरीका को सरकारी तौर पर इस मामले में हस्तचेप करना है तो वह विवेकपूर्ण श्रीर गर-रस्मी तौर पर होना चाहिये।

"लेकिन फिलहाल श्रमरीका की सरकार मुटेन की हठधर्मी के वारे में विल्कुल खुपचाप बेठी है श्रोर भारतीय मामले की सुलकाने की कोई चेष्टा नहीं कर रही। इस तरह की नाजुक श्रोर पेचीदा परिस्थिति की सुलकाने के लिए हमें क्ट्रनीति श्रोर नम्रता से काम लेना होगा। हो सकता है कि इसके कारण लड़ाई कई बरसों तक लम्बी खिंच लाए श्रोर हमलोग संकट में पढ़ लाएं। श्रम्य दोस्ती पर खांच श्राए विना भी एक लोरदार और लवरदस्त होस्त के कान खींचे जासकते हैं।

"श्रंप्रेज जानते हैं कि श्रमरीका कुछ करना चाहता है, लेकिन उन्हें सन्देह है कि इन दोनों देशों के सम्बन्ध शायद यह भार न उठा सकें।

"वास्तव में भारत हमारी समस्या है और सरकार भारतीय समस्या के बारे में परेशान है। परन्तु हम बिटेन का खयाज करके इस मामले में हाथ यहीं ढाल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस से इंगलेंड को चितित होना चाहिये। श्रंग्रेज भारत में श्रपनी 'प्रतिष्ठा' श्रोर श्रिकार बनाए रखने की फिक में हैं। उनका ख्याज है कि सिवनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन के दमन-द्वारा वे भारत में श्रपनी सत्ता को कायम रखकीर उसकी रच्चा-व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं। लेकिन मेरी राय-इसके सर्वथा विपरीत है।"

श्री लुई फिशर 1882 में श्रमरीका में भी भारत के पत्त का समर्थन करते रहे। गांधीजी के उपवास की नाज़क घड़ी में भी उन्होंने २३ फरवरी १882 को सेन-फ्रांसिस्को में भारत
के पत्त का समर्थन करते हुए एक भाषण दिया। इस श्रवसर पर भी उन्होंने भारत के सम्बन्ध
में प्रचारित बहुत-सी श्रान्त धारणाश्रों को दूर करने की चेष्टा की श्रीर जुलाई १882 में भारत
के श्रपने दौरे के साथ उन्होंने जो महरवपूर्ण जानकारी हासिल की थी उसके श्राधार पर भारत की
वास्तविक स्थितिको श्रमरीको जनताके सामने रखनेकी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका विचार
है किभारत की सुर्ख्य समस्या श्रार्थिक है, जिसका सम्बन्ध भारत के लाखों-करोड़ों मनुष्यों से है।
भारत की जनसंख्या हर साल ४० लाख बढ़ जाती है श्रीर इनमें से केवल १० लाख श्रादमियों
को ही हर साल नौकरी मिल सकती है। खाद्य श्रीर कपड़े के उत्पादन में जनसंख्या के श्रनुपात
से चुद्धि नहीं हो पाती। किसान किसी सवाल का जवाव नहीं देना चाहते; लेकिन वे यह कहते
हैं कि हम भूखे हैं। जब कोई दर्शक भारत में जाता है तो उसे चारों श्रोर श्रसंतोप, दुःस, गरीबी
श्रीर निराशा ही दिखाई देती है। स्वयं चाहसराय ने भी फिशर से कहा कि इससे पहले
भारत कभी विटेन का इतना कटर विरोधी नहीं रहा।"

लुई फिशर ने यह भी बताया कि किस प्रकार एक भोज के श्रवसर पर लेडी जिनलिथगों ने उनसे पूछा कि क्या यदि भारत को स्वाधीनता दे दी गई तो वह श्रपना शासन-प्रयन्ध स्वयं चला सकेगा ?

सभी जगह लोग प्रतिष्ठापूर्वक श्रीर श्राजाद होकर जीवन बिताना चाहते हैं जैसा कि एक समय श्रमरीका के लोग चाहते थे श्रीर संसार की कुल जन-संख्या का श्राधा भाग, जो चीन श्रीर भारत में रहता है, भी ऐसी ही जिन्दगी विताना चाहता है। गांधीजी भारत की स्वाधीनता की इस सर्वन्यापक श्राकांचा के प्रतीक हैं। वे भारत की स्वाधीनता के लिये ही जी रहे हैं श्रीर हसी में उनका श्रस्तत्व भी निहित है।

वाह्सराय ने श्री फिशर से यह भी कहा कि "भारत में गिटिश सेना का मुख्य काम देश पर कृष्णा रखना है।" फिशर ने कहा है कि "क्या इन परिस्थितियों में श्रमरीका किसी भी हथियार से विदेशी श्राकान्तता के ख़िलाफ जहने को तैयार नहीं होगा ? गांधीजी सच्चे श्रयों में ईसाई हैं। उनका प्रभाव चीण नहीं हो रहा। उनके उपवास से भारत का कोना कोना हिन्न गया है श्रोर भारत का श्रास्म-बिलदान श्रीर त्याग में दद विश्वास है। उपवास के दौरान में गांधीजी की रिहाई के प्रश्न पर पाइसराय की शासन-परिपद् के दस भारतीय सदस्यों में से जिन तीन ने श्रपने पदों से इस्तीफा दिया है उनमें से सर प्च॰ पी॰ मोदी एक जस्रपती पारती है श्रीर उन्होंने यह श्रमुभव किया कि वे श्रीकों के साथ सहयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार भारत के लाखों दूसरे भ्यक्ति

"अंग्रेजों से घृणा करते हैं और उनका स्पर्श तक भी नहीं करना चाहते। गांधीजी के उपवास का एशिया भर में व्यापक प्रभाव पढ़ेगा।" फिशर ने गांधीजी से १६४२ में मुलाक़ात की थी। उस समय गांधीजी केवल समसौता कर लेना चाहते थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी मांगें कम कर दी थीं। उस साल गिंभयों में उन्होंने दो बार वाइसराय से भेंट करने की प्रार्थना की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। (अगर जून में श्री फिशर को ऐसी सूचना मिली थी तो साफ ज़ाहिर हो जाता है कि गांधीजी ने जुलाई में कार्यसमिति की बैठक होने से भी पहले वाइसराय से मुलाक़ात करने की कोशिश की थी। जुलाई की इसी वैठक में ही कार्यसमिति ने अपना वह प्रस्ताव पास किया था, जिसकी अनुमित बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने बम्बई में दी। ) चाइसराय के इस रख़ की वजह चड़ी साधारण सी थी। फिशर ने लिखा है, "जिस समय श्री चर्चित ११ वर्ष के थे तो उन्होंने कहा था—श्रीर उसके बाद से उनमें रत्ती-भर भी परिवर्तन नहीं आया—िक "सत्य तो यह है कि एक दिन हमें गांधीवाद और उन सब बातों से जिनका वह प्रतीक है—दो होथ होना पड़ेगा और उन्हों कुचल कर रख देना होगा।" और अब चर्चित को पहली बार अधिकृत रूप से गांधीजी से निबट लेने का मौक़ा मिला है। अंग्रेजों ने गान्धीजी और भारत के स्वाधीनता-श्रान्दोलन को कुचलकर रख देने का दढ़ निश्वय कर लिया है।

श्री फिशर ने यह भी बताया कि मार्शन चांगकाई रोक ने श्री चिंत श्रीर प्रधान रूजवेल्ट को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्वतन्त्रता के लिए जड़े जानेवाले इस युद्ध के दौरान में भारतीय स्वतन्त्रता के महान् श्रान्दोलन को दवा देने की कोशिश करने का एक ही परिणास होगा कि सम्भवतः सारा ही एशिया धुरीराष्ट्रों के पत्त में हो जाए।

फिशर ने गांधीनी को अब्हो तरह से समक ित्या था और उनका कहना है कि गांधीजी जो-कुछ भी सोचते हैं उसे साफ कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने यताया कि सोमवार का उपवास गांधीजी ने इस तरह से शुरू किया कि अकसर हज़ारों की तादाद में जोग उनके पास सज़ाह-मशिवरा करने श्राया करते थे और वे हन सब कंकटों से एक दिन विश्राम कर लेना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार गांधीजी ने उन्हों कहा, "में अब्ही तरह से जानता हूँ कि श्रंप्रेज़ कदापि सुक्ते जापान नहीं जाने देंगे और में यह भी जानता हूं कि श्रगर किसी तरह से में वहां चला भी जाऊं तब भी जापानी सुक्त समक्तीता नहीं करेंगे।" तो फिर ऐसा कहने का क्या फायदा ? फिशर की नज़रों में मार्शल चांगकाई शेक ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह फैसला दे सकते हैं कि कीन जापानियों का पत्त्राती श्रयवा विरोधी है। "मार्शल चांगकाई शेक गांधीजी के भक्त श्रोर भारतीय स्वतंत्रता के हिमायती हैं और उन्होंने हाल में वार-बार इस मामले में इस गरज़ से (जैसा कि में श्रापको पहले ही बता जुका हूं) इस्तचेप करने की कोशिश की है जिससे श्रंप्रेज़ भारत में नरमी श्रीर संयम की नोति से काम लें।"

आगे श्री फिशर ने बताया कि 'भारत-छोड़ो'-श्रांदोलन का स्त्रपात केसे श्रीर क्योंकर हुश्रा ? मलाया, सिंगापुर, हांगकांग श्रीर वर्मा में एक-दूसरे के बाद परास्त हो जाने के कारण श्रीर इस के साथ ही ''भारत की उत्तरोत्तर बढ़तो हुई मुसीवतां, होन श्रीर कहुता '' के फल-स्वरूप भारतीयों को यह विस्वास न रहा कि श्रीप्रेज भारत को रहा कर सकेंगे । इस पर प्रधान कारेक्ट की प्रेरणा से श्री किन्स को यह मामजा सुज्ञकाने के लिए भारत में शा गया, खेकिन दे

जल्दवाजी से काम न लें तो श्रमरीका के लोगों का यह ख़याल है कि वे भारत के लोगों को उनकी स्वाधीनता प्राप्त करने तथा सारे संसार के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था कायम करने में मदद पहुँचा सकते हैं श्रीर साभेदार वन सकते हैं।"

एक श्रौर तीसरे प्रोफेसर, जो सौमाग्य से द्वारवर्ड विश्वविद्यालय के श्रपने समकाजीन प्रोफेसर की तरह दुविधाओं और संदेहों के शिकार नहीं हैं, ब्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर फेल्पो हार्ल हैं, जिन्होंने 'करणट हिस्ट्री' पत्रिका में अपने एक लेख में इस बात पर जीर दिया कि भारत में जो-कुछ हो रहा है उससे केवल श्रकेले बिटेन ही नहीं विलक सभी संयुक्तराष्ट्रों का घनिए संपर्क है । अन्होंने लिखा कि "अनके नाम पर एक तरफ बिटेन की श्रपना बाइसराय भारत से बुता लेना चाहिये, कांग्रेस-दल के साथ फिर से समकौता करना चाहिये और श्रमरीका तथा चीन कि एक पंचायती वोर्ड की सहायता से इस समस्या का इल हंदना चाहिये और दूसरी तरफ भारत से कहना चाहिये कि वह अपने असहयोग-आन्दोलन को वन्द कर दे, युद्धकाल तक के लिए उपयुक्त पञ्चायती-बोर्ड का फैसला मान ले और सैनिक और गैर-सैनिक सभी तरीकों से जापानियों को वर्मा श्रीर चीन से मार भगाने में कोई कसर न उठा रखे।" श्रागे श्रापने कहा कि "भारतीय लोग प्रति-दिन अधिकाधिक ब्रिटिश-विरोधी बनते जा रहे हैं, लेकिन उसका मतलव यह नहीं कि वे जापा-मियों के हामी या पचपाती भी वनते जो रहे हैं । उन्हें बिटेन की सद्भावना में जो थोड़ा-बहुत विश्वास भी था, उसे भी वे श्रव खोते जा रहे हैं । भारत की इस उदासीनता श्रीर वेरुखी से यद्ध-प्रयत्न में वाधा पहुँचती है । परन्तु संदेह की यह भावना पारस्परिक है । लेकिन यह कहने से कि गांधीजी जापानी अभिमान को स्वीकार करने को वैयार हैं जैसा कि हाल में 'पळ' में प्रकाशित एक कार्ट्र न में दिखाया गया है, कोई लाभ नहीं हो सकता । इस प्रकार गांधीजी के प्रति पैदा हुई सद्भावना को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रिप्स का गांधीजी की सद्भावना के बारे में सन्देह प्रकट करना चड़ा सरल काम है, लेकिन उससे कोई बहुत भारी लाभ नहीं हो सकता। चर्चित और एमरी कह रहे हैं कि कि अब और समकीते की कोई बात नहीं होगी। ऐसा करने से उनके श्रमिसान को धका लगेगा, लेकिन युद्ध और शान्ति दोनों में ही जो व्यक्ति खतरा उठाने से दरता है वह कभी सफल नहीं हो सकता । 'वहुत संभव है कि लड़ाई कि वाद विटिश साम्राज्य की भारत से हाथ घोना पहें। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि इस संवर्ष का श्रन्त क्या होगा । भारत को श्रपने श्रधिकार में रखने श्रथवा साम्राज्य की श्रनुरुण बनाए रखने के दिन श्रव तदं गए। चर्चिल श्रीर एमरी चाहे जी-कुछ भी नयों न कहें लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं खयाल कर सकता कि श्रव समझौता हो ही नहीं सकता। ये दोनों व्यक्ति साम्राज्यवादी हैं श्रीर साम्राज्यवाद उनकी रगों में ट्रंस-ट्रंस कर भरा हुश्रा है । लेकिन बिटेन के टोरियाँ श्रथवा श्रनुदारवादियों की यह विशेषता है कि परिस्थितियों की देखते हुए श्रन्त में उन्हें विवश होकर मुकना ही पड़ता है।

श्री एमरी का म श्रवह्यर वाला मापण उन भाषणों से विलक्ष मिन्नता-जुलता है जो १७०४-७५-७६ में कामन समा में दिये गए थे। श्रव श्रीर सममीता नहीं हो सकता। बेहतर होगा श्रवर वे दोनों हो 'श्रमरीका के साथ सममीते की वात-चीत" के बारे में एडमएड वर्क के सरकालीन भाषणों को पढ़ें।......हस वक्ष कांग्रेस नहीं, विक निवेदन ही सममीता नहीं करना चाहता।"

भन्त में, इस सारत में प्रधान रूजवेल्ड के निजी दूत का उरुतेल करना चाहते हैं जिन्होंने

बंगाज, श्रासाम श्रीर उद्दीसा को छोड़कर लगभग चार महीने से भी श्रिषिक समय तक इस देश को विभिन्न भागों का दौरा किया, सभी प्रकार के लोगों से वातचीत की, श्रीर भारत की सांस्कृतिक श्रीर धार्मिक परंपराशों एवं संस्थाओं तथा उसकी राजनीतिक, सामाजिक श्रीर श्राधिक परिस्थितियों का श्रध्ययन किया । वे जितने समय भी यहाँ रहे उन्होंने भारत के वारे में जान- वूक्तकर मौन धारण किये रखा श्रीर तटस्थ भाव से रहे। दिसम्बर १६४२ से लेकर श्रमें त १६४३ तक, जबिक उन्हें श्रमरीका के राष्ट्रपति ने सारी स्थिति जानने के लिए वापस बुला लिया, भारत में उनकी गतिविधियां पहले तो श्रत्यधिक दिलचस्पी का विधय बनी रहीं, लिकिन बाद में श्रत्यधिक उदासीनता का श्रीर श्रन्त में उल्लेखनीय सहानुभूतिका, क्योंकि प्रधान मंत्री चिलिज श्रीर भारत में उनके एजेएटों ने प्रधान रूजवेल्ट के विशेष दूत के प्रति शिष्टतापूर्ण श्रीर सौजन्यपूर्ण व्यव- हार नहीं किया। यह स्मरण रहे कि श्री टामस् एम० विलसन हारा १६४१ में नशी दिली में श्रमरीकी मिशन की स्थापना की गई थी श्रीर दिसम्बर १६४२ में श्री फिलिप्स को उसका चार्ज सँभावने के लिए भेजा गया।

श्री फिलिप्स ने मुश्लिम लीग के मन्त्री श्रीर बाद में उसके श्रध्यत्त, हिन्दू महासभा के कुछ न्यक्तियों, कुछ बड़े बड़े सार्वजनिक न्यत्तियों से, जिनका कांग्रेस से कीई सीधा संपर्क प्रथवा किसी किस्म का भी सम्बन्ध नहीं था, कुछ ऐसे लोगों से जो कांग्रेस से श्रलहदा हो ख़के थे श्रीर खुले तौर पर उसके कार्यक्रम के विरुद्ध काम कर रहे थे, छुछ उदारदलीय नेताओं से, जो एक बीते हुए युग के प्रतिनिधि थे, कुछ निर्दलीय नेताओं से जो भारतीय राजनीति से विरुक्त श्रवग-थवाग रहते हैं, तथा सिखों, हरिजनों और भारतीय हैसाइयों के प्रतिनिधियों से सुवाकात की। भारत-जैसे एक विशाल देश में यें दल बहुत श्रधिक नहीं कहे जा सकते। लेकिन फिर भी, उन सभी ने एक स्वर से एक ही बात कही होगी-श्रयति भारत को जल्दी से जल्दी श्राजादी मितनी चाहिये। लेकिन एक संगठन-( जो श्री एमरी के राव्दों में ) "सबसे बढ़ा, आर्थिक दृष्टि से सर्वोत्तम श्रीर न्यापक रूप से सुसंगठित संस्था," श्रर्थात् भारतीय राष्ट्रीय महासभा जेल को दीवारों के पीछे बन्द पड़ी थी और बाहर लोगों को आशा थीं कि श्री फिलिप्स इनमें से कुछ से--कम-से-कम गांधीजी से तो अवश्य ही मुलाकात कर सकेंगे। जब अप्रैल, १६४३ के शुरू में यह समाचार मिला कि उन्हें श्रमशिका वापस युलाया जा रहा है तो श्रमशिका के सुप्रसिद पत्रकार भी एरव्ह्य विर्यंसन ने 'वाशिंगटन मेरी-गो-राडरड' नामक श्रपने स्तंभ में घोषणा की कि "देश का ज्यापक दौरा करने के बाद भी भारत के भविष्य के महत्वपूर्ण श्रीर जटिल प्रश्न के बारे में श्री फिलिप्स जो रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं वह केवल साधारण दृष्टिकीण को व्यक्त करने-वाला विवरण ही होगा।'' श्रापका कथन श्रशंतः सही श्रौर श्रशंतः गलत सावित हुन्ना। यह स्वयाब गलत था कि श्रगर श्रमरीका का राजदूत वास्तव में कोशिश करता तो वह भारत में किसी भी न्यक्ति से मुलाकात कर सकता था। यहां तक श्री चर्चिल ने इस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया कि श्री फिलिप्स को नेताश्रों से मुलाकात करने की हजाजत दी जाय । जब स्थिति इतनी नाजुक श्रौर रहस्यपूर्ण हो चुकी थी तो श्री ितिखिप्स ने दुनिया के सामने ऐसा रहस्योद्-घाटन किया जो एक बम-विस्फोट के समान था । श्री फिलिप्स कुछ दिन वाहसराय के साथ रहने के जिए देहरादून गए। उसी दिन देहरादून से-जो टस समय भारत सरकार का प्रधान कार्याखय था-पत्र-प्रतिनिधियों के साथ श्री फिलिप्स की विदाई से पूर्व की मुलाकात का विवरण मिला। इस बातचीत के दौरान में उन्होंने जो छुछ हुछा या उसे साफ-साफ शब्दों में नाम दिया।

के एक वक्तव्य का उद्धरण देना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उससे उक्त गलत धारणा का निराकरण हो जाता है और साथ ही यह साबित होजाता है कि अमरीका में इस सम्बन्ध में कितना चीभ प्रकट किया गया कि श्री फिलिप्स को गांधीजी से मिलने की श्राज्ञा नहीं दीगई। श्रमरीका में श्रपने असण से बन्दन वापस श्राने पर कुमारी काई ने कहा; "भारत के विषय को लेकर श्रमरीका की साधारण जनता में श्रिटेन की कड़ी श्रालोचना हो रही है।" यद्यपि श्रमरीकी जनता को इस-बारे में पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी इसी श्राधार पर उसकी उपेचा नहीं की जा सकती। "में श्रमरीका के सभी भागों में हो शाई हूं श्रीर सभी जगह भारत का प्रश्न उठाया गया। भारत के मामले में इम श्रकसर जिस तरीके से चलते हैं, उसमें हम श्रमरीकी जनता की प्रतिक्रिया का कोई खयाल नहीं रखते। हो सकता है कि श्री फिलिप्स को कांग्रेसी निजरवन्दों से मिलने की श्राञ्चा न देने के पीछे कोई ठोस कारण रहे हों, लेकिन श्रमरीका में प्रत्यच रूप से उसकी प्रतिक्रिया दुर्भीग्यपूर्ण ही कही जाएगी।"

### पृशान्त की समस्याएं

श्राम्य महासागर श्रीर प्रशान्त महासागर मानों इस विशाल भूतल के पार चकर लगाने-वाले एक यहे दानव की दो यही-बही भुलाएं हैं। यदि श्रम्थ महासागर की सीमा पर फैलता चला गया है तो एशिया प्रशान्त श्रीर श्रमरीका दोनों की ही सीमाश्रों पर फैलता चला गया है। चर्चिल को श्रटलांटिक श्रधिकार-पत्र से संतोष हो सकता है, लेकिन भारत श्रीर दूसरे एशियाई रिए तो एक प्रशान्त श्रधिकार-पत्र की भी मांग करेंगे श्रीर श्रमरीका के दोनों भागों की दिलचस्पी दोनों ही श्रिधकार-पत्रों में है। मारत में इस व्यापक दिलचस्पी से लाभ उठाया गया। चुनांचे 'इंडियन इंस्टीट्यूट श्राफ इष्टरनेशनल श्रफेयर्स' (श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय संस्था) ने यही सरगमीं दिखानी शुरू कर दी श्रीर उस साल सिद्यों में श्रमरीका में होनेवाले श्रिवल प्रशान्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की श्रीर से एक शिष्टमण्डल भेजा गया। सम्मेलन का श्रधिवेशन १४ दिसम्बर, १६४२ को समाप्त हुश्रा श्रीर श्रमरीका में इन छः सूरमाश्रों की उपस्थित से लाभ उठाने की पूरी-पूरी कोशिश की गई। इन लोगों से भारतीय समस्या के विभिन्न पहलु श्रों— सुसलमानों, परिगणित जातियों, ईसाइयों श्रीर भारतीय नरेशों के बारे में भापण कराने का श्रायोजन किया गया।

श्रवित प्रशान्त सम्मेतन का कार्यक्रम श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय संस्था के पास नहीं भेजा गया; तेकिन भारत के श्रवावा प्रशान्त की सीमाश्रों पर स्थित देशों के युद्धोत्तर-कालीन श्राधिक श्रीर राजनीतिक पुनिर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याश्रों पर विशेप रूप से सीच-विचार किया गया । भारतीय शिष्टमंडत को जो हिंदायतें दीगई थीं उनसे पता चलता था कि पाकिस्तान के पत्र श्रीर विपन्न पर सोच-विचार किया जाएगा। हिन्दू महासमा के रिष्टकीण के प्रतिनिधि श्री मेहरचन्द खन्ना ने यदि भारत के विभाजन का विशेध किया तो शिष्टमद्रत के मुसलमान सदस्यों ने मुसलमानों के लिए स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त को स्वीकार करने पर ज़ोर दिया श्रीर श्री एन० शिवराज ने यह सवाब उठाया कि लीग श्रीर कांमेस की श्रवत मांग के श्रंतगंत ह करोड़ श्रद्धतों की स्थित क्या होगी ? वाद में नवानगर के जाम साहच श्रीर सरदार के० एम० पनिक्कर ने देशी राजाशों के दृष्टिकीण को श्रमरीका के लोगोंके सामने रखने के उद्देश से उस देश का दौरा किया। इसी प्रकार वाइसराय की शासन-परिषद के सदस्य सर रामस्वामी मुद्दिवयर श्रीर भारत-सरकार के शार्थिक सखाहकार सर ढी० ई० ग्रेगरी ने भी श्रपने-श्रपने विचार प्रकट

किये। श्री पी॰ जे॰ ग्रिफिथ्स ने गैर-सरकारी यूरोपियन दृष्टिकीण का प्रतिपादन किया। यह आशा की जाती थी कि ये विभिन्न प्रवक्ता यथासंभव भारतीय समस्या के सभी पहलुओं पर न्यापक रूप में प्रकाश ढाल सकेंगे। इनमें से कुछ तो सम्मेलन प्रारम्भ होने से पहले ही श्रमरीका में भाषण दे रहे थे श्रीर कुछेक ने बाद में सम्मेलन समाप्त हो जाने के बाद श्रमरीका का दौरा किया। प्रत्यचत: सरकार का यह ख़याल था कि श्रमरीका में कांग्रेस के दृष्टिकीण श्रीर हाल की घटनाश्रों पर काफी प्रकाश पड़ खुका है श्रीर सरकारी रिपोर्टी के श्रनुसार भारतीय स्थित के सम्बन्ध में उस देश में "गलत धारणाएं" फैली हुई थीं इसलिए उन्हें दूर करने के लिए भारत-सरकार ने श्रक इन्स्टीट्यूट के प्रधान सर रामस्वामी मुदालियर की सिफारिश पर बहुत से प्रतिनिधियों के चुनाव पर यह एतराज किया कि उन्हें भारत की स्थित को देखते हुए उचित रूप में नहीं नामज़द किया गया-श्रीर न ही जनता को इस बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन जब भारत-सरकार ही एक प्रजातंत्रात्मक संस्था नहीं, तो फिर उसके संरचण में पन्यनेवाली श्रद्ध-सरकारी संस्थाओं का क्या कहना।

भारत वापस आने पर शिष्टमंगडल के केवल दो सदस्यों ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। सबसे पहले सर जफरुछा खां और सबसे बाद में श्री मेहरचन्द खन्ना अमरीका से वापस भारत पहुँचे और भारतीय समस्या के कुछ पहलुयों के बारे में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी विचार प्रकट किये, जैसा कि उनके वक्तन्यों से स्पष्ट हैं। सर मोहम्मद जफरुछा खां ने एक मुखाकात के दौरान में अमरीका के दौरे के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि ''अमरीका के लोग भारत की समस्या में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्हें भारतीयों की श्राकांचाओं के प्रति गहरी सहानुभूति है, परन्तु भारतीय परिस्थित के सम्बन्ध में उन्हें पूरी-पूरी और सही जानकारी नहीं है।'' श्री मेहरचन्द खन्ना ने पत्र-प्रतिनिधियों की एक मुलाकात में बताया कि अमरीका में एक बात की बड़ी चर्चा है कि, ''कांग्रेस खत्म हो गई है और बहरहाल मुसलमान उसके साथ नहीं हैं और वे युद्ध-प्रयत्न में सहयोग दे रहे हैं। उरने की कोई बजह नहीं है, क्योंकि सेना में ६० फीसदी लोग मुसलमान, राजपूत, गोरखे और मराटे हैं, श्रीर श्रमरी-कर्नों के खयाल में ये सभी मुसलमान हैं।''

प्रशान्त-सम्मेलन में जोकुछ हुआ, तीन महीने तक तो सरकारी तौर पर उसके यारे में इस देश को कोई समाचार ही नहीं दिया गया, हालांकि भारत का इससे घनिष्ट संपर्क या। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है , कि अटलांटिक-श्रिषकारपत्र के बारे में काफी बहस हुई। लेकिन प्रशान्त के मामलों की संस्था ने 'प्रशान्त में युद्ध और शान्ति' शीपंक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें विजय के बाद जापान का क्या होगा, भारत का भविष्य धार चीन की स्थिति इस्यादि विषयों पर प्रकाश हाला गया है।

इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि उक्त संस्था के सुद्र-पूर्व के फ्टनीविज़ों थीर विशेषज्ञों ने ब्रिटन श्रीर भारत के सम्बन्धों पर संविस्तार विचार-विमर्श किया, विशेषकर भारतीय समस्या को हल करने की उस योजना पर जिसे एक भारतीय प्रतिनिधि ने उपस्थित किया था । ईस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—(१) वाहसराय की शासन-परिषट् के तीन प्रमुख विभागों श्रार्थत् सर्थ, गृह श्रीर युद्ध-यातायात् में भारतीयों की नियुद्धि; लेकिन किसी भी बात को रद करने का वाहसराय का विशेषाधिकार ज्यों-का-त्यों बना रहेगा, (२) क्रिप्स-प्रस्तावों की पूर्त के लिए

ष्ठा वश्यक सममे जानेवाले नथे विधान के श्रध्ययन के लिए जांच-पहताल-सम्बन्धी एक कमीशन की स्थापना, जिसमें विभिन्न विचारों के पोषक भारतीय नेता शामिल रहेंगे, (३) उक्त कमीशन की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ की एक सलाहकार समिति का संगठन, (४) यह कमीशन उस विधान-निर्मात्री परिषद् के स्वरूप को निर्धारित करेगा, जिसके जपर विधान का मसविदा तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। रिपोर्ट में बताया गया है—"तीसरे श्रधिवेशन के समाप्त होने तक भारतीय सदस्यों-हारा पेश की गई योजना को, जिसके बारे में शुरू में श्रमरीकी सदस्यों को कुछ सन्देह था, बहुत से लोग ज्यावहारिक श्रौर महत्वपूर्ण सममने लगे। शुरू में यह ख़याल था कि श्रमरीका श्रथवा संशुक्तराष्ट्रों के कहने पर तीसरा दल इस मामले में मध्यस्थता करे श्रथवा सीधे श्रौर बाकायदा तौर पर हस्तचेप किया जाय; लेकिन बाद में यह बात स्पष्ट हो गई कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना ब्यावहारिक न होगा। इस मामले में प्रत्यचा रूप से एस्तचेप करने से यह खतरा पदा हो सकता है कि उससे श्रवपसंख्यक—विशेषकर मुसलमान श्रौर भी श्रधिक इठधमीं से काम लेने लगें श्रौर श्रपने संरच्या के लिये पहले से ही कुछ श्राश्वासन दिये जाने पर जोर दें। नथी योजना का श्रर्थ इस काम का श्रीगर्थर करना श्रौर समस्या पर 'फिर से सहयोगपूर्ण ढंग से सोच-विचार करने की प्रणाली को श्रपनाना है।''

ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया भारत के सम्बन्ध में श्रमरीका की दिलचस्पी घटने की बजाय बढ़ती ही गई श्रोर १६४२ में भारत के सम्बन्ध में श्रमरीका में 'श्रमेरिकन राउगढ टेबल' नाम से एक नये राज्येय संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन ने २६ श्रवह्वर, १६४६ को प्रधान रूजवेल्ट से श्राग्रह किया कि वे भारत श्रीर बृटेन में समसीता कराने की कोशिश करें। इसके प्रधान 'चर्चमैन' के संपादक श्री शिपलर हैं। इसकी स्थापना से पूर्व नीचे दिया गया एक ज़ीरदार वक्तन्य प्रकाशित हुआ, जिस पर श्रमरीका के प्रभावशाली न्यक्तियों के हस्ताक्तर थे:—

'श्रमरीका के लोगों का ख़याल है कि भारतीय स्थित वड़ी संकटपूर्य है, क्योंकि उससे संयुक्त राष्ट्रों की विजय के लिए खतरा पैदा हो गया है। भारत में हमारे मैं निकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है श्रीर हम एक विशाल पैमाने पर युद्ध का साज सामान बहां जमा कर रहे हैं। हमने उसकी रक्ता का श्रधिकांश भार श्रपने कन्धों पर ले लिया है। इसका प्रभाव चीन की स्थिति श्रीर लड़ाई में उसके निरन्तर भाग लेने के सामर्थ्य पर भी पड़ सकता है। श्रगर हम धुरी-राष्ट्रों के खिलाफ लड़ी जानेवाली इस लड़ाई में ४० करोड़ जनता की शक्ति से लाभ टठाने में श्रसफल रहे तो श्रमरीका श्रीर हमारे सहयोगी राष्ट्रों के सैनिकों को श्रपने प्राणों की श्राहुति देनी पड़ेगी।

"हम स्वायत्त शासन के लिए भारतीयों की न्यायोचित श्राकांचाश्रों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। इसलिए हम प्रधान रूजवेल्ट से शाग्रह करते हैं कि वे श्रन्य संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध में भारतीय जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करें श्रोर भारतीयों को उनकी राजनीतिक स्वाधीनता दिलाने का श्राश्वासन हैं।"

#### चीन

दूसरे महायुद्ध का एक प्रत्यच श्रीर वात्कालिक परिणाम यह हुश्रा कि भारत श्रीर चीन एक-दूसरे के बहुत निकट-संपर्क में श्रागए। सितम्बर, १६३८ में पंडित जवाहरखाल नेहरू की खुंगिकिंग-यात्रा स्रोर १६४२ में मार्शन श्रीर श्रीमती चांगकाई शेक की भारत यात्रा के फल-स्वरूप विश्व के दो बहे-बहे पृशियाई राष्ट्रों की संस्कृति स्रोर श्रकां लाशों को एकता के सूत्र में नये सिरे से बांधने में बही सहायता मिली। श्रतीत में इन देशों में निरन्तर सांस्कृतिक स्रोर व्यापारिक संपर्क बना रहा है। दोनों देशों की कुल श्रावादी मिलाकर १ शरव श्रथवा सारी दुनिया की लगभग श्राधी श्रावादी वैस्ती है। रमरण रहे कि श्रगरत १६४२ में वस्वई-प्रस्ताव के सन्तर्गत श्रपना महान् श्रान्दोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधीजी का इरादा राष्ट्रपति रूजवेल्ट श्रोर मार्शन चांगकाई शेक को पत्र लिखने का था। वास्तव में गांधीजी ने एक पत्र तो उन्हें पहले ही लिख दिया था। श्रीर इसके विभिन्न श्रंश श्री लुई फिशर द्वारा 'नेशन' में (श्रवह्रवर, १६४२) श्रीर रायटर-द्वारा भारतीय पत्रों में प्रकाशित किये जा चुके थे। दोनों का संयुक्त विवरण इस प्रकार है:—

"चीन के प्रति अपने विचारों और अपनी इस उत्कट अभिजाषा के कारण कि इमारे इन दोनों बड़े देशों को एक दूसरे के अधिक निकट-संपर्क में आना चाहिये और पारस्परिन जाभ के जिए आपस में सहयोग रखना चाहिये, में आपको स्पष्ट रूप से यह यताने के जिए न्यम हूँ कि मैंने अंग्रेजों से भारत से इट जाने के सम्बन्ध में जो अपीज की है उसका अर्थ किसी भी रूप में जापान के दिरद्ध भारत की रचा-स्यवस्था वो कमजीर करना अथवा आपको अपने संघर्ष के दौरान में परे शानी में ढाव ने वा नहीं है। आपके देश की आजादी को ताक पर रखकर अपने देश की आजादी खरीदने का अपराधी में नहीं धनना चाहता।

"मेरे सामने तो ऐसा सवाल उठता ही नहीं, वर्थों के में साफ तौर पर जानता हूं कि इस तरी के से भारत को आजादी नहीं मिल सकती और चीन अथवा भारत दोनों में से किसी भी देश पर जापानी प्रभुत्व विश्व शान्ति के लिए समान रूप से घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमें उस प्रभुत्व को रोकने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि भारत इस दिशा में अपना स्वाभाविक और न्यायोचित भाग ले। मेरा ख़याल है कि भारत गुलाम रहकर यह काम नहीं कर सकता।

- "मैं जिस किसी भी कार्रवाई की सिफारिश क्हूँगा, टसमें इस वात का प्रा-प्रा ज़याज रखूँगा, कि उससे चीन की नुकसान न पहुंचे र्श्रथवा जापानियों को भारत या चीन पर इमका करने में प्रोत्साहन न मिले।"

यह समसना कठिन है कि गांधीजी-द्वारा भारत की स्थित की इतनी स्पष्ट व्याख्या के रहते हुए भी श्रीमती चांगकाई शेक ने अप्रैल १६४३ में व्यूयार्क में गांधीजी की विचार-धारा की धूमिल क्योंकर यताया था।

पंडित जवाहरताल नेहरू ने श्रपनी गिरफ्तारी से पूर्व एक नौजवान चीनी पत्रकार की स्वयं श्रपने ही हाथों से लिखकर जो संदेश दिया था, उससे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जागा है कि भारतीय श्रीर स्वयं कांग्रेस इस बात से भलीभांति परिचित थी कि भारतीय समस्या के नियटारे का चीन के भारय से गहरा संपर्क है । संदेश इस प्रकार है :—

"चीन की जनता को हम फिर से आश्वासन देते हैं कि हमारे उपर चाहे जोड़ए भी बाते हम आपका साथ अन्त तक देते रहेंगे। यह काम हम इस चजह से बेरित होकर नहीं करेंगे कि चूंकि चीन की आज़ादी का हमारे लिए बहुत महत्व है, बिल्क इसलिए कि उसकी आजादी के साथ भारत की आजादी का प्रक्ष भी बैंधा हुआ है। अगर चीन पराधीन बना रहता है तो उससे हमारी श्राजादी भी खतरे में पड़ जाती है श्रीर उसका कोई महत्व नहीं रहता। परिस्थितियों से विवश होकर इस समय हम जो कदम भी उठाने जा रहे हैं उसका मकसद केवल भारत की श्राजादी हासिल करना है ताकि हम चीन श्रीर भारत पर श्राक्रमण करनेवाली शिक्त के खिलाफ श्रापनी पूरी ताकत श्रीर इद निश्चय के साथ लड़ सकें। श्राजाद हिन्दुस्तान इस काम की जितनी इदता श्रीर जोर के साथ वर सकता है, उतना गुलाम हिन्दुस्तान श्रपनी सारी ताकत से भी नहीं कर सकता। इसलिए इस नाजुक घड़ी श्रीर खतरे में हम चीन के प्रति श्रपना इद विश्वास फिर से प्रकट करते हैं। हमारा विश्वास है कि यह बड़ी लड़ाई एक भारी क्षानित या इन्कलान है श्रीर उसकी कामयाबी का दारोमदार महल सभी लोगों की श्राजादी पर है। श्रगर इस वक्त हिन्दुस्तान को श्राजादी नहीं मिलती तो इसका उद श्य ही विफल हो जाएगा श्रीर हम सब एक खतरनाक श्रीर श्रन्थकता वन गई है श्रीर उसे भविष्य के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। इस वक्त इम जिस मुसीबत श्रीर विपदा में पड़े हुए हैं, उसका भी यही तकाजा है।

"चीन की जनता और उसके महान् नेता जनरितसिसमी चांगकाई शेक और श्रीमती चांगकाई शेक को में अपनी छुभकामनाएँ भेजता हूँ और आपलोगों के उस शौर्य का श्रादर और स्वागत करता हूँ जो लड़ाई और असीम क्यों और दुखों के पिछ्ने पांच सालों में एक चमकते हुए तारे की तरह संसार का पथ-प्रदर्शन करता रहा है।

बस्वई, म श्रगस्त, १६४२

—जवाहरलाल नेहरू"

चीनियों ने भारत की मांग का समर्थन किया। चीनी ब्रिटेन के रुख से बड़े परेशान थे। भारत ही एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए चीन को इंग्लैंग्ड थोर अमरीका की रसद पहुंच सकती है। इसके अलावा चीनी चूँ कि पूर्व की विचार-धारा से परिचित थे, इसलिए वे जानते थे कि पशिया के महान् स्वातन्त्र्य-आन्दोलन को कुचलने का परिणाम संयुक्त-राष्ट्री-द्वारा धुरी-राष्ट्र-विरोधी फ्रैसले की नैतिकता के लिए कितना धातक सिद्ध होगा।

यह जानना बड़ा दिवाचरप होगा कि विभिन्न राष्ट्रों पर भारतीय संकट की प्रतिक्रिया कैसी हुई। चीनी जनता, जो एशियाई राष्ट्र होने के नाते स्वयं विदेशी जुण को श्रवने कन्धे से उतार फेंकने के लिए इतनी जूमती रही है, श्रासानी से भारतीयों की भावनाश्रों श्रीर श्राकांचाश्रों का श्रजुमान लगा सकती थी; उसे भारत की श्राजादी श्रीर भारतीयों की वर्तमान मुसीवत में उनसे प्री-प्री सहानुभृति है।

लेकिन यह बात बड़ी श्रासानी से समस में श्रा संकंती है कि श्रपने तौर पर चीन भारत के साथ सहानुभूति प्रकट करने के श्रलावा श्रीर कुछ नहीं कर सकता था। गांधीजी की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद १२ श्रगस्त को चुंगिकिंग से नीचे लिखा सन्देश प्राप्त हुशा:—

"गांधीजी की गिरफ्तारी, रणब्वों और रक्तपात का समाचार जानकर यहां बहुत शोक हुआ है। मौजूदा जहाई के पीछे तो यह मावना काम कर रही है कि आजादी के जिए लड़ी जानेवाजी जहाई पर किये गये आक्रमण का उटकर प्रतिरोध किया जाए और इसके बिना मौजूदा जहाई एक वेमानी चीज है। मारत की आजादी की जहाई संयुक्त-राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों के सर्वया अनुरूप है और इसजिए कोई वजह नहीं कि इम भारत के प्रति सदानुमूति क्यों म प्रकट करें।"

### द्विण अफीका

एक च्या के लिए अब हम पाठकों का ध्यान अमरीका और चीन से हटाकर दिल्य अमिका की और ले जाना चाहते हैं, जहां गांधीजो ने सत्य और अहिंसा के चेत्र में अपने पारिस्मक परीच्या किये थे, और बाद में उन्होंने इन्हीं परीच्यों को राष्ट्रीयता और विश्व-जातीयता की बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आरत में एक विशाल पैसाने पर कार्यान्त्रित किया था। अंभेज़ बड़े होशियार और अनुमवी हैं। वे यह कभी गवारा नहीं कर संकते थे कि उन्होंने गांधीजी पर जापानियों का पचपाती और पंचमांगी होने के सम्बन्ध में जो दोपारोपया किया है उसे दुनिया अचरशः सही मान ले, क्योंकि इन ये-बुनियाद इलजामों का खंडन उस दार्शनिक राजनीतिज्ञ ने किया जिसके साथ गांधीजी ने दिच्या अफीका में अपनी पहली जड़ाई जड़ी थी और वे एक ऐसे दुरमन हैं जो हर तरह से गांधीजी के अख के शिकार होने-लायक हैं।

लन्दन के एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में भारतीय पत्रकारों की जवाब देते हुए जनरल समद्स ने कहा:--

''गांधीजी को 'पंचमांगी' कहना महज एक वेवक्षि है। वे एक महान् व्यक्ति हैं। वे संसार के एक महान् व्यक्ति हैं। वे संसार के एक महापुरुष हैं और उन्हें इस तरह की श्रेणो में किसी सूरत में भी नहीं रखा जा सकता। वे आध्यास्मिकता के आदशों में रंगे हुए हैं और मानव समाज के सम्बन्ध में उनके वे ही विचार हैं जैसे कि मैंने अभी प्रकट किये हैं। यह सन्देहास्पद हो सकता है कि एया हमारी इस कंठिन दुनिया में उन आदशों पर हमेशा अमल किया जा सकता है; तेकिन इसमें तो किसी को कोई सन्देह हो ही नहीं सकता कि गांधीजी एक महान् देशभक्त, महापुरुप और एक महान् आध्यास्मिक नेता हैं।''

इस अध्याय का उद्देश्य यह बताना था कि भारत अपनी आज्ञादी के श्रन्तिम संप्राम के रूप में जो युद्ध छुँदने जा रहा था उसका श्रमरीका, चीन श्रीर रूस-जैसे बहे-बहे राष्ट्रों पर क्या श्रसर पढ़ा । श्रमरीका ने प्रत्यच रूप से भारतीय मार्मले में दुखब न देकर उससे श्रीर जोकुछ भी बन पड़ा उसने भारत के लिए किया। उसने भारत के प्रति न्याय करने के लिए प्रिटेन पर जोर डाला। चीन ने चिरकाल से चले आनेवाले अपने संप्राम के दरमियान भी भारतीय समस्या पर न केवल भारत बलिक अपने दृष्टिकीए से भी सीच-विचार किया। रूस अपने जीवन-मरण् के संवर्ष में ही इतना श्रधिक न्यस्त रहा कि यदि उसने भारतीय स्वाधीनता संप्राप की प्रारंभिक अवस्था में उसके आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रत्यच रूप से कोई उरलेख नहीं किया तो उस पर हमें कोई श्रारचर्य नहीं। लेकिन स्टालिन ने एक यहा महत्वपूर्ण सापण दिया है जिस का सुख्य आशय नीचे दिया गया है श्रीर उतना ही उच श्रादशं राष्ट्रपति रूजवेल्ट का है जिसका उल्लेख उन्होंने १४ श्रप्रैज, १६४३ को वाशिंगटन में जाफरसन की समाधि पर श्रद्धांजलि श्रपित करने के भवसर पर दिये गये अपने भाषण में किया था। उन्होंने बताया कि जाफरसने ने अपने समय में कठिन मुसीबतें उठाते हुए जिस भावना का परिचय दिया था, उसी की आवस्यकना इमें भाज है, क्योंकि इस समय भी हमारे सामने वैसा ही संकट उपस्थित है। जाफरसन ने इस तथ्य का सामना किया कि "जो जोग अपनी आजादी के लिए नहीं लहेंने वे इसे खां सकते हैं। हमने भी ऐसे हो वच्य का सामना किया है। उन्हें शान्ति निय थी; धाहादी निय थी-फिर भी कई श्रवसरों पर उन्हें इन में से एक को खुनने पर विवश होना पड़ा .....??

तात सेना की २४वीं (१६४२) सालगिरह पर मोशिए स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों के युद्ध-उद्देशों के बारे में एक इतना स्पष्ट वक्तव्य दिया जैसा कि पहले कभी महीं दिया गया था। उन्होंने कहा:—

"इंग्लैएड, रूस और अमरीका के सहयोग का कार्यक्रम जातिगत भेदभाव की समाप्ति, राष्ट्रों की समता और उनके प्रदेशों की अखण्डता, परतंत्र-राष्ट्रों की मुक्ति, और उन्हें उनके सत्ता-संपन्न अधिकारों को फिर से दिलाना, प्रत्येक राष्ट्र को स्वैच्छा से अपने मामले तै करने का अधिकार देना, जिन राष्ट्रों ने कप्ट और मुसीवतें केली हैं उन्हें आर्थिक सहायता देना और उन्हें अपने भौतिक कल्याण की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, प्रजातंत्रात्मक स्वतन्त्रताओं का पुनः संस्थापन और हिटलरी शासन का विश्वंस है।"

यदि इस प्रधान मन्त्री चर्चिल श्रीर राष्ट्रपति रूजवेल्ट-द्वारा बनाए गए श्रष्टसूत्री श्रधिकार-पत्र की तुलना श्री स्टालिन द्वारा प्रकाशित किये शतसूत्री श्रधिकारपत्र से करें तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि यह श्रधिकारपत्र पहले की श्रपेचा श्रधिक स्पष्ट, असंदिग्ध, ज्यापक श्रीर उदार है। यह बात विशेष रूप से उन्लेखनीय है कि श्रगर तिटेन उक्त कार्यक्रम की पहली मद ही स्वीकार कर ले तो द्विण श्रश्नोका में ऐसे भारतीय-विरोधी कानून के लिए गुंजाहश ही नहीं रह जाती, जो उसने श्रमेल १६४३ में सार्वभीम विरोध श्रीर भारत-सरकार की पवित्र चेताविनयों के बावजूद पास कर दिया।

# विटेन में प्रतिकिया

हथर भारत-सरकार ने कांग्रेसजनों और कांग्रेस-संगठन पर श्रमना 'त्रानी श्रोर विद्युत् श्राक्रमण' श्रुरू कर दिया श्रोर समाचारपत्रों श्रोर देश के सार्वजनिक जीवन को कुचलने की ठानी, उधर भारत-मन्त्री श्री एमरी ने जन्दन में तुरन्त ही दो ब्राडकास्ट-भाषण दिये। एक भाषण उन्होंने ६ श्रमस्त, १६४२ को ब्रिटेन के जोगों के नाम श्रीर दूसरा १० श्रमस्त को श्रमरीका के लोगों के नाम ब्राडकास्ट किया।

अपने पहले बाढ कास्ट में श्री एमरी ने सर स्टेफर्ड किल्स के मिशन का हवाला देते हुए कहा कि भारत के उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रवन्ध और युद्ध-प्रयस्त में भाग लेने की वातचीत सुख्यतः कांग्रेस-नेताश्रों के दुराप्रह श्रथवा "सब कुछ दीनिए या कुछ भी नहीं" वाले रुख के कारण श्रसफल हो। गई। श्रागे शापने कहा कि बिटेन के प्रस्तावों को उकरा देने का परिणाम यह हुआ है कि उससे भारतीय लोकमत श्रथिक निराश हुआ है श्रीर कांग्रेस के नेतृत्व में उसका विश्वास त्रुरी तरह से उठ गया है। ज्यों-ज्यों हम १६४२ के बाद के तीन सालों श्रीर विक्रित कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के श्रन्तिम श्रध्याय के इतिहास का सूचम दृष्टि से श्रध्ययन करेंगे हमें श्री एमरी के उक्त कथन की सत्यता स्पष्ट होतो जायगी। श्री एमरी इस बात पर फूले नहीं समाते थे कि उन्होंने गांधीजी श्रीर उनके सहयोगियों के बीच की कड़ी काट दी है। वे प्रसत थे कि इन्होंने नेताश्रों श्रीर जनता के पारस्परिक संपर्क की श्रह्णज्ञा को वोद दिया है श्रीर हस प्रकार संभावित विस्कोट को रोक दिया है। वे खुश थे कि उनके हाथ इस बात से श्रीर भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं कि वाहसराय की परिपद् के जिन पन्द्रह सदस्यों ने कांग्रेस के नेताश्रों की गिरफ्तारी के बारे में कैसता किया था, उनमें से ग्यारह सदस्य स्वयं भारतीय थे, जिन्हें इस सम्बन्ध में "भारत के श्रीधकांश जिनमेदार स्त्री-पुरुषों का समर्थन प्राप्त है।" श्रमरीका के नाम श्रपने बाढकास्ट में भी श्री एमरी ने हसी प्रकार के विचार प्रकट किये।

भारत की घटनाओं के बारे में निटेन की जनता श्रीर निभिन्न हक्तों की श्रतिक्रियाण भिन्नभिन्न थीं। वहां के न केवल सरकारी श्रीर गैर-सरकारी हल कों की श्रतिक्रियाण ही एक-दूनरे के
विपरीत थीं, विलेक समाचारपत्रों में भी मतेन्य ने था। इस युग के शारंभिक-काल में लन्दन के
सुप्रसिद्ध पन्न 'टाइम्स' का रुख विल्कुल श्रसाधारण रहा। इस पत्र की सदा से यह नीति रही है
कि वह निटेन की पदालद सरकार का शत शिवरत समर्थन करता है, चाहे यह सरकार किया भी
दल की क्यों न हो; लेकिन इस श्रवसर पर उसने श्रपनी इस परंपरा की विलाजित देकर सत्य
की खोज श्रीर इस मामले के पन्न-विपन्न के सम्यन्थ में निष्यन जांच-पद्वाल करने पर जार
दिया। 'मांचेस्टर गार्जियन' की मांति उसने भी तरकालीन सरकार की सर्वतोग्रयी इसन-नीति

का समर्थन न करके युगों से चली श्रानेवाली दमन श्रीर समसौते की दुइरी नीति का वर्ति-पादन किया। जब कुमी पालींमेंट श्रथवा स्वयं भारत में भारतीय समस्या के बारे में कोई घटनां घटती तो यह पत्र श्रपने विचार श्रवश्य प्रकट करता। चुनांचे सदा की भांति इस बार भी श्री एमरी के बाडकास्टों के बारे में उसने श्रपना दृष्टिकीण जनता के सामने रखा। इस श्रवसर पर उसने जिखा कि "किसी रचनात्मक नीति के बिना दमन-नीति युद्ध श्रीर शान्ति दोनों ही में श्रसफल श्रीर बेकार साबित होगी। इतना ही नहीं, वह उससे कहीं श्रधिक ख़तरनांक भी साबित हो सकती है।"

इन गिरफ्तारियों से दो महीने पहले 'न्यू स्टेटसमैन ऐएड नेशन' ने 'गांधीजी यथार्थ वाद की श्रोर' (२७-६-४२) शीर्ष क लेख में लिखाः—''हरिजन' में गांधीजी के सब से हाल के वक्तन्य को देखने से पता चलता है कि पंडित नेहरू श्रीर डा॰ श्राज़ाद के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसके फलस्वरूप वे श्रधिक यथार्थवादी हो गए हैं।'' यह मांग करते हुए कि ब्रिटेन के प्रभुत्व से भारत का मुक्ति पाने का श्रधिकार स्वीकार कर लिया जाय उन्होंने (गांधीजी) लिखा है:—

"लेकिन मैं स्वयं उनकी सैनिक श्रावश्यकता की स्वीकार करता हूँ। जापानी प्रभुत्व की रोकने के लिए संभवत: उन ( श्रंग्रेज़ों ) की भारत में रहना पहें। जापानी श्राक्रमण की रोकने की यह भावना हम दोनों में समान रूप से हैं। संभवतः चीन के लिए भी ऐसा ही श्रावश्यक हो।

"तब इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिटेन यह कह दे कि वह अब भारत का शासक महीं रहा तो वे (गांधीनी) भारत की रचा के लिए बिटेन के युद्ध-प्रयत्नों में बाधा न पहुंचाकर उसे ऐसा करने की खुली छुटी दे देंगे। अगर गांधीजी उस वक्त भी, जब कि सर स्टैफर्ड फिप्स भारत गए थे, ऐसा ही दृष्टिकीण रखते तो सम्भव दै कि उन (किप्स) का मिशन सफल हो जाता।"

गांधीजी की गिरफ्तारी के पांच दिन वाद 'न्यू स्टेटस्मैन ऐएड नेशन' ने भारतीय दुर्घटना के सम्बन्ध में लिखा—"ऐसे अवसरों पर हिंसा से-हिंसा का जन्म होता है और अहिंसा पर चलने-वाली जनता, जैसा कि गांधीजी इससे पहले भी एक अवसर पर देख चुके हैं, शायद ऐसे काम कर बैंडे जो कि गांधीजी के सिद्धांतों के प्रतिकृत हो। दमन के चेत्र में यदि एक बार पुलिस को खुली छुटी दे दी गई तो हिंसात्मक दुर्घटनाओं का घटना अनिवार्य है।"

'मांचेस्टर गार्जियन' ने बिटेन, गैर-कांग्रेसी भारतीयों और मित्रराष्ट्रों से भी श्रनुरोध किया कि "श्राप हमें इस मगढ़े को निजटाने में मदद दें जिसकी वजह से हम सभी को नुकसान पहुंच रहा है।" बेलसफीर्ड-जैसे सुप्रसिद्ध लेखक ने 'रेनाल्ड्स न्यून' श्रीर श्री लियोनल फील्डन ने 'श्रान्ज्ञर्वर' में लिखे गए श्रपने लेखों में यह सुमाव रखा कि ''गांधीजी को विदेसर श्रयवां चेकर्स में श्रतियि के रूप में श्रामंत्रित करके सरकार को उनसे सममौता कर लेना चाहिए, श्रीर वे मूर्ख नहीं हैं।"

इसके श्रवावा कलकत्ता के विशय श्रीर भारत के बाट-पादरी ढा॰ फीस वेस्टकॉट ने भी त्रिटिश सरकार से कांग्रेस के साथ सममौता कर जैने का फ़ोरदार श्रापद किया। श्रापने वताया कि किस प्रकार "भारत-सरकार ने वास्तव में स्विनय-श्रवज्ञा-श्रान्दीजन छेड़ने का श्रादेश मिलने से पहले ही श्रपनी कार्रवाई श्रुष्ट करदी श्रीर इसने यह कार्रवाई ऐसे मीके पर की जब कि गांघीजी सविनय-श्रवज्ञा को स्थगित करने श्रीर वाहसराय से इस सम्बन्ध में बातचीत करने की श्रोपणा कर चुके थे, ताकि कांग्रेस भारत की सैनिक रक्षा-ग्यवस्था के काम में पूरी तरह से माग ते सके।" लाट-पादरी ने इस बात पर फ़ोर दिया कि कांग्रेस के नेतान्नों के श्रंतिम वक्तव्यों में श्रव भी समस्तीता करने की 'दर भावना' पाई जाती है। आपने आगे कहा कि "दमन-नीति के परिणामस्वरूप सरकार को समस्तीत की कोशिशों को नहीं छोड़ देना चाहिए। स्वयं कांग्रेस के भीतर ऐसे शक्तिशाली तस्त्र मौजूद हैं जो युद्ध-प्रयत्न में सिक्रय रूप से भाग लेने और मित्रराष्ट्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करने के पत्त में हैं। इस वक्त सभी "को समान रूप से युद्ध-प्रयत्न के लिए संगठित करने का एक ही तरीका है कि देश के राजनीतिक दलों के वास्तविक नेता में को एक ऐसी शासन-परिषद् स्थापित करने के लिए कहा जाय जिसे वास्तविक श्रधिकार प्राप्त हों। निस्सन्देह समस्तीत के मार्ग में अनेक कठिनाइयां हैं। इसका श्राधार युद्ध में सहयोग होना चाहिए श्रोर नई सरकार को जनता के प्रमुख वर्गों और दलों का प्रतिनिधि होना चाहिए। हो सकता है कि समस्तीत की बातचीत निराशाजनक श्रीर असफल रहे, लेकिन इस दिशा में चाहे कितनी हो कठिनाइयां क्यों न हों, समस्तीता दमन की शिकार बनी पीड़ित जनता के घरेलू युद्ध में कहीं श्रधिक बेहतर है। ज्यों-ज्यों जापानी भारतीय सीमा के समीप पहुँचेंगे वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके लिए ऐसा भारत अच्छा साबित होगा जिसके साथ श्रमी समस्तीत की बातचीत चल रही है श्रथवा ऐसा भारत जिसके साथ एक उचित समस्तीत की सब कोशिशें छोड़ हो गई हैं।"

१२ श्रमस्त, १६४२ को बिटेन के मज़दूर दल ने एक वक्तस्य प्रकाशित किया, जिसमें इसने श्रपनी नेशनख एक्ज़ीक्यूटिव-द्वारा २२ जुलाई को पास किये गए प्रस्ताव को दुहराया श्रीर उसके नेता श्री प्रीमबुद ने भी वही विचार पकट किये, जिनका ज़िक इस वक्तस्य में किया गया था।

मज़दूर दल और देड यूनियन कांग्रेस ने अपने संयुक्त वक्तन्य में कहा :--

"भारतीय स्वायत्त शासन के पत्त में मज़दूर दल की घोषणाओं, किप्स-मिशन, श्रीर उसके बाद भारतीय नेताओं श्रीर भारतीय दलों के वक्तव्यों के प्रकाश में श्रीर एशिया तथा समस्य प्रशस्त चेत्र में जापानी श्राक्रमण के परिणामस्वरूप भारत के लिए इस समय जो भारी खतरा पदा हो गया है, उसे देखते हुए, हम भारतीय लोगों से हार्दिक श्रपील करना श्रावश्यक सममते हैं।

"हम यह बात विशेष रूप से याद दिलाना चाहते हैं कि बरसों से जेबर-पार्टी का यह सुनिश्चित मत और दृद धारणा रही है कि भारतीयों को स्वभाग्य-निर्णय का पूर्ण अधिकार है। गत मई में भी पार्टी ने अपने वार्षिक सम्मेजन में इसी नीति का समर्थन किया है और अब ब्रिटिश सरकार और पार्जमेण्ट ने भी स्पष्ट रूप से भारतीयों के इस अधिकार को मान जिया है। इसके अजावा हम सम्मेजन के उस सर्वसम्मत मत का भी स्मरण दिलाना चाहते हैं, जिसमें समने विटिश सरकार और भारतीय जनता—दोनों ही से शीव्र ही कोई सन्तोषजनक समम्तीता कर जेने का श्रवरोध किया है।

"मज़दूर दल की यक्नीन है कि युद्धोत्तर-कालीन संसार में स्वतंत्र भारत की स्थापना निश्चित है और इस सम्बन्ध में बिटिश सरकार-द्वारा किसी प्रकार के विलम्ब या टालमटोल की नीति की सम्भावना नहीं है।

"दुनिया जानती है कि भारतीय स्वतन्त्रता के सिद्धांत के सम्बन्ध में श्रव पूर्ण मतैक्य है। यह एक बड़ी भारी श्रीर ऐतिहासिक सफलता है। यह स्पष्ट है कि यदि मित्रराष्ट्रों की जीत महीं

मुसलमान हैं (इस अवसर पर एक सदस्य ने कहा, यह एक वेहूदा बात है। श्रीर इस पर शानित, शान्ति' की श्रावाजें सुनाई दीं) जिन्हें श्रात्मनिर्णय का पूरा-पूरा हक है। इसके श्रजावा दिलत-वर्ग अथवा ४ करोड़ 'श्रछूत'—जिन्हें श्रछूत इसलिए सममा जाता है कि उनके स्पर्शमात्र से उनके धर्म बन्धु हिन्दुत्रों का धर्म अष्ट हो जाता है, और देशी नरेशों की है। करोड़ जनता, जिनके साथ इसने संधियां कर रखी हैं, कांग्रेस की विरोधी है श्रीर उनका उससे किसी किस्म का कोई संयन्ध नहीं है। इस प्रकार भारत की कुल ३६ करोड़ की श्राबादी में से केवल इन तीन वर्गों की २३ करोड़ ४० लाख जनता ही उसके विरुद्ध है। इसके श्रलावा इसमें विटिश भारत के हिन्दुओं, सि वां श्रीर ईसाइयों के बहुत से वे वर्ग शामिल नहीं हैं, जिनका कांग्रेस की वर्तमान नीति से विरोध है। यह जरूरी है कि हमें ब्रिटेन में श्रीर दूसरे देशों में इन मुख्य तथ्यों की उपेचा नहीं करनी चाहिए, न्योंकि इसं श्राधार-मृत तथ्य के विना भारतीय समस्या श्रथवा बिटेन श्रीर भारत के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करना संभव नहीं है। अब कांग्रेस बहुत-सी बातों में गांधीजी की श्रहिंसा की उस नीति की, जिसका वे इतने समय से सैद्धान्तिक रूप से प्रचार करते रहे हैं, विजांजित देकर खुजे रूप में एक क्रान्तिकारी श्रान्दोत्तन की शक्त में प्रकट हुई है। उसके इस श्रान्दोत्तन का उद्देश्य यातायात् के साधनों-रेत और तार श्रादि को पंगु बना देना श्रीर साधारणतः श्रव्यवस्था फैलाना, दुर्कानें लूटना, पुलिस पर इसने और क्रातापूर्ण अत्याचार करना है। इस सारे कार्यक्रम का मकसद अथवा उसका परिणाम भारत पर जापान के आक्रमण के खिलाफ देश की रज्ञा-व्यवस्था के मार्ग में श्रह चन पैदा करना है श्रीर जापानी श्राकान्तता इस समय श्रासाम की सीमा श्रीर बंगाज की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर खड़ा है।

"हो सकता है कि कांग्रेस की इन कार्रवाइयों में विस्तृत पैमाने पर जापानियों का हाथ हो श्रीर उन्होंने सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को ही श्रपना विशेष जचय जुना हो। उदाहरण के तौर पर यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बंगाल की रचा के लिए भारत की जो सेनाएं इस समय श्रासाम की सीमा पर तैनात हैं, उन पर खास तौर से हमला किया गया है। इन परिस्थितियों में वाइसराय श्रीर भारत-सरकार ने वाहसराय की शासन-परिपद् की सर्वसम्मति से, जिसमें श्रिषकांश भारतीय ही हैं—जो देशभक्त श्रीर बुद्धिमान् व्यक्ति हैं—इस संस्था के केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय संगठनों को कुचल देना श्रावश्यक समक्ता है, क्योंकि इस ( संस्था ) ने विरोधी कार्रवाइयां करने की ठान ली है।

"गांधीजी श्रीर दूसरे बड़े-बड़े नेताश्रों को नजरबन्द कर जिया गया है श्रीर उन्हें हर किस्म की सह जियतें श्रीर श्राराम पहुँचाने को कोशिश को गई है। जम तक यह संकट दूर नहीं हो जाता उन्हें जेज में ही रखा जाएगा। वास्तव में यह बड़े सोमाग्य की वाम है कि जहाक जातियों के जपर कांग्रेस का कोई प्रमाव नहीं है, क्योंकि बिटिश फौजों के श्रजाव। हिन्दुस्तान के बचाव की मुख्य जिम्मेवारी इन्हीं जातियों पर है। इनमें से बहुत-सो जातियों का हिन्दु-कांग्रेस से गहरा मतभेद है श्रीर वे यह कभी भी गवारा नहीं करेंगी कि कांग्रेस उन पर हक्षमत करे श्रयवा उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ इस तरह से गुलाम बनाया जाय।"

श्रागे श्री चिंचत ने कहा—"भारत में श्रानिवार्य सैनिक सेवा श्रथवा भर्ता नहीं है, सिकिन फिर भी दस जाल से भी ज्यादा भारतीय इस विश्व-युद्ध में संयुक्तराष्ट्रों की मदद के खिए स्वेच्छा से शामिज हुए हैं। भारतीय सैनिकों ने जड़ाई के विभिन्न श्रखाड़ों में श्रपनी बहादुरी के जीहर दिखाए हैं और यह बड़े संतोष की बात है कि इन पिछले दो महीनों में, जब कि कांग्रेस भारत सरकार के खिलाफ अपनी शक्ति का संगठन करती रही है, १,४०,००० से भी अधिक नये रंगस्ट स्वेन्छा से सेना में भरती हुए हैं और उन्होंने सम्राट् के प्रति वफादारी की शपथ उठाई है और इस तरह से अपने देश की रचा के लिए उन्होंने पिछले सब रेकार्ड तोड़ दिये हैं। अब तक जो दुछ भी हुआ है उससे तो यहीं साबित होता है कि कांग्रेस भारतीय सेना को उसके कर्तन्य-पथ से विमुख करने में असफल रही है। वह उसे अपने मायाजाल से प्रभावित नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, भारतीय सरकारी अफसरों अथवा स्वयं भारतीय जनता को प्रभावित करने में भी वह बुरी तरह असफल रही है। मारत प्राय: यूरोप जितना ही बड़ा और विस्तृत महाद्वीप है। परन्तु वास्तव में उसकी आबादी उससे अधिक है और भारतीयों में यूरोपियनों से कहीं अधिक धार्मिक और जातिगत भेदभाव हैं, जिनकी वजह से वे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हैं।

"३६ करोड़ जनता का संपूर्ण शासन-प्रबन्ध स्वयं भारतीयों के ही हाथों में है भीर भारतीय है सिविज सर्विस में श्रंप्रेजों की संख्या तो ६०० से भी कम है। सभी सार्वजनिक सर्विसें इस समय श्रपना काम कर रही हैं। पांच प्रान्तों में, जिनमें दो सबसे बड़े प्रान्त भी शामिज हैं और जिनकी श्राबादी ११ करोड़ है, धारासभाशों के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीय मेंत्रिमंडल काम कर रहे हैं। शहरों और देहातों के बहुत से स्थानों में जनता ने नागरिक श्रधिकारियों का हाथ बँटाया है।

"यातायात् के साधनों को काट देने से संबन्ध रखनेवाला कांग्रेस का विद्रोह श्रव श्रसफल होता जा रहा है। श्राग लगाने श्रोर लूटमार की कार्रवाहयों को द्याया जा रहा है श्रोर जान-माल का बहुत ही कम नुकसान हुआ है। इतने विशाल श्रोर विस्तृत देश में ४०० से भी कम जाने गई हैं श्रोर नागरिक श्रधिकारियों की सहायता के लिए ब्रिटिश-सेना के केवल धोए-से ब्रिगेड ही इधर-उधर भेजने पड़े हैं। श्रधिकांश जगह भारतीय जनता ने वलवाहयों की खूब खबर जी है श्रोर उन पर काबू पा लिया है।

"मुक्ते पूरा यकीन है कि यह सभा चाहेगी कि मैं बहादुर भारतीय पुलिस और भारतीय सरकारीवर्ग के प्रति, जिनका ब्यवहार साधारणतः बड़ा प्रशंसनीय रहा है, अनकी दृदता और राजभक्ति के लिए आभार प्रकट करूं। संत्तेप में, सबसे बड़ी और उल्लेखनीय वात, जोिक कांग्रेस के इस हिंसात्मक आन्दोलन से स्पष्ट हुई है, यह है कि कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती; वह एक कमजोर जमात है और वह देश के साधारण जीवन को ब्यवस्थित करने में नाकामयाव रही है। वाइसराय और उनकी शासन-परिषद् जिन दृद, लेकिन संयत साधनों का सहारा जेकर विभिन्न भारतीय वर्गों और संप्रदायों के जीवन की रचा कर रही है, और देश के बचाव के लिए भारतीय और जिटिश सेनाओं को जापानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए खुली छुटी दे रही है, उसके लिए सरकार उनका समर्थन करना आवश्यक सममती है।

"इस सम्बन्ध में में श्रापको यह बता दूं कि बहुत-सी सेनाएं भारत पहुंच गई हैं श्रीर इस वक्त उस देश में श्वेत सैनिक इतनी वड़ी संख्या में मौजूद हैं, जितने पहले कभी नहीं रहे, यद्यपि देश की विशाजता श्रीर भारी जनसंख्या को देखते हुए वे श्रव भी बहुत थोड़े हैं। इस-जिए मैं इस सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि भारत की मौजूदा स्थिति से हमें श्रवुचित रूप से घबराना या निराश होना नहीं चाहिए।"

उसी दिन प्रश्नोत्तर के समय भारत-मन्त्री ने बताया कि संयुक्त-राष्ट्रों के प्रधान सह-

बातचीत करना मुनासिब सममा जिन्हें स्वयं उन्होंने श्रथवा उनके सजाहकारों ने उपयुक्त सममा। इतना ही नहीं, न जाने यकायक उन्होंने श्रपनी इस बातचीत का सिजसिजा ज़त्म करके इंग्लैयड वापस भाग जाने की क्यों सोची ?

रह सितम्बर को लन्दन में युद्ध की परिस्थिति का सिंहावलोकन करते हुए श्री एमरी ने कहा, ''किसी भी दल-द्वारा लादा गया विधान कभी टिक नहीं सकता, लेकिन गांधीजी श्रीर कांग्रेस के संगठन का नियंत्रण करनेवाले उनके मुट्टीभर साथियों का श्रसली मकसद यही है। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने हाल में बड़े पैमाने पर तोइ-फोड़ का श्रान्दोलन श्ररू करने का फैसला किया था। श्रीर इस तरह से वे भारत सरकार से घुटने टिकवा लेना चाहते थे। उससे न देवल तात्कालिक युद्ध-प्रयत्न के लिए भारी ख़तरा पैदा हो/जायगा, बल्कि भारत की भावी स्वतन्त्रता श्रीर एकता भी खतरे में पड़ जायगी।''

यह एक श्रीर क्रूड है, जिसका हमें प्रतिवाद करना होगा। क्या कभी कांग्रेस ने यह कहा है कि सिर्फ उसे ही भारत का विधान तैयार करने का हक है ? परन्तु इसके विपरीत कांग्रेस ने तो वर्तमान पृथक् निर्वाचन पद्धति के श्राधार पर ही एक विधान परिपद् चुने जाने की मांग की है श्रीर यह भी साफ तौर पर घोषणा की है कि किसी भी 'साम्प्रदायिक प्रश्न' के निर्णय में संबद्ध श्रव्पसंख्यकों के बहुमत से ही कोई फैसजा किया जायगा।

श्रगर संयुक्त प्रांत, बिहार श्रीर महास-जैसे प्रांतों में दक्तित जातियों के जगभग सभी प्रतिनिधि कांग्रेसजन हो सकते हैं श्रीर श्रगर विद्वार श्रीर मद्रास में द्वरिजन कांग्रेसी मन्त्री भी हो सकते हैं तो श्राप यह कैसे दावा कर सकते हैं कि हरिजनों का कांग्रेस से कोई वास्ता ही नहीं हैं। इसके श्रताचा कांग्रेस देश के श्रांतरिक नवजागरण श्रौर बाहरी श्राजादी के एक राष्ट्रीय श्रांदोलन की प्रतीक है। इसलिए बिटेन के श्रनुदार श्रथवा मज़दूर दल के खिलाफ उदार दल से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा करना गलती होगी। कांग्रेस उस विचार-धारा के लोगों की एक प्रतिनिधि-संस्था है जो निदेशी जुए से भारत को मुक्त करने के , जिए हर कुर्यानी देने को तैयार हैं और जो श्रात्म-बितदान का दढ़ निश्चय किये हुए हैं। भारत के ग्याग्द सूवों में से श्राठ में वह प्रांतीय स्वायत्त-शासन,की योजना पर श्रमल कर रही थी श्रौर शेप प्रांतों में से कम-से-कम एक में, जो श्रंग्रेज़ों के बनाए कानूनों के मुताबिक सब से बड़ा था, विभिन्न दलों ने श्रपनी नीचता-पूर्ण चालबाजियों के वल पर कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने में श्रद्धनें पैदा कीं, फिर भी उसमें कांग्रेस का ही प्रभाव सर्वोपरि बना रहा। यह कांग्रेस ही थी जिसे १६३७ में जार्ड जिनजिथगी ने यह अगरवासन दिया था कि गवर्नर प्रांतों के रोजमर्रा के शासन-प्रचन्ध में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे श्रौर सभी जानते हैं कि केवल ऐसे ही श्राश्वासनों की वर्जह से कांग्रेस के बिए विभिन्न प्रांतों में जुलाई १६३७ में मंत्रिमंडल बनाने संभव हो सके थे। श्रगर सभी प्रांतों की कुल सीटों में से, जिनकी संख्या १४०० से भी ऊपर थी, कांग्रेस ने एक ही बार में ७११ सीटों पर बन्जा कर लिया था तो फिर श्राप उसे जाली संगठन क्योंकर कह सकते थे जैसी कि श्री चर्चित्र की कोशिश थी। इसके प्रलावा इमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मार्च-प्रश्रेल -१६४२ में जब सर स्टेफर्ड किप्स भारत आए थे तो उन्होंने यही बोपणा की थी कि उनका पहला काम केवल कांग्रेस श्रीर लीगवालों से मुलाकात श्रीर वातचीत करना है। श्राखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया श्रीर क्या वजह है कि श्री चर्चिल ने, जिन्होंने उसे भारत भेजा था, सिक्लों, ईसाहयों श्रीर गैर-कांप्रेसी हिन्दुयों के बारे में कुछ भी कहने की हिदायतें नहीं कीं।

जाहिर है कि श्री चिंचल यह नहीं कर सकते ये कि 'चित भी मेरी श्रीर पट्ट भी मेरी।' इसके श्रलाचा उन्होंने भारतीय सिविल सर्विस में काम करनेवाले ६०० श्रंग्रेज़ों का ज़िक करते हुए कहा कि वास्तव में तो इस सर्विस का सारा श्रवन्ध स्वयं भारतीयों के ही उपर है। ठीक यही हालत जर्मनी-द्वारा पराजित किये जाने के बाद १६४३ में फ्रांस की थी। लेकिन क्या इसके ये मानी हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की हक्ष्मत हो गई थी जैसे कि फ्रांस में फ्रांसीसियों की थी। इस लड़ाई ने यह सावित कर दिया है कि सिर्फ हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश नहीं है जो अपने मालिक की गुलामी श्रीर उसके दुकड़ों पर पत्रना पसन्द करता है, लेकिन एक बार पराजित श्रीर निहत्थे हो जाने पर यूरोपीय राष्ट्र भी ऐसा ही करते हैं। गुलामी की वजह से ही लोग नौकरियां करते हैं श्रीर जगहें खाली नहीं होने देते। गरीबी, श्रभाव श्रीर मुफलिसी की वजह से ही लाखों श्रादमी भारतीय हेना में भरती हुए हैं—श्रथवा वया स्वयं किष्स के शब्दों में यह कहना उचित न होगा कि वस्तुत: श्राज भारत की श्रपनी कोई सेना है ही नहीं।

शी चिंत ने कामन सभा में काँग्रेस पर यह इताजाम लगाया था कि वह ज्यापारिक, श्रीद्योगिक श्रीर श्राधिक हितों के दल-बूते पर नाचती है। मान लीजिए कि यह सही है, तो क्या ऐसा करना कोई गुनाह या पाप है ? कांग्रेस तो अपने चवन्नी के सदस्यों के बल-बूते पर खड़ी है और जब वे गरीब हो जाते हैं तो उसे भी भूखों मरना पहता है। क्या भारत के न्यापारी श्रीर कारखानेदार भारतीय नहीं हैं ? बया वे कर नहीं देते ? बया उन्हें स्वराज्य लेने का कोई इक महीं ? क्या कभी कांग्रेस उनके इशारों पर नाची है ? क्या शराब-वंदी के सिलसिले में बस्बई में लगाया गया मकान-दैवस, कर्जा सहायक बिल और कारतकारी बिल उन (न्यापारियों भौर श्रौद्योगिकों) की भलाई के लिए पास किये गए थे श्रथवा गरीबों के लिए ? श्री चर्चिल किस के बूते पर टिके हुए हैं ? ब्रिटेन के असती शासक कीन हैं ? इसका जवाब स्वर्थ प्रोफेसर हेरल्ड लास्की ने, जो कि बिटेन के एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति और नाजी तथा फासिस्ट श्राक्रांतताश्रों के खिलाफ एक प्रजातन्त्रवादी दृढ़ मोचें के समर्थक हैं, दिया है। इस ववत कामन-सभा में अनुदार दृत्त का बोलबाला है, जो कि १६३४ में एक गलत श्रीर ऋठे सवाल की लेकर चुना गया था। इस पार्टी का श्रसंजी मकसद तो उत्पादन के साधनों पर यथा-संभव गैर-सरकारी जोगों का कब्जा बनाए रखना है। अन्त में, हम यह कहना चाहते हैं कि श्री चर्चिल को यह कहने या दावा करने का कोई हक नहीं कि कांग्रेस ने श्रहिंसा को तिलांजलि देकर यातायात् के साधनों को नए-अप्ट कर देने की साजिश की है। उन जीगों ने, जिनका कांग्रेस के साथ दूर-दराज का भी ताल्लुक नहीं है, स्वयं यह माना है कि बम्बई और श्रहमदाबाद के उपद्वों की जिम्मेदारी उनके उपर है। सच तो यह है कि जब कांग्रेस के नेताओं को अपना आन्दोलन छेड़ देने से पहले ही दूंस-दूंसकर जेलों में भर दिया गया तो देश क्रोध से पागल हो उठा श्रीर जब क्रोधोन्मत्त जनता निःशक्त होती है तो उसका खुर्जी जड़ाई के तरीकों को छोड़कर गुप्त साधनों का सहारा जेना सर्वथा स्वाभाविक है। स्वतंत्र गांधी भारत का प्रथम पहरेदार श्रीर देश की शांति तथा व्यवस्था का सब से बहा शासक है। लेकिन शंग्रेज़ों के लिए श्रहिंसा के सिद्धांत श्रीर उनकी युद्धकला को सममना मुश्किल है श्रौर उनकी कोशिश हमेशा उसे हिंसा में परिवर्तित करने की रहेगी। कांग्रेसी नेताश्रों की श्रसामयिक, एक साथ और श्रन्धाधुन्ध गिरफ्तारी के बारे में उनका यह तर्क है कि गांधीजी-द्वारा वाइसराय से मुखांकात करने का श्रयं तैयारी करना श्रीर समय टालना था। मान जीनिए कि यह बात सही है । क्या विटिश सरकार एक निहस्थी जनता के विद्रोह को नहीं दवा सकती ? कांग्रेस

श्री एमरी ने गांधीजी के उद्धरणों का जिक्र किया था। उन पर हम 'सरकारी नीति पर गांधीजी'-शीर्षक अध्याय के अन्तर्गत सोध-विचार करेंगे। इसके श्रजावा उसमें हम भारत के उपद्रचों के बारे में भारत सरकार की पुस्तिका श्रीर श्वेतपत्र के उद्धरणों पर भी सविस्तार सोच-विचार करेंगे।

पार्लीमेरट में श्री चर्चिल श्रीर श्री एमरी के इन उल्लेखनीय वक्तन्यों के थोड़े दिनों बाद ही श्रनह्बर १६४२ में भारत के बारे में बिटेन की दोनों सभाश्रों में फिर पूरी तरह से बहस हुई जबिक बर्मा श्रीर भारत ( श्रस्थायी श्रीर मिश्रित ) दिपयक विल का दुसरा प्रवचन प्रारम्भ हुआ। इस नाटक का दश्य है ब्रिटेन की सामन्त-सभा और रंगमंच के श्रमिनेवा हैं भारत के उप-मन्त्री इ्यूक श्राफ डेवनशायर । लेकिन उन्होंने भी वही पुराना राग श्रलापा । कि किप्स-मिशन इस वजह से असफल होगया कि चूं कि कांग्रेस पार्टी कोई सममौता करने को राजी नहीं थी श्रौर दूसरे इसलिए कि वह श्रपने को भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानने का दावा करती थी । श्रागे श्रापने कहा कि "श्रगर हम भारत के उन विभिन्न तत्वों की उपेचा . करके, जिनकी कुल संख्या मिलाकर कांग्रेस से कहीं श्रधिक है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंप देते तो उसका एकमात्र परिणामं अन्यवस्था और अराजकता होती। इसी प्रकार अगर कांग्रेस-द्वारा . विना दूसरे दुलों की सहायता के एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने की कोशिश की जाती ती उससे भी समस्या सुलक्त नहीं सकती थी । यह काम इसलिए भी कठिन था कि कांग्रेस की छोड़कर हिन्दु श्रों की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हिन्दू महासभा श्रौर मुस्लिम लीग की मांगें पररपर-विरोधी थीं । बस, गतिरोध की यही एक वजह है और वेचारी ब्रिटिश सरकार की तो यों ही च्यर्थ में बदनाम किया जा रहा है।" वाह ! खूब !! दरश्रसल उसे योंही वेकार में बदनाम किया जा रहा है ! पहले तो ख़द अंग्रेज ही क्रिप्स-घोषणा के जरिये देशी रियासतों को भारत ।से श्रताग रखते हैं और प्रान्तों को संघ से श्रतग हो जाने का हक देते हैं और फिर उस पर तुर्रा यह कि कांग्रेस और जीग में समकौता नहीं होता । इतना ही नहीं, म अगस्त १६४० को वे हिन्दू महासभा को भी स्वीकार कर जेते हैं श्रीर यह ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि एक श्रीर संस्था का दसरी ग़ैर-कांग्रेसी संरथाओं से मत भेद है और यह मतभेद भी इस वात पर है कि कांग्रेस के विना ही विधान बना लिया जाय । इस तरह से ब्रिटेन हिन्दुस्तान की |बदनाम करने की कोशिश करता रहता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कहानी वन्दर श्रोर दो विछियों की प्रसिद्ध कहावत से भी वाजी मार ले गई । यहां बन्दर दो नहीं, तीन या चार श्रपनी मर्जी के भुताबिक जितनी बिल्लियां चाहे श्रापस में जड़ा सकता है।

इतने पर भी ड्यूक श्राफ-डेवनशायर के शब्दों में इतनी शिष्टता या सौजन्य श्रवश्य वाकी पाया जाता है:—"में इस यात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रत्यच प्रमाण विद्यमान नहीं है, जिससे हम यह कह सकें कि हिन्दुरतान में दुश्मन श्रपना श्रसर फैला रहा है," लेकिन वे कांग्रेस पर यह इतजाम लगाने से नहीं थकते कि "टसने श्रपना श्रान्दोलन युद्ध-प्रयत्न के मार्ग में रोड़ा श्रदकाने के मकसद से चलाया है।" इसके बाद ट्यूक ने "पाद्रियों श्रीर राजनीतिज्ञों पर इसलिए कीचड़ उद्यालने की कोशिश की हैं, कि वे लोग भारत के गतिरोध की जिम्मेदारी ब्रिटेन श्रयवा भारत-सरकार पर क्यों टाल रहे हैं श्रीर क्यों यह कह रहे हैं कि इस मामले में पहल ब्रिटेन को ही करनी चाहिए।"

श्चन्त में श्चरने "वामपची" संमाचार-पत्रों श्रीर 'टाइम्स' की खबर ली है। 'टाइम्स'

की खबर श्रापने इसिलए जी कि चूंकि पत्र में लिखा था कि "श्रगर राजनीतिक कठिनाइयां दूर कर दी जायँ तो भारत के युद्-प्रयत्न में दसगुना वृद्धि हो सकती है श्रौर । विटिश सरकार श्रगर चाहे तो ये कठिनाइयां दूर कर सकती है । कठिनाई यह नहीं है कि हमें रंगरूट नहीं मिलते, बल्कि श्रसली चीज तो यह है कि हमें वैधानिक समस्या सुलमाने के लिए विशेषज्ञ श्रौर दुशल व्यक्ति नहीं मिलते।" ड्यूक ने घोषणा की कि किप्स-मिशन की श्रसफलता के बाद श्रगला कदम श्रब हिन्दुस्तान को ही उठाना चाहिए।

पहली अक्तूंवर को श्री एमरी से कामन-सभा में यह सवाल पूछा गया। कि भारत के कितने मंभावशाली व्यक्तियों अथवा संगठनों ने कांग्रेसी बन्दियों के साथ सममौते की वातचीत करने के बारे में मुनासिव सहू तियतें देने को लिखा है। उनसे यह भी पूछा गया कि ''पंडित नेहरू इस वक्त कहां हैं थ्रौर क्या उनके साथ जिखा-पढ़ी की जा सकती है ?'' इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा कि ''मुक्ते इस बारे में किसी ने नहीं लिखा, पंढित नेहरू को घरेलू मामलों के बारे में श्रपने परिवारवालों से पत्र-व्यवहार करने की इजाजत है, लेकिन में यह बताने को तैयार नहीं कि वे कहां हैं।" जब उनसे यह पूछा गया कि भारत में उपद्रव फैजानेवाली भीड़ पर वायुयानों से जो बम-वर्षा की गई है उसके बारे में वे पूरा हाल बताएँ श्रीर भविष्य में इन-नतरीकों से काम न लें तो श्री एमरी ने कहा, ''पिछले सप्ताह भारत की केन्द्रीय श्रसेम्बली में सरकारी तौर पर जो वक्तव्य दिया गया है श्रोर जो यहां के पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, मैं उससे श्रधिक श्रीर कुछ नहीं कह सकता । इसमें बताया गया है कि हाल के उपद्रवों में पांच दफा भीड़ पर वायुयान से मशीनगन-द्वारा गोली-वर्षा करनी पड़ी है और यह गोली उस वक्त चलाई गई जबकि बिहार में १८ सितम्बर को एक वायुयान दुर्घटना में चालक के मर जाने पर उस वायुयान के कर्मचारियों को भीड़ ने मौत के घाट उंतार दिया । जिन इताकों में व्यापक रूप से रेलमार्गों को नप्ट-अप्ट कर दिया गया श्रीर जहां बाद के कारण फीजों के यातायात में कठि-नाइयां पैदा हुई वहां तोड़-फोड़ के काम को रोकने के लिए वायुयानों की सहायता लेना आव-श्यंक सममां गया।"

भारत की वर्तमान श्रौर निकट-भविष्य की परिस्थिति के वारे में ब्रिटिश सरकार श्रौर भारत-सरकार की नीति का जिक्र करते हुए श्री एमरी ने कहा कि "जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है उसके नेताश्रों ने स्वयं श्रपनी नीति से साबित कर दिया है कि उनके साथ कोई बात-चीत नहीं हो सकती।

"भारत सरकार-द्वारा तब तक कांग्रेसी नैताओं के साथ कोई वातचीत करने थ्रथवा दूसरों को इसकी इजाजत देने का सवाज नहीं उठता जब तक कि भारत में उस सद्धट के फिर पैदा हो जाने का खतरा मौजूद है जिसके जिए वे जिम्मेदार हैं श्रथवा !जब तक वे श्रधिकारियों से यह साफ-साफ नहीं कह देते कि वे उन्होंने श्रवेध श्रीर क्रान्तिकारी तरीकों से भारत पर कन्जा कर जेने की श्रपनी नीति छोड़ दी है थ्रीर वे न केवल हम से ही बल्कि श्रपने देशवासियों से भी सममौता करने को तैयार हैं । जब तक कांग्रेस का मौजूदा रुख और दृष्टिकोण बना रहेगा तब तक उसके साथ कोई खुजह-सफाई नहीं हो सकती । उससे तो केवल मुसलमानों श्रीर दूसरे दकों के जिए मौर भी ज्यादा दिकतें पैदा हो जाएंगी । इसके श्रजावा सेना, पुलिस श्रीर सिविल सर्विस के लोग, जिन्होंने ऐसे संकट के समय में इतनी ददता का परिचय दिया है श्रीर जिनके

ऊपर न केवल सम्पूर्ण भारत का बल्कि मित्रराष्ट्रों का भाग्य भी बहुत श्रंश तक श्रवलंबित है, इसे एक भारी विश्वासघात समर्फोंगे।"

वर्तमान सभ्यता का यह एक अत्यन्त शोचनीय पहलू है कि श्री एमरी जैसा ब्यक्ति भी हिटलर श्रीर गांधी, तथा हिंसा श्रीर श्रहिंसा पर श्राधारित क्रान्ति में कोई फर्क नहीं कर सकता।

भारतीय राष्ट्रीय महासभा को यह मानने में कोई शर्म नहीं महसूस होती कि वह एक 'विधानवादी संस्था' से १६२० में एक क्रान्तिकारी संस्था वन गई श्रौर उसने श्रपना उद्देश्य सब न्यायोचित श्रौर शान्तिमय साधनों से पूर्ण स्वराज्य या मुकस्मिल श्राजादी हासिल करना धनाया । इन्हीं दोनों शब्दों के वास्तविक महत्व को कांग्रेस सदा से समकती रही है श्रीर इन्हें ही उसने सत्य और श्रिहंसा की संज्ञा दी है। जो राष्ट्र कभी तो श्रपने को भारत का मालिक श्रीर कभी उसका ट्रस्टी कहता रहा हो उसके लिए क्रान्ति और स्वतन्त्रता के शब्दों का महत्व सममना कठिन है, बल्कि उसे तो इन शब्दों से उत्तरे घुणा होगी श्रीर वह उत्तेजित हो उठेगा । परन्त, यदि १८३३ से लेकर १६४२ तक किये गए सभी वायदों, घोषणात्रों श्रीर श्रिधिकारपत्रों को ताक पर रखकर बिटेन श्रपने साम्राज्य की श्रच्चण्य बनाए रखना चाहता है तो श्राप कांग्रेस की इसके लिए चमा करेंगे कि उसने श्रपने श्रादर्शों को छिपाकर नहीं रखां श्रीर वह श्रपने श्रपरिवर्त्तनशील सिद्धान्तों पर दृढ़ रहते हुए ही खुले तौर पर उस साम्राज्य से लोहा लेती रही। इसमें तो रत्ती भर भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस शक्ति और सत्ता केवल अपने स्वार्थ के लिए ही हासिल करना नहीं चाहती, क्योंकि वह तो इस वात के लिए भी राजी हो गई कि ब्रिटेन सत्ता मस्लिम लीग को हस्तान्तरित कर दे। यद्यपि कांग्रेस पर यह इलजाम लगाया गया था कि वह किप्स-वार्ता में अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं करना चाहती और इसीलिए किप्स को वापस कौट जाना पड़ा, जेकिन बाद में स्वयं किप्स ने ही इसका खरदन करते हुए बताया कि दिछी में उनकी वातचीत के समय किसी भी दल की श्रोर से यह सवाल नहीं उठाया गया कि वाहसराय की शासन-परिषद् में श्रमुक दल के कितने प्रतिनिधि लिये जायं। दरश्रसल देखा जाय तो श्रवसर यह होता है कि पहले क्रूठ का प्रचार कर दिया जाता है श्रीर उसके काफी देर बाद सत्य बात प्रकाश में आती है और तब तक वह मूठा प्रचार अपना काम पूरा कर खेता है। गतिरोध दूर करने के बारे में श्री राजगीपालाचार्य ने एमरी को जो मु हतोड़ उत्तर दिया उसे हम यहां उद्धत करना उचित सममते हैं:--

"श्री एमरी अपनी तरफ से इस दिशा में जो भी नया कदम उठाते हैं या प्रयास करते हैं, उसका यही नतीजा निकलता है कि दोनों पत्तों के बीच मतभेद श्रीर भी श्रधिक बढ़ जाते हैं। श्री एमरी के भाषण से इम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने श्रस्थाई सरकार की स्थापना का सब प्रयत्न श्रीर विचार स्थाग दिया है।"

२६ श्रवह्यर को 'मांचेस्टर गाजियन' में बटरें एड रसन श्रीर उनकी पत्नी ने निखा कि श्रंग्रेन पूरी तरह से यह श्रतुभव नहीं कर रहे कि श्रमरीका में भारतीय गतिरोध के बारे में कितनी बेचेनी श्रीर उत्तेनना पाई जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न केवल भारत, यिक श्रमरीका श्रीर दूसरे मित्र-राष्ट्रों को यकीन दिनाने के लिए भी बिटेन को इस मामन्ने में कुछु-न-कुछ श्रवस्य करना चाहिये।

२६ श्रक्त्वर १६४२ को श्री बर्नन बार्टलेट ने भारतीय गतिरीध के निराकरण के लिए 'स्यूज क्रानिकत्व' में निम्न योजना प्रस्तुत की :--- "जब तक श्राप भारत की राजनीतिक श्रसमर्थता की भावना को दूर नहीं कर देते श्रथवा कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिस से जापानी श्राक्रमण की सम्भावना दूर न होती हो तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। श्री एटली श्रौर श्री एमरी दोनों ने ही पिछले महीने यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिटिश सरकार श्रव तक किंप्स-योजना पर कायम है। लेकिन उन्हें श्रपने इन श्रास्वासनों के समर्थन में ऐसा कोई वैधानिक कदम उठाना चाहिए या शाही घोषणा कर देनी चाहिए कि लड़ाई के बाद यथासंभव जल्दी-से-जल्दी भारत को श्राजादी दे दी जायेगी। यही नहीं, इस श्रन्तकीलीन श्रवधि में उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए जिस से भारत समान-शत्रु के विरुद्ध श्रपना पूरा सहयोग प्रदान कर शके।"

ं तन्द्रन के वामपत्ती सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'ट्रिब्यून' ने स्टालिन के नाम एक खुले पत्र में विका:---

"जर्मनी के खिलाफ लालसेना ने जो अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है उसने आपको संयुक्तराष्ट्रों का प्रमुख प्रवक्ता बना दिया है। रूस न केवल एशियाई विकेश यूरोपिय शक्ति भी है,
इसिलए आपको छोड़कर और कोई भी व्यक्ति, संयुक्त युद्धनीति, चीन की विस्तृत जनशक्ति के
प्रयोग, और सम्पूर्ण भारतीय महाशिष के सहयोग-प्रयत्न के प्रश्न के बारे में अधिकृत रूप से छुछ
नहीं कह सकता। यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्रों के जीवन-मरण का है और अखिल मानवता की
प्रगति की बाजी लगी हुई है। इसिलए इस आप से निवेदन करते हैं कि मित्रराष्ट्रों की राजनीति
के निर्धारण और वास्तविक उद्देश्य की घोपणा करने और विजय-प्राप्ति के लिए एक सर्वोच
संयुक्त सैनिक संगठन स्थापित करने के प्रश्न पर सोच-विचार करने के लिए आप मार्शल चांगकाई
शक्, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और प्रधान मन्त्री चर्चिल का एक सम्मेलन बुलाएं।"

१४ नवम्बर को "दमन के बाद —श्रव क्या" शोर्पक से देख्ड जास्की ने श्रमने एक लेख

दमन की किसी भी नीति का एक नतीजा यह निकलता है कि उससे मनुष्य एक दूसरे को समक्तने की भावना को तिलांजिल दे बैठते हैं। श्री लास्को ने भारतीय गतिरोध को दूर करने के लिये निम्न सुकाव पेश किया :—

"यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसी नेता इस समय नज़रबन्द हैं। इसिलए यह साबित करने के लिए कि हम वस्तुत: सममौता करना चाहते हैं और सम्मेलन को सफल बनाने के इच्छुक हैं, हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिये। अगर यह तर्क और युक्ति दी जाय, जैसी कि सर स्टेफर्ड किप्स दे रहे हैं कि यदि इस वक्त सता एक भारतीय सरकार को सौंप दी जाय तो उससे देश में अन्यवस्था और अराजकता फेल जायनी। तो क्या यह नहीं हो सकता कि हम किसी भारतीय को वाहसराय नियुक्त कर दें। उदाहरण के तौर पर सर तेज बहाहुर सप्नू को, जिन्हें परंपरा-हारा भारतीय मंत्रिमण्डल किसी मंत्री अथवा मंत्रिमण्डल का इस्तीफा मंजूर करने और ऐसा कानून, जो अल्पसंक्षों के हितों के खिलाफ हो, मंसूल करने का अधिकार दे दे। लड़ाई के बाद विधान-परिपद् के कार्य की समाप्ति तक ऐसी अन्तर्कालोन व्यवस्था करना संभव प्रतीत होता है। अगर हिन्दू वाहसराय की नियुक्ति पर कोई एतराज उठाया जाता है तो आप सम्मोते से किसी सुप्तिन्द सुसल्यान को वाहसराय बना दें। अगर यह कहा जाय कि लड़ाई के खत्म होने तक अन्तर्कालोन मंत्रिमण्डल की अवधि अनिरिचत प्रतीत होती है तो आप यह कर सकते हैं कि दो-दो साल के लिए बारी-बारी से दोनों जातियों की सरकार स्थापित कर दें। यह

सम्मेलन हा इस बात का फसला करले कि प्रधान-मन्त्री किसे बनाया जाय और रचा-मन्त्री उससे भिन्न संप्रदाय से लिया जाय। इसके अलावा रचा-विभाग पर ब्यापक रूप से मंत्री का अधिकार रहे और उसके बारे में किप्स-प्रस्तावों की तरह त्-त् मैं-मैं न की जाय। हां, यह किया जाय कि जिस तरह आस्ट्रेलिया का सम्बन्ध जनरल मैंकार्थर और परोच रूप में राष्ट्रपति रूजवेटट से तथा प्रशान्त-परिषद् से है, उसी प्रकार भारत का सम्बन्ध भी जनरल वेवल, जिटिश युद्ध-मंत्रि-मगडल और प्रशान्त-परिषद् के साथ रहना चाहिए। भारत की रचा के लिए बड़ी-बड़ी सेनाओं के संगठन का काम स्वयं भारतीयों को ही सौंप दिया जाय। युद्ध-प्रयत्न को बढ़ाने, और अगर आवश्यक सममा जाय तो मूमिचार नीति (Scorched Earth Policy) पर अमल करने की जिम्मे-दारी भी भारतीय मंत्रिमण्डल पर होनी चाहिए। अगर वास्तव में जापान भारत पर हमला कर दे तो यह नीति भारत की इस नयी स्वतन्त्रता की प्रतीक होगी।"

श्रक्त्वर में हिन्दू महासभा की वर्किङ्ग कमेटी की वैठक हुई श्रीर उसे श्राशा. थी कि वह गतिरोध को दूर करने का कोई उपाय हुंद निकालेगी। पार्लीमेंट श्रीर उसके बाहर तथा इंगलैयड श्रीर भारत दोनों हो जगह बारंबार यह स्पष्ट किया जा चुका था कि जब तक कांग्रेस श्रपनी वर्तमान नीति पर दृढ़ रहेगी उसके साथ कोई सममीता नहीं हो सकता, लेकिन गैर-कांग्रेसी नेता श्चापस में मिलकर यदि कोई हल द्वंढ निकालेंगे तो सरकार उस पर अवश्य सोच-विचार करेगी। चह कहकर वास्तव में सरकार ने एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जिसे न ती स्वयं वह श्रीर न ही गैर-कांग्रेस। जनता इल कर सकती थो। सरकार की स्थिति यह थी कि वह कांग्रेस के साथ ती कजाम तक नहीं करेगी, जेकिन कांग्रेस के बिना समस्या हुल नहीं हो सकती थी । मुसब्बमान श्रापने को श्रहपसंख्यक मानुने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सरकार स्वयं उनकी पाकिस्तान की योजना का समर्थन नहीं करेगी । अन्तर्जाजीन अवधि में केन्द्रीय शासन-परिपद् के पूर्णतः भारतीय वन जाने पर भी मुसलमान उसमें से श्राधी सीटों का दावा करेंगे, क्योंकि उनका ख्याज है कि वर्ना वे अपने को सुरित्त नहीं समक सकेंगे । इसकी वजह यह है कि प्रान्तों में कांग्रेसी शासन के परिणाम-स्वरूप वे भयभीत हो गए हैं, यद्यपि सचाई यह है कि स्वयं संयुक्त प्रान्त श्रीर सदरास के ताकाजीन गवर्नरों ने कांग्रेसी शासन-प्रवन्ध की पूरी-पूरी प्रशंसा की श्रीर सत्ताईस महीनों तक, जब कि कांग्रेस सत्तारूद रही, एक भी गवर्नर की इन मन्त्रि-मएडलों के काम में हस्तचेप करने की जरूरत नहीं महसूस हुई । खेकिन जब हिन्दू महासभा, निर्देख नेताओं श्रीर सर्वदंख सम्मेलन के नेताश्रों ने इस मामजे में इस्त लेप करने को कीशिश की तो उन्हें कांग्रेस के लाय बातचीत करने की सुविधाएं देने से भी इन्कार कर दिया गया, हालांकि स्वयं सरकारी प्रवक्ता यह स्वीकार कर चुके थे कि कांग्रेस के विना किसी समस्या का सुलमाना श्रसम्भव है।

सवम्बर १६४२ में कामन-सभा में जब श्री एमरी से महात्मा गांधी से मिलने के लिए डा॰ श्यामाप्रसाद मुकर्जी की इजानत न देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ''में मीजूदा परिस्थितियों में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात करने को इजाजत देने की तैयार नहीं।"

भारत को दृष्टि से अन्त्र्वर का महोना, इंगलेएड श्रोर श्रमरोका में उसके जिए बहुत घटनापूर्ण रहा। दोनों हो देशों में भारत के लिए बढ़ा वेचेंगे पाई जातो श्रा हसका एक कारण तो पार्जीमेण्ट की भारत-सम्बन्धी बहुस श्रीर दूसरे भारत में दोती से घटनेवाजी घटनाएं थीं। सरकार ने जो गतिरोध पैदा कर दिया था बहु भी श्रस्त्र्वर में श्रीर श्रीय के प्रश्य हो गया श्रिध्याय १६: ब्रिटेन में प्रतिक्रिया

श्रीर यह साबित होगया कि उसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर थी।

तान्द्रन में इंडिया लीग की एक बैठक में एक प्रस्ताव-द्वारा भारत को आजाद करने, वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और उसके साथ तत्काल समक्तीते की बातचीत शुरू करने की मांग की गई। यह प्रस्ताव पार्लीमेयट के प्रसिद्ध मजदूरदलीय सदस्य श्री आर० डब्लू सीरेन्सन ने पेश किया था। आपने इस बात पर खेंद प्रकट किया कि "दमन और कहीं कहीं हिंसात्मक घटनाओं से पूर्ण पिछले आठ सप्ताह में नागरिक जनता पर २३४ बार गोली चलानी पड़ी और उस पर वायुयानों से मशीनगर्ने चलाई गई ।" भारत को एक चीज से फायदा पहुँचा। यह स्मरण रहे कि सर स्टैफर्ड किष्स ने अमरीकी पत्रों में लिखा था कि उन्होंने भारत के सामने अमरीका के राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों जैसी ही सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। पर यह बात बिल्कुल गलत थी और सौमाग्यवश २० अक्तूबर को भारत में भी श्री एमरी ने अमरीका के नाम अपने एक बाडकास्ट में इस हलजाम का खरडन किया कि सर स्टैफर्ड किष्स ने भारत में तत्काल राष्ट्रीय सरकार को स्थापना का प्रस्ताव किया था—लेकिन बिटिश सरकार ने उसे रद कर दिया। इसी तरह की बेतुकी दूनकी न जाने कितनी दका हांकी गई। सितम्बर में प्रधान मंत्री चर्चिज ने अंकगणित के हिसाब से कांग्रेस के बारे में जो छन्न कहा था, वह सभी जानते हैं। अक्तूबर में बिटेन के बिदेश मंत्री श्री ईडन ने स्कॉटिश यूनियनिस्ट कांग्रेन्स में कहा कि बिटिश साम्राज्य एक विश्व-शक्ति की स्थित से पीछे नहीं हट सकता।

इसी समय कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि श्रव तक वयों वाइसराय की शासन-परिषद् के डन तीन स्थानों पर, जहां इस समय यूरोपियन सदस्य श्रासीन हैं, भारतीयों को नियुक्त करके उसका पूर्णतः भारतीयकरण नहीं किया गया १ इस पर उन्होंने जवाब दिया कि युद्धकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए और कार्य-कुशलता के खयाल से वाहसराय ने श्रपनी शासन-परिषद् में विस्तार कर लिया है। उन्हें सन्तोष है कि वाइसराय की शासन-परिषद् के मौजूदा सदस्य श्रपने काम के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। मौजूदा यूरोपियन सदस्य इसलिए श्रव तक बने हुए हैं कि इन जगहों के लिए योग्य भारतीय नहीं-मिल देंरहै।

सत्य के बारे में बिटिश राजनीतिज्ञों के अपने मापदंड हैं जिन्हें समक्तनाः बहुत किन् है। बहुत अरसा हुआ लार्ड लिटन ने कहा था कि "राजनीति सत्य की छिपाने का विज्ञान और कला है।" लेकिन उसके बाद से वह ऋठ की सत्य साबित करने का विज्ञान और कला बन गई है। अन्यथा हमारे लिए श्रो एमरी के वे उत्तर समक्तने कठिन हो जाते हैं, जो उन्होंने अनत्वर में एक अमरीकी रेडियो आलोचक के प्रश्नों के सिलसिले में दिये थे। यह पूछे जाने पर कि क्या श्री चर्चिल ने भारत को अटलांटिक अधिकार-पत्र से वंचित करने की घेषणा की है, श्री एमरी ने कहा कि "इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई।" उन्होंने कहा कि बिटिश नीति उक्त चार्टर की धारा ३ के अन्तर्गत निहित सिद्धान्तों के सर्वथा अनुरूर है और "इस नीति का स्त्रपात हमने पचीस वर्ष पूर्व किया था, जिसे अमराः उन्नत किया जाना था।" उनसे पूछा गया कि "क्या आप जो कुछ कह रहे हैं भारतीयों का उस पर यकीन है ?" उन्होंने जवाब दिया, "हां, उन्हें यकीन है।"

'मांचेस्टर गार्जियन' ने इस विषय को फिर उडाया श्रीर इस बात पर जोर दिया कि श्राधिकारपत्र मारत पर भी जागू किया जाना चाहिए। उसने जिला—'जब कि सरकार भारत को सहायता करने के उराय दूँद रहा है—जैसा कि उसके जिंद सर्वया उचित्र है—उसे चाहिए

करके इस मसविदे को नामंजूर कर देते, क्योंकि जिस दिन यह भाषण पार्जमेण्ट में पढ़ा गया उसी दिन श्री चर्चित ने मैनशन हाउम में श्रपना उक्त शरारत-भरा भाषण दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधान मन्त्री का भाषण एक तरह से सम्राट्के भाषण की टीका थी। लेकिन यह कोई श्रसाधारण बात नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश कूटनीति के श्रन्तर्गत प्राय: देखा गया है कि मंत्रियों को दुहरी नीति पर चलना पड़ता है। उनकी नीति के एक पहलू से तो यह ज़ाहिर होता है कि वह भारत के पत्त में हैं श्रौर हमें स्वराज्य की श्रोर ले जाती है श्रौर दूसरे पहलू से यह जाहिर होता है कि वह ब्रिटेन के पत्त में है श्रीर ब्रिटिश-राज की जड़ें मज़बूत करनेवाली है। सम्राट् के भाषण से यंद्यपि भारतीय समस्या के महत्व पर ज़ोर दिया गया था, लेकिन उससे भारतीय स्थिति को सुल्फाने में कोई मदद नहीं मिल सकती थी, न्यों के सम्राट् ने भी उन्हीं बातों का ज़िंक किया, जिनके बारे में उनके मन्त्री श्रवसर कहा करते हैं श्रर्थात् भारतीयों को श्रापस में कोई समक्कीता कर लेना चाहिए। यह कहना सुश्किल है कि प्रधानमंत्री का भाषण सम्राट् के भाषण की श्रालोचना थी श्रथवा सम्राट् का भाषणे प्रधानमंत्री के वक्तव्य के परिणामस्वरूप भारत पर किये गए प्रहार को शांत करने का प्रयासमात्र था। वहरहाल, दोनों के वक्तव्यों का चाहे जो भी श्रर्थ रहा हो, इसी वीच श्रमरीका की सुप्रसिद्ध पत्रिका 'लाहफ' के संपादक ने ब्रिटेन के नाम श्रपने एक खुंले पत्र में यह बात साफ तौर पर प्रकट करदी कि श्रमरीका ब्रिटिश साम्राज्य को श्रञ्जरण बनाए रखने के लिए नहीं लड़ रहा।

प्रधानमंत्री के भाषण के कारण सोया हुन्ना विटेन एक वार फिर सजग हो उठा । इसके कुछ दिनों बाद ही ब्रिटेन के गृह-मन्त्री हर्वर्ट मौरीसन ने भी 'भारत के लोगोंके लिए ब्रिटेन की देन' का जिक्र किया, लेकिन उससे भी भारत का घाव भरने में मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि. "प्रिटेन ने भारत के लोगों को स्वयं अपना विधान बनाने की पूरी आज़ादी दे दो है, चाहे उसका परिणाम पूर्ण स्वाधीनता ही क्यों न हो। लड़ाई के बाद उन्हें अपने देश के भाग्य का निर्णय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, बशर्ते कि लड़ाई के दौरान में वे संयुक्त-राष्ट्रों की विजय-प्राप्ति में कोई श्रद्धन न पैदा करें ।! क्या आप सुके इतिहास में कोई और ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जब कि किसी शासक ने अपनी गुलाम प्रजा को इस तरह की आज़ादी देने की बात कही हो ? श्राप इसका क्या मतलब लेते हैं ? मैं तो कम-से कम इसका मतलब यह खेता हूं कि इस तरह से बिटेन ने श्रपने उन छहेश्यों का एक श्रीर सबूत पेश किया है जिनसे बेरित होकर वह इस बड़ाई में शामिल हुआ है। चर्चिल की वाक्पहुता, ईदन के श्रिममान श्रथवा डिवनशायर के शरारत भरे भाषणों से भारत को इतना नीचा नहीं देखना पढ़ा जितना कि एटली, मौरीसन, वेविन श्रीर श्रीनयुद-द्वारा प्रदर्शित श्रहम्मन्यता श्रीर वङ्प्पन की भावना से । श्रीर मीरीसन की भारत का यह जवाय है कि ब्रिटेन श्रपने इस प्रस्ताव के ज़रिये भारत पर श्रपनी बात लाद कर उसे जबरदस्ती इस कड़ाई में घसीटना चाहता है श्रीर यूरोप के पद-दिलत राष्ट्रों को स्वयं गुलाम रहकर गुलामी से मुक्त कराने के लिए इस लड़ाई की श्राग में मोंक देना चाहता है। इतना ही नहीं, वह भारत को उन लोगों भीर उन घोपणाश्चों पर यक्नीन करने के लिए मजबूर करना चाहता है, जिन्हें ब्रिटेन ने सिवाय रही काराज के दुकड़े के श्रीर कुछ नहीं समका।

विटेन के गैर-सरकारी हरकों की प्रतिक्रिया तो श्रीर भी श्रधिक कट्ट थी। इस पुस्तक के पहले एक श्रध्याय में युद्ध के प्रारम्भिक महीनों की घटनाश्रों का वर्णन करते. हुए हमने एडवर्ड थोमसन की वर्धा-यात्रा का ज़िक किया है। नीचे उनका जो जेख उद्धव किया गया है उससे

प्रकट हो जाता है कि १६४२ की घटनाओं से उन्हें कितनी निराशा हुई होगी :--

"भारत के समाचारों के बारे में बेचेनी श्रीर श्राश्चर्य होना सर्वथा स्वाभाविक है। जिकिन 'बदनाम करना' श्रीर 'पीठ में छुरा भोंकना' इत्यादि शब्दों के प्रयोग से यह ज़ाहिर होता है कि शायद श्रभी तक बहुत से लोग यह समम रहे हैं कि हम बचों की-सी बातें करके ही जहाई जीत लोंगे। जो सरकारी प्रवक्ता कांग्रेस पर इस श्रीर चीन को घोला देने का इलजाम लगा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि इन देशों को घोला देनेवाले भारतीय नहीं हैं, बिक्क दुर्भाग्य से स्वयं श्री एमरी हैं जिन्होंने भारत पर यह इलजाम लगाया है। पिछले दो साल में भारतीय पत्रों ने स्वयं श्री एमरी के उस वक्तन्य को प्रकाशित किया जो उन्होंने चीन पर जापान के पहले श्राक्तमण के होते ही दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 'जापान का पत्र श्राधार-मूल वास्तविकताश्रों पर श्राधारित है श्रीर उसने मंचुरिया में शांति श्रीर न्यवस्था कायम करने श्रीर महाद्वीप पर प्रभावशाली चीनी राष्ट्रवाद के श्राक्रमण के विरुद्ध श्रपनी रक्षा के उद्देश्य से सही कदम ही श्राया है। श्राय हम जापान की निन्दा करते हैं तो स्वयं भारत श्रीर मिस्र की हमारी सारी नीति पर श्रीच श्रात है। 'अनार हम जापान की निन्दा करते हैं तो स्वयं भारत श्रीर मिस्र की हमारी सारी नीति पर श्रीच श्रात है।' जुनांचे हम में से बहुतों ने जापान की निन्दा नहीं की श्रीर इसी प्रकार बहुत से लोग रूस को ख़त्म कर देने की बात सोचते रहे। कोई भी भारतीय यह मानने को तैयार नहीं कि उसके शासकों को सिवाय ब्रिटन के स्वार्थों के किसी श्रीर वात की परवाह है।''

समय-समय पर गांधीजी श्रीर विकेंग कमेटी के सदस्यों के साथ बाहर के लोगों का संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये गए। नवम्बर के श्रंत में कामन-सभा में श्री एमरी से यह सवाल किया गया कि 'वया इस देश के किसी ग़र-सरकारी व्यक्ति को इस समय नज़रबन्द कांग्रेसी नेताश्रों के साथ पन्न-व्यवहार करने की हजाज़त दी जाएगी, क्या ये नेता इस देश के किसी ग़र-सरकारी श्रादमी से लिखा-पढ़ी कर सकते हैं श्रथवा उन्हें ऐसा करने की हजाज़त दी जा सकेगी श्रीर क्या उन्हें कोई सार्वजनिक घोषणा करने की श्राज़ादी होगी ?'' इसके जवाब में श्री एमरी ने कहा: ''मुक्ते पता चला है कि इन नश्रावन्द भारतीय नेताश्रों क्या स्था पत्र-व्यवहार करने भी श्राज्ञा है श्रीर वह श्राहत करने घरेला मारतीय क्या भारतीय नेताश्रों के साथ पत्र-व्यवहार करने भी श्राज्ञा है श्रीर वह श्रीता करने घरेला मारतीय क्या भारतीय नेताश्रों को कोई सार्वजनिक घोषणा करने की इजाज़त दी जा सकेगी था नहीं व्यव भारतीय नेताश्रों को कोई सार्वजनिक घोषणा करने की इजाज़त दी जा सकेगी था नहीं यह इस्त पर निर्भर करेगा कि वह घोषणा किस तरह की है।''

इस श्रापत्काल में भी भारत को उसके पुराने श्रुभचितकों—श्रथीत् इंगलैएड के सुहृद् संघ ने नहीं शुलाया। संघ के वयोवृद्ध कर्णधार श्री कार्ल हीथ ने भारतीय स्थिति के बारे में 'स्पेक्टेटर' में एक ज़ोरदार पत्र लिखकर श्रपना लोभ प्रकट करते हुए भारतीय समस्या को सुल-माने की हार्दिक श्रपील की।

पतमह का मौसम भी इंगलैयड में शांति श्रौर चैन से न गुजर सका, क्योंकि श्री वेंडल-विक्की ने प्रधान मंत्री पिचिल की बिटिश साम्राज्य को श्रन्तुएण बनाए रखनेवाली घोषणा का मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके श्रन्तादा लार्ड केनवोर्न ने बिटेन की युगों पुरानी श्रौपनिवेशिक नीति के बारे में जो कुछ कहा, उसकी भी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उधर श्रमरीका के समाचार-पत्रों ने भी बिटेन की खूब खबर ली। 'टाइम्स' ने श्रोपनिवेशिक ब्यवस्था के भविष्य के सम्बन्ध में श्रपने एक जेल में 'श्रतीत की मनोवृत्तियों को छोड़ देने की' जोरदार श्रपील की।

विटिश साम्राज्य को श्रजुरण वनाए रखने के सम्वन्ध में श्री चचित की घोपणा की न

केवल भारत में ही बहिक सारे पूर्व में अर्थात् सुदूर-पूर्व, निकट-पूर्व श्रीर मध्य-पूर्व में कड़ी श्राली-चना हुई श्रीर उससे हन देशों में गहरी वेचैनी पैदा हो गई।

## अरब के एंक नेता के उद्गार

रेगिस्तान के पार २,४०० मील दूर कासान्लांका से जहां प्रधान मन्त्री चर्चिल श्रीर राष्ट्र-पति रूजवेल्ट श्रपनी युद्धनीति पर सोच-विचार कर रहे थे---जनवरी १६४३ के श्रन्तिम सप्ताह में एक श्ररब नेता ने श्रटलांटिक श्रधिकार पत्र & को श्ररब-जगत् पर भी लागू करने की मांग की। ट्रांसजीर्डन के श्रमीर-श्रन्तुला ने कहा:--

"अरवों को यकीन है कि संयुक्त-राष्ट्र न्याय के लिए लड़ रहे हैं । संयुक्त-राष्ट्र हिटलर, मुसोलिनी श्रीर जापानियों के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि वे श्रत्याचार दमन, श्रसिहिष्णुता, सैनिकवाद श्रीर साम्राज्यवाद हा शन्त कर देना चाहते हैं श्रीर श्राम जनता को सभी तरह की श्राजादी दिलाना चाहते हैं । परन्तु स्पष्ट है कि संयुक्त-राष्ट्र यह लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि जनता की वही पुरानी विपमताएं बनी रहें श्रीर उनकी श्राजादी पर कुठाराघात होता रहे श्रीर उन्हें गुलाम बनाया जाता रहे, जिसकी वजह से हम तानाशाहों की निन्दा करते हैं । उन्हें चाहिए कि वे छोटे-छोटे राष्ट्रों का सहस्व समम्हें जो श्रपने भाग्य का निर्णय खुद करना चाहते हैं श्रीर किसी बाहरी ताकत के बिना श्रपने देश पर हुक्सत करना चाहते हैं !''

इस तरह इम देखते हैं कि एटलांटिक चार्टर की धारा ३ के बारे में श्री चर्चिल श्रीर राष्ट्र-पति रूजवेल्ट में गहरा मतभेद पाया जाता है, क्योंकि २८ श्रवह्वर १६४२ को श्रमरीका के राष्ट्र-पति ने घोषणा की कि उवत श्रिधिकार-पन्न (१४-८-१६४२) सारी मानवता पर लागू होता है। या तो श्री रूजवेल्ट ने यह वक्तन्य पूर्ण गंभीरतापूर्वक नहीं दिया था श्रथवा उन पर उनके सह-योगी का प्रभाव पड़ गया है कि उन्हें मजबूरन धारा ३ के बारे में प्रधान मंत्री चर्चिल के विचारों से सहमत होना पड़ रहा है ई

इस प्रकार गार्वम्बर भी श्रीता गर्थे हैं दिन श्रागए। पर भारत को इससे क्या, उसके दिन तो श्रमी नहीं किरे थे बार्ड किनिविथगों का कार्यकाल श्रीर छः महीने तक श्रयांत श्रमत्वर १६४३ के श्रेन्त तक के लिए बड़ा दिया गया श्रीर उससे न तो भारत में श्रीर न ही इंग्लैंड की प्रगतिशील शक्तियों कि कोई उत्साह श्रथवा संतोप की भावना पाई गई। वन्दन के 'टाइम्स' ने खेद प्रकट किया कि यहुत श्रमें से लोग यह श्राशा किए बेठे थे कि नये वाइसराय की नियुक्त के समय भारतीय नीति के सम्बन्ध में कोई व्यापक श्रीर यहे-चड़े निर्णय किये जाएँगे। 'डेली हेरल्ड' ने लिखा कि चूं कि श्री चर्चिल को वाइसराय का कोई श्रीर उत्तराधिकारी नहीं मिल सका, इसलिए वाइसराय की योग्यवाश्रों के सम्बन्ध में उन्हें इतने संकृचित दृष्टिकोण से काम नहीं लेना चाहिए।

वास्तव में सत्य तो यह है कि कोई भी व्यक्ति इस निराले श्रीहदे को सँभावने का इच्छुक

<sup>@</sup> श्रिषकार-पत्र की धारा ३ में (जिसमें संसार के सभी जोगों को श्रपनी इच्छानुसार अपने देश की सरकार बनाने का श्रिषकार दिया गया है ) श्री चर्चिज ने पहले ही एक शर्त यह जोद दी थी कि इसका बिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों में ब्रिटेन की घोषित नीति पर कोई प्रमाव नहीं परेगा।

्नहीं थो-। प्रतिविध्यावादी तत्व सिर्फ थोड़े-बहुत युद्ध-प्रयत्न में ही भाग लेकर खुश थे। प्रगति-शील तत्वों को गतिरोध दूर वरने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था श्रौर जब तक नये वाह-सराय को न्यापक श्रिधिकार न दिये जाते वे उत्तरदायित्व सँमालने को तैयार नहीं थे। तब तक लार्ड लिमलिथगो को श्री एमरी की सद्दायता से इस दमन-चक्र को जारी रखना था । लेकिन ्यव हमें ब्रिटेन की भारतीय-नीति में एक परिवर्तन दिखाई दिया । श्रब वर्क श्रौर शैरिडन का . जमाना खत्म हो चुका था जब कि वारेन हेस्टिंग्ज़ पर मुकदमा चलाया गया था । ब्राह्ट श्रीरे कौबडन का उदारवाद का युग भी हमेशा के लिए खत्म हो चुका था । श्रव मैकडानल्ड, कर्नल बेजवुड श्रीर पेथिक चारेंस का जमाना भी गुजर चुका था । श्रव तो पार्जीमेगट में भारत का प्रश्न उठाने वाले मैंवस्टन, ऐमन, सिलंबरमैंन और सोरेन्सन सरीखे कुछ व्यक्ति ही रह गए थे, जिन्हें सिर्फ इन-गिने सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त था । स्वतंत्र मजदूर पार्टी के चार-पांच सदस्यों श्रीर साम्यवाद के एकमान्न पोषक गैलेचर को छोड़कर पार्लमेगट के शेष संभी सदस्य एक ही दल अर्थात् राष्ट्रीय सरकार में शामिल हो गए थे । निजी हैसियत से विभिन्न सदस्यों के अलग-श्रवाग दृष्टिकोण हो सकते थे, किन्तु दृवों की हैसियत से उन्हें एक दूसरे से पृथक् करना कठिन था । सभी का दृष्टिकीया समान रूप से साम्राज्यवादी था। यूनियंनिस्ट दल की नीति "साम्राज्य को श्रापुर्यम् बनाए रखने की थीला साम्राज्यवाद की वजह से डन्हें धन और शक्ति हासिन होती थी । लेकिन मजदूर दल के लिए यह सवाल जीविकोपार्जन श्रीर जीवित रहने का श्रथवा जीवन या मरण का था । विना साम्राज्य के मजदूरों को काम, वैतन श्रीर सुख-सुविधाएँ कहां से मिलतीं। श्रीर काम के बिना उसके मताधिकार का क्यां फायदा ? वोट देने का श्रधिकार मिल जाने से उसका पेट तो नहीं भर सकता ? लेबर पार्टी की नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी में उप-प्रधान श्रीर पार्लमेयट के सदस्य श्री रिङ्जे ने भारत के सम्बन्ध में श्रपने दल की जो नयी नीति घोषित की, उस पर हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना है। श्री रिडले (मार्च १६४२ तक ) दो साल तक श्री श्रार्थर ग्रीनबुड के पार्लमेण्टरी शाइवेट सेकेटरी रहे श्रीर हाल में प्रोफेसर लास्की ने उन्हें मजदूर दल का एक योग्यतम न्यक्ति बताते हुए किसी ऊंचे श्रोहदे पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी । इसबिए उन्होंने मजद्र दल की भारतीय नीति के सम्बन्ध में जो छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित की उसमें अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश की।

इस पुस्तिका की भूमिका में विदेन के तत्कालीन उप-प्रधान-मन्त्री श्री सी० श्रार० एटली ने श्राशा प्रकट की कि भारत श्रीर इंग्लैयड दोनों ही जगह उसे वड़ी दिलचर्सी के साथ पढ़ा जाएगा।

इसी बीच 'डेली हेराल्ड' ने कांग्रेस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, जिसका वस्वई के भूत पूर्व कांग्रेसी मन्त्री श्री के॰ एम॰ मुंशी ने मुंहतोड़ जवाब दिया।

"भारत में श्रव भी कांग्रेस श्रीर सरकार में समफीता कराने की कोशिशें हो रही थीं श्रीर हस सिवासि में हम सितम्बर के मध्य में डा॰ समू की श्रध्यच्चता में इलाहाबाद में होनेवाले सम्मेवन का खास तौर पर जिक्क करना चाहते हैं। इस सम्मेवन के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए ब्रिटेन के 'न्यू स्टेटस्मैन ऐंड नेशन' ने निराश होकर प्रश्न किया कि "श्रव सरकार क्या करेगी ?"

१६४२ भी समाप्त हो गया, लेकिन भारत के राजनीतिक चितिज पर श्रभी तक निराशा के घने बादल छाए हुए ये। हां, वीच-बीच में जब-कभी कोई जोरदार गर्जन होती तो उससे भावी भनिष्ट की पूर्व-सूचना मिल जाती श्रौर।शान्त हल्कों में भी उथल-पुथल मच जाती श्रौर भविष्य की कल्पना से भय का साम्राज्य छा जाता । विटिश सरकार-द्वारा 'वाइसराय के कार्यावय की श्रविध' का बढ़ाना, पार्लीमेंट में श्री चिंचल श्रीर श्री एमरी के प्रतिक्रियावादी श्रीर दुराप्रहपूर्ण भाषण, श्री राजगोपालाचार्य को गांधीजों से मिलने की इजाउत न देना, श्रीर भारतीय जनमत की तिनक भी परवाह न करके फेडरल-कोर्ट (संघ-न्यायालय) में प्रधान न्यायधीश के पद पर एक श्रंगरेज की नियुक्ति—इन सभी बातों से 'न्यूज क्रानिकल'-जैसे गंभीर श्रीर शान्तिप्रिय पत्र को भी यह लिखना पड़ा कि "भारत द्वारा किप्स-योजना को ठुकरा देने के परिणामस्वरूप निराश होकर बिटिश सरकार ने इस दिशा में श्रीर कोई रचनात्मक प्रयत्न करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बीच भारत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में श्रीधक जानने की आवश्यकता नहीं। इम केवल यही कह सकते हैं कि परिस्थित हाथ से निकलती जा रही है।"

परन्तु अनेक ऐसे विद्वानों, और सममदार लोगों की कमी नहीं थी, जिनका अभी तक गांधीजी में पूर्ण विश्वास था और जो यह कह रहे थे कि "गांधीजी ही एक ऐसे न्यक्ति हैं जो भारतीय स्थिति को बदल सकते हैं।" प्रोफेसर हुट ने जिनकी ऐसी हद धारणा थी, लिखा कि, "जब गांधीजी के मिन्न और प्रशंसक भारत सरकार से उनसे (गांधीजी) बातचीत करने का अनुरोध करते हैं, तो उससे यह जाहिर होता है—कि वे यह आग्रह इसलिए नहीं कर रहे कि गांधीजी की साख को बनाए रखें, बिक इसलिए कि वे गांधीजी की नैतिक प्रतिष्ठा से कितना अधिक प्रभावित हुए हैं। मेरी दृष्टि में गांधीजी एक महान् आध्यात्मिक और नैतिक नेता हैं और इसीलिए मेरा दृद्ध विश्वास है कि भारत के वर्तमान गांतरोध को दूर करने का प्रयत्न उन्हीं की और से होना चाहिए। निरसन्देह गांधीजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारतीय स्थिति को बदल सकते हैं।"

कांग्रेस की दृष्टि से प्रत्येक नये वर्ष की महत्वपूर्ण श्रौर पवित्र घटनाश्रों में स्वाधीनता-दिवस विशेष महत्व रखता है। पिछले सालों की भांति १६४३ में भी यह दिवस २६ जनवरी को जन्दन के स्वराज्य-भवन में डा० एस० बी० वार्डन की श्रध्यचता में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके दो दिन बाद श्री सोरेन्सन ने कामन-सभा में श्री एमरी से "गैर-कांग्रेसी प्रतिनिधियों पर से कांग्रेस नेताश्रों से मुलाकात करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध उठा जैने का श्राग्रह किया जिससे कि वे सम्भावित राजनीतिक परिस्थित पर सोच-विचार कर सकें।"

प्रथम महायुद्ध की भांति इस बार दूसरे महायुद्ध में भी बिटिश सरकार ने दिखावे के तौर पर मारत के दो प्रतिनिधि श्रपने युद्ध-मन्त्रि-मण्डल में लिए। ये प्रतिनिधि बाइसराय की शासन-परिषद् के सदस्य सर रामस्वामी सुदालियर श्रौर जामनगर के जामसाहव थे।

हंग्लैयह में भारत के ये दोनों प्रतिनिधि वहाँ की विभिन्न श्रौद्योगिक संस्थाश्रों श्रौर युद्धकेन्द्रों का निरीचण करने में न्यस्त रहे। हिल हाईनेस जामसाहय तो जनवरी १६४६ में स्वदेश
लीट श्राए। इंग्लैयह के लिए इन महानुभावों के प्रस्थान करने से पूर्व यह कहा जा रहा था कि
सर रामस्वामी मुदालियर वहां जाकर भारतीय गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इसिलए
इंग्लैयह में उन्होंने इस बारे में जो इन्ह भी किया हो, भारत को उसकी कोई सूचना न होना
स्वामाविक ही था। लेकिन जामसाहय ने इंग्लैयह पहुंचते ही एक भाषण दिया जिसमें श्रापने
वाहसराय को शासन-परिषद् के पूर्ण भारतीय-करण पर जीर दिया। प्रत्यच था कि ये पत्थर की
दीवार से श्रपना सिर टकरा रहे थे श्रौर उनकी कोशिशों का ब्रिटेन पर कोई श्रासर नहीं हो सकता
या। श्रपने चाचा की मृत्यु के कारण उन्हें श्रीव्र ही भारत वापस श्राना पहा। भारत कीटने पर

उन्होंने म फरवरी, १६४२ को नयी दिल्ली के एक पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में स्पष्ट रूप से बताया कि युद्ध-मन्त्रि-मंगडल की बैठकों में किसी राजनीतिक अथवा वैधानिक समस्या पर सोच-विचार नहीं किया गया, क्योंकि उसका मुख्य काम तो वेचल युद्ध जीतना है।

फरवरी का महीना सारे संसार के लिए समसनीपूर्ण और बेचैनी का रहा, क्योंकि १० फरवरी की गांधीजी ने सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति उपवास गारंभ किया और वे तीन संशाह की कंठोर तपस्था के बाद ३ मार्च को इसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए। इस अनशन की जिटेन और शेष संसार में होनेवाली प्रतिक्रिया पर अनशन से संबन्ध रखनेवाले अध्याय में अलग से 'सविस्तार सोच-विचार किया गया है।

इस प्रकार एक महीने तक वातावरण पूर्णतः शान्त बना रहा। केवल २२ फरवरी १६४३ को यह शान्ति भंग हुई जब कि सरकार ने भारत में 'भारत के उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व' शीर्षक से एक पुरितका प्रकाशित की शौर उसके कुछ सप्ताह बाद ही इस बारे में ब्रिटेन में एकं रवेतपत्र भी छुपा। सरकार के दृष्टिकीण से यह प्रकाशन सर्वथा सामयिक था, क्योंकि श्रप्तेन में पार्कीमेंट में होनेवांकी भारत-विषयक बहस के जिए वह पार्कीमेंट के संदर्शों के हांथों में यह सामग्री पहुंचा देना चाहती थी।

'अपद्ववों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व' शीर्षक पुस्तिका का सार मीचे दिया जाता है। भारत-सरकार का यह वक्तस्य ही लन्दन में खेतपत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था।

भारत-सरकार ने गांधीजी श्रीर कांग्रेस-दल के सिलाफ ४०,००० शब्दों की एक पुस्तिका
में श्रेपने पर्च का प्रतिपादन करते हुए उन पर यह श्रीभयोग लगाया कि 'श्रेष तक जानी गई
और प्रमाणित संपूर्ण घटनाश्रों को दृष्टि में रखकर केवल यही बात ग्रुंक्तिसंगत मालूम पड़ती है
कि ६ श्रगस्त की गिरफ्तारियों के बाद ब्यापक रूप से फैलनेवाले ऐसे उपद्रवों को कांग्रेस ने
पैदा किया और उनका पथ-प्रदर्शन किया, जो कुछ चेत्रों में खुले विद्रोह के सिवा श्रीर
कुछ न थे।''

श्रागे चलकर उसमें कहा गया है कि "ह श्राप्ति १६४२ से लेकर जब कि गांधीजी ने प्रथम बार सार्वजिक रूप से श्राप्ति को भारत छोड़कर चले जाने का श्राप्रह किया था—७ श्राम्त को बंग्बई में श्रास्ति कारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने तक कांग्रेस हाईकमांद श्रीर बाद में कांग्रेस-संगठन समग्र रूप से विवेकपूर्ण श्रीर जानवूम कर एक ऐसे ज्यापक श्रान्दोजन की श्राधार-भूमि लैयार कर रहा था जिसका उद्देश्य भारतवर्ष को श्रांतिम रूप से जिटिश शासन से मुक्त कराना था।"

यह दावा करते हुए कि अहिंसा की मूर्ति और उसके आदि-स्रोत गांधीजी को अच्छी तरह से मालूम था कि भारतीय जनता अहिंसा के अयोग्य है, रवेतपत्र में कहा गया है कि "आन्दोलन के स्वरूप-संबन्धी मविष्यवाशियों में, जो गांधीजी और उनके कांग्रेसी शिष्यों ने की थीं और गिरफ्तारी के बाद के कार्यक्रमों और आदेशों में, अहिंसा के संबन्ध में जो भी उल्लेख किया गया है वह एक पवित्र आशा अथवा अधिक से-अधिक एक विनम्र चेतावनी से अधिक कुछ नहीं है और इसके संबन्ध में यह मालूम था कि इसका कोई मूल्य नहीं होगा।"

मई में गांघीजी ने जिखा-- "भारतवर्ष में श्रेंग्रेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर भाक्रमण करने का निमंत्रण है; उनके चले जाने से यह प्रजीभन हट जायगा।" बांद में गांधीजी ने यह स्वीकार किया कि श्रंशेजों के चले जाने के बाद भी जापान का भारत पर हमला होना संभव है श्रीर इसलिए कांग्रेस ने जापानी श्राक्रमण को रोकने के लिए भारत में मित्रराष्ट्रीय सेनाए रखना मंजूर कर लिया।

"गांधीजी के प्रस्तावोंकी आधार-भूमि-स्वरूप दो सूलभूत उद्देश्य प्रकट होते हैं— १ विटिश प्रभुत्त से भारत को अन्तिम रूप से स्वतंत्र कराने की इच्छा, २. भ'रत को किसी भी मूल्य पर जापान थ्रोर ब्रिटेन के बीच रणभूमि बनाने से रोकने की इच्छा। गांधीजी को जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करने के साधन के रूप में श्राहिंसा की प्रभावशाब्तिता में श्राधिक विश्वास-नहीं था। ये जापान के विरुद्ध भारतवर्ष की रज्ञा करने में एकमात्र श्राहिंसा के सामर्थ पर विश्वास नहीं था। विश्वास के विश्वास की रज्ञा करने में एकमात्र श्राहिंसा के सामर्थ पर विश्वास नहीं रखते थे। न ही उस कार्य के लिए मित्रराष्ट्रों की शानित पर विश्वास था। यदि यह मान भी लिया जाय कि भारत की रज्ञा के बारे में मित्रराष्ट्रीय सेनाश्रों के सामर्थ पर गांधीकी श्रीर कांग्रेस का विश्वास करने का इरादा था, तब भी यह जान जेना चाहिए कि गांधीजी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मित्रराष्ट्रीय सेनाश्रों द्वारा प्रभावपूर्ण कार्रवाई करनेकी जमता बहुत कुछ एक उपयुक्त श्रस्थायी सरकार के निर्माण पर निर्मर होगी।"

"स्वयं सरकार पर ऐसे गुट का प्रभुत्व रहेगा जो उपयु वत वर्णन के श्रेनुसार पराजय-घादी है श्रीर जिसका नेता जापान से बातचीत चलाने का विचार पहले ही प्रकट कर चुका था।"

कांग्रेसी नेताश्रों के घोषित उद्देश्यों पर सोच-विचार करते हुए श्वेतपत्र में प्रश्न किया गया है कि 'क्या इससे इन्कार किया जा सकता है कि इन लोगों ने ब्रिटेन के संकट को सुभवसर सममा श्रीर संयुक्त राष्ट्रों का भाग्य पत्न है में भूलता देखकर तथा युद्ध की दिशा श्रपने पत्त में बद्जने से पूर्व ही—यदि कभी ऐसा होना भी था—श्रपनी राजनीतिक मांगों को पूरा करवाने के लिए उस मनोवैज्ञानिक चूर्य से लाभ उठाना चाहा ?"

यह ज़ाहिर करने के लिए जुलाई तक गांधीजी ने श्रान्तिम संघर्ष छेड़ देने का दंद निरचय कर लिया था। श्वेतपत्र में स्वतंत्रतापूर्वक श्रीर दिल खोलकर गांधीजी के लेखों श्रीर भापणों के उद्ध्य लिये गए हैं। उनके शब्दों को उद्ध्य करते हुए कहा गया है कि ''श्रव पीछे हटने या बातचीत करने के लिए इस प्रस्ताव में कोई स्थान नहीं है। एक श्रीर मोंके का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्राखिरकार यह एक खुला विद्रोह है।'' गांधीजी-द्वारा विवेचित श्रीर सुविचाित शान्दोत्तन का स्वरूप एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसके परिणाम-स्वरूप विदेशी प्रभुत्त्व का श्रन्त कर दालना था, चाहे इस परिणाम का कुछ भी मूल्य वर्यों न सुकाना पड़ता। यह एक निरशस्त्र विद्रोह होता—श्रवपकालीन श्रीर द्वुतगामी। निश्चित रूप से इसके द्वारा देश ऐसी श्रराजकता के गर्त में जा पड़ता ''जिसमें गांधीजी दंगा फसादों तक का खतरा उठाने को तैयार थे—वे किसी भी सीम। तक जाने को तैयार थे जिसमें यदि श्रावश्यक हो तो सार्वजनिक हड़तालें भी शामिल थीं।''

श्रागे रवेतपत्र में कहा गया है कि 'जो कुछ भी एक श्रहिसासक सार्वजनिक श्रान्दोद्धम कर सकता है वह सब इस संघर्ष में शामिल था—हड्तालें, रेलों का बन्द करना श्रीर संभवतः विदिश सैनिकों की गतिविधि में वाधा ढालना श्रीर श्रंग्रेजों के खिलाफ श्राजद्ध जो शिकायतें ई उनसे भरपूर लाभ उठाना था।" ६ श्रगस्त को शातःकाल बम्बई में गांधीजी श्रीर दूसरे कांमेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गए श्रीर उनके साथ ही देशभर में प्रमुख कांग्रेसजनों की धर-

पकद की गई। "गिरफ्तार किये गए ज्यक्तियों की संख्या शायद कुछ सैकड़ों से श्रधिक नहीं थी। चूंकि उस समय से ही बरावर इन उपद्रवों को कथित 'सरकारी दमन' का परिणाम बताने के सतत् प्रयत्न किये जारहे हैं, यह जान लेना महत्त्वपूर्ण है कि वास्तव में इस विद्रोह में यह केवल पहला श्रवसर था जब सरकार ने पहल की।

यह उल्लेख करते दुए कि ये बलवे मद्रास, बम्बई, बिहार मध्य तथा संयुक्त प्रांतों में भी दूर-दूर पैते हुए स्थानों में लगभग एक ही साथ शुरू हुए, श्वेतपत्र में कहा गया है कि "इन उपद्वीं-द्वारा किया गया नुकसान इतना व्यापक था कि उत्तेजना में श्राकर बिना किसी योजना के विशिष्ट यंत्रों के बिना इस प्रकार के कार्यों की संभावना नहीं की जा सकती। भीर कई स्थानों पर इस प्रकार के काम किये गए, जिनसे टेकनिकल ज्ञान का पूरा-पूरा परिचय मिलता है। रेलवे-हटेशनों के कंट्रोल' रूम श्रीर ब्लाक इंस्ट्रमेंटों (तार श्रादि भेजने के यंत्रों ) को छाँट-छाँट कर निष्ट-भ्रष्ट किया गया। इस प्रकार की टेकनिकल योजना का परिचय जच्य स्थानों को श्रीर उन्हें नष्ट करने से मिलता है। इसके साथ ही साथ जिन उपायों से हानि की गई उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है। निस्संदेह यह बात अर्थपूर्ण है कि वे सब चेत्र, जहां स्थिति श्चरवंत गंभीर होगई थी सैनिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण स्थान थे। उन चेत्रों में भारत की कोयले की खानें ही स्थित नहीं हैं-जिनके बन्द होनें से सारी यातायात् न्यवस्था, न्यापार श्रोर उद्योग ठप हो जाते-विक ये सब चेत्र भारत के उन भागों के निकट ही थे, जिनको शत्रु-द्वारा श्राक्रमण का स्पष्ट खतरा था। यदि पूर्वीय तट पर रज्ञा-दलों के यातायात मार्ग की अस्त-व्यस्त करना ही अभीष्ट था तो कार्य के लिए इससे अच्छे चेत्र नहीं चुने जा सकते थे। दूसरी छोर छासाम, हड़ीसा, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त गिरफ्तारियों के सिवा पहले सप्ताह में सब प्रान्त प्रायः शान्त रहे श्रीर सिन्ध में भी तुजनात्मक दृष्टि से थोड़ा ही उपद्व हुआ।

"उपद्भवों से प्रभावित सभी प्रान्तों में विद्यार्थी—श्रपवादरहित रूप से हिन्दू विद्यार्थी— प्रारम्भिक बत्तों में सबसे श्रागे थे। कांग्रेस की श्रहिसा की नीति की प्रत्येक स्थान पर श्रव-हेलना की गई श्रीर जन-समूहों को श्रंधाधुन्ध हिंसात्मक कार्यों के लिए भड़काया गया। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन जन-समूहों से ही सबकी प्रेरणा मिली, सैनिकों श्रीर सरकारी कर्मचारियों से नहीं। किस्सन्देह उन्हें कई बार गोली चलानी पढ़ी, किन्तु प्रायः ऐसा उन्हें श्रात्म-रचा के हेतु करना पड़ा। साधारणतः कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में सामु-हिक हिंसा के जितने प्रदर्शन हुए वे श्रसाधारण नहीं थे। कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। उपद्रवों के सारे चित्रों से जान पड़ता है कि सामूहिक हिंसा का रुख़ एक पूर्व-योजित विधि के श्रनुसार पूर्व-निर्वाचित लच्यों की श्रोर ही हुश्रा। नेताश्रों की गिरफ्तारी पर क्रोध से श्रन्धे वे-सोचे-समभे जो हाथ श्राया रुसी की श्रोर बढ़े—पर ऐसा नहीं हुश्रा।

"मुसलमानों ने प्रायः इन बद्धवों में कोई भाग नहीं लिया। सज़दूरों ने भी—पद्यपि कहीं-कहीं वे काम बन्द करने की लालसा पर काबू न पा सके श्रीर कहीं-कहीं प्रत्यच राजनीतिक दबाव के सामने उन्हें मुकना पड़ा, साधारणतः प्रशंसनीय संयम से काम लिया।

"हिंसात्मक सामूहिक उपद्रवों का पहला अध्याय समाप्त होने के साथ-साथ तीन नई प्रवृत्तियां प्रकट होने लगीं। पहले तो पुराने तरीके के श्रहिंसात्मक सविनय-श्रवज्ञा-श्रांदोलन के चिह्न प्रकट होने लगे। दूसरे, क़ानूनी सत्ता को उलटने के लिए विद्रोही दृद्धों के प्रयरनों के ससफल रहने के परिणामस्वरूप भीषण अपराधों का स्त्रपात होने लगा। तीसरी श्रीर सबसे

महत्त्वपूर्ण वात यह हुई कि आतंकवाद की ओर कुकाव दिखाई पड़ने लगा। लूटमार, आगि-कागड, तोड़फोड़ और सरकारी कर्मचारियों पर हत्यामूलक आक्रमण जारी रहे। बम्बई, मध्य-प्रान्त तथा संयुक्तप्रान्त में बमों का भी प्रयोग किया गया। पहले तो ये बम निम्नकोटि के तथा प्रभावहीन थे, लेकिन शीध ही उनमें बड़े सुधार किये गए। आन्दोलन के वारहवें सप्ताह तक ऐसे बमों तथा विस्फोटकों का, जिनमें कुछ अत्यन्त भयानक क्रिस्म के थे, ज्यापक रूप से तथा विशेषकर बम्बई प्रांत में प्रयोग किया जाने लगा था।

"नवस्वर के घान तक जनता कांग्रेस श्रीर टसके कार्यक्रम से निरन्तर श्रिधकाधिक जबती जा रही थी। इस समय तक कांग्रेस का संगठन बिलकुल गुप्त रूप धारण कर चुका था। श्रीर पुलिस के निरन्तर सफल दबाव के कारण वह श्रीर भी कमज़ोर हो गया था।" श्वेतपत्र में बताया गया है कि संघर्ष के प्रारम्भ से ही समाजवादी दल के नेताश्रों ने इस श्रान्दोलन के संचालन में प्रमुख भाग लिया। "इस समय तक यह श्रांदोलन एक क्रान्तिकारी गुप्त श्रान्दोलन का रूप धारण कर चुका था श्रीर राजनीतिक दकैतियाँ, कारखानों श्रादि को जान-वृक्तकर्र चित पहुँचाना, निष्दुर श्रवसरवादिता तथा श्राम जनता की भलाई श्रीर रचा की नितान्त उपेता श्रादि श्रातंक की सारी बातों का इस श्रान्दोलन में समावेश हो गया था।"

रवेतपत्र में जनता की भीइ-द्वारा की गई हिंसात्मक कार्रवाह्यों के उदाहरण दिये गए श्रोर इस सम्बन्ध में कांग्रेस के बुलेटिनों तथा श्रन्य पर्ची श्रादि के उद्धरणों का उल्लेख किया गया । दिल्ली से गुप्त रूप से प्रकाशित एक पर्चे का यह उद्धरण दिया गया है कि ''खाद्यों के सम्बन्ध में उपद्रवों, इड्तालों श्रोर सेना तथा पुलिस को उत्तेजित करने के कार्यों को बहुत ज्यापक पैमाने पर सम्पन्न करना चाहिए जिससे कि इन सबकी पूर्णाहुति उस मुहुर्न में हो जबिक बलपूर्वक श्रिधकार जमानेवाले लिनलिथगो श्रोर वेवक बन्दी बना लिये जाय श्रीर भारत को प्रजातन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय।"

रवेत-पत्र में कहा गया है कि इसमें सरकार को उपलब्ध सम्पूर्ण जानकारी श्रीर प्रमाणादि नहीं प्रकट किये गए। यहां दिये गए तथ्यों श्रीर प्रमाणों के श्रतिरिक्त बहुत-सी सामग्री ऐसी है जिसे वर्तमान श्रवस्था में प्रकाशित करना बांछनीय नहीं है।

श्वेत-पत्र के इस एकतरफा वक्तन्य को 'मांचेस्टर गार्जियन' ने सर्वथा उचित रूप से ही 'सरकारी वकील का भाषण' कहा था:—

"श्वेत-पत्र में उस समस्या को तो उठाया तक भी नहीं गया जिसका हमें भारत में सामना करना पह रहा है। हम जानते हैं कि देश का एक बढ़ा भाग हस 'खुले विद्रोह' के प्रति सहानु-भूति प्रकट कर रहा है और हमने हज़ारों विद्रोहियों को जेलों में बन्द कर रखा है। अपराध चाहे कितने ही संगीन क्यों न हों, हम अनिश्चित काल तक किसी दमन-नीति पर चलकर भारत की राष्ट्रीय मांग पूरी नहीं कर सकते। आखिर एक दिन हमें कोई राजनीतिक सममौता करना ही पढ़ेगा।"

'ढेली हेरल्ड' ने लिखा "इमारा श्रव तक यह विचार है कि गांधोजी ने भारी भूल की है। लेकिन श्रगर हम गांधीजी की निन्दा करते हैं तो इसका मतजब यह नहीं कि हम भारत-सरकार श्रयवा 'डिया श्राफिस के इस दृष्टिकीण का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वह ठीक था।"

'न्यू स्टेट स्मैन ऐंड नेशन' ने अपने एक अग्रलेख में लिखा कि "भारत-सरकार ने यह

श्वेत पत्र छापकर कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक गांधीजी पर व्यक्तिगत रूप से अभियोग लगाने की कोशिश की गई है और इसके अलावा वह केवल एक प्रचार-सम्बन्धी पुस्तिका है।"

'टाइम्स' सिहत ब्रिटेन के शेष पत्रों ने प्रत्यत्त रूप से गांधीजी श्रौर कांग्रेस के खिलाफ जहर उगला। 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व' शीष क पुस्तिका ऐन उस मौंके पर प्रकाशित की गई जब कि २१ दिन के उपवास के दौरान में गांधीजी का भाग्य पत्न में मूल रहा था श्रौर ठीक उसके एक महीने बाद उक्त श्वेत-पत्र प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन से लगभग पन्द्रह दिन पहले बम्बई में निर्देल नेताश्रों का एक सम्मेलन हुशा था। ये लोग सममौते की कोशिशों कर रहे थे श्रौर इस काम में उन्हें कुछ सफलता भी मिली। वाइसराय ने उनसे मिलन का वायदा कर लिया था श्रौर इन नेताश्रों से कहा गया था कि वे श्रपना मामला एक विचार-पत्र के रूप में पेश करें। लेकिन इस श्वेत-पत्र के कारण उनकी सब कोशिश पर पानी फिर गया। उक्त पुस्तिका छापने का उद्देश्य गांधीजी की रिहाई के लिए की जानेवाली व्यापक मांग श्रौर उनके प्रति प्रकट की गई सहाजुभूति पर तुषारपात करना था। हो सकता है कि श्रगर इम इसके बारे में किसी कांप्रेसी की प्रतिक्रिया प्रकट करें तो उसे पचपातपूर्ण सममा जाय। लेकिन यहां इम 'स्टेस्टमैन' में 'इमारे भारतीय प्रेत्तक' द्वारा प्रकाशित 'राजनीतिक श्राकोचना' को उद्धरत करना उचित सममते हैं, न्योंकिं उसे श्रधिक निष्पत्त ख्याल किया जा सकता है:—

"तन्दन में प्रकाशित किया गया रवेत-पत्र सर्वथा श्रसामयिक है। यह एक ऐसे श्रवसर पर छापा गया है जब कि जेत के बाहर के हरुकों में कांग्रेस श्रौर सरकार में समसीते की बातचीत का श्राप्रह ही नहीं बरिक प्रार्थना भी की जा रही है। इसके श्रतान जोतोग गांधीजी से मिलकर श्राए हैं, उनका भी यही कहना है कि गांधीजी सारी स्थिति पर नये सिरे से सोच-विचार करने को तैयार हैं श्रौर उनका उद्देश्य संघर्ष के बजाय शांति ही है।"

पार्लीमेयट की विर-प्रतीचित भारत-विषयक बहस ३० मार्च को गुरू होनी थी। यहां यह खताने की कोई आवश्यकता नहीं, कि इस बहस के लिए पहले से ही बड़ी तैयार की गई थी। कामन-सभा में रणभेरी बजाने का काम श्री एमरी को सौंपा गया था और लार्ड-सभा में डेवनशायर की जगह यह जिम्मेदारी लार्ड सुंस्टर के नवयुवक कन्धों पर डाली गई थी। पार्लीमेयट-के इस महस्वपूर्ण अधिवेशन से पहले, जब कि भारतीय नीति की समीचा की जानी थी, 'डेली हेराल्ड' ने श्रीएमरी को अपने एक श्रयलेख में सलाह-मशिवरा देते हुए लिखा कि, "हम भारत के युद-उत्पादन के सम्बन्ध में विशाल और प्रभाव-शाली आंकड़े पढ़ने तथा भारतीय सेना में स्वेच्छा- पूर्वक भर्ती होनेवाले बीस लाख सैनिकों की कहानी सुनने के श्रम्यस्त हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अब तक हम भारत की ३४ करोड़ जनता और उसके राजनीतिक नेताओं के मध्य किसी प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था-हारा कोई सन्तोषजनक संपर्क स्थापित करने में सर्वथा श्रसफल रहे हैं।"

३० मार्च १६४३ को पार्जीमेण्ट में भारतीय स्थिति पर पुनः सोच-विचार प्रारम्भ हुआ। सभा के सामने जो प्रस्ताव पेश किया गया उसका सम्बन्ध भारत के ग्यारह-प्रांतों में से केवल छः के साथ या। इस प्रस्ताव में यह मांग की गई थी कि १६३१ के विधान के अन्तर्गत इन प्रांतों में आगृ की गई धारा ६३ की सामियक समीचा पार्जीमेंट-द्वारा की जाय। अवत्वर १६३६ के बाद से कांग्रेस को इन प्रांतों के मंत्रिमंडलों से इस्तीफा दिये हुए साढ़े तीन बरस हो छुके थे भौर उसके बाद वहां जो संकटकालीन धाराएं जागू की गई भीं, उन्हें पुनः जारी करने के प्रशन

पर फिर से सोच-विचार करना श्रावश्यक हो गया था। कांग्रेस ने श्राठ प्रांतों-मद्रास, बम्बई, मध्य-प्रांत, बिहार, उत्तर-पश्चिमी प्रांत. संयुक्त-प्रांत, उड़ीसा और श्रासाम में मन्त्रिमंडलों से इस्तीफा दिया था । लेकिन बाद में उड़ीसा श्रीर श्रासाम में तो नये मन्त्रिमंडत बन गए श्रीर शेष छुंहों प्रांतों में भारत विधान की धारा ६३ लारी रही । इन दोनों प्रांतों में मन्त्रिमण्डल स्थापित होने की कहानी चाद के एक अध्याय में दी गई है। श्री एमरी ने ११३७ के निर्वाचनों की समीचा करते हुए बताया कि किस प्रकार कांग्रेस ने ७११ सीटों पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार यद्यपि कांग्रेस को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, फिर भी पांच प्रांतों में उसका स्पष्ट बहुमत था श्रीर शेष तीन भी उसके नियंत्रण में थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कांग्रेसजनों द्वारा केन्द्रीय श्रसेम्बली के बहिष्कार के बाद उस समा ने और बंगाल, पंजाब श्रीर सिन्ध के मंत्रिमण्डलों, हिन्दू महासभा, उदार-दक्त श्रौर नरेशों ने सम्राट् श्रौर देश के प्रति श्रपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दद निश्चय बने रहने की घोषणा की थी। श्रागे श्रापने कहा कि ''इन बातों से हमें उस मिथ्या भ्रम का श्रकाट्य उत्तर मिल जाता है जिसके श्रनुसार यह-प्रचार किया गया है कि भारत को बिना उसकी इच्छा के ऐसे खुद में घलोटा गया है जिसमें उसको कोई आवाज नहीं है और जिसके परिणाम में उसे कोई रुचि नहीं है।" लेकिन इस तर्क का सहारा लेते. समय श्री एमरी यह बात भूल जाते हैं कि उन आठ प्रांतों, जिनमें कांग्रेस ने मंत्रिमण्डलों से हस्तीफा दे दिया था श्रीर कांग्रेस ( जिसे स्वयं श्री एमरी ने 'अन्य सब से बहुत बड़ा, सब से श्रधिक श्राधिक साधन सम्पन्न तथा बड़ी कठोरता के साथ श्रनुशासित दल' बताया था।) श्रीर मुस्जिम जीग ने युद-प्रयत्न में भाग न लेने का फैसला किया था श्रीर जब इम दोनों दलों की तुलना करते हैं तो इन तथ्यों के आधार पर उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे चलकर श्री एमरी ने अपने भाषणा में वाइसराय की कार्यकारिणी-परिषद् श्रौर इसके भारतीय सदस्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ''न केवल भारत बल्कि समस्त मित्रराष्ट्र बाइसराय को कार्यकारियों के उन भारतीय सदस्यों के प्रति हृद्य से श्राभारी हैं, जिन्होंने उपद्रव संगठित करनेवालों को गिरफ्तार करने का निश्चय करके श्रांदोलन को बोच हो में पंगुःका दिया था।" लेकिन श्रापने इस पर खेद प्रकट किया कि वाहसराय की कार्यकारिणी-परिपद् के तान सदस्य "गांधीजी के उपवास की भावुकता. के इस संकट में वह गये हैं।" उन्होंने वाहसराय से सुलाकात करने के लिए आनेवाबे निर्देत नेता सम्मेजन के शिष्ट-मंडक को वाइसराय-द्वारा दिये जानेवाले उत्तर को पहले ही से कल्पना करत्नी थी और इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि, ''गतवप' की विवेकदीन श्रीर पराजयमृतक कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए गांधीजी को दी जानेवाली किसी सुविधा पर विचार करना तब तक बड़ा कठिन श्रीर खतरे से भरा होगा जब तक वे जीग, जिन्होंने भारत में इतनी श्रशांति पैदा की है तया जो उस संनिक गतिविधि में भविष्य में यही बाधा पहुँचा सकते हैं जो भारत को श्रहा बनाकर शुरू की जायगी, श्रपने सुख श्रीर श्राचरण के पूर्ण परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट धारवासन श्रोर वचन न दे दें।"

गितिरोध का अन्त करने के तरीके का जिक करते हुए श्री एमरी ने यह सुमाव पेश किया कि "भारत के जिए एक ऐसा विधान तैयार किया जाना चाहिए जो बिटेन के विधान से भिन्न हो और जो एक संबद्ध देश के अनुरूप हो जैसे कि स्विट्जरलैयड है, जहां तीन विभिन्न जातियां है।" दूसरे शब्दों में इसके ये मानी ये कि वे एक निधारित शासन-परिपट् के पोपक थे।

श्री एमरी को बारंबार गांघीजी पर यह इलजाम जगाते हुए देलकर आश्रयं होता है कि

हन्होंने ( गांधोजी ) किप्स-प्रस्तावों को ऐसे प्रस्ताव वताया था जिनका महत्व "शीघ्र ही दिवा-लिया हीनेवाले वैंक के नाम, दिवाला निकालने के बाद की वारीख के चेक से अधिक नहीं था।" श्रीर यह बात श्रीर भी श्रधिक श्राश्चर्य की है कि उन्होंने यह जानने की जरा भी कीशिश नहीं की कि इस वान्यसमूह का श्रादिस्रोत क्या था। यह वाक्यसमूह दरश्रसल दिल्ली के "रायस् वीकली" ने गढ़ा था। यह बात एक कान से दूसरे कान तक पहुँचती गई श्रीर स्वयं मिन्त्रयों ने भी इसे दहराया और श्री एच० वी॰ श्रलग्जैएडर ने श्रपनी 'इंडिया सिंस किप्स' (क्रिप्स के बाद से भारत ) नामक पुस्तक में भी इसका उछ ख किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बिल्कुल निराधार श्रीर करा बताया। इस प्रसंग में यह कहना सर्वथा न्यायसंगत है कि श्री किप्स ने एक बार भी ऐसा वक्त व्य नहीं दिया। अन्त में उन्होंने भारत के खुले विद्रोह को दवा देने की अपनी तत्परता का जिक किया। श्रगर अनुत्बर १६४२ के श्रपने भाषण में उन्होंने गांधीजी की तुलना हिटतर से की थी तो अब वे उन्हें भारत का 'ग्रेइमिनेन्स' बता रहे थे। इस पुस्तक में आल्डस इक्सने ने बताया है कि पादरी जोसेफ डी॰ ट्राम्बले नामक न्यक्ति एक श्रोर तो पक्का रहस्यवादी था श्रीर दूसरी श्रीर वह एक ऐसा श्रविवेकी राजनीतिक सजाहकार था, जिसने एक पीड़ी तर्क भयानक युद्ध-द्वारा यूरोप को श्रशान्त बनाये रखने में कार्दिनल् रिशल्यू की सहायता की थी। श्रगर पादरी जोसेफ स्पेन से लेकर इटला तक श्रीर फिर वापस गंगे पानों चले थे 'तो इन दोनों महान् पुरुषों में दूरवर्ती सामंजस्य पाया जाता है श्रीर यह समानता यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि यदि एक श्रविवेकी राजनीतिक सत्ताहकार था तो दूसरा शाश्वत सत्यवादी, श्रीर दोष-रहित दृढ़ चरित्रवान् या श्रीर इसके लिए उसके मित्र श्रीर शतु दोनों ही समय रूप से उसकी प्रशंसा करते थे।

श्रन्त में श्री एमरी ने इन उपद्रवों के लिए कांग्रेस को ही दोषी श्रीर जिम्मेदार ठहराते । हुए कहा:—

"यदि कुछ सदस्य ऐसे हैं जो श्वेतपत्र पढ़ने के बाद अब भी यह विश्वास रखते हैं कि वस्तुतः राष्ट्रीय विरोध प्रकट करने के लिए किंत्र एक अहिंसात्मक आन्दोलन चलाने का ही विचार किया गया था, या यह सममते हैं कि गांधोजी देश भर में जिस उथल-पुथल को फैलाने का निश्चय कर चुके थे, उसके सम्बन्ध में उन्हें कोई अम नहीं हो सकता तो वस्तुतः सुभे उनसे कुछ भो नहीं कहना है। साथ हो जो जोग अब भा यह तर्क उपस्थित करने को तैयार हैं कि सिनिक महत्व के यातायात् के सुख्य स्थानों पर तथा समस्त सरकारो इमारतों पर किये गए संगठित और कुशल आक्रमण, जो शारीरिक रूप से तथा लोकमत को दृष्टि में भो कांग्रेसी दल से सम्बन्ध रखते थे, वस्तुतः लोकप्रिय राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तारी के विरोध में सार्वजनिक रोष के तास्कालिक प्रत्यच रूप के सिवा कुछ नहीं थे, उनसे भो में कुछ नहीं कह सकता।"

क्या रनके इस श्रीभयोग का प्रत्युत्तर इस बात से नहीं मिल जाता कि भारत में त्रिटिश विरोधी भावना इतनी व्यापक और गइरी है कि गांधाजो श्रोर उनके पड़योगियों की गिरफ्तारी पर जनता की यह भावना सभी जगहों पर स्वतः प्राद्ध मूर्त हो उठी और कहीं कहीं उसने श्रत्यन्त भयं कर श्रीर शोचनीय रूप धारण कर लिया। इस त्रिटिश-विरोधी भावना का सद्दत हमें इसी बात से मिल जाता है कि देश के ११ प्रान्तों में से = ने श्रीर दो सबसे बड़े राजनातिक दलों ने सरकार के युद्ध-प्रयत्न में सहयोग काने से इनकार कर दिया था। सत्य तो वास्तव में शाश्वत श्रीर प्रत्यच होता है, लेकिन श्रमत्य के पैर नहीं होते श्रीर उसका श्राधार दुहरी नीति होती है श्रीर वह दुहरा वार भी करता है।

युद्ध-कालीन संकट में यद्यपि यह श्वेत पत्र बहुत से श्राबोच कों का मुंह बन्द कर देने के बिए काफी था, फिर भी पालंमेंट के भीतर श्रीर उसके बाहर समाचारपत्रों में ऐसे श्रालोच कों की कमी नहीं थी जो किसी तरह से भी यह यकीन करने को तैयार नहीं थे कि गांधीजी दोपी दें श्रीर उनकी राय में यह एक श्रपूर्ण श्रीर बेकार-सी पुल्तिका थी, क्यों कि उसमें भारतीय गतिरोध को दूर करने के सम्बन्ध में एक भी रचनात्मक सुमान नहीं था श्रीर विजय-प्राप्ति की दृष्टि से मित्रराष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण समस्या भारतीय गतिरोध का स्रोत न होकर उसका श्रन्त था। वे यह जानने के लिए इतने उत्सुक न थे कि यह कैसे श्रुरू हुश्रा, जितना कि उसे शीध-से-शीध समाप्त करने के लिये।

२ प्रप्रेत को 'मांचेस्टर गार्जियन' ने तिखा :--

"बारंबार किप्स-योजना पर जोर देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कम-से-कम फिलहाल तो वह श्रसफल हो गई है श्रीर इस समय एक बिक्कुल नयी स्थिति पैदा हो गई है, जिसका हमें यथार्थ-वादियों के रूप में फैसला करना है।"

श्री एमरी के रुख पर खेद प्रकट करते हुए 'ढेली हेरहह' ने जिखा—''कल श्री एमरी ने जो भाषण दिया वह उनके पिछले तीन साल के बहुत से वक्तव्यों की पुनरावृत्ति-मात्र थी। हमारा सुकाव है कि इन श्रसामयिक विषयों को पीठ ठोंकने के बजाय श्री एमरी को कामन-सभा से साफ्र तौर पर केवल यह कह देना चाहिये कि ''मेरी नीति का श्राधार श्रय तक हा॰ हु जिटिल श्रीर ढा॰ वर्नाढों के सिद्धान्त हैं।''

उप-प्रधान सन्त्री श्री एटकी ने श्रपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि "में सममता हूँ श्री गोखके, श्री राजगीपालाचार्य, पंडित नेहरू श्रीर श्री जिला श्रादि जो वास्तव में प्रजातंत्र-वादी हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को श्रमल में का सकते हैं।" श्री गोखके १६ फरवरी, १६१४ को परकोक सिधार चुके थे, किन्तु श्री एटली-द्वारा उनके उल्ल से पता चल जाता है कि भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशाल विदिश साम्राज्य के उप-प्रधान-मन्त्री कितना ज्ञान रखते हैं।

श्रव हम लार्डसभा में भारत-विषयक बहस का उन्हें स्न करना चाहते हैं। यह बहस श्रलं श्राफ मुंस्टर ने श्रुरू की जो भारतीय राजनोति के चेत्र में नये-नये श्राये थे श्रीर उनका यह सर्व- प्रथम भाषण लार्ड स्नेल-जेसे प्रवक्ता के उस भाषण की तुलना में जो उन्होंने बहस के उत्तर में दिया—काफी श्रव्हा उतरा। इस उदारायय लार्ड ने भा पुरानो परंपरा का श्रनुसरण करते हुए 'भारतीय जनता के सभी प्रमुख श्रंगों के योच समकीते' पर जोर दिया। ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो लार्ड मुंस्टर हिटलर के लिए फ्रांस को सदा श्रपनी श्रवीनता में बनाए रखने के पद का समर्थन कर रहे हों।

बार्ड सभा की वहस यद्यपि श्रिधिक दिल वस्प रही, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं पहुँचा। इस सम्बन्ध में इम दो भापणों का उद्घेख करना चाहते हैं। लार्ड फेरिंगडन (मनदूर दक्ष) ने कहा कि इन कांग्रेसी नेताश्रों के साथ समक्तीता करने का श्राचार प्रस्तुत है जिन में से बहुतों के उद्देश्य बिटिश सरकार जैसे ही हैं। लार्ड फेरिंगडन ने यह स्वोकार नहीं किया कि गांधोती क्रिस्टेटर हैं श्रवता कांग्रेस एक वर्गवादी संस्था है। श्री राजगोपाबावार्य तथा श्रान्य भारतीय नेताओं के गांधीजी से न मिलने के लिए वाइसराय की श्रनुमति न मिलने की श्रापने श्रलोचना की। श्रापने यह सुमाव रखा कि बिटिश सरकार समस्त दलों के नेताश्रों को जन्दन में निमन्त्रित करे जिससे "यह मालूम किया जा सके कि कोई उपाय निकल सकता है या नहीं। यदि संभव हो तो इसमें मित्रराष्ट्रों की सरकारों का भी सहयोग ले लेना चाहिए।"

लार्ड सेम्युएल ने कहा, "भारतीय-विधान के श्रनुसार जब प्रजातन्त्र पर श्राधारित उन व्यवस्थापिका सभाश्रों का निर्वाचन हुश्रा, जिनके प्रति विभिन्न प्रान्तीय सरकारें उत्तरदायी हैं तो उदारद्द्ध ने इस पर श्रत्यधिक संतोष प्रकट किया था। हमने इसे वैधानिक प्रजातन्त्र-प्रयाजी की सबसे बड़ी विजय कहा था, जैसी कि श्रव तक किसी भी पूर्वीय देश में नहीं देखने में श्राई। जब में भारत गया था तो मेरा यह ख्याज नहीं था कि प्रान्तीय विधान इतनी श्राश्चर्यजनक सफलता के साथ श्रपना काम कर रहे होंगे।"

लार्ड सभा में ६ अप्रैल १६४३ की लार्ड सेमुएल ने जो भाषण दिया था, उसका उत्तर देते हुए गांधीजी ने १६ मई, १६४३ की उन्हें एक पत्र लिखा। यह पत्र नीचे उद्धत किया जाता है, जिसे सरकार ने लार्ड सेम्युएल तक नहीं पहुँचने दिया :—

"मै इस पत्र के साथ म अप्रैल, १६४२ के 'हिन्दू' अखबार की एक कतरन भी भेज रहा हूँ जिसमें लार्ड सभा में हाल की भारत-विषयक बहस के दौरान में आपके भाषण का रायटर-द्वारा भेजा हुआ सार दिया गया है। यह ख्याल करके कि आपके भाषण का यह सार सही है सुक्ते विवश होकर आपको यह खत जिखना पढ़ रहा है।

'मुक्ते श्रापके भाषण का विवरण पड़कर बड़ी वेचैनी श्रीर दुख हुश्रा है। मैं यह खयाल महीं कर सकता था कि श्राप भारत-सरकार के उस एकतरफा श्रीर सर्वथा श्रीचित्यविहीन बयान के साथ पूर्णतः सहमत होंगे जो उसने कांग्रेस के श्रीर मेरे खिलाफ दिया है।

"श्राप एक दार्शनिक श्रीर उदार विचारवाले व्यक्ति हैं। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति हो में सदा से ही एक तटस्थ व्यक्ति सममता श्राया हूं श्रीर उदारवाद को में मनुष्यों ग्रीर दूसरी समस्याश्रों को सहानुभूतिपूर्वक सममने की कोशिश का प्रतीक मानता श्राया हूं।

"मुमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारके बयान में ऐसी एक भी बात नहीं है, जिसकी बजह से आप उन नतीजों पर पहुँचते, जो कहा जाता है कि आपने निकाल हैं।

"श्रापके भाषण का जो विवरण मेरे पास पहुंचा है, में उसकी कुछ ऐसी वार्तों का जिक्र करमा चाहता हूं जो संख्या की कसौटी पर ठीक नहीं उत्तरतीं।

'कांग्रेस दल ने अधिकांश में प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों को तिलांजिल दे दो है।'

"कांग्रेस ने कभी भी प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों को नहीं त्यागा है। उसका इतिहास तो इस बात का घोतक है वह इमेशा से प्रजातंत्र की दिशा में ही श्रप्रसर हुई है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो शान्तिमय धौर न्यायोचित साधनों-द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखता है और श्राना वार्षिक श्रुक्त देता है वह इसका सदस्य वन सकता है।

२. 'यह एक वर्गवाद की श्रोर चन्ने जाने के लत्त्रण प्रकट कर रहा है ।'

"आपने यह श्राभियोग इस श्राधार पर जगाया है कि कांग्रेस कार्यसमिति कांग्रेस-मंत्रिमंदनों पर श्रपना नियंत्रण क्यों रखती है। क्या निटेन के निर्वाचन में सफल दल कामन-सभा में ऐसा ही नहीं करता है मेरा विचार है कि जब प्रजातंत्र-प्रणालो उन्नति श्रोर विकास की श्रपनी करम सीमा तक पहुँच जायगी तक भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी श्रीर उनकी प्रवन्ध-स मितियां श्रपने

"विटेन श्रीर श्रमरीका की तो श्राप बात ही छोड़िये। वे तो दोनों ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र-राष्ट्र हैं। कॅनेडा श्रीर दूसरे स्वाधीनता-प्राप्त राष्ट्रों की तुलना भी श्राप भारत से नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी वास्तव में स्वतंत्र हैं। लेंकिन क्या भारत इन देशों के मुकाबले में रत्तीभर भी श्राजाद है ? क्या उसे भी इसी तरह की स्वतंत्रता हासिल है ?

"भारत को श्रमी श्रपनी श्राजादी द्वासिल करनी हैं। मान लीजिए कि मित्रराष्ट्र हार जाते हैं श्रथवा सैनिक कारणों से उन्हें श्रपनी सेनाएं भारत से हटालेनी पड़ती हैं, जैसी कि सुक्ते श्राणा नहीं है, तो क्या ये देश श्रपनी श्राजादी नहीं खो वैठेंगे हैं लेकिन श्रगर उस वनत भी भारत की यही शोचनीय दशा रही तो उसे सिर्फ श्रपना मालिक बदलकर ही संतोष कर लेना होगा।

"जब तक आप तत्काल भारत को आजादी नहीं देंगे तब तक न तो कांग्रेस और न कोई और संगठन ही भारतीय जनता में मित्र-राष्ट्रों के उद्देश्यों के प्रति कोई अनुराग अथवा उत्साह पदा कर सकता है । केवल यह कहने से काम नहीं चल सकता कि भविष्य में भारत को आजाद कर दिया जायगा।

"भारत-छोड़ो" का नारा इसलिए लगाया गया है कि श्रगर भारत को मानव-समाज के हितों की रचा के लिए लड़ना है तो उसे इसी समय स्वाधीनता देनी होगी। क्या कभी किसी ठिडुरते हुए श्रादमी को यह कहने से गर्मी पहुँची है कि भविष्य में एक दिन उसे धूप के दर्शन होनेवाले हैं?

"दुर्भाग्य तो यह है कि कांग्रेस मेरे नितृत्व में जो कुछ भी कहती या करती है उस पर हमारे शासक श्रविश्वास करते हैं श्रीर श्रव न जाने यकायक वे यह कैसे ख्याल करने लगे हैं कि कांग्रेस पर मेरा प्रभाव श्रमिशाप-स्वरूप है। यह श्रावश्यक है कि श्रापको कांग्रेस श्रीर कांग्रेसजनों के साथ मेरे संपर्क के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान होजाना चाहिए। १६३४ से मैंने कांग्रेससे नियमित रूप से श्रपना सभी प्रकार का नाता तोड़ जिया है।

"कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं था । लेकिन मैंने श्रनुभव किया कि जब तक श्रिष्टित रूप से मेरा कांग्रेस के साथ संपर्क बना रहेगा, वर्किङ्ग कमेटी के सदस्यों श्रीर मेरे दरमियान एक दीवार-सी खड़ी रहेगी। समय-समय पर में श्रिष्ट्सा के सम्बन्ध में जो मर्यादाएं निर्धारित कर रहा था श्रीर कांग्रेसजनों से जिस संयम की श्राशा करता था, उस पर समज करना उनके जिए मुश्किल पड़ रहा था। इसजिए मैंने फैसला किया कि मेरा प्रभाव केवज नैतिक ही रहना चाहिए।

''मेरी कोई राजनीतिक आकांचा न थी। मेरी राजनीति सत्य और श्राहसा पर आश्रित थी श्रीर इन्हीं सिद्धान्तों के प्रतिपादन में मैंने प्रायः श्रपना सारा जीवन बना दिया है। इस बिए मेरे सहयोगियों ने मुक्ते श्रिधकृत रूपसे कांग्रेस से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद करने की, यहां तक कि उसकी चार श्राना सदस्यता से भी श्रवहदा होने की श्राज्ञा दे दी। मेरे और उनके दरमियान यह तय हुआ कि जब कभी श्राहिंसा श्रयवा कौमी एकता से सम्बन्ध रखनेवाले मामखों में सजाह-मशिवरे के बिए उन्हें मेरी जरूरत महसूस होगी तो मैं विकेष्ठ कमेटी की वैठकों में उपस्थित रहा करूँगा।

"उस समय के वाद से कांग्रेस के नियमित कार्य से मेरा किसी किस्म का संपर्क नहीं रहा । इसिचए विकेश कमेटी की बहुत-सी बैठकों में में शामिल नहीं हुआ । उसकी कार्रवाइयों की सूचना मुक्ते केवल श्रसवारों से ही मिली है । विकेश कमेटी के सदस्य स्वतंत्र विचारों के कोग हैं । नयी परिस्थितियों के पैदा होजाने पर श्राहिंसा की परिमाया के सम्यन्य में वे मुक्त से बहुत गहरे सोच-विचार के बाद ही मेरी राय मानते हैं।

"इसलिए यह कहना कि मैं उन पर अनुचित रूपसे प्रभाव डालता हूँ—- उनके और मेरे—-दोनों के साथ ही अन्याय करना होगा । जनता जानती है कि किस तरह से अनेक अवसरों पर वर्किङ्ग कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने मेरी सजाह मानने से साफ इंकार कर दिया है और बहुत से उदाहरण तो आपको अभी हाल के ही मिल जाएंगे।

द्र. 'उन्होंने न केवल इस काम में भाग लेने से ही इन्कार कर दिया है, बिक कांग्रेस ने जान-बूसकर यह घोषणा की है कि इस लड़ाई में जन या धन के रूप में श्रंग्रेज़ों की मदद करना शालती है और हमें श्राहसापूर्वक युद्ध का प्रतिरोध करना चाहिए। श्राहसा के नाम पर उसने एक ऐसा श्रान्दोलन शुरू किया है, जिसमें बहुत-सी जगहों पर श्रत्यधिक हिंसा से काम लिया गया है और श्वेतपत्र में स्पष्ट रूप से साबित कर दिया गया है कि इन उपद्वों में कांग्रेसी नेताशों का हाय था।'

"आपके इस अभियोग से प्रकट हो जाता है कि किस तरह से कित्यत कहानियों के आधार पर बिटिश जनता को गुमराह किया गया है, क्योंकि -भारत-सरकार-द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिये गए वक्तव्यों का सम्बद्ध उद्धरणों से कोई मेज ही नहीं बैठता श्रीर उन्हें इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर कहा गया है कि मानों वे सस्य ही हों।

"कांग्रेस श्राहंसा-द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वचनवद्ध है। पिछले बीस साल से वह इसी सिद्धान्त को लेकर अपना आन्दोलन चलाती रही है। यद्यपि अहिंसा पर पूरी तरह अमल करना कठिन है, फिर भी मेरी राय में कांग्रेस इस मामले में बहुत इद तक कामयाब रही है। लेकिन उसने आहिंसा-द्वारा युद्ध का मुकाबला करने का बहाना कभी नहीं किया। अगर वह ऐसा दावा करती और उस पर पूरी तरह से अमल करती तो आज भारत की परिस्थिति विजकुल ही बदली हुई नज़र आती और दुनिया देखती कि संगठित हिंसा का मुकाबला संगठित श्राहंसा द्वारा कितनी सफलतापूर्वक किया जाता है।

"लेकिन किसी जगह भी मानव-प्रकृति पूर्ण श्राहिंसा पर श्रमल नहीं कर सकी। वह कसौटी पर पूरी नहीं उत्तरी। म श्रगस्त के बाद देश में जो गड़बड़ हुई उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर किसी तरह से भी नहीं श्रा सकती। सरकार ने एक ऐसे मौके पर जो कि मनीवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा श्रजुपयुक्त था, देशभर में कांग्रेस के नेताश्रों को गिरफ्तार करके जनता की कोधाग्नि को भड़का दिया। श्रिधक-से-श्रिधक यह कहा जा सकता है कि कांग्रेसजन श्रथवा दूसरे जोग श्रिहंसा की उस सीमा तक नहीं पहुँच सके थे जबिक किसी प्रकार की भी उत्तेजना का उन पर श्रसर नहीं होना चाहिए था।

"मुक्ते इस पर श्रारचर्य होता है कि यद्यपि श्रापने यह स्वीकार किया है कि 'यह रवेत-पत्र श्रच्छी पत्रकारिता का नमूना कहा जा सकता है, परन्तु वह सरकारी दस्तावेश कहाने के योग्य नहीं है,' श्रापने जल्दवाशों में श्राकर श्रपनी राय उसी पर क्रायम की है। श्रार उन भाषणों को पढ़े', जिनका इसमें उल्लेख किया गया है तो श्रापको पता चल जायगा कि भारत-सरकार के जिए १ श्रास्त श्रीर उसके बाद की दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारियां करने का रत्तीभर भी कारण नहीं या श्रीर न ही उसके पास नेताशों को जेल में ट्रॅंस देने के बाद उन पर इस तरह के इलजाम लगाने का कोई श्राधार था, जिनकी जांच-गड़ताल किसी भी श्रदालत में नहीं की गई। वे कुछ ऐसी गलतफहिमयों में पड़ गए हैं, जिनकी बजह से मेरे साथ बेहन्साफी की गई है। सरकार का निर्णय एक बेदी के इस साधारण अधिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा देना है जो उसे उसके बारे में फैलाए गए अम दूर करने के लिए प्राप्त हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कायदे-आज़म-जिन्ना के नाम मेरे पत्र के बारे में जो फैसला किया गया था, उसका लार्ड सेम्युअल के नाम मेरे इस पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं बैठता। इसलिए मैं आपसे इस फैसले पर फिर से सोचिविचार करने का अनुरोध-करता हूँ।

<sup>न</sup> हूं, श्रापका शुभवितक एंम० के० गांधी ।

गृह-विभाग । नई दिल्ली, ७ जून, १६४३

विय गांधीजी,

तार्ड सेम्युएत के नाम श्राप के पत्रके सम्बन्ध में सरकार के फैसले के बारे में श्रापका सर रिचर्ड टोटेनहम के नाम १ जून १६४३ का पत्र मिला। श्रीर निवेदन है कि सरकार को खेद है कि उसे अपना वह फैसला बदलने की कोई वजह नहीं दिखाई देती।

> श्रापका श्रुभचितक। कौरनन स्मिथ

### भारत में दफा ६३ वाले सबे

भारत के कुछ प्रान्तों के गवर्नरों को श्रीर बर्मा के गवर्नर को शासन के सम्बन्ध में जो श्रधिकार दिये गए हैं, उन्हें पुनः दिये जाने के लिये ईस्टर की छुटियों के बाद भारत मंत्री श्री जियोपोल्ड एमरी कामन-सभा के प्रस्ताव पेश करेंगे।

मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त श्रीर विद्यार की व्यवस्थापिका सभागों के संबन्ध में गवर्नरों को जिस घोषणा के श्रन्तर्गत श्रीधकार दिये गए हैं, वे केवल एक साल तक जारी रहेंगे बशतेंकि पार्लीमेण्ट की दोनों सभाएं उन्हें श्रीधकार जारी रखने की स्कीकृति दें श्रीर वर्तमान श्रवधि ३० श्रप्रैल को खत्म हो जाएगी।

वर्मा की भी ऐसी ही परिस्थिति है। जापानियों ने सीमान्त के चेन्न के श्रवावा शेप वर्मा पर कब्जा कर रखा है। इसिजिए १६३४ के वर्मा विधान के श्रनुसार वहां का शासन चवाना असंभव है। जिस घोषणा के श्रन्तर्गत गवर्नर ने ये श्रधिकार श्रपने हाथ में जिए थे, उसकी अविधे ह जून को खत्म हो जाती है।

विटिश साम्राज्य को श्रम् एरा वनाए रखनेके लिए श्री चर्चिल श्रीर एमरी के चाहे छुछ भी विचार वयों नहीं, विदेशों में साफतौर पर यह कहा जा रहा था कि यह साम्राज्य छिनन-भिनन होकर रहेगा। उसके भाग्यके वारे में किसी रत्ती भर भी संदेह नहीं था। इस वारे में 'न्यूयार्क डेली न्यूज' ने २ मई, १६४३ के श्रपने एक संपादकीय लेख में लिखा कि "चहुतेरे साम्राज्य फले-फूले श्रीर वर्वाद होगए हैं। संभवत्त विटिश साम्राज्य का श्रन्त श्रम विकट श्रा गया है। इस श्रन्त का श्रीगणेश उसी समय से हुशा जब कि जहाज कोयले की बजाय तेल से चलने लगे। जब कोयले से चलते थे तो संसार भर में बिटेन के पास सैनिक दृष्टिसे ऐसे महत्त्वपूर्ण केंद्र थे, जहां ये जहाज कोयला भरा करते थे श्रीर उनकी रत्ता ब्रिटेन के जंगी जहाज करते थे। इस प्रकार उनपर

बिटेन का कब्जा रहता था। इस बिटिश साम्राज्य की भलाई की कामना करते हैं।"

मई 1883 में जब श्री बर्नार्ड शा से भारतीय गतिरोध के बारे में उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि गांधीजी को तुरन्त रिष्टा कर देना चाहिए श्रीर जिन जोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें चाहिए कि वे मंत्रिमंडल के मस्तिष्क की खराबी के लिए उनसे चमा-याचना करें। भारतीय परिस्तित को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है।

दिसम्बर १६४२ में ब्रिटिश फेडरल यूनियन द्वारा विश्वसंघ की स्थापना के सम्बन्ध में ध्रपने विचार प्रकट करने के बारे में प्रश्न किये जाने पर श्री शा ने जवाब दिया था कि, "इस समय विश्वसंघ की स्थापना मानव-जाति के सामर्थ्य के बाहर है। जिस प्रकार ब्रिटिश राष्ट्रमंडल ध्रमरीकी उपनिवेशों पर अपना कन्जा नहीं रख सका, इसी तरह श्रव वह भारत पर भी अपना कन्जा नहीं जमाए रख सकता।"

# भारत में प्रतिक्रिया

#### (१) भारत-सरकार-शासनाधिकारिंगी

लन्दन में भारतीय स्थिति एक निरन्तर महत्वपूर्ण श्रीर श्राकर्पक प्रश्न बना रहा। कभी पालींमेण्ट में भारत-विषयक बहस के रूप में श्रीर कभी प्रस्ताव श्रयवा किसी प्रश्न के रूप में यह संवाल सामने त्राता रहा । प्रायः प्रत्येक सप्ताह 'हेंसर्ड' (पार्लीमेग्द की कार्रवाई के सम्बन्ध में प्रकाशित की जानेवाली सरकारी पुस्तिका ) में भारत का उल्लेख रहता, हालांकि भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी लेनेवाले संदस्यों की संख्या घटकर तीन या चार ही रह गई थी श्रीर यद्यपि कामन-सभा के ६०० सदस्यों में से, सरकार के विरुद्ध मत देनेवालों की संख्या कभी १७ से श्रधिक नहीं हुई थी। श्रारचर्य की बात है कि उधर जन्दन में तो स्थिति इस प्रकार थी श्रीर इधर भारत में बम्बई-प्रस्ताव के बाद केन्द्रीय धारासमा में इस समस्या की श्रीर बहुत कम ध्यान दिया गया। एक बात तो यह थी कि जून १६३६ से केन्द्रीय श्रसेम्बली की कांग्रेस पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था. क्योंकि सरकार ने सभा की राय लिये विना भारतीय सेनाश्रों को समुद्र पार भेज दिया था, हालांकि इससे पहले वह वादा कर चुकी थी कि सेनाएं भेजने से पूर्व वह श्रसेम्बली को स्चित कर देगी। यह कहने से कोई लाभ नहीं था कि इस फैसले के बारे में विभिन्न दलों के नेताश्रों को सूचित कर दिया गया था। जहां तक श्रसेम्बली में भाग लेनेवाले शेष सदस्यों का प्रश्न है, उनका सम्बन्ध ऐसे दलों से है जिनका कोई निश्चित राष्ट्रीय दृष्टिकीय न होने के कारण सरकार से किसी किस्म का मागड़ा नहीं था। ये दल ११३४ के खनाव से पहले नहीं थे। नवस्वर १६३४ के बाद इस सभा की श्रवधि साधारणतः तीन वर्ष तक की होनी चाहिए थी, जेकिन उसकी श्रवधि बारंबार बढ़ाई जाती रही, यहां तक कि १६४४ तक वह एक निर्जीव श्रीर सुद्धिसी संस्था रह गई। पहले तो कांग्रेस दल ने श्रीर बाद में सुह्तिम त्तीग ने भी इसकी बैठकों में भाग लेना छोड़ दिया। इसिलए श्रसेम्बली का सारा श्राव्यंग श्रीर महत्व ही जाता रहा। १६३६ के पतमङ् में देश के ११ प्रान्तों में से म में मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये । जेकिन बाद में उदीसा श्रीर श्रासाम में फिर से मंत्रिमंडल बन गए । परन्तु पंजाब, बंगाल श्रीर सिन्ध के संत्रिमंडलों की भांति इन दोनों शान्तों के संत्रिमंडल भी गवर्नरां के हाथ की कठपुतली वन कर नाचते रहे। उन्होंने कांग्रेस के सिद्धानतों श्रोर नीति को रसावज को पहुंचा दिया। वास्तविक स्थिति तो यह थी कि क्या ये कठपुतली संत्रिमंदल श्रीर क्या दफा ६३ वाले प्रान्त-सभी केन्द्रीय सरकार के गृह-सदस्य सर रेजिनाएड मैक्सवेल के निरंक्षण श्रीर एकंद्रत्र शासन के नीचे पिसने लगे। श्रीर गृह-सदस्य गवर्नर-जनरल से श्रादेश लेते थे। अपदर्वों श्रीर कांग्रेस-संगठन का दवाने की जिस्मेवारी सी उन्हीं के कन्धों पर थी। सीमाग्य से

ष्ठमकी सदद के लिए भारत-रत्ता-विधान श्रीर संकट-कालीन श्रधिकार-कानून विद्यमान थे। इसके भजावा उन्होंने बहुत-से श्रार्डिनेन्स भी देश में जागू कर दिये जिनके परिणामस्वरूप सब प्रकार की सार्वजनिक सभाएं और सम्मेजन, जलूस, परेड, प्रदर्शिनियां और विविध प्रकार के प्रदर्शन उनकी श्रधिकार सीमा के श्रन्तगत श्रागए। इसके बाद समाचारपत्रों का भी गला घोंट दिया गया भीर वे भी सरकारी श्रंकुश के नीचे श्रागए। उसके बाद विशेष श्रदालतों श्रीर विशेष दण्ड-विधान का दौरदौरा शुरू हुआ, जिसमें बेंत की सजा से जेकर फांसी तक की सजा शामिज थी। उसके बाद सामृहिक जुर्मानों, श्रानिवार्य मतीं, कारों, मसों, नौकाश्रों, स्थानों, खेतों, मकानों इत्यादि पर दफ्तरों, हवाई अड्डों अथवा सेनाओं के ठहराने के कैम्पों के लिए सरकारी कन्जे का युग श्राया । ऐसा मालूम दोता था कि मानों देवतात्रों ने एक भोज रचाया हो, श्रपने पल भर में ही उन्होंने अपनी सर्जी के सुताबिक सारा सामान तैयार कर लिया हो। कहने का मतलव यह कि चारों श्रोर नया रंग, नयी तर्ज और नयी परिस्थिति नजर श्राती थी। श्रंभेज श्रपने कानूनों श्रीर शासन-व्यवस्था की श्रकसर शेखी बघारा करते हैं। उनकी इस कानून-व्यवस्था ने भी नया ही रूप धारण कर किया। सरकार जो कुछ चाहती उसे कानूनी जामा पहना देती श्रीर श्रगर इतने पर कहीं किसी हाईकोर्ट अथवा फेडरज कोर्ट ने किसी मामले में सरकार के खिलाफ फैसला दे हिया श्रथवा उसके किसी कानून को अवैध करार दे दिया तो दूसरे ही चए। उसे वैध घोषित कर दिया जाता श्रीर उस पर पिछली तारील से श्रमल होने लगता। फांसी की सजा के खिलाफ श्वभियक्त से अपील का अधिकार छीन लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन देशन्यापी जोरदार श्रान्दोत्तन के कारण सरकार को सुकना पड़ा श्रीर उसे विशेष श्रदात्ततों को श्रपीत सुनने का श्रधिकार देना पड़ा । भारत सरकार की प्रतिक्रिया एक दर्दनाक कहानी है । उससे मैजिस्ट्रेट श्रौर श्रभियुक्त दोनों को ही समान रूप से परेशानी उठानी पड़ी। विधान के पंडितों श्रीर तत्कालीन राजनीतिज्ञों को लाख माथापञ्ची करने पर भी सरकारी नीति समक्त में न श्रासकी ।

जिस दिन कांग्रेस ने अपना बम्बई-प्रस्ताव पास किया उसी दिन म अगस्त को भारत-सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास किया। इसे इम सरकार-द्वारा कांग्रेस को कुचलने के आन्दोलन का स्त्रपात कह सकते हैं। वैसे तो सरकार ने एक महीना पहले से ही अपनी, तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। हमारा श्रमित्राय कांग्रेस विकेंग कमेटी के सदस्यों और प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भारत-सरकार के वारगटों से है जो उसने पहले से ही तैयार कर रखे थे। सरकार श्रहमदनगर के किले में भी तैयारियां कर रही थी। इतना ही नहीं, उसने समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था कि वे उपद्रवों और विकेंग कमेटी के सदस्यों के नजरबन्दी के स्थान इत्यादि के बारे में कोई समाचार न जापें। इससे देश को उस कड़ी कार्रवाई का पूर्वामास हो गया था, जो शोध ही सरकार-द्वारा की जानेवाली थी।

कांग्रेस-नेताओं की गिरफ्तारों के पांच सप्ताह वाद १४ सितम्बर की केन्द्रीय असेम्बजी का अधिवेशन शुरू हुआ और उसके एक सप्ताह याद राज-परिपद् का। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि पार्लीमेटट और केन्द्रीय असेम्बजी के अधिवेशन किसी पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार साथ-साथ ही शुरू हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि पार्लीमेपट का अधिवेशन भारत की केन्द्रीय धारासभाओं के शुरू होने से ठीक कुछ समय पूर्व आरंभ हुआ। भारत के गृह-सदस्य का भाषण कुछ संतुब्तित और संयत था। उसमें ऐसी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बार्ते नहीं कही गई, जैसी कि उनके तथा भारत-मंत्री और उप-भारत-मंत्रीके बाद के भाषणों में प्रमुख रूप से पाई जाने बर्सी।

भारत-सरकार के गृह-सदस्य सर रेजिनल्ड मैक्सवेल के भाषण का सार नीचे दिया जाता है:--

देश की वर्तमान स्थिति पर सोच-विचार करने के लिए केन्द्रीय श्रसेम्बली में प्रस्ताव पेश करते हुए गृह-सदस्य सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने कहा कि "श्रभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके श्राधार पर हम इन गंभीर, घटनाश्रों के लिए कांग्रेस को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकते।"

सर रेजिनाल्ड का अनुमान था कि इन दंगों के कारण कुल मिलाकर हानि एक करोड़ रुपयों से भी अधिक होगी और उन्होंने इन उपद्रवों के कुछ खास पहलुओं का जिक्र करते हुए यह बात मानने से इन्कार किया कि ये दंगे कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यकायक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हुए हैं। उन्होंने ऐसी बातें गिनाई जो उनकी राय में यह साबित करती थीं कि इन उपद्रवों के पीछे अत्यन्त दुर्भावना के साथ पहले से ही कोई संगठन अवश्य था।

श्रागे श्रापने कहा—''श्राज यद्यपि कितनी ही भयानक घटनाएं घट चुकी हैं, फिर भी प्रायः सभी स्थानों में परिस्थिति पर काबू पा तिया गया है श्रोर यदि समस्त देश की बात कही जाय तो उसमें शान्ति की स्थापना हो चुकी है। यद्यपि श्रभी यह श्रात्मघातक श्रान्दोजन पूर्णं रूप से शान्त नहीं हो सका है, फिर भी श्रागे जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उसका सामना करने की श्रपनी शक्ति में विश्वास करने का हमारे पास उचित कारण है।

"कुछ जोग सरकार पर यह श्रारोप करते हैं कि उसने कार्रवाई, करने में श्रायधिक जल्दबाजी से काम जिया। इसका उत्तर यह है कि कांग्रेस की श्रोर से जैसा अचार हो रहा था वैसा प्रचार होने देने के जिए सरकार तीन या चार सप्ताह का श्रवसर श्रीर देती तो यह संदिग्ध है कि यह विद्रोह श्रीर भी श्रधिक हानि हुए विना ही द्वाया जा सकता।

"जो कुछ हुआ है वही कम बुरा नहीं है, किन्तु कार्रवाई करने में देशी समस्त देश के लिए श्रीर भी बढ़े संकट का कारण होती।

"कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान व्याधि का विचत वपचार दमन नहीं है। उनका कहना है कि शांकि स्थापित करने के लिए उन सब लोगों को विच्कुल छोड़ देना चाहिए, जो देश की रक्षा व्यवस्था को खतरा पहुंचाते रहे हैं श्रीर इन्हीं को भारत के युद्ध-प्रयत्न को श्रयसर करने का काम दे देना चाहिए।"

"जिन संशोधनों को उपस्थित करने की सूचना दी गई है, मेरी राथ में उनमें से कुछ का सार यही है। घहरहाल, श्रीमन्, सरकार की स्थिति उस विज्ञिप्त में स्पष्ट हो चुकी है, जिसका उन्हों का मैं जपर कर चुका हूं श्रीर उसमें मुक्ते कुछ भी वदाना नहीं है

"एक वात विल्कुल स्पष्ट है श्रौर वह यह है कि ऐसे समय जब कि एक राबु हमारे द्वार पर खड़ा है श्रौर दूसरा द्वार के भीतर है, सरकार का प्रधान कर्तन्य यथासम्भव शीध-से-शीव हानि की पूर्ति करना श्रौर देश को दोनों ही शबुश्रों से सुरचित करना है।

"समा के सामने मुक्ते बाध्य होकर जो चित्र उपस्थित करना पड़ा है उससे विचारशील व्यक्तियों श्रथवा देश के सम्मान श्रीर गौरव की रहा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रसन्नत। न होगी।

"विनारा के इस नग्न नृत्य तथा भारतवासियों के जीवन श्रीर धन की इस द्वानि से

अध्याय १७: भारत में प्रतिक्रिया

उन्हें खेद ही होगा। ऐसी बातों से स्वयं भारतवासियों की ही हानि होगी, श्रीर उन्हीं की कठिनाहयां बढ़ेंगी।

"यह भी खेद की बात है कि जो सेनाएं देश के द्वार पर तैनात होकर शत्रु का सामना करतीं उन्हें श्रान्तरिक विद्रोह द्वाने के कार्य में व्यस्त हो जाना पड़ा है।

"यह भी खेद की बात है कि ऐसे समय जब कि भारतीय सेनाओं की कीर्ति संसार में अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुकी है, जब कि विजय और उसके साथ-साथ भारत के उच्चतम स्वप्नों की पूर्ति का दिन श्रिधकाधिक निकट श्राता जा रहा है, एक राजनीतिक दल इस बात की चिंता छोड़कर कि उसके कार्यों से शत्रु को कितनी सहायसा मिलेगी, निजी उद्देश्मों की पूर्ति तथा श्रपनी मांगों को मनवाने के लिए, देश को हानि पहुँचाने के कार्य करने पर उत्तर श्राया है।

"इससे पहले भी मैं इसी सभा में जल्दी भड़क उठनेवाली जनता को उत्तरदायित्व-विहीन श्रान्दोलन द्वारा उत्तेजित किये जाने के खतरे की चेतावनी दे चुका हूँ।

"श्रतीत में सरकार रोक-थाम श्रथंचा बचाव के लिए जो कार्रवाई करती रही है श्रीर जिस के कारण सरकार की कटु श्रालोचना होती रही है, उसका श्रीचित्य इन घटनाश्रों से सिद्ध होता रहा है।

"इससे यह भी प्रकट होता है कि इस देश में अन्यवस्था की शक्तियों को मुक्त करने का संकट कितना वास्तविक है श्रीर जब एक बार ये शक्तियां उन्मुक्त हो चुकती हैं तो गुंडेशाही जो सदा छिपकर श्रपने श्रवसर की प्रतीचा करती रहती है—श्रपना साम्राज्य स्थापित कर जेती है—जिससे किसी भी ज्यक्ति के प्राण श्रथवा संपत्ति सुरचित नहीं रह जाती।

"श्रव जंब कि सब के बिए उत्पन्न होनेवाला खतरा प्रकट हो गया है, केवल सरकार का ही नहीं वरन् उन सभी व्यक्तियों का भी, जो देश को घोर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं, यह पवित्र कर्तं व्य हो गया है कि निजी त्याग के वावजूद हिंसा तथा श्रव्यवस्था के कार्यों को रोक्ने के लिए स्वयं जनता की ही सिकिय सहायता श्राप्त करें।

"इत बातों की केवल सैद्धान्तिक निन्दा ही पर्याप्त नहीं है। श्रव प्रत्येक नागरिक का कर्तेच्य इस बात का प्रयत्न करना है कि ये घटनाएं फिर न हों।"

अपने भाषण के शुरू के हिस्से में गृह-सदस्य ने ये बातें कहीं : -

"संपूर्ण मुस्तिम समुदाय श्रीर परिगणित जातियां इससे बिल्कुल श्रलग रही हैं।

"पुलिस पर साधारणतः घातक हमले किये गए हैं। परन्तु केवल उसने ही नहीं, वरन् समस्त सरकारी कर्मचारियों ने, यहां तक कि छोटे-से-छोटे कर्मचारी तक ने जो समस्त देश में उन्हें आतंकित करने के प्रयत्न होते हुए भी ददता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया है। यह इस परिस्थिति को एक अध्यन्त उछो सनीय घटना है।

'जिन लोगों ने कर्तन्य का पालन करते हुए श्रयने प्राण गंवाए हैं, उन्हें हम भूलेंगे नहीं श्रीर हम दावा कर सकते हैं कि समस्त श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों भी राजमिक ने प्रमाणित कर दिया है कि जिस शासन-न्यवस्था की उन्होंने हतनी सुन्दर सेवा की है उस में उन्हें विश्वास है। (करतल-ध्वनि)

"हमारे उत्साह का एक दूसरा जीत समस्त देश की वह इड़ता है जो उन व्यापक उपद्रवीं के कारण साभारण जनता को श्रमुविधार्ये होते हुए भी प्रकट की गई है। "मैं इस बात पर जोर देना चाह । हूं कि इस श्रान्दोत्तन को किसी भी प्रकार जनता का श्रान्दोत्तन नहीं बताया जा सकता । यह सब अपने श्राप नहीं, वरन् जानवूक्त कर कराया गया है । श्रव गत सप्ताहों के पागलपन के विरुद्ध जनमत में विराग के लच्चण प्रकट होने लगे हैं और ऐसी घटनायें भी देखने में श्राई हैं जब स्वयं ग्राम-वासियों ने सार्वजनिक संपत्ति को हानि से बचाने के लिए हस्तचेंप किया है । परन्तु जब तक रूपद्रवीं को करानेवाले दूषित प्रभाव का सर्वथा प्रतिकार नहीं हो जायगा तब तक देश जनता के जीवन को श्रव्यवस्थित करने के ऐसे नये प्रयत्नों से श्रपने श्रापको सुरचित नहीं मान सकता ।"

इस सम्बन्ध में श्रांकड़े पेश करते हुए गृह-सदस्य ने कहा—"बहुत-से पुलिस के सिपाही घायल हुए हैं श्रीर श्रमी तक ११ सिपाहियों के मरने के समाचार मिले हैं । इनमें कई तो बड़ी पाशविकता के साथ निहत्ये ही मार डाले गए हैं।

"पुलिस के श्रतिरिक्त शहरीं श्रधिकारियों की सहायता के लिए विटिश तथा भारतीय सैनिकों का भी बहुत प्रयोग किया गया है। कम-से-कम साठ जगहों पर सैनिकों से काम लेना पड़ा था श्रीर कितनी ही बार वे केवल चुपचाप खड़े रहे श्रीर उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा।

"जो जन-समृद्द शान्तिपूर्वक अथवा न्यायोचित राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेते थे उन पर गोजी चंजाने के जिए इन सैनिकों का प्रयोग नहीं किया गया था। यदि ऐसा होता तो 'दमन' शब्द का जिसे हम प्रायः सुनते हैं, किसी हद तक प्रयोग किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार के उपद्रव हुए हैं इनमें संपत्ति को हानि पहुंचीनेवाले जन-समूह या गिरोह ही सदा आक्रमण्कारी रहे हैं।

"म अगस्त की सरकारी विज्ञास में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार का उद्देश्य आन्दोलन का निरोध करना है, दंढ देना नहीं। हमारी कार्रवाई इसी सिद्धान्त के अनुसार की गई है और की जायगी। पुलिस को जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, उनमें अत्यधिक वल-प्रयोग करने की शिकायतें करने का कोई अर्थ नहीं है। आतंकित करनेवाली भीड़ के सामने एक छोटे-से पुलिस दल से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उसे तितर-विवर करने के लिए आवश्यक बल-प्रयोग का हिसाब लगाता रहे। हमें यह समक्त लेना होगा कि इन लोगों को, जिनके ऊपर यातायात के महत्वपूर्ण साधनों की रचा का भार था, प्रतिदिन ही नहीं, प्रति घर्ये, जान जाने के खतरे के बीच अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ा है।

"इन चर्णों पर हिचकचाने का श्रर्थ यह होगा कि या तो इन्हें कुचत ढाला जायगा श्रथवा भीड़ श्रपना उद्देश्य पूरा करने में सफल हो जायगी। इनका पहला काम कारगर कार्रवाई करना होता है—श्रीर यही उनका कर्तव्य है।

''इसमें संदेह नहीं कि ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जायगा जिन में इस प्रकार उत्तेजित किये विना ही बल-प्रयोग करने को बात कही गई हो। में माननीय सदस्यों से इन कहानियों के प्रचारित करने से पूर्व उनकी सत्यता की मली प्रकार परीचा हो चुकने का निश्चय कर लेने के लिए कहूंगा। फिर भी यदि कहीं भी ऐसी कोई घटना हुई है तो वह अनुशासन-भंग का ऐसा उदाहरण है, जिससे प्रान्तीय सरकारों का अपने सिपाहियों की कमान करनेवाले अफसरों का उतना ही संबन्ध था जितन। जनता के किसी भी सदस्य का। इसलिए इस समय जब कि समस्त देश पुलिस के साहस श्रीर दढ़ता का इतना कृतज्ञ है तो उसके आचरण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी प्रकार के आरोप की में निन्दा करूंगा।

"इन मामलों में उचित तो यह होगा कि यदि कोई श्रारोप मली प्रकार विश्वसनीय हो तो उसकी श्रोर श्रपने सिपाहियों के श्रानुशासन के लिए उत्तरदायी निकटतम श्रिषकारियों का ध्यान दिलाना चाहिए, श्रीर यह माना जा सकता है कि सन्तुष्ट हो जाने पर वे जोऊछ उचित होगा करेंगे। परन्तु जोलोग श्रपने श्राक्रमणों के परिणामों के स्वयं शिकार हो गए हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने श्रीर श्रपने कर्तव्य का पालन करने में श्रावश्यकता पढ़ने पर बल-भयोग करने के लिए पुलिस श्रीर श्रन्य सरकारी दलों से सफाई मांगने से तो मामले का बिल्कुल ही गलत रूप उपस्थित होगा।"

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि 'इन उपद्रवों की जिम्मेदारी किस पर' गृह-सदस्य ने कहा:—

"कांग्रेसी नेताओं को दोष-मुक्त करने और यह दिखाने के लिए कि हाल की घटनाएं बम्बई में अखिद भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा स्वीकृत किये गए सामूहिक आन्दोलन का परिणाम महीं हैं, प्रयत्न किये जा चुके हैं और आगे भी निस्संदेह किये जाते रहेंगे। इन लोगों ने उस समय जो प्रस्ताव पास किया है, उसकी शर्तें ऐसी हैं कि उनके बाद होनेवाली किसी भी घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकना इनके लिए किंटन है। परन्तु इसे छोड़कर भी कांग्रेस-नेताओं ने जोकुछ कहा है उसका इसके अतिरिक्त और कोई भी अर्थ लगाना असम्भव है कि ये लोग उन सब बातों को जिनके होने की सम्भावना थी, जानते थे और मानते थे।"

मदास-सरकार की उस विज्ञति का ज़िक करने के बाद, जिसमें आन्ध्र-प्रांतीय-कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी की गई हिदायतें प्रकाशित की गई थीं, गृह-सदस्य ने कहा, ''कहा जा सकता है कि इन बुलेटिनों के सम्बन्ध में यह प्रमाण नहीं मिलता कि ये कांग्रेसी अथवा कांग्रेसी नेताओं के अधिकार से प्रकाशित की गई हैं, यद्यपि स्वयं उन में ऐसा कहा गया है। मैंने अन्यत्र इस बात पर प्रकाश डाला है कि जो हानिकर कार्य हुए हैं, उनकी योजना थोड़े समय में नहीं बनाई जा सकती थी और उससे पहले किसी संघटन के रहने का भी स्पष्ट पता चलता है। वास्तविक संगठन करने में कांग्रेसी नेताओं ने चाहे जितना कम या अधिक भाग लिया हो, किर भी वे जो कुछ कहते रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करना असम्भव है कि उन्हें इस संगठन का पता नहीं था अथवा उनके कार्यक्रम में यह वात न थी कि सामृहिक आन्दोलन छिड़ते ही यह कार्यक्रम स्वतः अमल में आने लगेगा।

"श्रभी में यह नहीं बता सकता कि इस संगठन को प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई। श्रभी हमें ऐसी कितनी ही बातों की जानकारी प्राप्त करना शेष है, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञाद नहीं हुश्रा है। किन्तु इन उपद्वों से कांग्रेस का सम्बन्ध रहने के विषय में जो सन्देह शेष रह गया हो उसे कांग्रे सियों, विशेषकर विहार के कांग्रे सियों के उन भाषणों से श्रसंख्य उदाहरण देकर निर्मू ज सिद्ध किया जा सकता है, जिनमें साधारण जनता को हिंसा और विध्वंस करने के जिए ख़ुजेश्राम उकसाया गया था। इसके श्रतिरिक्त बम्बई की बैठक के तत्कान बाद कितने ही कांग्रेसी नेता जापता हो गए और वे किन्हीं ऐसे कारणों से जापता है, जिनका स्वयं उन्हीं को पता है। इसलिए श्रभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके श्राधार पर इन गम्भीर घटनाश्रों के जिए इम कांग्रेस को उत्तरदायिस्व से मुक्त नहीं कर सकते।"

गृह-सदस्य ने बताया कि जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके श्राघार वे म श्रगस्त के बाद से घटनेवाकी गम्भीर घटनाओं के लिए कांग्रेस को उनके उक्तरदायित्व से सुक्त नहीं कर सकते । उनका तखमीना था कि उपद्रव शुरू हो जाने के बाद से श्रव तक मिजाकर कुल एक करोड़ रुपये से भी श्रधिक नुकसान हुआ होते. । श्रापने यह बात मानने से ईकार कर दिया कि ये दंगे स्वाभाविक थे। उन्होंने बढ़े श्राभमान श्रीर गौरव से कहा कि उन्होंने श्राध्यवस्था के हीते हुए भी फिर से न्यवस्था कायम करदी है। उन्होंने कहा कि श्रगर कांग्रेस की थोड़ा श्रीर समय मिल जाता तो उससे हालत श्रौर भी ज़्यादा बिगड़ जाती श्रौर श्रपरिमित चृति होती । उन्होंने विनाश के इस नम्न नृत्य तथा भारतवासियों के जीवन श्रौर धन की इस हानि पर गहरा खेद प्रकट किया। श्रापने कहा कि ऐसी बातों से स्वयं भारतवासियों की हानि होगी. श्रीर उन्हीं की कठिना-इयां बढ़ें गी। श्रापने बताया कि सम्पूर्ण मुस्तिम-समुदाय श्रीर परिगणित जातियां इनसे बिल्कुन श्रलग रही हैं और श्रापने इस बात पर भी प्रसन्नता प्रकट की कि न केवल पुलिस वरन समस्त सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें श्रातंकित करने के समस्त प्रयत्नों के बावजूद इदता के साथ श्रपने कर्तन्य का पालन किया है। बहुतेरों ने तो अपने कर्तन्य का पालन करते हुए अपने प्राण तक भी दे दिये । उन्हें गत सप्ताहों के पागलपन के विरुद्ध जनमत में विराग के शुभ जन्म भी दिखाई दिये और ऐसी घटनाएं भी उनके देखने में आई' जब स्वयं ग्राम-निवासियों ने सार्वजनिक संपत्ति को हानि से बचाने के लिए हस्तचेप किया। कम-से-कम श्रठारह जगहों पर सैनिकों से काम लेगा पड़ा श्रीर कितनी ही बार वे केवल चुपचाप खड़े रहे श्रीर उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा । जो जन-समृह शांतिपूर्वक श्रीर न्यायोचित तरीकों से राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग जेते थे उन पर गोली चलाने के लिए इन सैनिकों का प्रयोग नहीं किया गर्या था। लेकिन श्रगर किसी खास मामले में श्रना-वश्यक रूप से अत्यधिक बल-प्रयोग किया गया हो तो उसे वे अनुशासन-भंग का एक ऐसा उदा-हरण मानते हैं जिससे स्वयं प्रांतीय सरकारों का उतना ही सम्बन्ध था जितना जनता के किसी भी सदस्य का।

बहस की बहुत-सी बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यह एकतरफा चीज थी, ह्मलिए उसमें विवेकहीनता का होना अनिर्वाय था और एक तरह से वह अभियुक्त की अनु- पिरियति में धारा-सभा के सामने उस पर दोपारोपण करना और मुकदमा चलाना था। कांग्रेस-सदस्यों की अनुपिश्यित से लाभ उठाकर सरकार ने ऐसे वक्तव्य दिये, जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उदाहरण के तौर पर इन वक्तव्यों में आंध्र-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी-हारा जारी की गई कथित हिदायतों के बारे में २६ अगस्त १६४२ को महास-सरकार-हारा प्रकाशित विक्रिष्ठ का उठलेख किया गया था। विक्रिस निम्न है:—

"बारम्बार यह बताया जा चुका है कि सम्पूर्ण प्रांत के विभिन्न भागों में सरकारी श्रीर रेलों की संपति पर इमले, श्राग लगाने तथा हिंसा की दूसरी वारदातें स्थानीय गुंढों की कार्रवाहयों का परिणाम था, श्रीर कांग्रेस के नेता उनकी कभी इजाज़त नहीं दे सकते थे। सरकार के पास ऐसे कागज-पत्र मौजूद हैं, जिनसे यह सावित हो जाता है कि :—

"श्रांध-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी-द्वारा जारी किये गए श्रादेशों में सविनय-श्रवज्ञा-श्रांदोलन चलाने के तरीकों की एक सूची दी गई थी, जिसमें श्रन्य कार्रवाइयों के श्रकावा टेलीफोन श्रीर टेलीग्राफ के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाइना श्रीर पुलों को विध्वंस करना, जंजीर श्रीच कर गांदियां खड़ी करना श्रीर बिना टिकट के सफर करना, पुलिस श्रीर श्रन्य सरकारी दफ्तरों का निरीच्या श्रीर सरकारी नौकरों को श्रपनी नौकरियों से इस्तीफा देने को मजबूर करना, हदतालों का संगठन, ताड़ी की दूकानों पर पिकेटिंग श्रीर उसके दियो पर हमले श्रीर सरकार के श्रद-भयरन में रोड़े श्रटकाना भी शामिल था।

## अध्याय १७: भारत में प्रतिक्रिया

''श्रांध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गए शादेश जुलाई के अन्त में और तामिलनाड प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्रादेश ६ श्रगस्त से पहले तैयार किये गए थे । कहने का मतलब यह कि दोनों ही हालतों में ये श्रादेश बम्बई में ७ श्रगस्त को श्राखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के श्रिवेशन से पहले तैयार किये गए थे।

'सरकार के पास कांग्रेस कमेटियों के अधिकारियों-द्वारा दिये गए बहुत-से भाषणों के विवरण भी पहुँचे हैं, जिनमें रेज की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, टेलीफोन श्रौर टेलीग्राफ के तार काटने, श्रौर दूसरी किस्म की सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। सरकार को जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके श्राधार पर उसे कोई संदेह नहीं रह जाता कि इन हिदायतों का स्रोत कांग्रेस वर्किङ कमेटी थी। ये हिदायतें उसी ने जारी की।"

जनता सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल से यह सवाल पूछ सकती है कि क्या उनके पास वह सारी जानकारी थी जो श्री एमरी के पास उनसे भी दो-चार दिन पहले मौजूद थी । श्रगर ऐसा ही है तो क्या उनके निए यह उचित नहीं था कि वे १४ सितम्बर को उन बातों का उल्लेख करते. जिनका जिक श्री एमरी ने कामन-सभा में श्रपने भाषण में करना मुनासिन, समसा था श्रीर उनका यह भाषण भारत में १४ सितम्बर को प्रकाशित हो चुका था । उन्होंने कहा कि. "इस ( श्रादेश ) में यह कहा गया है कि पटरियां न उखाड़ी जाएं श्रीर जीवन को कोई हानि न पहुँचाई जाय।" परन्तु इस सम्बन्ध में श्री एमरी के इस कथन के बावजूद एक सप्ताह बाद सर मोहम्मद उस्मान ने राज-परिषद् में जोकुछ कहा वह श्रीर भी ज्यादा श्राक्षर्यजनक था । लेकिन उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि परिषद् में एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसने सरकार से यह पूछने की हिम्मत की हो कि वह दो श्रोर दो को चार कहने की बजाय तीन क्योंकर कह रही है । वे श्री मैक्सरन के जवाय में श्री एमरी का उक्त उद्धरण देकर सर मोहम्मद उस्मान से कह सकते थे कि सभा के नेता की हैसियत से उनके लिए सत्य का गला घोंटना शोभा नहीं देता । 'उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व' नामक सरकारी पुश्चिका के २० वें पृष्ठ पर बताया गया है कि, "यहां यह बताना पर्याप्त है कि यद्यपि रेलों की पटरियों को उखाइना इन घादेशों में विशेष रूप से मना कर दिया गया था, फिर भो इस प्रतिवन्ध की नेताओं की गिरफ्तारी के फौरन वाद जिखित संशोधन-द्वारा हटा दिया गया था।" लेकिन इस पुस्तिका में न सो वह संशोधित गरती-चिट्टी प्रकाशित की गई है और न यह बताने की कोशिश की गई है कि उक्त प्रतिबन्ध किसने उठाया ?

'उपद्रवों के जिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व'-शीर्पक सरकारी पुस्तिका का उत्तर देते हुए गांधीजी ने १४ जुलाई १६४३ के अपने वक्तव्य में बताया:—

"६१ इसके बाद श्रांध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की गरती-चिट्ठी को लीजिए । श्रपनी गिरफ्तारी से पूर्व सुक्ते इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था । इसलिए में उस पर निर्वाध हरूप से अपने विचार नहीं प्रकट कर सकता । मेरी राय में वह कोई ,हानि-जनक दस्तावेज नहीं था, प्रयोंकि उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि:—

"सारा भ्रान्दोलन श्रिष्टिसा पर श्राधारित रहेगा । कदापि कोई ऐसा कार्य न किया जाय जो इस श्रादेश के विरुद्ध हो है। श्रवज्ञा के समस्त कार्य प्रकट होने चाहिएँ, गुन्त रूप से नहीं । ( गुले रूप में हों, लुके-ब्रिपे नहीं )"

यह शर्त मुख गरती चिट्ठी में था। इसके श्रवाचा इसमें निम्न चेतावनी भी दीगई थी:---

परम कर्तन्य है। लेकिन यह तभी हो सकता है अगर आप सदैव जोरदार कार्रवाई करते रहें। इससे उनकी आत्म-रलाघा, अवास्तिविकता और अनुचित आत्म-विश्वास की भावना का परिचय मिलता है। एक तरह से लेफिटनेन्ट-जनरल अरविन जनरल डायर के संचित्त संस्करण थे। परन्तु भारत के तत्कालीन प्रधान सेनापित जनरल आर्किवाल्ड वेवल ने संयम और शान्त भाव का परिचय दिया। उनत लेफिटनेन्ट-जनरल के बाडकास्ट से एक दिन पहले नयी दिल्ली में अमरीकी और बृटिश संवाददाताओं ने सर आर्किवाल्ड वेवल के सम्मान में एक भोज दिया था। इस अवसर पर भाषण देते हुए उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह भी कहा—

"भारत की परिस्थित से मैं संतुष्ट हूं। यद्यपि उपद्रवों का भारत के युद्ध-प्रयान पर कुछ सीमा तक प्रभाव श्रवश्य पड़ा है, फिर भी यह महत्त्वपूर्ण श्रीर उल्लेखनीय है कि हर महीने ७०,००० रंगरूट सेना में भरती हो रहे हैं श्रीर सेना में किसी किस्म की गड़बड़ के जन्नण नहीं दिखाई दिये।"

श्रव हम थोड़ी देर के विष् प्रान्तीय गवर्नरों के भाषणों का ज़िक्र करना चाहते हैं। जहाई के सिल्सिले में चन्दा जमा करने और निरीचण के सम्बन्ध में उन्होंने अपने दौरों के दरमियान अनेक सापण दिये जिनमें उन्होंने उपद्भवों के जिए कांग्रेस को. उत्तरदायी उहराते हुए जरा भी श्रानाकानी नहीं की । लेकिन संयुक्त प्रान्त के गवर्नर इस बात में दूसरे गवर्नरों से बाजी जो गए । श्रपने मापणों में भी उन्होंने उसी कहरता, श्राक्रमक शक्ति श्रीर निर्भयता का परि-चय दिया जिसका परिचय ने अपनी शासन-ज्यवस्था में दे रहे थे। कानपुर में पुलिस की परेड के श्रवसर पर भाषण देते हुए संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने कहा-"इस प्रान्त की प्रेलिस श्रपने उत्तम कार्य का पश्चिय पहले ही दे चुके है, मुक्त से जहां तक बन पहेगा मैं उसकी मदद कहाँगा। लेकिन में चाहता हूँ कि जनता भी कांग्रेस-द्वारा चलाए गए इस मान्दोलन को विफल बनाने में उसका समर्थन करे श्रीर उसे श्रपना सहयोग प्रदान करे, क्योंकि श्रगर कहीं वह सफल हो गया तो उसके परिणाम वह भयंकर होंगे।" उसके बाद २४ जनवरी ११४३ को बनारस जिला पुलिस और सिविक गाडों की एक परेड के अवसर पर पुलिस के अफसरों और सिपाहियों के सामने भाषण देते हुए उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में श्रपनी परे-शानी प्रकट करते हुए कहा-"खुने रूप में हिंसात्मक कार्रवाह्यों का अध्याय तो बहुत समय से खत्म हो चुका है... मुक्ते यहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में बढ़ी परेशानी थी, क्योंकि श्रान्दीलन के दौरान में एक अवसर ऐसा आ गया था जब कि यह इस विद्रोह का केन्द्र बननेवाला था... विश्वविद्यालय में फिर से अनुशासन स्थापित करने और उसे बनाए रखने में उसके अधिकारियों मे हमारी जो सहायता की है, उसके ब्रिए मैं उनका श्रत्यधिक श्राभारी हूं।"

विद्वार के गवर्नर ने तो बड़ी श्रजीब-सी बार्ते कहीं। श्रप्रैज १६४३ में सर टी॰ जी॰ रदरफोर्ड को विद्वार का गवर्नर नियुन्त किया गया श्रीर श्रामतौर पर यह कहा जा रहा था कि
उनके पूर्वाधिकारी श्रपने प्रान्त में दमन-चक्र चलाने के काम में श्रपने उच्चाधिकारियों को संतुष्ट
नहीं कर सके। नये गवर्नर ने विद्वार के प्रमुख दैनिक 'सर्चेलाइट' पर से प्रतिबन्ध हटा कर श्रीर
एक श्रीर पत्र की जमानत रद करके श्रपने शासनसूत्र का श्रीगणेश किया। भारत-रशा विधान
के नियम २६ की वेंधता पर श्रापत्ति उठाते हुए सर मौरिस ग्वायर ने जो निर्णय दिया था, उसके
श्रनुसार श्रापने १७ नजरबन्दों को रिद्वा कर दिया। उपद्रवों के जिए कांग्रेस श्रीर विद्वार प्रान्त की
भर्सना करते हुए ३१ मार्च,१६४३ को विद्वार प्रान्तीय श्रुद-समिति की बैठक के श्रध्यद-पद से

सर रदरफोर्ड ने एक वहा महत्वपूर्ण वक्तन्य दिया। श्यापने के कह — ''पिछले श्रगस्त के उपद्भवों ये साबित कर दिया है कि बिहार में श्राक्रमण की भावना से प्रेरित काम करनेवाले नवयुवकों का श्रभाव नहीं है। उचित तो यह था कि इस भावना को प्रोत्साहन देकर उन्हें उचित मार्ग पर ले जाया जाता।" यह वक्तन्य श्रचरशः सत्य था श्रीर शेष भारत के बारे में भी यही बात कही जा सकती थी।

यह एक बड़ी उल्लेखनीय बांत है कि एंक श्रोर जब पालींमेगट में भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में कितनी ही बहसें हो रही थीं श्रौर कितने ही सवाल पूछे जारहे थे तथा भारत-मंत्री श्रीर उप-भारत-मंत्री को वक्तन्य देने पड़ रहे थे श्रीर घोषणाएं करनी पड़ रही थीं, दूसरी श्रोर वाइसराय महोदय बिल्कुल मौन धारण किये हुए थे श्रौर उन्होंने उपद्वों के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। अन्त में १७ दिसम्बर १६४२ को उनका मौन भंग हुआ जबिक उन्होंने स्यापारमंडक संध के वार्षिक श्रधिवेशन में भाषण दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने केन्द्रीय धारासभाश्रों के संयुक्त श्रिधवेशन में भाषण देने की प्रथा को छोड़ दिया हो। फेडरेशन के सम्मुख अपने जम्बे भाषण में वाह्सराय महोदय ने देशकी राजनीतिज्ञ, धौषोगिक श्रीर सैनिक स्थिति का पर्यवेश्वरण करते हुए अपनी उन असफल कोशिशों का जिक्र किया जो उन्होंने भारत के विभिन्न समूहों श्रीर दलों के दरमियान समसौता कराने के लिए कही थीं। श्रापने यह भी कहा कि उनका कार्यकाल दस महीने तक के जिए यद्यपि बढ़ा दिया गया है, लेकिन वह सममौता कराने के लिए श्रपनी कोशिशों में कोई शिथिलता नहीं श्राने देंगे। वाइसराय ने कहा कि यदि बिटेन लड़ाई के बाद अपनी सत्ता हस्तान्तरित करने को वचनबद्ध है तो कम से कम उसे यह भी तो पता होना चाहिए कि वह यह सत्ता किसे देगा। तो फिर क्या इसका मतलव यह है कि श्रगर इस मामले में भारतीयों में कोई सममीता न हो सका तो वह सत्ता हस्तान्तरित नहीं करेगा श्रौर भारत में हमेशा के लिए ब्रिटिश शासन जारी रहेगा ? लेकिन यदि इसके विपरीत विटेन वास्तव में सत्ता हस्तानतरित करने को तैयार है तो उसे सिर्फ ईमानदारी के साथ ऐसी घोषणा कर देनी चाहिए श्रौर उसके बाद शाप देखेंगे कि देश के सभी परस्पर-विरोधी दल श्रीर समूह श्रापस में सुजह-सफाई कर लेंगे। वाइसराय ने देश की जिस एकता का हवाजा दिया है वह केवल देश की भौगोलिक एकता अथवा ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह उद्देश्य और साधन की मनोवैज्ञानिक एकता है। अतः इसकी प्राप्ति के लिए इमें एक लस्य एवं आदर्श की भावस्यकता है। चालीस करोड़ जनता किसी सृग-मरीचिका की तलाश में नहीं जा सकती। , उसे तो भपने सामने एक स्पष्ट भीर निर्धारित बच्य चाहिए, जिसकी प्राप्ति के बिए वह कटिबद होकर प्रयत्न कर सके। बेकिन यदि एक बार श्राप उस उद्देश्य को स्पष्ट कर दें और श्रपनी सत्ता देश के न्यायोचित्त प्रतिनिधियों के हाथों में सौंप दें तो देश की जनता व्यवस्थित श्रीर संगठित होकर श्रमसर हो सकेगी। भूत श्रीर सविष्य की बढ़ी-बड़ी बातें हांकते हुए, उन्होंने वर्तमान के बारे में जुवान तक भी नहीं दिलाई। सत्ता दस्तान्तरित करने की तनिक भी तत्परता नहीं दिखाई, केवल वड़े-बड़े वायदे किये जिन्हें पूरे करने या कार्यान्चित करने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा । वाइसराय ने भारत से यह यकीन करने का अनुरोध किया कि श्रगर श्रपने शासनकाल के इन घगले दस महीनों में वे भारत के विभिन्न दलों की मौजूदा खाई को पाटने में सफल हो गए तो उनसे अधिक माग्यशाली न्यक्ति और कोई नहीं होगा। इसके बाद कितने ही सप्ताह भौर महीने गुजर गए, कांग्रेस के नेता और गांधीजी जेल की दीबारों के पीछे बन्द थे, जी

श्रीर सरकारी कर्मचारियों के विना इस सभा श्रथवा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के किसी आदेश को कार्यान्वित करना असम्भव हो जायगा।"

भारत सरकार-द्वारा उपद्रवों के सम्बन्ध में प्रकाशित की गई पुस्तिका के पुष्ट-भूमि में एक विशेष इतिहास छिपा हुआ है। गांधीजी का उपवास १० फरवरी १६४३ को छुरू हुआ। एक श्रोर गांधीजी श्रौर वाइसराय श्रौर दूसरी श्रोर गांधीजी श्रौर भारत सरकार के सेक़ेटरी के दरमियान जो लिखा-पदी हुई वह बड़ी महत्वपूर्ण और सनसनी-भरी है। उपवास के दरमियान गांधीजी की हाजत काफी खराव होगई और एक समय तो ऐसा आया जब कि टनके जीवन के चिए भारी खतरा पैदा होगया। इस श्रवसर पर २२ फरवरी १२४२ को भारत-सरकार ने उपद्रवीं के सम्बन्ध में श्रपनी उक्त पुस्तिका प्रकाशित की । यद्यपि सरकार स्थिति श्रव्ही हो जाने की श्राशा कर रही थी, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से वह देश को ब्रश-से-ब्रश स्थित का सामना करने के लिए हैं यार कर रही थी । गांधीजी को रिहा न करने के लिए वह कोई उचित कारण चाहती थी स्रौर यह पुस्तिका उस श्रीचित्य को सिद्ध करने के लिए ही प्रकाशित की गई थी । सरकार का उद्देश्य मानो यह रहा हो कि "गांधीजी ने शरू में हिंसा को प्रोत्साहन दिया और अन्त में वे स्वयं ही उसके शिकार होगए।'' पुस्तिका के प्रकाशन के श्रगत्ने ही दिन केन्द्रीय श्रसेम्बती में इस पर सोच-विचार करने के बिए सरदार संतसिंह ने एक स्थगित प्रस्ताव पेश किया जिसे अनियमित ठहराते हुए प्रधान ने कहा "पुस्तिका में उल्लिखित आँकड़ों और तथ्यों का हवाला देते हुए इसी सभा में भाषण दिये जा चुके हैं । इसलिए उसका प्रकारान कोई श्रत्यावश्यक विषय नहीं है, जिसके जिए सभा की कार्रवाई स्थगित की जाय।"

२२ फरवरी, १६४३ को नयी दिल्ली से निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित हुई:---

"आज मह पृष्ठ की एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिसमें सरकारी अथवा अन्य दस्ता-वेजों से ऐसे आंकड़े और तथ्य दिये गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि म अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा स्वीकृत सामूहिक आन्दोलन के बाद देश में होनेवाले उपद्रवों की जिम्मेदारी गांधीजी और कांग्रेस के 'हाई कमायड' पर है। "अन्तिम शीर्षक के अन्तर्गत सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के जेल से भागने के बाद जारी की गई अपील के उद्धरण दिये हैं।"

यह बात कि श्री जयप्रकाश नारायण का गांधीजी श्रीर कांग्रेस से मत-भेद था तथा इस पुस्तिका के प्रकाशन के समय वे जेज से बाहर थे, स्वयं इस वक्तन्य का समर्थन करता है। इसजिए उनके किसी भी जेस या वक्तन्य के उद्श्या देकर सरकारी पद्म का समर्थन करने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि सरकार श्रपने पद्म का प्रतिपादन करने के जिए कितनी हताश श्रीर श्रपतिम हो सुकी थी।

पुस्तिका के धन्त में कहा गया है, "इन सब प्रमाणों की मौजूदगी में....... इस प्रभ का, कि उन सार्वजनिक उपद्रवों श्रीर व्यक्तिगत श्रपराधों का दायित्व किस पर है, जिन्हों ने भारत के यशस्वी नाम पर बहा जगाया है श्रीर श्रव भी जगा रहे हैं, केवज एक ही उत्तर दिया जा सकता है श्रीर वह उत्तर है—भारतीय राष्ट्रीय महासभा जिसके नेता गांधीजी हैं।"

इन सभी इलजामों का एक साथ जवाब देने के जिए हम १४ सितम्बर १६४२ की कामन-समा में दिये गए श्री एमरी के भाषण का निम्न उद्धरण पेश करना चाहते हैं; जो उन्होंने स्वयं गांधीजी के एक वक्तन्य से जिया था:-- "गांधीजी कहते हैं कि बिटिश शासन को एकदम समाप्त कर दिया जाय। सेनाएं तोड़ दी जाय, भारत को अराजकता के हवाले कर दिया जाय और ऐसी हाजत में अनका पहला कदम संभवतः जापान के साथ समसीते की बात-धीत करना होगा, जिसके प्रति भारत कोई भी दुर्भा-वना नहीं रखता। जब उनसे यह कहा गया कि बिटेन अथवा अमरीका में प्रचार की दृष्टि से यह कोई अच्छा साधन नहीं है तो उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया कि उनका उद्देश्य अराजकता नहीं बहिह देश में एक व्यवस्थित और मजबूत अस्थायी सरकार की स्थापना और मित्रराष्ट्रों को अधिकतम सहायता और सहयोग प्रदान करना है।"

श्री एमरी के लिए गांधीजी के पहले दिये गए वक्तव्यों के श्रशासंगिक उद्धरण पेश करने के बजाय उक्त वक्तव्य के श्रन्तिम भाग को स्वीकार कर लेना श्रधिक शोभाजनक होता, क्योंकि इस वक्तव्य के बाद उनके पहले वक्तव्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता।

केन्द्रीय असेन्बली में २४ मार्च, १६४३ को श्री टी॰ टी॰ कृष्णाचारी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें राजनीतिक बन्दियों श्रीर मलरबन्दों के प्रति सरकार के व्यवहार में व्यापक संशोधन करने की सिफारिश और केन्द्रीय श्रसेम्बली के सदस्यों को जेलों में जाकर राजनीतिक बन्दियों से भुजाकात करने के लिए इजाजत देने का श्राप्रह किया गया था, ताकि उन पर लगाए गए प्रति-बन्ध कम किये जासकें श्रीर उन्हें श्रावश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।—इस प्रस्ताव के बारे में सरकार के रुख का स्पष्टीकरण करते हुए गृह-सदस्य सर रेजिनावड मैक्सवेज ने कहा कि, "मौजूदा भानदोजन के सिलसिले में नजरवन्द किये गए सुरज्ञा-बंदियों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में फिलहाज किसी किस्म की नरमी नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रमी तक जड़ाई जारी है। श्रापने कहा कि श्रमीतक खतरा बना हुशा है श्रीर कांग्रेस का श्रान्दोजन भी जारी है।"

यह प्रसंग समाप्त करने से पूर्व भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्यन्ध में वाहसराय की शासन-परिषद् के कतिपय भारतीय सदस्यों के विचारों का संचेप में उल्लेख करना खर्वथा समीचीन प्रतीत होता है। राजपरिषद् में २४ सितम्बर १६४२ को भाषण देते हुए माननीय सर जोगेन्द्रसिंह ने कहा:—

"हमें कांग्रेस श्रीर जीग को भुला देना चाहिए। हमें उन सिद्धांतों के पीछे पड़कर श्रपमा श्रीर समय नहीं गंवाना चाहिए, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। राजाश्रों श्रीर जनता के प्रतिनिधियों को एक साथ मिलकर शागे बढ़ना चाहिए श्रीर वर्तमान गतिरोध की दूर करके एक संयुक्त मांग पेश करनी चाहिए।"

दिसम्बर में, बन्बई के भारतीय व्यापार-मगडल द्वारा पेश किये गए मानपत्र का उत्तर देते हुए माननीय श्री एन० श्रार० सरकार ने कहा:---

"श्रादर्शवाद की बात एक श्रोर रहने दीजिए, केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों ही सरकारों के शासन-संपालन में, श्रोर श्रपने जीवन के सर्वोत्तम भाग में देश के क्यांपारिक क्षेत्र में मुक्ते जो अमुभव प्राप्त हुआ है, उससे मुक्ते पूर्ण विश्वास हो गया है कि जीवन के प्रत्येक चेत्र में पूर्ण उन्नति करने के उद्देश से भारत के लिए श्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त श्रावरयक है।"

श्रीटावा में २२ दिसम्बर को भाषण देते हुए ब्रिटेन के युद्ध-मन्त्रिमण्डल में भारत के प्रितिनिधि सर ए० रामस्वामी मुदािलयर ने कहा, "भारत की जनता अपने राजनीतिकपद के निर्धारण के बिए श्रत्यधिक व्यम है श्रीर उनमें पाए जानेवाले मत भेद का श्राधार उस उद्देश के सम्बन्ध में है है।"

पहली मई १६४४ को सर रेजिनाल्ड मैक्सवेल जन्दन रवामा हो गए-जहां वे भारत-मन्त्री के 'सलाहकार' बनाए गए। उनके जीवन श्रीर कार्य चेत्र की समीचा हमें उचित प्रतीत होती है। भारत की शासन-व्यवस्था के साथ उनका गहरा श्रीर श्रसें तक संपर्क बना रहा है। उनके राजनीतिक विचार श्रीर प्रवृत्तियां हाल के इतिहास का एक श्रध्याय वन गई हैं। प्रचीस साल से भी श्रिधिक समय तक वे नौकरशाही के विकृत श्रौर शैतानी महितव्क एवं प्रतिभा बने रहे। बरसीं बीते जबकि बाढ़ के कारण गुजरात वा खेड़ा जिला विध्वस्त हो गया। उस समय श्राप वहां कलक्टर थे। इस श्रवसर पर सरदार पटेना की श्रध्यन्तता में गुजरात भानतीय कांग्रेस-कमेटी द्वारा किये गए प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख 'कांग्रेस का इतिहास' खंड १ के परिशिष्ट में किया गया है। गुजरात हिमांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सहायता-कार्य में परकार की नीचा दिखाकर पीड़ित लोगों की डेड़ करोड़ रुपये तक की सहायता की। इस श्रवसर पर (१६१८) वाइसराय महोदय गुजरात के बाद-पीड़ित इलाके का निरीक्तण करने गए श्रीर श्री मैक्सवेल ने वहां के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस सम्बन्ध में वाइसराय से किसी किस्म की शिकायत न करें श्रीर श्रगर उन्हें कुछ कहना भी है तो वह उनके (मैक्सवेता) जिर्ये ही कहा जाये। इस मामले की सूचना जब सरदार पटेल को दी गई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वे उनसे सिखित श्रादेश प्राप्त करलें । लेकिन श्री मैक्सबेल ने लिखित श्रादेश देने से साफ इन्कार कर दिया । इसके बाद बाइसराय के सामने जो लिखित शिकायतें पेश की गई, उनमें इस बात का खास तीर से ज़िक किया गया । वाइसराय महोदय ने श्रनेक सहायता-केन्द्रों का निरीच्य करने के बाद जिखित रूप में कांग्रेस-द्वारा संगठित इस सहायता-कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। बारदोत्ती-श्रान्दोत्तन के सिलसिले में बारदोत्ती श्रोर चौरासी ताल्लुकों के पुनः बन्दोबस्त के / बारे में छानबीन करने के लिये १६२८ में जो दो कमिश्नर नियुक्त किये गए, उनमें से एक श्री मैक्सवेल भी थे। दूसरे श्री ब सफील्ड थे। ,इसके बाद श्राप १६३३ में बम्बई के गृह-सदस्य नियुक्त किये गए और आपने ही श्रागस्त १६३४ तक सरदार बल्लभभाई पटेल को १८१८ के तीसरे रेगुत्तेशन के अन्तर्गत सरकारी केंदी बनाकर रखा-दावांकि आन्दोवन को वापस विए हुए कई महीने हो चुके थे। प्रन्त में १६४८-४४ तक ग्राप सरकारी जीवन के उच्चतम शिखर तक पहेँच गए और हाल के इतिहास के एकमात्र निर्माता साबित हुए।

#### (१) गैर-सरकारी प्रतिक्रिया

जैसा कि सर्वविदित है कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ इस दफा पहली बार एक राष्ट्र-च्यापी भान्दोलन छेड़ने की वात नहीं सोची थी। १६२१ में मिस श्राफ बेल्स के भारत-श्रागमन पर वैयक्तिक सिवनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन छेड़ा गया था श्रोर फिर १६३० में स्वराज्य की लेकर नमक-सत्याग्रह शुरू हुआ था श्रोर उस समय वैयक्तिक श्रोर सामूहिक दोनों ही प्रकार का श्रांदोलन शुरू किया गया था। १६३२ का श्रान्दोलन इसलिए शुरू हुआ था कि एक तो सरकार गांधी-श्ररविन सममाति को तोड़कर फिर से देश में पहले-जैसी स्थिति कायम करना चाहती थी श्रोर दूसरे, दूसरी गोलमेज-परिपद् श्रसफल हो गई थी। उपर्यु क्त किसी भी श्रवसर पर जनता ने कांग्रेस के प्रति इतनी गहरी सहानुभूति प्रकट नहीं की थी, जितनी इस बार, जबिक कांग्रेस-दारा भएमा श्रान्दोलन शुरू करने से पहले सरकार ने उसपर एक जीरदार श्राहमण करके देश में दिसा श्रोर दमन का साम्राज्य स्थापित कर दिया। यह केवल पीदित लोगों के प्रति सहानुभूति ही नहीं थी, बिलक सरकार से एक जीरदार मांग थी कि कि वह स्वयं अपने पैदा किये हुए गितिरोध का निराकरण करे और यह मांग ऐसे प्रमुख व्यक्तियों और बड़ी-बड़ी संस्थाओं की ओर से की जा रही थी जो कुछ समय पूर्व तक भारत में निटिश सरकार की ढाल बने हुए थे। सर शादीजाल, सर चिमनलाल सीतलवाड, सर तेजबहादुर सपू, सर ए० दलाल, सर मिर्जा इस्माइल, सर एस० राधाकृष्णन्, राइट आनरेबल बी० श्रीनिवास शास्त्री, और राइट आनरेबल श्री एम० आर जयकर जैसे बड़े-बड़े व्यक्तियों, ज्यापारमंडलों, ज्यापारमण्डल-संघों, ट्रेड यूनियनों, पारसी-संघों, बंगाल और पंजाबके यूरोपियन एसोसियेशनों, निहार और वम्बई के एडवोकेट जनरलों, श्री विश्वास सरीले हाईकोर्ट के जजों, कलकत्ता के लाट-पादरी जैसे प्रमुख धार्मिक नेताओं, ईसाई और साम्यवादी नेताओं, निर्दल नेता-सम्मेलन और महिला सम्मेलन प्रश्वित देश की प्रमुख संस्थाओं के एकस्वर होकर सरकार से स्थित पर पुनः विचार करने और गितरोध को शीघ ही दूर करने का आग्रह करने पर भी यदि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती तो साफ जाहिर है कि उसके दिमाग में कोई ऐसा बड़ा विकार या खराबी आ गई है कि वह स्वयं अपने भूतपूर्व समर्थकों की भी बात मानने को तैयार नहीं है।

किसी को भी यह ख्याल नहीं गुजरा था कि सर शादीलाल जैसा वयोग्रह न्यक्ति जो सिक्तय जीवन से श्रवकाश प्रहण कर चुका हो—१४ श्रगस्त १६४२ को ही सरकार के खिलाफ श्रांदोलन श्रुरू कर देगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उसने गांधीजी श्रौर विकेंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार करते वक्त यह नहीं खयाल किया कि इसके कितने गम्भीर परिणाम होंगे श्रौर उससे राजनीतिक परिस्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं होगा। श्री नरीमान ने सरकार से श्रपील की कि वह गांधीजी को उससे पत्र-न्यवहार करने की इजाज़त दे श्रौर गांधीजी ने सरकार से पत्र-न्यवहार श्रवस्य किया जैसा कि उपवास से पहले उनके श्रौर सरकार के दरिमयान हुए पत्रन्यवहार से प्रकट है। श्री राजगोपालाचार्य ने उपद्वों की निन्दा करते हुए गतिरोध को दूर करने का श्रनुरोध किया। भारत के लाट-पादरी ने भी श्रुरू में ही इस मामले में हस्तचेप करते हुए कहा:—

"स्वयं कांग्रेस के भीतर ऐसे तत्व विद्यमान् हैं जो मित्रराष्ट्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर युद्ध-प्रयत्न में सिक्षय सहयोग प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। मेरा यकीन है कि यदि इस समय भारत के वास्तिविक राजनीतिक नेताओं की एक ऐसी परिषद् स्थापित कर दी जाय जिसे शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी वास्तिविक अधिकार प्राप्त हों, तो अससे सभी लोगों को समान-युद्ध-मोर्चे के जिए संगठित किया जा सकेगा।"

इस श्रांदोजन के सिलसिले में भारतीय सिविस सर्विस के एक सदस्य श्री श्रार० के॰ पाटिज, दो एडवोकेट-जनरलों श्रीर एक सरकारी वकील ने श्रपने-श्रपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सरकारी वकीज का नाम श्री श्रार० ए॰ जागीरदार श्रीर एडवोकेट जनरल का नाम मोतीलाज सी० सीतजवाड था—जो सर चिमनलाज सीतजवाड के पुत्र हैं श्रीर जो पांच साल तक इस पद पर काम कर चुके थे। दूसरे एडवोकेट विहार के श्री बजदेवसहाय थे, जिन्होंने श्रपने इस्तीफे के थोड़ी देर बाद ही सुजह-सफाई के सम्बन्ध में निम्न ज़ोरदार श्रपीज की:—

"र अगस्त के बाद से देश में अनेक प्रकार के गम्भीर उपद्रव देखने में आए हैं। सरकार ने दमन-नीति को अपनाया है और दुर्भाग्य अथवा अफसोस तो यह है कि बुनियादी तौर पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर सरकार और कांग्रेस के दरिमयान सुबह-सफाई न हो सके, दोनों के बीच की खाई इतनी चौड़ी नहीं है कि रचनात्मक राजनीतिज्ञता के जिरेये उसे कभी पाटा ही नहीं जा सकता।".....

इस सम्बन्ध में महाराजा होएकर ने भी एक श्रायन्त रोचक श्रौर दिलचस्प वस्तव्य दिया। श्री चर्चिल के इस कथन के बारे में कि कांग्रेस के पीछे बड़े-कड़े उद्योगपितयों श्रौर आर्थिक स्वार्थों का हाथ है—प्रश्न किये जाने पर भारतीय ब्यापार श्रौर उद्योग संघ के प्रधान श्री जी० एक भेहता ने नयी दिखी के एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में कहा कि भारतीय ब्यापारिक वर्ग श्रौर संगठन को इसमें कोई शर्म नहीं है कि वे राष्ट्रीय श्रांदोक्तन के एक श्रावश्यक श्रंग हैं श्रौर स्वतन्त्रता तथा सन्ता हस्तान्तरित करने की कांग्रेस की मांग के साथ वे पूर्णतया सहमत हैं।

प्रशांत-युद्ध-परिषद् में न्यूजीजैंग्ड के प्रतिनिधि श्री नैश ने कहा :--

"आप अपने यहां एक सरकार स्थापित की जिए और आपकी सरकार की स्थापना हो जाने पर हम अपनी सरकार खत्म कर देंगे। लेकिन यह कहना बैवकूफी है कि इस बीच आप कोई सरकार नहीं स्थापित कर सकते। एक शर्त अवश्य है कि हम इस इलाके को मिन्नराष्ट्रों के स्वार्थों की रचा के लिए काम में लाना चाहते हैं।"

भारतीय ज्यापार-मण्डल के प्रधान श्री जे० सी० सीतलवाह ने गांधीजी श्रीर नेहरूजी-जैसे नेताओं को जेल में बन्द कर दिये जाने की निन्दा करते हुए उम लोगों के रुख पर खेद प्रकट किया जो इस श्रान्दोलन के लिए इन नेताशों को बदनाम कर रहे थे श्रीर इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल रहे थे।

१४ दिसम्बर १६४२ को निर्देश सम्मेलन की स्थायी समिति ने एक निम्न ज़ीरदार मक्तर्य प्रकाशित किया:—

"सरकार की वर्तमान नीति देश में निराशां और खोभ की एक ज़ोरदार और गहरी भावना पैदा करती है...... जिटेन यह शेखी बचारकर भारत की दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकता कि इस देश में इस समय इतने बिटिश सैनिक मौजूद हैं जितने कि बिटिश शासन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं रहे, बिक्क यह दोस्ती तो वह युद्ध-काल में ही भारतीयों के हाथों में अधिक-से-अधिक सत्ता हस्तान्तरित करके हासिल कर सकता है और इस प्रकार से वह भारतीयों को यक्नीन दिजा सकता है कि बिटिश अधिकारी ईमानदारी से भारत को आज़ाद करके उसे स्वराज्य देना चाहते हैं।"

श्रवित भारतीय ट्रेन यूनियन कांग्रेस की जनरत कौंसित ने ब्रिटेन की ट्रेड यूनियनों श्रीर मज़दूर दल से महारमा गांधी, मौलाना श्राज़ाद श्रीर दूसरे कांग्रेसी नेताश्रों को तरकात रिहा करने श्रीर भारतीय जनता को तत्काल सता सौंपने की भारतीय मांग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार से श्रनुरोध करने की श्रपील की, क्योंकि नेवाशों के जेत में रहते हुए किसी किस्म का सममौता सम्भव नहीं था। इस प्रस्ताव में श्रमरीका की ट्रेड यूनियन श्रीर मज़दूर-श्रांदोलन से भी शाग्रह किया गया था कि वह श्रपनी सरकार पर इस बात के लिए ज़ोर डालें वि वह ब्रिटेन से सता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में भारत की राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करलें।

बम्बई के रहनेवाले ६०० से भी ऊपर पारसियों ने श्रपने हस्तानरों से एक वक्तन्य जारी किया जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि भारत के नये विधान में उन्हें किसी किस्म के भी संरक्षण महीं चाहिए। यह वक्तन्य कामन-सभा में दिये गए श्री सीन् श्रार० एटजी के उस , वक्तन्य के जवाब में था, जो कि उन्होंने भारतीय स्वाधोनता के बारे में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था— "भारत में सिक्खों, पारसियों, नरेशों और रियासती जनता जैसे बहुत से बड़े प्रभावशाली श्रहप-संख्यक मौजूद हैं, जिनके हितों की श्रोर हमें खास तौर पर ध्यान देना है।" पारसियों द्वारा प्रकाशित वक्कव्य में श्रागे चलकर कहा गया है:—

"दादा भाई मौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता और सर दीनशा वाच्छा-जैसे अपने महान् नेताओं के पद-चिक्कों का अनुसरण करते हुए हम पारसी जोगों ने सदैव इस बात पर ज़ोर दिया है कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं और हमने अपने जिए न तो कभी धारा-सभाओं अथवा स्थानीय संस्थाओं में पृथक् प्रतिनिधित्व की मांग की है और न ही नौकरियों में कोई विशेष बर्ताव किये जाने के जिए आग्रह किया है। गोजमेज-परिषद् के अवसर पर भी हमारी ऐसी ही स्थिति थी। गांधीजीने इस बात का खास तौर से ज़िक करते हुए कहा था कि पारसी ही एकमान्न, ऐसे अन्पसंख्यक हैं जिन्होंने कभी पृथक् प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। अब हम इस अवसर पर पुनः इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम अपने इसी सिद्धांत और नीति पर इद रहना अपना परमावश्यक कर्तन्य समक्तते हैं। व्यवहार-बुद्धि और नीति की बात तो एक ओर रहने दीजिए, नैतिक आधार पर भी हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारा भविष्य देश के हमारे दूसरे समुदायों के साथ घांनेष्ठ रूप से बंधा हुआ है।"

नवम्बर में एक पत्र प्रतिनिधि-सम्मेलन के सम्मुख सर तेजबहादुर समू ने यह सुमाव रखा कि वाइसराय को चाहिए कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्त के रूप में सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाएं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो।

जपर हमने देश के गण्यमान्य वकीलों, न्याय और कानून के पंडितों, नरेशों, राजनीतिज्ञों भीर व्यापार श्रीर उद्योग के बढ़े-बढ़ें उद्योगपितयों के विरोध, श्रनुरोध श्रीर श्रपीलों का जिक्क किया है। श्रव हम देश के कुछ विद्वानों श्रीर प्रकायड पंडितों के भी एतःसम्बन्धी विचारों का उल्लेख करना चाहते हैं।

काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के वाइस-चांसजर सर एस॰ राधाकृष्णन् ने २६ नवम्बर को विश्व-विद्यालय के दीवांत समारोह पर अभिनापण देते हुए कहा—"हमें सिदयों की अपनी निद्रा का त्याग करके अपना मस्तक कें चा उठाना चाहिए।"

श्रंत में हम भारत के दो श्रंशेज़ उद्योगपितयों श्रौर न्यापारियों की राय का उरुतेख करना चाहते हैं।

यंगाल चेम्बर की वार्षिक साभारण बैठक के अध्यक्षपद से भाषण देते हुए श्री॰ आर॰ आर॰ हैडाऊ ने कहा :—

"भारत-द्वारा पूर्ण औपनिवेशिक स्वराध्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में हमारा उससे कोई कराइ। मही है, लेकिन उसी प्रकार हम यह बात भी रहस्य के गर्भ में छिपाकर नहीं रखना चाहते कि हमने भारत की उन्नति में जो महान् भाग जिया है और अब तक ले रहे हैं, उसके जिए हमें पूर्ण आश्वासन और संरच्यांदिया जाय।"

यूरोवियन प्सोसियेशन की पंजाब-शाखा के प्रधान सर विकियम राबर्ट ने भी भारतीय गुरुगी को सुबन्माने का ज़ोरदार आप्रह किया।

**x** . x

नवस्वर के मध्य में 'हिन्दू' के बम्बई-स्थित संवाददाता से अपनी एक मेंट में डा॰ अम्बेडकर ने यह राय प्रकट की कि इस वक्त भारत में कोई राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की श्रावरयकता नहीं है, वर्तमान राजनीतिक गतिरोध की वजह इस देश के बहुसंख्यक श्रीर शहर-संख्यकों का पारस्परिक श्रविश्वास है श्रीर भारत की भावी स्थिति को सुलकाने के लिए हमें युद्ध समाप्त होने तक प्रतीत्ता करना वेहतर है। बाद में डा॰ श्रम्बेडकर ने गांधीजी श्रीर श्री जिन्ना की तुलना करते हुए कहा कि इन दोनों ही नेताश्रों को भारतीय राजनीति से श्रलग हो जाना चाहिये। डा॰ श्रम्बेडकर के इस वक्तन्य का जवाब देते हुए प्रोफेसर श्रन्दुल मजीद ख़ां ने कहा:—

"गांधीजी की श्री जिन्ना से तुजना करते समय डा० श्रम्बेडकर स्वयं श्रपनी ही वाक्प-द्वता के चक्कर में फॅसकर श्रपने की भूज गए। वास्तव में इन दोनों में किसी तरह की तुजना हो ही नहीं सकती। दोनों में श्राकाश-पाताज का श्रन्तर है श्रीर दोनों एक-दूसरे के सर्वथा विभिन्न हैं। कितने श्रफसोस श्रीर दुर्भाग्य की बात है कि डा० श्रम्बेडकर दूध श्रीर पानी में भी भेद न कर सके।"

कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भूतपूर्व सदस्य श्री सी॰ राजगोपालाचार्य पर इसकी बहुत गंभीर श्रतिक्रिया हुई। उन्हें इस बात पर खेद था कि वे स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद तीन साज तक उनकी सब कोशिशों बेकार रहीं। उनकी इस भासफलता ने स्पष्ट तौर पर साबित कर दिया कि कोई चाहे कितना ही श्रमुख कार्यकर्ता नयों न हो, श्रगर वह श्रपनी पार्टी से किनारा करके निरन्तर दूसरे को खुश करने की नीति पर चलता है तो उसे श्राखिर में नाकाम होना ही पढ़ता है।

यह तो इस पहते ही उन्जेख कर आए हैं कि जाम साहब और सर ए० शार० मुदालियर को भारत की श्रोर से बिटेन के युद्ध-मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि के रूप में लिया गया था। श्री जार्ज स्लोक्स से भेंट करने पर नवानगर के महाराजा ने वाहसराय की शासन-परिषद् के पूर्ण भारतीय-करण पर, जिसमें गृह-विभाग श्रीर पद-राष्ट्र विभाग भी शामिल थे, ज़ोर दिया। उनकी इस भेंट का यह विवरण 19 श्रक्त्वर, १६४२ के 'संडे एक्सप्रेस' में छ्पा। इसके साथ ही जाम-साहब ने यह भी कहा कि वर्तमान की भांति युद्ध का संचालन-भार प्रधान सेनापित श्रीर युद्ध-मिन्त्रमण्डल के हाथों में ही रहना चाहिए।

श्रव हम सिन्ध की सब से श्रिधिक महत्वपूर्ण घटना का उएलेख करना चाहते हैं।

२६ सितम्बर, १६४२ को सिन्ध के प्रधान मन्त्री ख़ान बहादुर श्रष्टाहबक्य ने ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोधस्वरूप बाहसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने श्रपनी 'खान बहादुर' श्रीर 'श्री० बी० ई०' की उपाधियों के परित्याग करने की घोषणा की थी। २६ सितम्बर को एक पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में श्रपने हस निर्णय की घोषणा करते हुए सिन्ध के बढ़े वजीर ने कहा कि ब्रिटेन की नीति, "भारत में श्रपने साम्राज्य को कायम रखने, श्रीर इस देश को परतंत्र बनाए रखने, उसके राजनीतिक श्रीर साम्प्रदायिक मतभेदों को श्रपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करने श्रीर राष्ट्रीय ताकतों को कुचल कर श्रपने ही स्वार्थों को पूरा करने की है।" इस सम्मेखन में उन्होंने वाहसराय के नाम भेजे गए श्रपने पत्र को भी पदकर सुनाया। एक सवाब के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक श्रोर साम्राज्यवाद श्रीर दूसरी श्रोर नाजीवाद श्रीर फासिस्टवाद से दुहरा युद्ध करने की ठानली है। श्रापने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करने की ठानली है। श्रापने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करना उनका जन्म-सिद्ध श्रधकार है श्रीर प्रत्येक भारतीय का परम कर्तन्य है कि वह श्रपने देश पर श्राक्षमण करनेवाबी किसी भी शक्ति का बटकर मुकाबला करते हुए देश की रहा करे।

२ मितम्बर को एक पत्र प्रतिनिधि-सम्मेलन में इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वया उपाधियां त्यागने के उनके निर्णय का प्रत्यत्त कारण श्री चर्चिल का भाषण है, श्री श्रष्ठाहषख्य ने कहा, "यह इस भावना का साभूहिक परिणाम है कि ब्रिटिश सरकार सत्ता त्यागने को तैयार नहीं है, लेकिन श्री चर्चिल ने तो रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया।"

सरकार की श्रोर से श्री श्रष्ठाहबक्श को यह जवाब दिया गया कि चूं कि उन्होंने गवर्नर का विश्वास सो दिया है, लिहाजा गवर्नर-द्वारा उन्हें १० श्रक्त्बर, ४२ को उनके श्रोहदे से हटा दिया गया। पता चला है कि पदच्युत किये जाने से पूर्व उन्होंने प्रधान मिन्त्र-पद से हस्तीफा देने से इन्कार कर दिया था, इसलिए उन्हें गवर्नर द्वारा पदच्युत कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर ने सर गुलाम हुसेन हिदायनुष्ठा को मंत्रिमंडल बनाने की दावत दी जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया।

श्री श्रहाहबख्श की १९३४ के विधान की धारा ४१ के श्रंतर्गत उनके श्रोहदे से हटाया गया था, जो इस प्रकार है:--

"मिन्त्रयों का निर्वाचन श्रीर उन्हें श्रामंत्रित करने का बुलावा गवर्नर द्वारा भेजा जायगा, उन्हें शपथ प्रहण करने के बाद मिन्त्रमण्डल में लिया जायगा श्रीर जब तक गवर्नर प्रसन्न रहेगा, वे श्रपने श्रोहदे पर बने रहेंगे।"

## (३) मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया

जैसी कि भाशा थी कांग्रेस के प्रस्तावित श्रान्दोत्तन के सम्बन्ध में लीग की प्रतिक्रिया . श्रवुकूल श्रथवा तटस्थ नहीं हो सकती थी । लीग कांग्रेस का खुला विरोध ही नहीं कर रही थी. बल्कि वह कांग्रेस-द्वारा श्राजादी प्राप्त करने के प्रत्येक न्यावहारिक प्रयास का भी विरोध करती थी, हालांकि लीग का ध्येय भी भारत की आजादी था। कांग्रेस के प्रति इसे अपने इतने विहोध से संवोध न हो सका, इसलिए १६४१ में मदरास में श्रपने वार्षिक श्रधिवेशन में लीग ने श्रपने ध्येय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना श्रथवा मुस्लिम-बहुल प्रान्तों का एक पृथक स्वायत्त-शासनप्राप्त संघ बनाना भी शामिल कर लिया। यह पाकिस्तान एक सम्बद्ध प्रदेश होगा जिस-का भारतीय संघ के साथ केवल दो पड़ोसी श्रीर स्वाधीन राष्ट्रों के सिवांय श्रीर किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं रहेगा । दिन-प्रति-दिन, सप्ताह-प्रति-सप्ताह श्रीर मास-प्रति-मास जीग का सारा प्रयस्न भौर ध्यान पाकिस्तान की श्रोर लगने लगा श्रीर बहुत सी घटनाश्रों के कारण जीग का प्रभाव बढ़ गया भ्रौर पांच प्रान्तों में स्वायत्त-शासन-प्रणाजी के श्रन्तर्गत मंत्रिमएडल बनाने के फल-स्वरूप तो कुछ सीमा तक उसकी शक्ति भी वढ़ गई। यह बात नहीं थी कि इन पांचों प्रान्तों के प्रधान मन्त्रियों का लीग के साथ कोई श्रद्ध सम्बन्ध कायम हो गया हो, विल्क उनका यह गटबन्धन तो एक बड़ी संस्था के साथ केवल अपनी स्थिति को अधिक मजवृत बनाने के उद्देश्य से ही किया गया था। १६३७ के श्राम चुनावों में मुस्लिम लीग को कोई उन्ने खनीय सफलता नहीं मिल सकी। सारे हिन्दुस्तान में सुसलमानों की ४८० सीटों में से उसे लगभग ५० सीटें ही मिल सकीं, लेकिन बाद के उप-निर्वाचनों में उसकी ताकत बढ़ गई और उसने कुल मिलाकर पचास से ऊपर स्थानों पर कड़ना कर लिया। वंगाल श्रीर पंजाय में लीग की स्थापना केवल तास्काबिक भौर सामयिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र श्रीह विशेष संस्थाओं के रूप में हुई थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने, जिसमें हिन्दू-मुसबमान श्रीर सिक्ख सभी शामिल थे.

चुमाव सदे श्रीर बंगाल में कृषक-प्रजा-पार्टी ने जिस में केवल सुसलमान ही थे, चुनाव लहे। बाद में बंगाल में कृपक-प्रजापार्टी ने मौलवी फजलुल हक के नेतृत्व में कुछ हिन्दुश्रों के सहयोग से मंत्रिमंगडल बनाया। बंगाल के प्रधान-मन्त्री मौलवी फललुल हक श्रौर पंजाब के सर सिकन्दर ह्यात खांथे। सिन्ध के मुस्तिम प्रधान मन्त्री सर हिदायतुल्ला को हटाकर श्री श्रल्लाहबस्य ने कांग्रेस-दुत्त की सहायता से वहां श्रपना मंत्रिमण्ल स्थापित किया। श्रापको कांग्रेस की नीति श्रीर हर रेय से सहातुभूति थी। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार १६४२ में सरकार की मंति के विरोधस्वरूप और गांधीजी को रिद्दा न करने तथा देश में गतिरोध बनाए रखने के विरोध में उन्होंने अपनी उपाधियां छोड़ दी थीं भीर उसके फलस्वरूप गवर्नर द्वारा उन्हें पद-च्युत कर दिया गया। उनके बाद सर गुजाम इसेन हिदायतुला ने नया मंत्रिमण्डल बनाया। सर गुलाम हुसेन हिदायतुला इससे पहले सुस्तिम जीग से हस्तीफा दे चुके थे। किन्तु हुवारा प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें फिर से लीग में शानिल कर लिया गया। सिन्ध के दूसरे मुसलमान मन्त्री भी जीग में शामिल होगए। इस प्रकार सिन्ध का मंत्रिमण्डल एक जीगी-मंत्रिमण्डल बन गया, जिसमें दिन्द् महासभा से सम्बद्ध हिन्दू भी शामिल थे। सिन्ध की तरह बंगाल और पंजाब में भी बहुत-सी घटनाओं का वहां के मन्त्रिमएइजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सर सिकन्दर हयात खां के अचानक, श्रसामियक श्रोर दुःखद निधन के फलस्वरूप लेफिटनेन्ट-कर्नल खिल्ल हयात लां ने पंजाब में अपना मंत्रिमयडल बनाया। लिख हयातलां इससे पहले सिकन्दर मंत्रि-मगढता में सन्त्री रह चुके थे। न तो वे स्वयं श्रीर न ही उनके सहयोगी मुस्तिम लीगी थे, किन्तु घटनाक्रम ऐसा चला कि ने सभी मुस्लिम लीगी हो गए। बंगाल में एक ऋष्यन्त असाधारण घटना हो गई। प्रान्त की खाद्य-स्थिति बहुत श्रधिक बिगड़ गई, इसिबए वहां एक सर्वदकीय मंत्रिमग्द्रत स्थापित करना श्रावश्यक सममा गया। श्री फजलुल हक ने ऐसा मंत्रिमग्द्रत अनाना मंजूर कर जिया। परन्तु न्यवस्थापिका सभा में उनका बहुमत होते हुए भी - जैसा कि दो मौकों पर निए मत-विभाजन से स्पष्ट हैं --प्रान्त के स्वर्गीय गवर्नर सर जान हर्बर्ट ने २६ मार्च, १६४२ को उन्हें पदच्युत किये जाने की धमकी देकर उनसे पूर्व-लिग्नित एक इस्तीफे पर हस्ताकर करवा तिये श्रीर गवर्नर ने उन्हें श्राश्वासन दिया कि जब तक वे श्रपनी स्वीकृति नहीं दे देंगे वे उनका इस्तीका प्रकाशित या स्वीकृत नहीं करेंगे । २४ दिन के बाद एक भूतपूर्व मन्त्री सर मजीमुदीन बंगाल के प्रधान मंत्री बने, जिनसे लगभग एक साल पहले प्रधान मन्त्री फजलुल हक अपना पिंड छुड़ा चुके थे। सर नजीशुद्दीन हमेशा से जीग के एक नेता रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमयहज में ७ मुसबसान जो सभी मुस्लिम लोगी थे और विभिन्न दलों के ६ हिन्दू लिए । कृषक प्रजा पार्टी का एक भी सदस्य उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल में नहीं लिया, हालांकि उसमें बहुत काफी मुसलमान थे । ऐसे संकटकाचीन अवसरों पर एक शोचनीय प्रवृत्ति श्राम सौर पर यह देखी गई है कि एक दुब के कुछ सदस्य श्रपनी स्थिति से श्रतुचित लाभ उठाकर श्रपने स्वार्थी के जिए दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इस तरह से वे दूसरे दल पर अपना दवाव डालने में सफल हो जाते हैं। बहरहाज बंगाळ में एक संयुक्त मंत्रिमण्डल की स्थापना होगई, जिसमें सभी मुसलमान सदस्य मुस्लिम सीगी थे। भासाम में कांग्रेस-द्वारा पदस्याग के कुछ समय बाद ही सर सादुल्ला ने, जो एक मुस्बिम जीगी थे, अपना मंत्रिमण्डल बनावा। उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त में गवर्नर ने मई के मध्य में एक जीगी नेता श्री श्रीरंगजेब खां की मंत्रिमण्डल बनाने का निमंत्रण भेजा श्रीर उन्होंने २३ मई को चार मुसजमान श्रीर एक सिख मन्त्री का नाम रावर्गर को पेश

किया। इस प्रकार इन पांचों प्रान्तों में जब कि कांग्रेसजन जेलों में बन्द थे, जो मंत्रिमण्डल बने, उन्हें हम बद्यपि लीगी मंत्रिमण्डल नहीं कह सकते थे, लेकिन उनके प्रधान मन्त्री लीगी अमस्य थे। बन्धई-प्रस्ताव के कुछ समय बाद देश की परिस्थिति इस प्रकार थी।

लीग के अध्यक्त श्री जिन्ना यद्याप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के मौके की ताक में थे, फिर भी इसे इम लीग की विजय नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये सभी संयुक्त मंत्रिमण्डल थे जिन में विभिन्न दलों और संगठनों के अनुयायी शामिक थे। इनमें दूसरे दलों को छोड़कर आनेवाले ऐसे लोग भी शामिल थे, जो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मामलों में अपने विचार-परिवर्तन के कारण सम्बद्ध प्रधान मंत्रियों के अण्डे के नीचे नहीं एकत्र हुए थे, बल्कि जो केवल मन्त्री बनने की लालसा से इनमें शामिल हुए थे। एक और जबिक बंगाल के गैर-मुस्लिम सदस्य हरिजन-दल और कांग्रेस-दल में विभाजित थे (जोिक आगे अप्रगामी दल और स्वतन्त्र दलों में विभक्त था) दूसरी और पंजाब के हिन्दू-मन्त्री प्रधान-मन्त्री का इसलिए विरोध कर रहे थे कि वे लीग के साथ अपना गठजोड़ करके प्रान्त में उसकी ताकत क्यों बंदा रहे हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब-मंत्रिमण्डल को तीन महीने के अन्दर-अन्दर अपनी स्थिति में सुधार करने को कहा था, लेकिन श्री जिन्ना पंजाब की प्रगति से संतुष्ट महीं थे।

मुस्तिम लीग की वर्किक्न कमेटी ने अस्थायी सरकार की स्थापना के लिए दूसरे दलों से सममौता करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन एक शर्त पर । सुस्तिम जीग की वर्किङ कमेटी ने २२ भगस्त. १६४२ को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें दसने ब्रिटिश सरकार से मुसलमानों के बिए भारम-निर्णय का अधिकार प्रदान करने और पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसब्बमानी के मतदान के बाद तुरन्त ही उसे कार्यान्वित करने की मांग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी से देश में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने की इच्छा प्रकट की जिससे कि देश की रचा और युद्ध के सफद संचालन के जिए भारत के सभी साधनों का संगठन किया जा सके। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री पुमा ए जिल्ला ने कहा कि प्रस्तान में उल्लिखित (पार्टी) शब्द से मुराद किसी भी ऐसे स्वीकृत दल से है जो देश का हित-साधन करने में समर्थ हो। उन से यह पूछे जाने पर कि क्या इसमें "सरकार भी शामिल है ?"-शापने कहा कि "इां, सरकारें भी तो देश में एक पार्टी ही भानी जाती हैं। क्या यह बात ठीक नहीं है ?" एक और सवाब के जवाब में भापने बताया कि लीग का उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत था। जीग विकेश कमेटी की इस बैठक में २३ में से २० सदस्य उपस्थित थे श्रीर शेष तीन अनुगिस्थत सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास प्रकट किया था। सुस्तिम लोग के युद्ध-प्रयश्न के बारे में श्री जिन्ता ने कहा कि सरकारी तौर पर लीग ने युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की जिम्मेवारी अपने ऊपर इसिद्धिए नहीं डठाई कि सरकार ने सम्मानपूर्ण शतों पर उसे देश के शासन सूत्र में वास्तविक भाग भौर भिकार देने से इन्कार कर दिया था। यह प्रश्न किये जाने पर कि क्या पाकिस्तान के सिद्धान्त की घोषणा भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा से पहले की जानी भावस्यक है-श्री जिन्मा ने उत्तर दिया कि "मैं चाहता हूं कि विटिश-सरकार इसी समय ऐसी घोषणा कर है. जिस की मांग उक्त प्रस्ताव में की गई है, चाहे कोई उससे सहमत हो या न ही ।" एक और सवाब का जवाब देते हुए आपने कहा कि "अगर ब्रिटिश सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो जीग युद्ध के संचाबन श्रीर भारत की रहा के बिए उसके साधनों का संगठन करने के उद्देश्य से किसी भी पार्टी से देश में एक शस्यायी सरकार की स्थापना के जिए समकीता करने की तैयार होगी।

जाते हैं, तब भी मेरा रूपान है कि उसके परिणामस्वरूप भारत के दुकड़े-दुबहे हो जाएँगे। चाहे में विटेन की नीति की कितनी ही निन्दा क्यों न करूँ और इस-बारे में जोरदार विचार शकट करूँ, फिर भी जब मैं इन परिणामों की बात सोचता हूँ तो मैं इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मेरी स्थिति खरबूजे से भिन्न नहीं है।"

एक श्रोर सर सिकन्दर ह्यातकां की इस कोशिश से कि पंजाब के मामलों में वे पूर्ण रूप से स्वतन्त्र वने रहें श्रोर दूसरी श्रोर इस कोशिश से कि श्रांबिल भारतीय मामलों में वे लीग के साथ चलें—हनके लिये बड़ी परेशानियाँ श्रोर पेचीदिगियां पैदा हो गईं श्रोर उसी के फलस्वरूप कभी-कभी उनपर श्रपनी वाल पर जमे न रहने का इलजाम भी लगाया जाने लगा। उनसे बहुत से विषयों पर सवाल पूछे गए। गुरु नानक के जन्म-दिवस के समारोह पर भोपाल के नवाब की पंजाब-यात्र। के श्रवसर पर सर सिकन्दर ने भारत की पुकता के लिए जोरदार श्रपील की। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान महज एक नारा है। वे स्वयं भी प्रादेशिक इकाइयों के स्वभाग्य-निर्णय के जोरदार समर्थक थे श्रीर इसकी सफलता पर विभिन्न इकाइयों के श्रापसी समस्तीते पर निर्भर थी। जहां तक उन्हें मालूम था, श्री जिन्ना ने पांकिस्तान की कोई निश्चित ब्याख्या नहीं की थी। उन्होंने श्रव तक उसकी कोई परिभाषा देश के सामने पेश नहीं की थी। सर सिकन्दर के खावाल में श्रास्मिर्णय का सिद्धान्त किप्स-योजना से मिन्न नहीं था।

श्री जिन्ना का सबसे अधिक अनोखा रुख उस वक्त प्रकट हुआ जबिक उन्होंने 'न्यूज कानिकल' के संवाददाता से एक मेंट में १३ श्रक्त्यर को जोरदार शब्दों में यह कहा कि, 'भारत कभी भी अपनी समस्याओं का हल हूँ ढने में सफल नहीं हो सका है, और अतीत में सदैव ब्रिटेन ने अपना हल भारत के अपर लादा है। इस समय वे ब्रिटेन से यह पक्का वायदा से लेना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद उन्हें पाकिस्तान मिल जायगा और इसके बदले में वे एक अस्थायी सरकार में इस शर्त पर शामिल होने को तैयार होंगे कि उन्हें भी हिन्दुओं जितनी ही सीटें मिलें।'' आगे आपने कहा, ''अगर ब्रिटिश सरकार कर ही ऐसा कोई आश्वासन देदे तो मेरा ख़याल है कि हिन्दु-भारत इस अध्यक्ष और अनिवार्य परियाम को स्वीकार कर लेगा।''

इस समय सर सिकन्दर हयातखां ने पंजाब की अन्तः सांपदायिक समस्या को सुल्रमाने के लिए जो हल निकाला था—उसके लिए समर्थन प्राप्त करने की जोरदार कोशियों हो रही थीं और यह ख़याल किया जा रहा था कि इस हल के परिणामस्वरूप भारत की वैधानिक समस्या सुद-ब-खुद सुलम्म जायगी। यह भी पता चला है कि बंगाल के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने भी सर सिकन्दर की योजना का खूब जोरदार स्वागत किया। यद्यपि अधिकृत रूप से यह फार्म् बा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था, परन्तु पता चला कि संबद सम्प्रदायों के नेताओं के पास वह भेज दिया गया था और ये लोग उस पर वही गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार कर रहे थे, लेकिन उस समय तक हिन्दू और सिक्ख मुसल्लमानों और गैर-मुसल्लमानों—दोनों के लिए ही आत्मनिर्ण्य का सिद्यान्त स्वीकार कर लेने के बारे में किसी फैसले पर नहीं पहुँच सके थे।

सर सिकन्दर की योजना के अन्तर्गत पंजाब को दो हिस्सों में बाँट देने की बात कही गई थी-पूर्वी और पश्चिमी साग। परन्तु यह विभाजन उसी हाजत में किया जाना था अगर वर्तमान मताधिकार के आधार पर निर्वाचित आगामी प्रान्तीय धारा-सभा के ७५ प्रतिशत सदस्य यह फैसजा करें कि पंजाब प्रस्तावित संघ में शामिज नहीं होगा। उस अवस्था में धारा- सभा के मुस्त्रमान और गैर-मुस्त्रमान सदस्य ६० प्रतिशत बहुमत से यह फैसका कर तें कि क्या उन्हें अपने अपने सम्प्रदाय के लिए पृथक पृथक राष्ट्र स्थापित करने चाहिये या नहीं। परन्तु इसका फैसला जनता की मलगणना के जिरये ही किया जाय और केवल वही लोग इसके लिए बोट दे सकेंगे, जिन्हें ऐसा करने का इक हासिल होगा। यदि मुक्तिम-बहुत आबादीवाला परिचमी प्रदेश प्रस्तावित संघ से अलग रहने का फैसला करे तो पूर्वी पंजाब के हिन्दू और सिक्ल बहुत इलाक़े को भी हक होगा कि अगर वह चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकता है। याद में समाचार-पत्रों में इस बात का खंडन किया गया कि यही सर सिक्ल दर की योजना थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद इस खरडन का भी प्रतिवाद किया गया। लेकिन इतने पर भी सर सिक्ल दने एक ही राष्ट्र का प्रतिपादन करते हुए गुरु नानक के जन्म-दिवस पर दिसम्बर १६४२ में कहा कि, ''इम एक ही राष्ट्र हैं और हमारा एक ही देश है।'' दिसम्बर में भारत और इ'ग्लैयड दोनों ही जगह मुगल सम्राट् अकबर की ४०० वीं सालगिरह मनाई गई। जन्दन के समारोह में श्री एमरी ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीयों को अकदर की भीति पर चलने की सलाह दी।

इस अवसर पर बस्बई में एक प्रमुख मुस्किम कीगी नेता डा॰ काजी की अध्यक्ता में एक मुशायरा हुआ। डा॰ काजी ने अपने भाषण में हिन्दू-मुस्किम एकता पर ज़ोर दिया, जिसमें अकबर महानु का इद विश्वास था।

श्री जिन्ना ने मांग की कि गांधीजी को जेब के भीतर से ही एक वक्तब्य सिविज-नाफ़रमानी बन्द कर देने के सम्बन्ध में जारी करना चाहिए जैसा कि १६४१ में सिन्ध के मन्त्रि-मण्डब के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रधान ने किया था।

इन्हीं दिनों सर मोहम्मद जफरुल्ला ख़ां प्रशान्त संघ के सम्मेलन में भाग खेने अमरीका गये हुए थे। न्यूयार्क से कैनेडा जाते हुए आपने भारतीय समस्या को सुलमाने के लिये दो वरीके बताए। आपने कहा कि पहला तरीका यह है कि कांग्रेस उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम के हलाक़ों में पाकिस्तान की स्थापना के सम्बन्ध में श्री जिन्ना की माँग स्वीकार कर ले। दूसरे यह कि अँग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाने की मांग करने से पूर्व महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और उनके अन्य सहयोगियों को यह स्वीकार कर खेना चाहिए कि "मुसलमानों का डर उचित है और इसबिए उन्हें एक ऐसा सममौता कर लेना चाहिए जिसके अन्तर्गत मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरच्या की उचित व्यवस्था कर दी गई हो।" अन्त में आपने कहा कि इस तरह से दोनों ही हालतों में जलदी ही कोई सममौता हो जाने की उचित व्यवस्था की जा सकती है।

बीग के सभी अनुयायां उसके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। एक विचारपत्र में मुसलमानों की भोर से भारत में विटिश हुकूमत ख़त्म किये जाने, नेताओं की रिहाई, और जिन्ना से कांद्रेस के साथ फिर से सममौते की बातचीत शुरू करने की मांग की गई। इसके अलावा इसमें वस्काल कांग्रेस और लीग में सममौते और एकता की आवश्यकता और इस संकटपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय परि-रियति में विदेशी आक्रमण के विरुद्ध भारत की रहा के लिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की भी शोरदार मांग की गई।

६ नवस्वर १६४२ को प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम जीग की काँसिद्ध में भाषण देते हुए

## कांग्रेस का इतिहास : खंड २

श्री जिन्मा ने पाकिस्तान श्रीर केन्द्र में एक श्रस्थायी सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में लीग की स्थिति पर पुनः प्रकाश डाला।

नवम्बर १६४२ के मध्य में दिल्ली में श्री जिन्ना ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान हासिल करने के लिये कटिबल रहने की अपील करते हुए कहा कि "या तो हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे और या फिर अपना अस्तित्व ही मिटा देंगे।" १६१७ में श्री जिन्ना एक संयुक्त भारत के ज़बरदस्त हामी थे, लेकिन १६४२ में हम देखते हैं कि वे अपने इस उच्च श्रादर्श से कितना नीचे गिर गये थे। ३० दिसम्बर १६१६ को लखनऊ में होनेवाले मुस्लिम लीग के श्रिधवेशन में इस सवाल का जवाब देते हुए कि "क्या भारत स्वतंत्रता का श्रिधकारी है ?"—आपने कहा था: "कभी-कभी मुससमानों के ऊपर प्रथक्वादिता का जो इलज़ाम लगाया जाता है वह मुसे विल्कुल अनुचित और वेमानी प्रवीत होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह महान् साम्प्रदायिक सङ्गठन संयुक्त भारत की स्थापना में बढ़ी शीव्रता के साथ एक प्रभावशाली साधन बनता जा रहा है।"

भारत को विभाजित करने की जीग की मांग की प्रतिक्रिया उत्साद्दवह के श्रीर सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी। १६४२ (दिसम्बर) में कलकत्ता के फेडरेशन श्राफ (यूरोपियन) चेम्बर्स श्राफ कामर्स के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय ने भारत की 'भौगोजिक
एकता' पर ज़ोर देकर मुस्लिम जीग की मांग पर पानी फेर दिया था। इसके बाद भारत से
प्रस्थान करने से पूर्व नरेन्द्र मण्डल के सम्मुख दिये गए श्रपने भाषण में भी लार्ड जिनिबिथगो
ने भारत के जिये संध-योजना का जोरदार समर्थन करके जीग के इस श्रादर्श पर श्रपना श्रन्तिम
प्रहार किया। इसी बीच सिन्ध में श्री श्रव्हुजमजीद श्रीर सिन्ध श्रसेम्बली के दो श्रीर सदस्यों
ने मुस्लिम जीग से इस्तीफा दे दिया। इस घटना के कुछ समय बाद ही बंगाल के मन्त्रिमण्डल
में परिवर्तन हुशा।

इस अवसर पर एक और असंग का उल्लेख करने के लिए इम पाठकों से समा चाहेंगे। नवम्बर के पहिले सप्ताह में बाहौर के एक २४ वर्षीय नवयुवक रफीक़ साबिर मोजंगवी पर श्री जिन्ना की हत्या करने श्रीर स्वेच्छा से उन पर हमला करने के अपराध में मुकदमा चलाकर बम्बई हाईकोर्ट की फौजदारी श्रदालत के जिस्टस श्री ब्लैजडैन ने उसे पांच साल की सखत केंद्र की सज़ा दी।

इस मुकदमे के सिबसिनों में श्री जिन्ना ने जो गवाही दी उसकी तुन्ना यदि श्राप गांधीजी के जीवन की एक ऐसी ही घटना से करके देखें तो श्रापको पता चन्न जायगा कि दोनों
घटनाश्रों में कितना श्रन्तर है। दिन्निण श्रक्रीका में एक बार एक पठान ने गांधीजी पर हमला
किया और उनके दो श्रगती दांत तोड़ दिये। इस पर जब पुलिस गांधीजी के पास इस मामती
के सिन्नसिनों में पूळ्-ताळु करने श्राई तो गांधीजी ने उसे यह कहकर वहाँ से चने जाने को कहा
कि हमनावर के प्रति उनके दिन में कोई दुर्भावना नहीं है श्रीर उन्होंने कहा कि वे श्रव्छा तरह
से श्रन्तम्य करते हैं कि उस पठान ने यह समका होगा कि उनकी कार्रवाह्यां उसके हितों के
खिन्नाफ हैं। इसिनए उस श्रमियुक्त पर कोई मुकदमा नहीं चन्नाया गया श्रीर बाद में बही पठान
गांधीजी का निजी श्रमादक बन गया। ऐसी ही एक श्रीर घटना उनके साथ भारत में भी हुई
जबकि १६३३ में हरीजन-श्रान्दोन्न के सम्बन्ध में प्ना के उनके दीरे के दरमियान उन पर वम
फेंका गया जिससे उनके दन का एक स्वक्ति जस्मी हो गया। प्रनिस को इस बारे में स्वर तक

मी नहीं होने दी गई। श्री जिन्मावाली घटमा के सम्बन्ध श्रवलामा मशरवकी ने कहा कि श्रगर उन पर ऐसा हमला किया जाता तो वे उस मामले को ही दवा देते श्रौर श्रागे न बढ़ने देते श्रौर हो सकता है कि उनकी यह बात श्रव्यावहारिक श्रौर श्रसंगत समभी जाती। लेकिन गांधीजी के जीवन में तो चिरकाल से यही बात चली श्रा रही थी श्रौर वे इसे कार्य रूप में भी परिणत करके दिखा ख़के थे।

भाजाद मुस्लिम कांन्फ्रेंस ने दिल्ली में हुई अपनी एक बैठक में निम्न प्रस्ताव पास किया:—

"श्राजाद मुस्तिम घोडं की यह सभा भारत के लोगों से श्रपील करती है कि वे इस महान् संकट के श्रवसर पर देश श्रोर जाति के प्रति श्रपने कर्तच्य का पालन करते हुए श्रन्तसीप्रदा-यिक एकता भीर विश्वास की दृढ़ भावना पैदा करने के लिए श्रपनी कोई कसर न उठा रखें। सांप्रदायिक समस्या के निवटारे के सिलसिले में कांग्रेस इतना श्रागे वढ़ चुकी है कि उसके नेताश्रों के साथ श्रीर समस्तीता करके युद्धोत्तरकालीन वैधानिक फंसले में किसी भी संप्रदायके हितों श्रीर श्रिधकारों को नुकसान पहुंचाए बिना ही युद्धकाल तक के लिए एक श्रस्थायी संयुक्त सरकार की स्थापना की जा सकती है।"

भारत की भावी स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली संपूर्ण समस्या के प्रति श्री जिल्ला के रख का उनके धर्मविलंबियों की एक बड़ी संख्या समर्थन नहीं कर रही थी श्रीर इसकी पुष्टि इस वात से हो जाती है कि पाकिस्तान की योजना के खिलाफ लड़ने के खिए जून १६४३ के मध्य में शेख मुहम्मद एम॰ एक॰ सी॰ की मध्यच्ता में 'मुश्लिम मजलिस' नाम से एक नये मुस्लिम संगठन की नींव रखी गई जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में था। श्रखबारों के नाम जारी किये गए अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा:—

"पिछले दो साल से श्री जिन्ना ने बारंबार कोई-न-कोई बहाना करके कांग्रेस के नेताओं से सुजाकात करने में अपनी श्रसमर्थता प्रकट की है श्रीर उन्हें यह बताने की कोशिश भी नहीं की कि पाकिस्तान की योजना या मुसलमानों के लिए श्रात्मनिर्णय के श्रधिकार से उनका वास्तविक श्रर्थ क्या है। इस बजह से उनके श्रनुयायियों के दिल में उनके उहेश्य के बारे में सन्देह पैदा हो गए हैं। कांग्रेस से विना शर्त श्रारमसमर्पण करने की उनकी मांग के कारण उनके कट्टर समर्थकों को भी यकीन हो गया है कि श्री जिसा को न तो भारत की श्राजादी की परवाह है श्रीर न ही पाकिस्तान की । उन्हें तो केवल इस बात की परवाह है भारत की आजादी और पाकिस्तान को स्रो देने का खतरा घठाकर भी किसी-न-किसी प्रकार से उनकी मौजूदा अनुचित स्थिति बनी रहे। मुस्लिम जनता को श्री जिन्ना को इस श्रांख-मिचौनी के खेल का वास्तविक महत्त्व सममाने के वह रेय से और उन्हें यह बताने के लिये कि वे इस तरह से एक अमिश्चित काल के लिए सांप्रदा-यिक समसौते को क्यों स्थगित करते जा रहे हैं, इस 'मुस्बिम मजवित्त' नामक संस्था को जन्म दिया गया है। इस मजिलस के तीन उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य भारतीय समस्या का इस इंदने के जिये अन्य दलों के शाथ मिलकर देश के वर्तमान गतिरोध को दूर करना है। दूसरा उद्देश्य भारत के जिए राजनीति के श्रीर श्राधिक स्वतंत्रताकी प्राप्ति श्रीर तीसरा न केवज भारत के मुसलमानों की जन-संख्या को देखते हुए ही बल्कि भारत में मुसलमानों की विशिष्ट परिस्थिति भौर इस तप-महाहीप में उसके महत्त्व का ख्याल रखते हुए उनके श्रिधकारों का संरक्षण करने की न्यवस्था है। इसके श्रवादा मजलिस का एक और उद्देश्य भारत के विभाजन का विरोध

## कांत्रेस का इतिहास : खंड २

करना है, क्योंकि यह न केवल अध्यावहारिक और भारत की आजादी को नुकसाम पहुंचाने-वाला है, बल्कि उससे भारतीय मुसलमनों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

#### (४) हिन्द्महासभा की प्रतिक्रिया

समय-समय पर भारतीय राजनीतिक श्राकाश में विभिन्न राजनीतिक श्रथवा सामाजिकता-युक्त राजनीतिक संस्थाधों ने जन्म जिया है। इनमें से पुरानी राष्ट्रीय महासभा श्रीर सबसे छोटी एवं नवीनतम संस्था हिन्दू महासभा है। कांग्रेस की स्थापना १८८४ में हुई थी भीर शुरू से-यह एक राष्ट्रीय संस्था बनी रही जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य था। यहां तक कि १८८८ में श्रागरा भौर भवध ( वर्तमान संयुक्त प्रान्त ) के लेफ्टिनेस्ट गवर्नर सर आकलैंग्ड कॉलविन ने कांग्रेस को एक राजद्रोहात्मक संगठन करार दिया। द्विन्दू महासभा को स्थापित हुए निस्संदेह लगभग पचीस साल हो चुके हैं, क्यों कि २६ दिसम्बर १६४२ को कानपुर में उसका २४वां श्रधिवेशन हुआ था। जिस प्रकार कांग्रेस श्रीर लीग को भारत-सरकार सदा से श्रधिकृत संस्थाश्री के रूप में स्वीकार करती श्रारही है, उसी प्रकार उसने म श्रगस्त १६४० वाले वक्तव्य में पहली बार हिन्दूमहासभा को भी एक अधिकृत संस्था स्वीकार कर जिया और इसी वात को ध्यान में रखते हुए इमने डसे नवीनतम राजनीतिक संगठन कहा है। बहरहाता, हिन्दू महासमा ने धीरे-धीरे अपना संगठन मजवूत किया है श्रीर हाल में उसने 'सिक्रय शान्दोलन' शुरू करने की भी धमकी दी है, जिसे समाचारपत्रों ने गलती से प्रत्यच कार्रवाई का नाम दिया, किन्तु शीघ्र ही यह गलती सुधार दी गई। फिजहात तो हिन्दु महासभा का मुख्य कार्यक्रम सीग के प्रस्तावों का विरोध करना भौर उनके खिलाफ जहना ही रहा है, परन्तु कभी-कभी उसने भीर सवाज भी उठाए हैं, जैसे कि सांप्रदायिक आधार पर जोगों पर जगाए गए जुर्माने का विरोध। इसी प्रकार एक और मौके पर जबकि सरकार ने पीर पगारों की विशास संपत्ति ज़ब्त करके अप्रैल १६४३ में उसे फांसी बगा दी और लीग ने अपने एक प्रस्ताव-द्वारा सरकार से पीर की सारी संपत्ति गरीव मुसलमानों के ज़िए खर्च करने का आप्रह किया तो हिन्दू महासमा ने उसका विरोध करते हुए यह धन उन श्रसंख्य दिनदृश्यों को सुश्रावजे के तौर पर दिये जाने की मांग की, जिन्हें पीर पगारो ने लृटा भा। मुस्लिम लीग श्रौर शकाकी दल की भांति हिन्दू महासमा को भी तीन-वीन मीर्जी पर लड़ना पहला था। एक तरफ वह जीग के खिलाफ लड़ रही थी, दूसरी श्रीर कांग्रेस के खिलाफ। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि मानों कांग्रेस के खिलाफ कट्टर्मीलवी श्रीर सनातनी पंढित एक साथ मिलकर मोर्चा ते रहे हैं। जहां तक सरकार के किलाफ लड़ने का सवाल है, कांग्रेप को छोड़कर भारत की श्रन्य संस्थाश्रों की भांति हिन्दू महासमा भी केवल सुन्दर शब्दों से युक्त प्रस्ताव करके संतोष कर लेती थी और कमी-कभी उसके प्रस्ताव कांग्रेस के प्रस्तावों-जितने जन्मे छोर बड़े भी हो जाते थे। जिस प्रकार बरसों से जीग का एक ही प्रधान चला प्रारहा है, उसी प्रकार समा भी ब्रामग स्थायी रूप से एक ही न्यक्ति को अपना प्रधान जुनती रही। १६४४ तक श्री सावरकर कई वर्षों तक सभा के प्रधान-पद की सुशीभित करते रहे। इंग्लैयड में भारत की आजादी के लिए उनके प्रयत्न, मार्सलीज बन्दरगाह में आश्चर्यजनक हंग से उनके निकल भागने के बाद फ्रांस की भूमि पर अंग्रेजों-हारा उमकी कानून विरुद्ध गिरफ्तारी और १२ वर्ष तक रातिगरी में भाजीवन केंद्र के रूप में उनकी कुर्वानियों के जिए भारत के दिन्दुओं ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया था। श्रापके इकसठर्वे जन्म दिन पर श्रापको तीन जास रुपये मे भी मधिक की एक येंजी मेंट की गई।

गांधीजी श्रीर उनके साथियों की गिरफ्तारी के श्रवसर पर श्री सावरकर ने हिन्दुश्रों की सलाह दी कि वे "कांग्रेस-श्रान्दोलन में किसी प्रकार की भी मदद न करें।" श्रीर इसमें श्रारचर्य की कोई बात नहीं थी, नयों कि जीवन भर ने भारतीय राष्ट्रवाद के स्थान पर हिन्दुत्व श्रीर हिन्दू सांप्रदायिकता का प्रचार करते रहे हैं। कांग्रेस के जेल जाने के बाद मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में मंत्रिमंडल बनाने में उन्होंने विभिन्न प्रान्तों में श्रुलग-श्रलग कारणों से हिन्दुश्रों की भाग लेने के लिए प्रोस्साहित किया, लेकिन इन सभी मामलों में वास्तव में ने मुस्लिम लीग की नीति का अनुसरण कर रहे थे। लीग की भांति उन्हें सविष्य की बजाय श्रपने तास्कालिक उद्देश्य की श्रिषक परवाह थी, भारतीय श्राजादी की बजाय सांप्रदायिक लाम का श्रीषक ध्यान था श्रीर विटेन के विरुद्ध लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करने की नीति श्रिषक प्रसन्द थी।

# (४) सिखों की प्रतिक्रिया

पिछ्ने पचास साल से भी ज्यादा श्रर्से से भारतीयः राष्ट्रवादः देश केः विभिन्नः संप्रदाश्रों श्रीर प्रान्तों को एकता के एक सूत्र में बांधने की भरसक चेष्टा कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि संपूर्ण देश की एक-समान श्राकांचाएं श्रीर एक-समान उद्देश्य हों। श्रीर इस काम में उसे कल्प-नातीत श्रीर श्राश्चर्य-जनक सफलता भी मिली है। ऐसा मालूम होता है कि मानों रूस को छोड़कर शेष सारा ही यूरोप एक संयुक्त-राष्ट्र के:रूप में उठ खड़ा हुआ हो । कभी फ्रांस, कभी रूस और कभी जर्मनी ने संपूर्ण यूरोप को अपनी-अपनी छन्नछाया में लाने की महत्वाकांचाएं की हैं, केकिन उनका यह प्रयत्न समान वपौती परंपरा, भाषा, साहित्य, सामाजिक कानून और नाग-रिक संस्थायों पर प्राधारित राष्ट्रवाद का द्योतक न होकर साम्राज्यवाद का प्रतीक था। • जब कि राष्ट्रवाद का चेत्र और विस्तार किसी देश की प्राकृतिक सीमाएँ थीं, साम्राज्यवाद का चेत्र महा-द्वीप की सीमाएं थीं। भारत के मामले में वह समस्या इतनी कठिन नहीं थी, क्योंकि भारतीय इतिहास के बाद के युग में लोगों के इस्लाम धर्म प्रथवा सिक्ख संस्कृति में शामिल होजाने पर मी देश की एकता श्रन्यण बनी रही । विदेशी सत्ता उचित रूप से यह।दावाः करः सकतीः है कि ऐसा केवल उसकी केन्द्रीय शासन-न्यवस्था के कारण ही संभव हो सका है, क्योंकि समस्त देश के लिए एक से कानून, एक से यातायात् के साधन और एक ही तरह की शस्त्र-व्यवस्था रही है । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिएं कि इस विकासवाद के परिशामस्वरूप देश में फूट के बीज भी बीए गए । भारत में सिक्लों की कुल श्रावादी लगभग ६४ लाख है श्रीर वे देश के एक संबद्ध प्रदेश में रहते हैं । डनकी प्रेरणा का प्रधान कीत स्वतंत्रता की परंपराएं भीर बहादुरी हैं। इन चीजों के लिए उनमें श्रद्ध प्रेम श्रीर श्रद्धा होते हुए भी वे 'ऐसे विचारों, भव्तियों और आकांचाओं के शिकार होगए हैं जिनका हिन्दुस्तान की ज्यापक राष्ट्रीयता से मेल नहीं चेंठता । विदेशी शासन की सदैव यह कोशिश रहती है कि लोगों का ध्यान श्रपने देश की थाजादी हासिल करने के बजाय छोटी-छोटी बालों की श्रीर लगा दिया जाये जिससे कि ' वे ' इसे सत्ता इखान्तरित करने के लिए विदश न कर सकें । विदेशी सत्ता की इन वालों में पड़कर देश मूज जाता है कि उसके जिए सही राखा कौन-सा है। देश के रहनेवालें जोग म्युनिसिपल और दूसरी स्थानीय संस्थात्रों, प्रान्तीय श्रीर श्राखिल भारतीय नौकरियों में श्रपने-श्रपने समुदाय के लिए विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में श्रपनी सारी शक्ति द्वा देते हैं श्रीर यह समक्त तेते हैं कि इस तरह से उन्हें शक्ति प्राप्त हो नायगी। इस तरह से देश के महानू हित उनकी श्रांखी से श्रीका

्रिहोजाते हैं। क्या कोई सिक्ख हाईकोर्ट का जज है ? उनके सिर्फ कहने भर की देर होती है कि एक सिक्ख को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है। क्या पंजाब के मंत्रिमण्डल में कोई सिक्ख नहीं लिया गया ? कहने भर की देर थी कि सिकन्दर-वलदेवसिंह सममौता हो जाता है श्रीर सर सिकन्दर, सरदार बलदेवसिंह को श्रपने मंत्रि-मंडल में ले लेते हैं । क्या वजह है कि श्रव तक वाइसराय की शासन-परिषद् में कोई सिक्ख नहीं जिया गया ? दूसरे ही चर्ण सर जोगेन्द्रसिंह को भूमि, स्वास्थ्य श्रीर शिचा-विभाग का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है । छोटे-छोटे सुधार हमेशा से दी बड़े-बड़े सुधारों के दुश्मन श्रीर विरोधी रहे हैं । ख़ुश करने की इन चालों का एक ही मक्सद होता है कि लोगों का ध्यान देश के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य समस्यात्रों से हटाकर छोटी-छोटी समस्याओं की श्रोर लगा दिया जाय । भारतीय इतिहास की उस महान् विभूति सरदार रणजीतसिंह के साथ बाइसराय श्रीर गवर्नरों के हाथ की कठपुत्तिवां इन छोटे-छोटे सरदारों की जरा तुक्तना तो कर देखिए! इसिजए श्रगर बम्बई-प्रस्ताव के श्रतुसार कार्यान्वित किये जाने-वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक श्रोर कांग्रेस को तिक्लों की तटस्थता ही नहीं चल्कि उनके विरोध का भी सामना करना पड़ता है श्रीर दूसरी श्रीर -श्रन्य दलों के साथ-साथ उनका हृदय जीतने की भी कोशिश करनी पड़ती है, तो इसमें श्राश्चर्य कैसा ? उसे तो श्रपने महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा । कांग्रेस की स्थिति इस कारण ग्यौर भी श्रधिक पेचीदा श्रीर कठिन हो जाती है कि सि स्ख एक पेशेवर जड़ाकू जाति है श्रीर वे सेन। श्रीर जड़ाई के मैदान में भी श्रपने तिए उतने ही संरच्या चाहते हैं जितने कि सार्वजनिक मामर्जों में । परन्तु एक बात जरूर है कि जीग की भांति सिक्खों ने श्रखिल भारतीय समस्या की सुलकाने श्रीर देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के मार्ग में रोड़े नहीं श्रटकाए । उनकी एकमात्र मांग श्रपनी महत्वपूर्ण स्थिति के श्रनुपात से सेना श्रीर ग़ैर-सैनिक नौकरियों में श्रपना निर्धारित भाग हासिल करना है। वे राष्ट्रवादी हैं श्रीर राष्ट्रीयता की अस्त के लिए वे श्रपना खून भी वहाने की तैयार हैं और यदि उन्हें उनका निर्धारित हिस्सा मिलता रहे तो वे सांप्रदायिकता को भी तिलां-जिल हेने की तैयार हैं।

#### (६) भारतीय ईसाइयों की प्रतिक्रिया

जैसी कि श्राशा की जाती थी श्रगस्त-प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारतीय ईसाइयों की प्रतिकिया श्रव्ही श्रीर संतोषजनक रही। मार्च में दिल्ली में होनेवाले श्रिखल भारतीय ईसाई
सम्मेलन के २४वें श्रिखविशन के नाम श्रवने स्वागत-सन्देश में सर फ्रोडिरिक-जेम्स ने कहा कि
यह सम्मेलन भारत में सुलह-सफाई कराने के लिए एक सर्वथा उचित साधन सिद्ध हो सकता है।
कांफ्रोंस के सम्मुख मापया देते हुए परिडत कुंजरू ने कहा कि एक ऐसे समय में जब कि देश के
विभाजन का खतरा बढ़ता जा रहा है, केवल यही एकमात्र संस्था है जो देश की एकता का
प्रतिपादन करती हुई साम्प्रदायिक हितों का खयाल न करके देश के हितों को सर्वोपिर स्थान
देने को तैयार है। इसके श्रजावा भारतीय ईसाई स्वयं भी चूंकि एक श्रव्यसंख्यक हैं इसलिए
वे साधारयातः दूसरे श्रव्यस्पतां को कठिनाह्यों श्रीर दृष्टिकोण को श्रव्ही तरह से समम सकते हैं।
सर महाराजसिंह ने श्रध्यस्पद से भाषया देते हुए सांप्रदायिक समस्या को सुलकाने, गांधीजी को
रिहा करने, भारतीय राजनीतिक समस्या को हवा करने के लिए सभी प्रमुख दलों की एक
गोवानेज-परिषद बुढाने श्रीर लड़ाई के समाप्त होने तक पाकिस्तान के बारे में श्रन्तिम-निर्णय

स्थिगित करने की जोरदार श्रापील की । गोल मेज-परिषद् बुलाने का स्वाभाविक अर्थ यह था कि कांग्रेस के नेताओं को रिष्टा कर दिया जाय । इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किये उनमें भी उसने यही विचार प्रकट किये । इसके श्रलावा सम्मेलन ने यह सुमाव भी पेश किया कि श्रगर विभिन्न सम्प्रदायों में कोई सममौता न हो सके तो 'इस समस्या का फैसला एक श्रम्तर्राष्ट्रीय पंच से करा लिया जाय ।' सांप्रदायिक समस्या को सुलमाने के श्रलावा सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार से 'लड़ाई खत्म हो जाने के बाद दो साल के भीतर भारत को पूर्ण श्रालादी देने की स्पष्ट घोषणा' करने के लिए भी कहा । श्रीर इस बीच उसने 'युद्ध-प्रयत्न में भारतीय जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र श्रीर प्रांतों में तत्काल ऐसी संयुक्त सरकार स्थापित' करने की मांग की । उसने यह मांग भी की कि केन्द्रीय सरकार में प्रधान सेनापित के श्रलावा शेष सभी सदस्य गैर-सरकारी ही लिए जाएँ।